| हैं वीर               | सेवा     | म न्दिर |   |
|-----------------------|----------|---------|---|
| ir<br>, '<br>I k      | दिल्ली   |         |   |
| ),<br>),              |          |         |   |
| N<br>K<br>K<br>K<br>K | غ ا      |         |   |
| X.                    | <b>M</b> |         |   |
| M<br>M<br>M           |          |         |   |
| द्धे कमस्या ।         |          |         |   |
| े कारन                | - •      | *,      | • |
| - 11μ.<br>            |          |         |   |

॥ ओ३म्॥

# ॥ ऋग्वेदभाष्यम् ॥

श्रीमद्दयानन्द सरस्वती स्वामिना निर्मितम् संस्कृतार्यभाषाक्यां समन्वितम

**तृ**तीयमण्डलम्

(पञ्चम भागात्मकम्)

**→**##←

संवत् १९६१

अजमर नगरे

वैदिक यन्त्रालये

मुद्भितम्

म भाष्य की भाषा को पण्डितों ने बनाई और संस्कृत को भी उन्होंने शोधा है।

### श्रथ तृतीयमण्डलम्

श्रथ विहरुणानाह ॥

गव तीसरे पण्डन का प्रारम्भ है उस के प्रथम सूक्त के आरम्भ के
प्रथम मन्त्र में विद्वानों की प्रशंसा को कहते हैं ॥

सोमंस्य मा त्वसुं वक्ष्यं ये विद्विं चकर्थ विद्वे ये

यर्जध्ये । देवां श्रच्छा दीदां युक्ते श्रिष्टिं शमाये

श्रेये तन्वं जुषस्व ॥ १ ॥

सोमंस्य । मा । त्वसंम् । विच् । <u>अये</u> । विन्हम् । <u>चकर्ष</u> । विद्धे । यर्जध्ये । देवान् । अर्ज्छ । दिर्धत् । युञ्जे । अदिम् । ग्रंड्याये । <u>अये</u> । तुन्वम् । जुपुस्व ॥ १ ॥

पदार्थः - (सोमस्य) ऐश्वर्यस्य सकाज्ञात् (मा) मार्म् (तवसम्) वलयुक्तम् (वित्त ) वदिस ( ऋग्ने ) विद्दन् (विद्विम् ) वाह-कं पावकम् (चकर्थ) करोपि (विद्ये ) विद्दत्सत्काराख्ये यज्ञे (यजध्ये ) यष्टुं संगन्तुं (देवान्) विदुषो दिव्यगुणान् वा (ऋच्छ) सम्यक् ऋत्र निपातस्य चेति दीर्घः (दीयत्) देदीप्यमानः (युञ्जे) ( ऋदिम् ) मेघम् ( शमाये ) शमिनवाचरामि ( ऋग्ने ) ऋग्नि-वर्द्यमान ( तन्वम् ) ( जुपस्व ) ॥ १ ॥

अन्वयः — हे अप्ने यस्त्वं सोमस्य तवसं मा विन्हं विद्ये देवान् यजध्ये अच्छ चकर्ध तेन सहाहं दीचत्सन् विद्ये देवान् यजध्ये युक्तं यथाऽभिराद्वं वहिन तथाऽहं विद्यां समीपे शमीये। हे अप्ने शिष्यो यथा विद्वच्छरीरं सेवते तथा च तन्वं जुपस्व॥॥॥

भावार्थः - त्रव वाचकलु व्ये मनुष्या ऐश्वय्यं चिकीपेयुस्ते विहत्संगत्या द्वारीरमरोगं संरक्ष्यात्मानं विहासं सम्पाद्याग्न्यादिपदा- थैविद्यया कार्याणि साधयेयुः ॥ १ ॥

पदिश्वि:—हे (अप्रे) विद्वान् तो आप (सोमस्य ) ऐश्वर्ष की उत्तेतना से (तवसम्) वल पुक्त (मा) मुक्त को (वहनिम्) पदार्थ वहाने वाले अधि एक देश से दूसरे देश ले जाने वाले अधि को (विद्वान्) कहते हैं (विद्वेषे) विद्वानों के सत्कार करने वाले यज्ञ में (देवान्) विद्वान् वा दिव्य गुणों के (यत्वध्य) संगत करने को (अच्छ) अच्छे प्रकार (चकर्थ) किया

करते हो उनके साथ में (दीवातू) देदीय्य मान हुआ विद्वानों के सत्कार करने वाले यज्ञ मे विद्वान वा दिव्य गुणों के संगत करने को (युक्जे) युक्त होता हूं जैसे अप्रि (अदिम्) मेघ को बहाना है वेसे में विद्वानों के समीप में ( शमाये ) शान्ति के समान आचरण करता हु है ( अप्ने ) अधिवद्दर्भान शिष्य जैसे ,विद्वान के शरीर का सेवन करना है वैसे आप (तन्वम् ) शरीर की (जुलस्व) प्रीति करो ॥ १॥

भावार्थ:-इस मंत्र मे वाचकल्०-जो मनुष्य ऐश्वर्षके करने की इच्छा करें वे विदानों की संगति से बागीर को निरोग रख कर अपने को विदान वना के अग्नि आदि की पदार्थविद्या से कार्यों को सिद्ध करें॥ १॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

प्राञ्जं युज्ञं चंकुम् वहातां गीः समिद्धिरि

दुवस्यन् । द्विवः शंशासुर्विद्धां कर्द्भतमिष्ठमपस्यवि-चिन्वसं गातुमीपुः॥ २॥ ्राणां सुबन्धः पूतदचो

प्रार्श्वम् । युज्ञम् । च्कुम् । वर्द्धता तुखमाप्रोति ॥ ३ ॥

श्राप्तम् । नर्मसा । दुवस्यन् । दिवः रांसो योगविद्यया स्वातम-कुर्वीनाम्। गृत्साय । चित् । तुवसे । गुवर्द्धयन्ति तथा मनुष्ये पदार्थः—( प्राञ्चम् ) यः प्रागञ्चति प्राप्तः

सत्संगास्य व्यवहारम् ( चक्रम ) कुर्याम ( वर्ष

सुशिक्तिता वाक् (सिमिद्धिः) इन्धनादिभिः (त्र्यं अप्सु) जन वा सन्कारेण ( दुवस्यन् ) सेवमानः ( दिवः ) प्रकार् विग्रुन्रू अपि

त्र्यनुज्ञासतु (विदया) विविधानि विज्ञानानि

मेधाविनां विदुषाम् ( गृत्साय ) मेधाविने ( चित् ) ( तवसे ) विद्यावृद्धाय ( गातुम् ) पृथिवीम् ( ईषुः ) इच्छन्तु ॥ २ ॥

त्र्यन्यः - वयं यं यं नमसा प्राञ्चं यज्ञं चक्रम तेन सामिदिरिधें दुवस्यिनवास्माकं गीर्वर्धताम् ये कवीनां दिवो विदथा तवसे गृ-त्साय शशासुर्गातुमीषुरतान्वयनमसाचिदानन्दितांश्वकृम ॥ २ ॥

भावार्थः - हम्रत्र वाचकलु ॰ - मनुष्या ह्म्यवश्यं विद्यासुशित्तितां-वाचं वर्धायत्वा महाविदुषामध्यापकानां शासने सुशिद्धिता भूत्वा पृथिवीराज्यं कर्तुमिच्छन्तु ॥ २ ॥

पद्रार्थः —हम लोग (नमसा) सत्कार से जिस २ (प्राञ्चम्) पहिले प्राप्त होने वाले (यज्ञम्)। सज्जनों की संगित रूप यज्ञ को (चक्रम) करे उस से (क्रम्पनः) इन्धनादि पदार्थों से (अग्निम्) अग्निका (दुवस्पन्) सेवन अप्रन्त्वयः —ह हम लोगों की (गीः) अच्छी शिच्चा पार्ट हुई वाणी देवान् यज्ञध्ये अप्रकानाम्) मेधावियों के (दिवः) प्रकाश से (विद्या) स्वान्ध्ये ग्रह्माने स्वान्धः (गृत्साय) मेधावी के लिये (शशासुः)

यजध्य युर्जूजे यथाऽ। भवी की (ईपुः) चाहना करें उन को हम लोग हे त्रामें शिष्यों यथा विद्युत करें॥ २॥

भावार्थः - त्र्यतः वान्य चकलु० — मनुष्य अवव्य विद्या से उत्तम विद्या विद्या से राम्य विद्या विद्यानों के समीप से अच्छे शिद्धित होकर चाहना करें ॥ २॥

र्थविद्यया कार्याणि पुनस्तमेव विषयमाह॥

पदार्थः-हे ( फिर उसी वि०॥

में (नवसम्) बन्धे मेधिरः पृतदंक्षो दिवः सुबन्धुंर्जुनुपां मर्थान् एक देशाः (विदये) विद्वारं। अविन्दन्न दर्शतम्प्स्व १ न्तर्देवासी गुणुं किर्पिस् स्वसृणाम् ॥ ३॥ मर्यः । <u>दधे</u> । मेधिरः । पूतऽदंक्षः । द्विवः । सुऽवन्धंः । जनुषां । ष्टि<u>धि</u>व्याः । भविन्दन् । ऊं इति । दुर्शतम् । मुप्-

अनुषा । <u>ष्टाय</u>व्याः । आवन्दन् । <u>क</u> इति । <u>दश्</u>तम् । भूपः ऽसु । भून्तः । द्वासंः । भृषिम् । भूपसि । स्वसृंणाम् ॥ ३ ॥

पदार्थः—( मयः ) सुखम् ( दघे ) दघाति ( मेघिरः ) संग-मकः ( पूतदत्तः ) पवितं दत्तो वलं यस्य सः ( दिवः ) प्रका-शयुक्तस्य (सुवन्धः) शोभनी भ्राता (जनुषा) जन्मना (प्रथिव्याः) भूमेर्मध्ये ( ऋविन्दन् ) लभन्ते ( उ ) ( दर्शतम् ) द्रष्टव्यम् ( ऋप्तु ) जलेषु प्राणेषु वा ( ऋन्तः ) मध्ये (देवासः) विहांसः ( ऋप्रिम् ) विद्युतम् ( ऋपित ) कर्मणि ( स्वसृणाम् ) मिग-

श्रान्यः हे सज्जन यथा देवासोऽप्स्वन्तर्दर्शतमग्निमपस्यवि-न्दंस्तथा यो दिवः प्रथिव्यात्रप्रन्तर्जनुपा स्वसॄणां सुबन्धुः पूतद्वो मेधिरः सन् मयो दधे स उ श्रप्सु सर्व सुखमाप्रोति ॥ ३॥

नीनाम् ॥ ३ ॥

भावार्थः - त्र्यत वाचकलु - - यथा विहासो योगविद्यया स्वात्म-सु ज्ञानप्रकाशं दृष्ट्वाऽन्यान्दर्शयित्वा ज्ञानेन वर्द्धयन्ति तथा मनुष्ये र्यथापुतात्र्यव्यापनीयास्तथापु व्योऽपि यथा बन्धवो विद्याऽभ्यासं कुर्यु-स्तथा भगिन्योऽपीत्थमेव भद्र प्राप्तुं शक्यम् ॥ ३ ॥

पद्धिः —हे सज्जन जैसे (देवासः ) विद्वान् जन (अप्सु) जल वा प्राणो (अन्तः) बीच (दर्शनम्) देखने पोग्प (अग्रिम्) विद्वान्रूष अग्रि को (अपित् ) कर्म के निमित्त (अविन्दन् ) प्राप्त होते हैं वैसे जो (दिवः ) सूर्य और (पृथिज्याः ) भूमि के बीच (जनुवा) जन्म से (स्वसृणाम् ) भगिनियों का (सुबन्धुः) सुन्दर भ्राता (पूनदृद्धः) जिस का पवित्रवल वह (मेथिरः) सदत्तनों का सङ्ग करने वाला होता हुआ (मयः) सुख को (दथे) धारण करता है वह (उ) ही जलों वा प्राणों में सब सुख को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

भावार्थः —इस मन्त्र में वाचकलु॰ — जैसे विद्वान् जन योगविद्या से अपने आत्माओं में ज्ञान का प्रकाश देख औरों को दिखला कर ज्ञान से उन्हें बढ़ाने हैं वैसे मनुष्यों को जिस प्रकार पुत्रों को विद्या पढ़ाना चाहिये वैसे ही पुत्रियां भी विद्यासम्पन्न करनी चाहिये जैसे भाई जन विद्याभ्यास करें वैसे भगिनी भी ऐसे ही अत्यानन्द मिल सकता है ॥ ३॥

त्र्राथ स्त्रीपुरुपविषयमाह ॥ अवस्त्री पुरुष के वि०॥

श्रवर्धयन्त्सुभगं सप्त युक्कीः श्वेतं जङ्गानम्रुपं महिला। शिशुं न जातम्भ्यारुरश्वां देवासां श्रक्षिं जिनमन्वपुष्यन् ॥ ४॥

अवर्धयन् । सुऽभगंम् । सप्त । यहीः । इवेतम् । जजानम् । अरुपम् । मिहिऽला । शिशंम् । न । जातम् । अभि ।
आरुः।अर्थाः।देवासः । अप्तिम् । जिनमन् । वपुष्यन्॥४॥
पदार्थः—( अवर्धयन् ) वर्धयन्तु ( सुभगम् ) शोभनेश्वर्णम्
( सप्त ) सप्तसंख्याकाः (यहीः) महत्यः स्त्रियः ( श्वेतम् ) श्वेतवर्णम् ( जज्ञानम् ) जनकम् ( अरुपम् ) अरुधम् । अरुपइति

त्र्यश्वनाम । निघं॰ १ । १४ ( महित्वा ) पूजीयत्वा ( दिशाम् ) वालकम् ( न ) इव ( जातम् ) उत्पनम् ( त्र्यमि ) ( त्र्यारुः ) प्राप्तुवन्तु (त्र्रश्वाः) विद्याप्राप्तिशीलाः (देवासः) विद्यांसः (त्र्राग्निम्) (जनिमन्) प्रशस्ता जनिर्जन्म विद्यते यस्य तत्सम्बुद्धी (वपुष्यन्) त्रित्रात्मनो वपूरूपमिच्छन् । वपुरिति रूपनामानिर्घं । ३ । ७ ॥ ४ ॥

ऋन्वयः हे जनिमन्वपुष्यन् विद्दन् यथा ऋश्वा देवासः श्वेत मश्वमरूपमप्तिं सप्त यह्वीः सुभगं जज्ञानं महित्वा जातं शिशं नावर्धयस्तास्सततं सुखमभ्यारुस्तथा त्वमपि प्रयतस्व ॥ ४ ॥

भावार्थः - त्र्यतोपमालंकारः ॰ -यथा सप्त स्त्रिय एकं पुत्रंवर्धयन्ति तथा येऽग्निविद्यां विदित्वेश्वर्ध्यमुनयन्ते ते महिमानमाप्नुवन्ति ॥ ४ ॥

पदार्थः —हे (जितमन्) प्रशंसित जन्म वा (वपुष्पन्) सपने को रूप की दच्छा करने वाले विद्वन् जैसे (अश्वाः) विद्या व्याप्ति शिल (देवासः) विद्वान् जन (श्वेतम्) श्वेतवर्ण (अक्षपम्) अश्वरूप (अग्निम्) अग्नि को (सप्त, पहर्वाः) सात महान् स्त्री (सुभगम्) सुन्दर ऐश्वर्य युक्त (जज्ञानम्) जन्म दिलाने वाले का (मिन्ति) सन्कार (जातम्) उत्पन्न हुए (विश्वम्) बालक के (न) समान (अवर्धयन्) बढार्वे वे निरन्तर सुख को (अभ्याहः) प्राप्त होती हैं वेसे तुम भी प्रयत्न करो ॥ ४॥

भिविधिः—इस मन्त्र में उपमालं हिल्हें मात खियां एक पुत्र की वृद्धि करती हैं वैसे जो अग्नि विद्या को जान कर ऐश्वर्थ की उन्नित करते हैं वे महिमा को प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥

पुनः पुरुषविषयमाह ॥
फिर पुरुष वि०॥

शुक्रेभिरङ्गेरजं त्रातत्वान् कर्तुं पुनानः क्विभि: पृवित्रैः । शोचिर्वसानः पर्यापुर्पा श्रियो मिमीते वृह्तीरनूनाः॥ ५॥ व० १३॥ शुक्रोभिः । शङ्गैः । रजः । श्राऽत्तृत्वान् । कर्त्तस् । पुनानः । क्विऽभिः । प्रवित्रैः । श्रोचिः । वसानः । परि । श्रायुः । श्रपाम् । श्रियः । मिमीते । बृह्तीः । श्रन्ताः ॥ ५ ॥ व० १३ ॥

पदार्थः—( ज्ञक्तिभः ) वीर्यविद्धः ( त्र्रङ्गेः ) त्र्रवयवैः (रजः ) ऐश्वर्यम् ( ज्ञाततन्वान् ) समन्ताहिस्तारितवान् ( कतुम् ) प्रज्ञां कर्म वा (पुनानः) पवित्रीकुर्वन् (किविभः) मेधाविभिः (पवितैः ) ज्ञाद्युणकर्मस्वभावैः ( ज्ञोचिः ) प्रकाशम् ( वसानः ) त्र्राच्छा- दितः (पि ) सर्वतः ( त्र्रायुः ) जीवनम् ( त्र्रपाम् ) जलानाम् ( श्रियः ) श्रोभा धनानि वा ( मिमिते ) जनयति ( वृहतीः ) ( त्र्यन्ताः ) न विद्यते ऊनं ऊनता यासु ताः ॥ ५ ॥ त्र्रान्यः ) न विद्यते उत्ते उत्तता यासु ताः ॥ ५ ॥ त्र्रव्यः—यो मनुष्यः शुक्तिभरङ्गे रज त्र्राततन्वान् पवित्रेः किविभिः कतुं पुनानोऽपामायुः शोचिर्वसानोर्वृहतीरनूनाः श्रियः परि-

मिमीते स विद्वान् श्रीमान् कृतो न जायते ॥ ५ ॥

भावार्थः —हे मनुष्या यावयुष्माकं दृढांगानि द्वारीराणि पवित्राः
प्रज्ञाः धर्मात्मनामाप्तानां विदुषां संगो जितेन्द्रियत्वेन पूर्णमायुर्नभवति तावदतुलाः श्रियो विद्याश्च न भवन्तीति वेद्यम् ॥ ५ ॥

पदार्थः —जो मनुष्य ( युक्रोभिः ) वीर्षमान् बलवान् ( ग्रङ्गैः ) भवयवों

से (रतः) ऐश्वर्षको (आततन्त्रान्) सब ओर से विस्तारिताकिये हुए (पित्रिः) । पवित्र (किविधिः) विद्वानों से (कितुम्) विद्या वाकर्मको (पुनानः) पवित्र करता हुआ (अपाम्) जलों के बीच (आयुः) क्षीवन और प्रकाश ( वसानः ) आच्छादित ढापे हुए ( बृहतीः ) बड़ी २ जिनमें ( अनूनाः ) जिन में ऊनता नहीं विद्यमान उन शोधाओं वा धनों को (परिमिमीने ) सब मोर से उत्पन्न करता है वह विद्यान् श्रीमान् कैसे न हो ? ॥५॥

भाविधि:—हे मनुष्यो जब तक तुम्हारे दृद्ध अङ्ग वाले शरीर पवित्र बुद्धियां धर्मात्मा आप्त विद्वानों का सङ्ग जिनेन्द्रियता से पूर्ण भायुनहीं होती तब तक अनुल लक्ष्मी और विद्या भी नहीं होती ऐसा जानना चाहिये ॥ ५॥

त्र्राय स्त्रीपुरुपविषयमाह ॥ अब स्त्रीपुरुषों के वि०॥

वृत्राजां सीमनंदतिरदंघ्या दिवो युक्कीरवंसाना त्रानंद्राः । सन्। त्रात्रं युवृतयः सयौनीरेकं गर्भन्द धिरे सप्त वाणीः ॥ ६ ॥

व्याजं । सीम् । अनंदतीः । अद्घाः । दिवः । यह्वीः । भवंसानाः । अनंयाः । सनाः । अत्रं । युवतयः । सऽयौनीः । एकंम् । गर्भम् । दुधिरे । सुप्त । वाणीः ॥ ६ ॥

पदार्थः—(ववाज) वजित प्राप्तोति। अत्र संहितायामिति दीर्घः (सीम्) सर्वतः (अनदतीः) अविद्यमाना अतीव सूक्ष्मा दन्ता यासान्ताः (अदब्धाः) अहिंसनीयाः सत्कर्तव्याः (दिवः) देदीप्यमानाः (यह्वीः) महाविद्यागुणस्वभावयुक्ताः (अवसानाः) अत्रन्ते समीपे स्थिताः (अनग्नाः) सर्वतो वस्त्रभूषणादिभिराच्छा-दिताः (सनाः) भोकञ्यः (अत्रत्र) (युवतयः) प्राप्तयौवनाः (सयोनीः) समाना योनिर्यासां ताः (एकम्) असहायम् (गर्भम्) (दिधरे) धरन्ति (सप्त) (वाणीः)॥६॥

अन्वयः हे मनुष्या यथा विद्वान् सप्त वाणीः सी वजाज तथा ऽत्रानदतीरदब्धा दिवो यह्वीरवसाना स्त्रनग्नास्सनाः सयोनीर्युवतय एकं गर्भ दिथेरे ताः सुखिन्यः कुतो न स्युः? ॥ ६ ॥

भावार्थः —यदि समानविद्याह्यपस्वभावाः समानान् पतीन् स्वे-च्छया प्राप्य परस्परप्रीत्या सन्तानानुत्पाद्य सम्रक्ष्य सुशिचयन्ति ताः सुखयुक्ता भवन्ति यथा परापश्यन्ती मध्यमा वेखरी कम्मीपास-नाज्ञानप्रकाशिकास्तिस्रश्च मिलित्वा सप्त वाग्यः सर्वान्च्यवहारान् साधयन्ति तथा विद्वांसः स्त्रीपुरुषा धर्मार्थकाममोज्ञान् साद्धं शक् नुवन्ति ॥ ६॥

पद्रिश्:—हे मनुष्यों जैसे विद्वान् (सप्त, वाणीः) सान वाणियों को है (सीम्) सब और से (ववाज ) प्राप्त होना वैसे (अल्ला) पहां (अनदनीः) अविद्यमान अर्थान् अनीव सूक्ष्म जिन के दन्त (अदृष्धाः) अहिंसनीय अर्थान् सत्कार करने योग्य (दिवः) देदींष्यमान (यह्वीः) बहुन विद्या और गुण स्त्माव से युक्त (अवसानाः) समीप में नहरी हुई (अनयाः) सब और से वस्त्र वा आभूषण आदि से दपी हुई (सनाः) भोगने वाली (सपीनीः) समान जिन की योनि अर्थान् एक माना से उत्पन्न हुई सभी वे (युवनयः) प्राप्तणीवना स्त्रीं (एकम्) एक अर्थान् असहायक (गर्भम्) गर्भ को (दिधिरे) धारण करनी वे सुखी वयो नहां। ॥ ६॥

भाविथि:— जो समान रूप स्वभाव वाली स्त्रियां अपने २ ममान पितयों को अपनी इच्छा से प्राप्त हो कर परस्पर प्रीति के साथ सन्तानों को उत्पन्न कर और उन की रक्षा कर उन को उत्तम शिक्षा दिलानी हैं वे सुखयुक्त होती हैं जैसे परापक्ष्यन्ती, मध्यमा वेखरी कम्मोंपासना ज्ञान प्रकाश करने वाली तीनों वे मिल कर और सानवाणी सब व्यवहारों को सिद्ध करती हैं वैसे विद्वान स्त्री पुरुष धर्म्म अर्थ काम और मोच्च को सिद्ध कर सकते हैं ॥ ६॥

#### पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी वि०॥

स्तीर्णा अस्य संहती विश्वरूपा घृतस्य योनी स्त्रवथे मधूनाम्। अस्थुरतं धेनवः पिन्वंमाना मही दस्मस्यं मातरां समीची॥ ७॥

स्तीर्णाः । ग्रस्य । संऽहतः । विश्वऽरूपाः । घृतस्यं । योने । स्ववथे । मधूनाम् । अस्धुः । अत्रं । धेनवः । पिन्वं-मानाः । महिद्दिति । दुस्मस्यं । मातरां । सुमीचीइति ॥७॥

पदार्थः—( स्तीणाः ) शुभगुणैराच्छादिताः ( त्र्रस्य ) व्यव-हारस्य मध्ये ( संहतः ) एकीभूताः ( विश्वरूपाः ) नानास्वरूपाः ( घृतस्य ) उदकस्य ( योनौं ) त्र्राधारे ( स्रवये ) स्रवणे गमने ( मधूनाम् ) मधुराणाम् ( त्र्रस्युः ) तिष्ठन्ति ( त्र्रत्र ) (धेनवः) गावः ( विन्वमानाः ) सेवमानाः (मही) पूज्ये महत्यौ (दस्मस्य) दुःखोपन्नयकरस्य ( मातरा ) जनकजनन्यौ ( समीचीः ) सम्यग ञ्चन्त्यो ॥ ७ ॥

त्राद्यः प्या स्तीर्णा विश्वस्त्रपास्संहतः पिन्वमाना धेनवोऽ-वाऽस्य घृतस्य योनौ मधृना स्ववधेऽस्थुस्तथा समीची मही मातरा दस्मस्याऽपत्यस्य पालिके भवतः॥ ७॥

भविष्यः-यथा नदीसमुद्रौ मिलित्वा रत्नान्युत्पादयतस्तथा स्त्रीपुरुषात्र्यपत्यान्युत्पादयन्तु ॥ ७ ॥ पद्र्यि:—जैसे (स्तीर्णा) सुभगुणों से आच्छादित (विश्वरूपाः) नाना सक्रपपुक्त (संहतः) एक हो रहीं (पिन्वमानाः) सेवन करती हुईं (धेनवः) गोवें (अल्ला) यहां (अस्प) इस व्यवहार के बीच (धृतस्प) जल के (योनों) आधार में (मधूनाम्) मधुर पदार्थों की (स्ववधे) प्राप्ति के निमित्त (अस्थः) स्थिर होती हैं वैसे (समीची) अच्छे प्रकार प्राप्त होने (मही) सत्कार करने योग्य (मानरा) पिनामाना (दस्यस्य) दुःख नष्ट करने वाले वालक के पाजने वाले होते हैं ॥ ७॥

भ[व]र्थः—कॅसे नदी और ममुद्र मिलकर रह्यों को उत्पन्न करने हैं वैसे स्त्री पुरुष सन्तानों को उत्पन्न करें॥ ७॥

> त्र्रथ विद्याजन्मप्रशंसां प्राह ॥ अब विद्यातन्य की प्रशंसा को अगले मन्त्र में कहा है ॥

वश्वाणः सूनो सहस्रो व्यंख्रोहधानः शुक्रा रं-भूसा वपूँषि । श्रोतंन्ति धारा मधुनो घृतस्य छपा यत्रं वारुधे काव्येन ॥ ८ ॥

बुश्चाणः । सूनुोइति । सहसः। वि । श्रद्योत् । दर्धानः। गुका । रुमुसा । वर्षैपि ।श्रोतिति । धाराः। मधुनः । घृत स्यं । वर्षा । यत्रं । वृत्वधे । काव्यंन ॥ ८ ॥

पदार्थः—(वश्राणः) पुष्यन् (सूनो) संतान (सहसः) वलात् (वि) (त्रायोत्) विद्योनने (दधानः) धरन् (श्रुका) गुकाणि शरीरात्मवीर्ध्याणि (रभसा) रोगराहितानि (वपूंषि) रूपवंति शरीराणि (श्रोतान्ति) स्ववन्ने (धाराः) जलस्य गतयइव वाचः (मधुनः) मधुरस्य (घृतस्य) उदकस्य (द्यपा) विलिष्ठः (यत्र) यरित्र (वार्धे) वर्द्धते। त्रात्त तुजादीनामित्य-भ्यामदेध्यम् (कार्ध्यन्) विद्विद्विनिर्मितन सह ॥ ८॥

श्रन्वयः हे सूनो यथा शुक्रा रभसा वपूंषि दधानो यथा वा मधुनो घृतस्य धाराः श्रोतन्ति यत्र दथा काव्येन वाद्यधे सहसो व्ययौ-रेत्तथैतैर्वभ्राणः संस्त्वं वर्धस्व ॥ ८ ॥

भावार्थः — त्रत्रत्र वाचकलु॰ — यथा सुशिक्तितानां वाचो जलवत् कोमला जायन्ते यथा ब्रह्मचारी वीर्यवान् भवति तथाऽपत्यैर्विद्यामु-शिक्तास्संगृह्य वलविद्यः सुशीलैर्भवितव्यम् ॥ ८॥

पदार्थ:—हे (सूनो ) सन्तान तैसे (शुक्रा ) शरीर आत्या और बल नथा (रभसा ) रोगरहित (वर्षृषि ) कृषवान् शरीरों को (दधानः ) धारण करता हुआ जो (यथुनः ) मीठे (धृतस्य ) जल की (धाराः ) धाराओं के समानवाणी (श्लोतन्ति ) भरती हैं (यल्ला) जिस व्यवहार में (बृषा) बलवान जन (काव्येन) विद्वानों के निर्माण किये और पढ़े हुए कविताई आदि कर्म के साथ (वानुषे ) बढ़ना है वा (सहसः) बल से (व्यव्योत् ) प्रकाशित होता है वैसे ही इन उक्त पदार्थों से (बभ्राण् ) पुष्ट होते हुए बढ़ो ॥ ८॥

भ[व[थे:-इस मन्त्र में वाचकलु०-तैसे उत्तम शिद्धापाये हुए सज्जनो की वाणी जल के समान कोमल और सरस होती हैं जैसे ब्रह्मचारी बलवान् दोता है वैसे मन्तानों को चाहिये कि विद्या सुशिद्धाओं को अच्छे प्रकार प्रहण कर बलवान् और सुशील होते॥ ८॥

पुनस्तमेव विपयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

पितुश्चिद्धधर्जनुषां विवेद व्यस्य धारां ऋसृ-जुिहधेनाः । गुहा चरंन्तं सिखाभिः शिवेभिर्दिवो यहुभिर्न गुहां बभूव ॥ ९ ॥ पितुः । चित् । ऊर्धः । जनुषां । विवेद् । वि । सुस्य । धाराः । सुसुजत । वि । धेनाः । गुहां । चरन्तम् । सर्वि-ऽभिः । ज्ञिवेभिः । द्विवः । यहुँ भिः। न । गुहां । बुभूव ॥९॥

पदार्थः—( पितुः ) जनकस्य सकाशात् ( चित् ) एवं (ऊधः) रात्री ( जनुषा ) जनमना ( विवेद ) वेत्ति ( वि ) ( ऋस्य ) जलस्य ( धाराः ) प्रवाहाश्व ( ऋस्जत् ) स्रजेत् ( वि ) विशेषण ( धेनाः ) प्रीयमाणान्यपत्यानि इव वाचः ( गुहा ) गुहायाम् बुद्धौ ( चरन्तम् ) प्राप्नुवतम् ( सिखिभिः ) मित्तैः ( शिवेभिः ) मङ्गलकारिभिः ( दिवः ) विद्यादीप्तीः ( यद्द्यीभिः ) महतीभिः (न) इव ( गुहा ) कन्दरायाम् ( वभूव ) भवति ॥ ९ ॥

श्रन्वयः — यथोधोविवभूव यथास्य धाराश्रिहुहा भवन्ति तथा यः पितुस्सकाशात् गर्भे स्थित्वा जनुपा प्रकटो भूत्वा शिवेभिस्स- विविभिस्सह दिवो यह्वीर्न गुहा चरन्तं विवेद धेना व्यसृजत् स सुखमाप्रोति ॥ ९ ॥

भावार्थः -- ऋतोपमावाचकलु -- यथान्धकारे स्थितं वस्तु न दृश्यते दीपेन लभ्यते तथा पितुः शरीरं वर्त्तमानो जीवो गर्भे स्थित-स्तन् न दृश्यते यदास्य जन्म भवति तदा दृश्यो जायत एवं यो मंगलाचारः मित्रेस्सह विद्या गृह्णाति स ऋत्मनं विदित्वा महान् भवति ॥ ९ ॥

पदार्थ: - जैमे (उधः ) रात्री (विवभूत ) विशेषना से होती है वा जैसे (अस्प) इस जल की (धाराः )धाराओं के (चित् )समान प्रवाह ( गुहा ) बुद्धि में होते हैं वैसे जो ( पिनुः ) पिना की उत्तेजना से गर्भ में स्थिर होकर (जनुषा) जन्म से प्रकट होकर (शिवेभिः) मंगल कारी (सिखिभिः) मित्र वर्गों के साथ ( दिवः ) विद्या की दीप्ति जो ( पह्वीः ) वड़ी २ उनके ( न ) समान ( गुहा ) कन्दरा में ( चरन्तम् ) विचरते हुए को ( विवेद ) जानता है ( धेनाः ) प्रीयमाण सन्तानों के समान ( व्यमृजन् ) विशेषता से उत्यन्न को वह मुख प्राप्त होना है ॥ ९ ॥

भावार्थ: — इस मंत्र में वाचकलुप्तीपमालं > — तैमे अन्धकार में स्थित वस्तु नहीं दीख पड़नी तैसे दीप से प्राप्त होती वैसे पिना के शारीर में वर्त्तमान जीव गर्भ में स्थित हुआ। नहीं दीखना और जब इसका जन्म होना है तब दीखना है इस प्रकार जो मंगलाचरणों से मित्रों के साथ विद्याओं का प्रहण करना है वह आत्मा को जान बड़ा होना है ॥ ९ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥

किर उमी वि०॥

पितुश्च गर्भं जिन्तुश्चं बस्ने पूर्वीरेकी अधय-त्पीप्यांनाः। रुष्णं सपत्नी शुर्चये सर्बन्धू उमे अंस्मे मनुष्ये ३ नि पांहि॥ १०॥

पितः । च । गर्भम् । जनितः । च । बभ्रे । पूर्वाः । एकः । अध्यत् । पीष्यांनाः । तृष्णे । सपत्नीइति सऽ पत्नीं । शुच्ये । सर्वन्धू इति सऽवन्धू । उभेइति । अस्मै । मनुष्ये । इति । पाहि ॥ १०॥

पदार्थः - (पितुः ) पालकात् (च) धाच्याः (गर्भम् ) (जिततुः )जनकात् (च) मुक्रमादेः (बन्ने ) विभित्ते (पूर्वीः) पूर्वभूताः ( एकः ) ( श्रधयत् ) धयति पिबति ( पीप्यानाः ) वर्दमानाः ( रूष्णे ) वीर्यसेचकाय (सपत्नी) समाना पत्नी यस्याः सा ( श्रुचये ) पवित्राय ( सवन्धू ) समानौ बन्धुरिव वर्त्तमानौ ( उभे ) हे पुरुषः स्त्री च ( श्ररमे ) ( मनुष्ये ) मनुष्येभ्यो हिते ( नि ) नितराम् ( पाहि ) रज्ञ ॥ १०॥ १४॥

ऋन्वयः चथाऽसमै शुचये दृष्णे सपत्नी गर्भ बभे स एको गर्भः पितुश्च जनितुश्च सकाशाज् जन्म प्राप्य पूर्वीः पीप्याना ऋ-धयत्तथा उमे सबन्धू मनुष्ये गर्भ पातस्तथा हे विद्नु एकः संस्त्वं सिन पाहि॥ १०॥

भविर्थः - त्रत्रत्र वाचकलु ॰ - यदा मातापितरी गर्भ धत्तस्तं संरक्ष्य दुग्धपानादिना वर्धयतस्तथा स्त्रीपुरुषौ प्रीतिं वर्धयित्वा गर्भन्धृत्वा संपाल्य मनुष्याणां हितायाऽपत्यानि विद्या ग्राहयेताम् ॥१०॥

पदार्थ:—जैसे (अस्मे ) इस (शुचये ) पवित्र (इण्णो ) वीर्य सेचने वाले मनुष्य के अर्थ (सपत्नी ) समान तिस्का पनि वह स्त्री (गर्भम् ) गर्भ को (बस्ने ) धारण करनी वह (एकः ) एक गर्भ (पिनुः) पालन करने वाले (च) और सुन्दर अन्नादि और (जिनेनुः) जन्म देने वाले पिना की (च) और धाई की उत्तेतना से जन्म पाकर (पूर्वीः ) पहिले उत्पन्न हुई (पीष्याना ) बढ़नी हुई प्रता (अधयन् ) दुग्ध पीनी हैं वेसे (अभे ) दोनों स्त्री पुरुष (सबन्धू) एक समान बन्धुओं के समान प्रीति रखने वाले (मनुष्ये ) मनुष्यो के लिये जो हित उस के निमित्त (गर्भम्) गर्भ की रच्ना करते हैं वैसे है विदान् एक होने हुए आप (नि,पाहि ) निरन्तर पालना करो ॥ १०॥

भिविश्विः—इस मन्त्र में बाचकलु०—जब माना पिना गर्भ को धारण करते हैं और उस की रचा कर दुग्ध पान आदि से बढाते हैं वैसे स्त्री पुरुष प्रीति को बढाकर गर्भ को धारण कर उसे अच्छे प्रकार पाल मनुष्यों के हिन के लिये अपने सन्तानों को विद्या प्रहण करावें॥ १०॥

#### पुनस्तमेव विषयमाह॥

फिर उमी वि०॥

उरो महाँ श्रेनिबाधे वंवर्धापों श्रिप्तिं यशस्ः सं हि पूर्वीः । ऋतस्य योनांवशयद्दमूना जामी-नाम्। श्रिर्पसि स्वसृंणाम् ॥ ११ ॥

जुरौ । महान् । अनिऽबाधे । वृवर्धे । आपः । अग्निम् । युशसः । सम् । हि । पूर्वीः । ऋतस्यं । योनां । अग्वयत् । दर्मनाः । जुम्मीनाम् । अग्निः । अपसि । स्वर्मणाम् ॥१९॥

पदार्थ:—( उरौ ) बाही ( महान् ) ( ऋनिवाधे ) वाधारहिते (ववर्ध) वर्धते ( ऋषापः ) जलानि ( ऋष्रिम् ) पावकम् ( यशसः ) कीर्तिः (सम् ) सम्यक् (हि ) खलु ( पूर्वीः ) प्राचीनाः ( ऋतस्य ) जलस्य ( योनो ) कारणे ( ऋशयत् ) शेते ( दमूनाः ) दमनशीलाः ( जामीनाम् ) भोकृणाम् ( ऋष्रिः ) पावकः ( ऋपितः ) कर्मणि ( स्वसृणाम् ) भगिनीनाम् ॥ ३९॥

अन्वयः—यथा पूर्वीरापो मेघेन वर्धन्ते तथा यशसो महानिन्बाध उराविमें प्राप्य हि संववर्ध । यथामिर्ऋतस्य योनावशयत्तथा जामीनां स्वसृणामपित स्थित्वा दमूना विद्यायां वर्धते ॥ ११॥

भावार्थः —यदि निर्विष्मा विद्यार्थिनो विद्याग्रहणे प्रयत्नं कुर्युस्तदा दमशमादिगुणान्वितास्सन्तस्सर्वेषां सम्बन्धिनां विद्यासंप्रयोगं कर्तुं शक्तुयुः ॥ ११॥ पद्रार्थ: — जैसे (पूर्वी:) प्राचीन (आप:) जल मेथ से बढते हैं वैसे (यशस:) कीर्ति से (महान्) जो बढ़ा है वह (अनिवाधे) बाधा रहित (उरो) बहुन व्यवहार में (अग्निम्) भग्नि को प्राप्त कर (हि, सं, ववर्ध) अच्छे प्रकार बढता है जैसे (अग्निः) पावकः (ऋतस्य) जल के (योनों) कारण में (अशपन्) सोता है देसे (जामीनाम्) भोगने वाली (स्वसृषाम्) बहिनियों

के (अपिस) कर्म में स्थिर होकर (दमूनाः) दमनशील जन विद्या में बढता है॥११॥
भ|वार्थः—तो निर्विध विद्यार्थी विद्या के प्रहण करने में प्रयत्न करें तो दम
और शमादि गुण युक्त होते हुए सब सम्बन्धियों को विद्या युक्त कर सकें॥११॥
पुनस्तमेव विषयमाह ॥

रतनय विवयताह । फिर उसी वि० ॥

श्रुको न बिभिः संमिथे महीनां दिदृक्षेयंः सून वे भाऋंजीकः। उदुक्षिया जिनता यो जुजानापां गर्भो नृतंमो यह्यो श्रुग्निः॥ १२॥

श्रकः । न । बुभिः । सम्इड्ये । मुहीनांम् । दिद्दक्षेयः । सूनवे । भाःऽऋंजीकः । उत् । द्रिस्त्रयाः । जिनता । यः । जुजानं । श्रुपाम् । गर्भः । नृऽतंमः । यहुः । श्रुगिनः ॥ १२॥

पदार्थः—( ऋकः ) केनापिप्रकारेण क्रमितुमयोग्यः ( न ) इव ( विभिः ) धर्ता ( सिमिथे ) संग्रामे ( महीनाम् ) पूजनीयानां सेनानाम् ( दिद्दत्तेयः ) द्रृष्टुमिच्छायां साधुर्दर्शनीयः । ऋत्र वाच्छन्दसीति ढः ( सूनवे ) ऋपत्याय ( भाक्तजीकः ) भाभिविद्यादी- प्रिमिक्तजुः सरलः ( उत् ) (उस्मियाः) किरणेस्संयुक्तः (जिनता) उत्पादकः (यः) सूर्यः (जजान) जायते (ऋपाम्) जलानाम् (गर्भः) स्तोतुमर्हः (नृतमः) ऋतिद्ययेन नेता (यहः) महान् (ऋषिः)॥१२॥

अन्वयः योऽपां गर्भो यह्वोऽग्निरुस्निया अपां जनिता भव-तीव दिरुद्धेयो नृतम उज्जजान स सूनवे महीनां सामिथे बिश्ररको न माऋजीको भवति ॥ १२॥

भावार्थः - त्र्यतोपमालं ॰ —यथा सूट्योऽपां गर्भ जनियत्वा मे-घेन सह संयोध्य दृष्टि कत्वा सर्वान् वर्धयति तथाऽपत्यानां सुद्दिा-चकाः सर्वत्र विजयिनो भवन्ति ॥ १२ ॥

पद्धि:—(यः) जो सूर्ष (अपाम्) जलों के बीच (गर्भः) स्तुति करने के योग्य (यह्वः) महान् (अग्निः) अग्निक्ष (उसियाः) किंग्णों से संयुक्त जलों का (जिनता) उत्पन्न करने वाला होता है उस के (दिस्खेपः) देखेंने को चाहता में उत्तम (नृतमः) अनीव नेना सब का नायक (उज्जनान) उत्तमता से प्रकट होता है वह (मृनवे) सन्तान के लिये (महीनाम्) पूजनीय सेनाओं के (सिपये) संयाम के बीच (बिभः) धारण करने वाला (अक्रः) किसी प्रकार से आक्रमण करने को अयोग्य के (न) समान (भाक्सजीकः) विद्यादीक्तियों से सरल होता है ॥ १२॥

भ विथि: — इस मन्त्र मे उपमालं० — जैसे सूर्य्य जलों के गर्भ को उत्यन्न कर तथा मेच के साथ मच्छे प्रकार ृपुद्ध कर जल वर्षा कर सब को बढाता है वैसे सन्तानों को शिद्धा देने वाले सब जगह विजयी होते हैं ॥ १२ ॥

पुनविद्याप्रशंसामाह ॥

फिर विद्याकी प्रशंसाको अ०॥

श्रुपां गंभं दर्शतमोपंधीनां वनां जजान सुभगा विरूपम् । देवासंश्रिन्मनंसा सं हि जुग्मुः पनिष्ठं जात तुवसं दुवस्यन् ॥ १३ ॥ भुषाम् । गर्भम्। दुर्शितम्। बोषंधीनाम् । वनां। जुजान्। सुऽभगां । विऽरूषम् । देवासः । चित् । मनसा ।सम्। हि । जुग्सुः । पनिष्ठम् । जातम् । तुवसंम् । दुवस्यन् ॥ १३ ॥

पदार्थः—( ऋपाम् ) प्राणानाम् ( गर्भम् ) मध्यव्यापिनम् ( दर्शतम् ) द्रष्टव्यम् ( ऋोषधीनाम् ) ( वना ) वनानि जङ्ग-लानि ( जजान ) जनयति ( सुभगा ) सुष्ट्वैश्वर्यप्रदानि (विरूप्तम्) विविधानि रूपाणि यस्मिस्तम् ( देवासः ) विद्दांसः (चित्) ऋपि ( मनसा ) ऋग्तःकरणेन ( सम् ) ( हि ) खलु ( जग्मुः) जानीयुः प्राप्तुयुर्वा ( पनिष्ठम् ) स्तोनुमर्हम् ( जातम् ) प्रसिद्धम् ( तवसम् ) वलकारकम् ( दुवस्यन् ) परिचरेषुः॥ १३॥

श्रन्वयः हं मनुष्या देवासो मनसाऽभ्यासेन चिद्रपामोषधीनां दर्शतं विरूपं गर्भ संजग्मः यो हि सुभगा वना जजान यं जानं तवसं पनिष्ठ दुवस्यन् तं सर्वव्यापकं विद्युद्रपमिष्ठं यूयं यथावाद्दि-जानीत ॥ १३ ॥

भावार्थः—मनुष्यैयों ऽग्निवाघ्वप्मु पृथिव्या ज्ञारीरौपध्यादिषु दृश्या दृश्यपदार्थेषु व्यामस्तं विज्ञायतेन सर्वाणि कार्य्याणि साधनीयानि॥ १३॥

पद्धि:—हे मनुष्यो (देवाम ) विदान् जन (मनमा) अन्त-करण और अभ्यास में (चित्) भी जिस (अपाम्) प्राण् वा (ओपधीनाम्) अभिष्यों के बीच (दर्शतम्) देखने योग्य (विरूपम्) जिस मे विविधरूप विद्यमान उस (गर्भम्) मध्यव्यापी अभि को (सं, जग्मुः) अच्छे प्रकार जाने वा प्राप्त हो तथा जो (हि) ही (सुभगा) सन्दर ऐश्वर्य के देने वाले (वना) वन वा जञ्गलो को (जनान उत्यन्न करता है जिस (जातम्) प्रसिद्ध (तवसम्) वल करने वाले (पनिष्ठम्) स्तुति करने योग्य अभि का (द्वस्पन्) सेवन करें उस विद्युत् रूप अभि को तुम लोग यथावत् जानी॥ १३॥

भिविश्विः—मनुष्यों को उचित है कि जो मिष, वायु, जल और पृथिती में तथा शरीर अर्थिषि मादि प्रत्यच्च परोच्चभृत पदार्थों में व्याप्त उस को जान उस से सब कार्यों को मिद्ध करें॥ १३॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विद्या

बृहन्त् इद्घानवो भाऋंजीकमृप्तिं संचन्त विद्युतो न शुक्राः। गुहैव दृद्धं सदंसि स्व श्रुन्तरंपार ऊर्वे श्रुमृतुन्दुहानाः॥ १४ ॥

बृहन्तः । इत । भानवः । भाःऽऋंजीकम् । अग्निम् । सचन्त । विऽद्यतः । न । शुक्राः । गुहांऽइव । वृद्धम् ।

सद्ति। स्वे । अन्तः । अपारे । अर्वे । अमृतंम् । दुर्हानाः॥१ ८॥

पदार्थः—(वृहन्तः) महान्तः (इत्) एव (भानवः) किरणदीत्रयः (भाऋजीकम्) भासु दीत्रिषु सरल्तम् (ऋग्निम्) पावकम् (सचन्त) सचन्ति समवयन्ति (विद्युतः) स्तनियत्वः (न) इव (शुक्राः) शुद्धाः (गुहेव) यथा गुहायां बुद्धौ स्थितं जीवम् (रुद्धम्) विद्यावयोभ्यां ज्येष्टम् (सदिस्) सभायाम् (स्वे) स्वसम्बान्धन्यौ (ऋन्तः) मध्ये (ऋपारे) ऋगाधे द्यावाप्रथिवयौ । ऋपारेइति द्यावाप्रथिवीनाः निघंः ३।३० (ऊर्वे) हिंसके (ऋमृतम्) कारणहृषेण नाद्यारहितं जलम्

( दुहानाः ) प्रपूरवन्तः ॥ ५४ ॥

त्रुन्वयः हे मनुष्या ये बृहन्तोऽमृतन्दुहाना भानवो विद्युतो न गुकाः सदिस रुद्धिमवात्मानं गुहेव भाऋजीकमिष्ट सचन्त येऽपारे स्वे ऊर्वेऽभिव्याप्यान्तिविराजेते तानिदेव विजानीत॥१४॥

भावार्थः - इप्रतोपमालं ॰ - योऽग्निः सर्वत्र स्थितः सन् सूर्यभौम-रूपेण प्रसिद्धो विद्युदूपेण गुप्तो मेघादिनिमित्तोऽस्ति तं विज्ञाया-भीष्टं साधनीयम् ॥ १४॥

पद्रियः—हे मनुष्यो तो (बृहन्नः ) महान् (असृतम् ) कारणकृष से नाशरहित जल को (दुहानाः ) पूर्ण करते हुए (भानवः ) किरण वा दीप्ति (विद्युनः ) वित्रुलियो के (न ) समान (शुक्राः ) शुद्ध (सद्सि ) सभा में (चृद्धम् ) विद्या और अवस्था से जो अतीव प्रशंसित उस के समान आत्मा को (गुहेव ) बृद्धिस्थ जीव के समान (भाऋजीकम् ) दीप्तियों में सरल (अधिम् ) अधि को (सचन्त ) सम्बद्ध वा मेल करते हैं जो (अपारे) अगाध द्यावापृथिवी (स्वे ) नित सम्बन्ध करने वाले (क्रवें ) लोक संघर्षण करने वाले अभिज्यात्त होकर (अन्तः ) बीच में विराजमान हैं (इत् ) उन्हीं को जानो ॥ १४ ॥

भविथि:-इस मन्त्र में उपमालं०-तो अधि सर्वत्र स्थित मूर्य वा भौमरूप से प्रीमद्ध विजुली रूप से गुप्त मेचादि पदार्थों का निमित्त है उस को जान कर अभीष्ट सिद्ध करना चाहिये॥ १४॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥
किर वसी वि०॥

ईळें च त्वा यजमानो ह्विर्भिरीळें सिख्त्वं सुमितित्रिकांमः। द्वेरेंग्गें मिमीहि सं जरिद्रे रक्षां च नो दम्येंभिरनींकैः॥ १५॥ १५॥ ईळें । चु । त्वा । यर्जमानः । हृविःऽभिः । ईळे । सृखि-ऽत्वम । सुऽमृतिम् । निऽकोमः । ट्वैः । भवः । मिुमीहि । सम्। जरित्रे।रत्त्वं। चु । तुः । दम्यैभिः । भनीकैः ॥ १५॥ १५॥

पदार्थः – (ईळे) ऋष्येषयामि स्तौमि वा (च) (त्वा) त्वाम् (यजमानः) संगन्ता (हिविभिः) ऋादातुमहैंः साधनेः (ईळे) (सिवित्वम्) सख्युर्भावम् (सुमितम्) शोभनां प्रज्ञाम् (निकामः) निश्चितकामनः) (देवैः) विद्दिद्धः सह (ऋषः) स्वणादिकम् (मिमीहि) सम्पादय (सम्) (जिरित्रं) स्ताव-काय (रव्द) ऋत्र द्व्यचीतस्तिङ्इति दीर्घः (च) (नः) ऋसमान् (दम्येभिः) दातुं योग्यैः (ऋनीकैः) सैन्यैः॥ १५॥

श्रन्वयः —यजमानोऽहं देवेहीविभिश्रयं त्वा विद्दांसं समीळे नि-कामः सन् साखित्वं सुमतिमीळे स त्वं जरित्रे मह्ममवो मिमीहि दम्येभिरनीकैर्नोऽस्माश्र्य रद्म ॥ १५॥

भावार्थः - मनुष्यैः प्रथमः श्रेष्ठोऽध्यापकोन्वेष्यस्तस्मात्सर्वेषा-म्पदार्थानां विद्या त्र्यन्वेष्यास्तता विचारः पुनः साज्ञात्कारोऽतः पर-मुपयोगः कर्नव्यः ॥ १५॥

पद्रिर्थः—(यजमानः) सब विद्या गुणों का संग करने वाला में (देवैः) विद्वानों के साथ (च) और (हविभिः) ग्रहण करने योग्य साधनों से जिन (त्वा) आप विद्वानों की (सम्,ईछे) सम्प्रक्) स्तृति करना हूं वा (निकामः) निश्चित कामना वाला होता हुआ (सिलत्वम्) मित्रपन वा (स्मितम्) सुन्दर बृद्धि की (ईछे) प्रशंमा करता हूं वह आप (जारित्रे) स्तृति करने वाले मेरे लिये (ग्रवः) रक्षा ग्राद्धि को (मिमीहि) उत्यन्न करो (दम्येभिः) दमन करने योग्य (ग्रनिकैः) सेनाजनों के साथ (नः) हम लोगो की (च) भी (रच्छ) रक्षा करो ॥ १५॥

भावार्थ:--मनुष्यों को प्रथम श्रेष्ठ अध्यापक ढूंढना चाहिये और फिर उस में समस्त विद्याओं को ढूंढना चाहिये नदनन्तर विचार पीछे साचात्कार अर्थान प्रत्यन्त करना उस के परे उपयोग करना चाहिये॥ १५॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥
फिर उसी वि० ॥

उप्रेतेतारुस्तवं सुत्रणीतेऽग्ने विश्वांनि धन्या दधांनाः। सुरेतंसा श्रवंसा तुञ्जंमाना श्रमिष्यांम एतनायूँ रदेवान् ॥ १६॥

उपुऽचेतारः । तर्व । सुऽप्रनीते । अग्ने । विश्वांनि । धन्या । दर्धानाः । सुऽरेतेसा । श्रवंसा । तुर्ञ्जमानाः । सुभि ।

स्याम् । पृतनाऽयून । अदेवान् ॥ १६ ॥

पदार्थः - ( उपचेतारः ) उपगतान् हेथीकुर्वाणः (तव) ( सुप्र-णीते ) सुष्ठु प्रकृष्टा नीतिर्यस्मात्तत्सम्बुद्धी ( त्र्प्रप्ने ) पूर्णविद्या युक्त ( विश्वानि ) ( धन्या ) धनार्हाणि ( दधानाः ) (सुरेतसा) सुष्ठु संग्लिष्टेन वीर्घ्येण ( श्रवसा ) श्रवणेन ( तुञ्जमानाः ) बलायमानाः ( त्र्प्रिम ) ( स्याम ) भवेम ( पृतनायून् ) पृतनासु

सेनासु पूर्णभायुर्वेपान्तान् ( ऋदेवान् ) ऋविदुषः ॥ १६॥ ऋन्वयः –हे सुप्रणीतेऽग्ने तव सकाझाहिहासो भूत्वा पृतनायू-नदेवानुषज्ञेचारस्सुरतसा श्रवसा विश्वानि धन्या दधानास्तुञ्ज-मानास्सन्तो वयं सुखिनोऽभिष्याम ॥ १६॥

भावार्थः-ये मनुष्या त्रप्रविदुपउपेक्ष्य विदुपः सेवन्ते ते सर्वमै-श्वर्यमाप्नुवन्ति ॥ १६ ॥ पद्र्यः -हे (सुप्रणीते) अपने से सुन्दर उत्तमोत्तम नीति का प्रकाश करने वाले (अप्रे) पूर्ण विद्या पुक्त (तक्ष) नुम्हारी उत्तेजना से विद्वान् हो कर (पृतनापून्) सेनाओं में पूर्ण आयु जिन की विद्यमान उन (अदेशान्) अविद्वान् (उपक्षेतारः) समीप प्राप्त हुए जनों को छिन भिन्न करने वाले (सुरेतसा मन्दर संयुक्त वीर्ष्य और (अतसा) अत्रण से (विश्वानि) समम्त (धन्या) धन के योग्य पदार्थों को (दधानाः) धारण करते और (तुञ्जमानाः) बल करते हुए हम लोग सुखी (अभिष्याम) सब ओर से होतें ॥ १६॥

भावार्थ;—जो मनुष्य अविदानों की उपेत्ता कर के विदानों का सेवन करते हैं वे सब ऐश्वर्य को प्राप्त होने हैं ॥ १६॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥
फिर उसी वि०॥

त्रा देवानांमभवः केतुरंग्ने मुन्द्रो विश्वांनि का-व्यांनि विद्वान् । प्रति मतात्रवासयो दमूना त्रनुं देवात्रंथिरो यांसि साधन् ॥ १७॥

भा। देवानाम् । <u>भभवः । केतुः । भग्ने । मन्द्रः । वि-</u>
श्वानि । काव्यानि । विद्यान् । प्रति । मर्तीन् । <u>भवासयः</u> । दमूनाः । भनुं । देवान् । रुधिरः । यासि । सार्धन् ॥१७॥

पदार्थः—( त्र्रा ) समन्तात ( देवानाम् ) विदुषां मध्ये (त्र्र भवः ) भव ( केतुः ) ज्ञानवान् ( त्र्राप्ते ) तीव्रबुद्धे ( मन्द्रः ) त्र्रानन्दप्रदः ( विश्वानि ) ( काव्यानि ) कविभिर्निर्मितानि (वि-द्दान् ) यो वेत्ति ( प्रति ) ( मर्तान् ) मनुष्यान् ( त्र्र्यवासयः ) वासय (दमूनाः ) जितेन्द्रियः ( ऋनु ) (देवान् ) विदुषः (रिथरः ) प्रशस्ता रथा विद्यन्ते यस्य सः (यासि ) प्राप्तोषि (साधन् ) संसाधुवन् । ऋत व्यत्ययेन शप् ॥ १७॥

श्रन्वयः —हे त्र्रग्ने केतुर्मन्द्रो भवान् विश्वानि काव्यान्यधीत्य देवानां विद्वानभवस्स दमूना रथिरः साधन्संस्त्वं मर्तान्देवान्प्र-त्यवासयोऽनुयासि च ॥ १७ ॥

भावार्थः - यो विदुषान्मध्ये स्थित्वा सर्वाणि शास्त्राण्यथीत्यान्या नध्यापयित स सर्वाणि सुखानि प्राप्तोति ॥ १७॥

पद्धिः — हे ( अप्रे ) नीव बुद्धिन ( केतु ) ज्ञानवान् ( मन्द्र ) आन न्द्र के देने वाले आप ( विश्वानि ) समस्त ( काल्यानि ) कवियों से निर्माण किये हुए शास्त्रों को अध्ययन कर ( देवानाम् ) देवों के बीच ( विद्वान् ) ज्ञानवान् ( आ, अभव ) हो नथा ( दम्नाः ) ज्ञिनेन्द्रिय ( रथिर ) ऑग प्रशंसिन रथ वाले ( साधन् ) साधना करने हुए आप ( मर्नान् ) मनुष्य जो ( देवान् ) विद्वान् उन के ( प्रति ) प्रति ( अवासय ) निवास कराओं वा ( अनु, यासि ) उक्त मनुष्यों के प्रति अनुकुलना से प्राप्त होते हैं ॥ १७॥

भविथि:- जो विद्वानों के बीच स्थित हो सब शास्त्रों को अध्ययन कर औरों को अध्ययन कराता है वह सब सुखों को प्राप्त होता है ॥ १७॥

> पुनस्तमेव विषयमाह ॥ (फर उसी वि० ॥

नि दुंरोणे श्रमतो मत्यांनां राजां ससाद विद थांनि सार्धन् । यृतप्रंतीक उर्विया व्यंद्योदिशिर्वि श्वांनि काव्यांनि विद्वान् ॥ १८ ॥

## नि । दुरोणे । अमृतंः । मर्त्यानाम् । राजां । सुसादु । विदर्थानि । सार्धन् । घृतऽप्रंतीकः । उर्विया । वि । अद्यौत् । अग्निः । विश्वांनि । काव्यांनि । विद्दान् ॥ १८ ॥

पदार्थः—( नि ) नितराम् ( दुरोणे ) गृहे (अमृतः) आतमरूपेण मृत्युधर्मरहितः ( मर्त्यानाम् ) मनुष्याणाम् (राजा) न्यायाधीद्यः ( ससाद ) संदित् ( विदयानि ) विज्ञानानि ( साधन )
साधुवन् ( घृतप्रतीकः ) घृतमाज्यं प्रतीकं प्रदीपकं यस्य सः
( उविया ) पृथिव्याम् ( वि ) ( अधीत् ) प्रकाशते ( आग्निः )
पावकः ( विश्वानि ) सर्वाणि ( काव्यानि ) कविभिः कान्तप्रज्ञैविद्विद्विर्निमितानि ( विद्वान् ) ॥ १८ ॥

अन्वयः न्योऽमृतो विद्यान् दुरोणे मर्त्याना घृतप्रतीकोऽप्रिरु-विया व्ययोदिव विश्वानि विद्यानि काव्यान्यधीत्य सर्वहितं साधन् मन्योना राजा निषमाद सोऽरमाभिः सन्कर्त्तव्यः ॥ १८ ॥

भविथि:- ऋत्र वाचकलु • – यथाऽग्निः सूर्यस्त्रेण सर्व प्रकाश-यति तथा पूर्णावयो राजा धर्मेण प्रजाः संपाल्य विद्याः प्रकाशयति स सर्वेम्सरकर्तव्यः कथन भवेत ? ॥ १८॥

पद्धि:-- तो (अपृत.) अल्पहण में पृत्यु धर्मगहित (विद्वान्) विद्वान् (हुगोणे ) घर में (मत्यीनाम् ) मनुष्यां के बीच (धृतप्रतीकं ) घृत तिम का प्रकाश करने वाला (अधि ) वह आधि (पृविषा ) पृथिवी पर (धि, सबीत्) विशेषता में प्रकाशित होते हुए के समान (विश्वानि ) समस्त (विद्यानि ) विज्ञानों वा (अध्यानि ) विशेष आक्रमण करनी हुई बुद्धियों वाले विद्वानों के बनाए शास्त्रों का अध्ययन कर मव का हित (माधन् ) सिद्ध करते हुए मनुष्यों के बीच (निणमाद्) स्थिर हो हम लोगों को सत्कार करने योग्य है ॥ १८ ॥

भिविधि: — इस यन्त्र में वाचकलु० — जैसे अधि मूर्य रूप से सब को प्रकाशित करता है वैसे पूर्ण विद्या युक्त सभापति राजा धर्म से प्रजाजनों की अच्छे प्रकार पालना कर विद्याओं का प्रकाश करता है वह सब को सत्कार करने योग्य कैसे न ही ? ॥ १८ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥ फिर उसी वि०॥

त्रा नो गहि सुरूयेभिः शिवेभिम्म्हान्म्हीभि-रूतिभिस्सर्ण्यन् । श्रुस्मे र्यिं बंहुलं सन्तंरुत्रं सुवाचे भागं यशसं कृषी नः॥ १९॥

श्रा । नः । गृहि । सुरूयेभिः । श्रिवेभिः । महान् । महीभिः । क्रितिऽभिः । सुरूप्यन् । श्रुस्मेइति । रुपिम् । बृहुलम् । संऽ-तेरुत्रम् । सुऽवार्चम् । भागम् । युश्सम् । कृष्टि । नः॥१९॥

पदार्थः -( त्र्रा ) ( नः ) ( त्र्रस्मान् ) ( गहि ) प्राप्तुहि ( सख्येभिः ) सिखभिः छतः कम्मभिः ( ग्रिवेभिः ) मङ्गलमयः ( महान् ) ( महीभिः ) महतीभिः ( ऊतिभिः ) ग्लाभिः (सर-एयन् ) प्राप्तुवन् ( त्र्रस्मे ) त्र्रस्मान् ( रियम् ) श्रियम् (वहु-लम् ) पुष्कलम् (सन्तरुतम् ) दुःखात् सम्यक्तारकम् (सुवाचम्)

सुष्ठुवाग्निमित्तम् (भागम् ) भजनीयम् (यशसम् ) कीर्तिकार-

कम् (कृषि) कुरु। त्रत्रत्र संहितायामिति दीर्घः (नः) त्र्यस्मान्॥ १ ९॥

श्रन्वयः नहे विद्वँस्त्वं शिवेभिः सख्येभिः सह नोऽस्मानागिह महीभिक्तिभिरसमेऽस्मान् सरग्यन्महान् सन्तरुतं सुवाचं यशसं भागं बहुलं रियम्प्राप्तालः कृषि ॥ १९॥ भावार्थः -- यदि मनुष्यः सुमित्राणि प्राप्नुयात्तार्हि तं महती श्रीः कथं न प्राप्नुयात् ॥ १९॥

पद्धिः - हे विद्वान् आप (शिवेभिः) मङ्गलमय (सख्येभिः) मित्रों के किये हुए कृम्मों के साथ (नः) हम लोगों को (मा, गहि) प्राप्त हुनिये (महीभिः) बड़ी २ (कितिभिः) रक्षाओं से (सस्मे) हम लोगो को (सर्ण्यन्) प्राप्त होते हुए (महान्) बड़े सज्जन आप (सन्तकत्रम्) दुख से सच्छे प्रकार तारने वाले (सुवाचम्) सन्दर वाणी के निमित्त (यशमम्) कीर्सि करने वाले (भागम्) सेवन करने योग्य (बहुलम्) बहुत प्रकार के (रिपिस्) प्रकल धन को प्राप्त (न) हम लोगों को (स्रुप्त) की जिये ॥१९॥

भ[व[र्थः -- यदि मनुष्य मुन्दर मिर्त्रों को प्राप्त हो तो उस को बड़ी जक्ष्मी केसे न प्राप्त हो ॥ १९॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥ फिर उसी वि०॥

गुना ते अग्ने जिनमा सनानि प्र पूर्वाय नूतनानि वोचम् । मुहान्ति रुष्णे सर्वना कृतेमा जन्मञ्जनमुन् निहिंतो जातवेदाः॥ २०॥

एता । ते । अग्ने । जिनम । सनांनि । प्र । पूर्व्यार्थ । नूर्तनानि । नोचम् । महान्ति । तृष्णे । सर्वना । कृता । इमा । जन्मन्ऽजन्मन् । निऽहितः । जातऽवैदाः ॥ २०॥

पदार्थः—( एता ) एतानि ( ते ) तव ( स्रप्ने ) विद्दन् (ज-निम ) जन्मानि । स्त्रत्र संहितायामिति दीर्घः (सनानि ) कर्मिभः संभक्तानि ( प्र ) ( पूर्व्याय ) पूर्वैः कृताय ( नूतनानि ) नवी-नानि ( वोचम् ) वदेयम् (महान्ति ) ( रुष्णे ) बलाय (सवना ) ऐश्वर्धसाधनानि (कता ) कतानि (इमा ) इमानि (जन्मञ्जन्मन्) जन्मनि जन्मनि (निहितः ) संस्थितः ( जातवेदाः ) यो जातेपु पदार्थेषु विद्यते ॥ २०॥

श्रन्वयः — हे श्रग्ने त एता जिनम सनानि नृतनानि महान्ति सवना जन्मन् जन्मन् कृतमा सवना कर्माणि पूर्व्याय रूष्णे प्रविचे तानि निहितो जातवेदास्त्वं गृणु ॥ २०॥

भावार्थः हे मनुष्या यानि कर्माणि जीवैरनुष्ठेयानि कियन्ते करिष्यन्ते च तानि सर्वाणि सुखदुःखिमश्रफलानि भोक्तव्यानि भविन्त ॥ २०॥

पद्धिं -- हे (अवे) विद्वान् (ते) आप के (एना) उन (जानेम), जन्मों को जो कि (मनानि) कमों में मंमेविन वा (नृतनानि) नवीन (महानित्ता) बड़े २ (मवना) ऐश्वर्णमाधक कम्में (जन्मन्तन्मन्) जन्म जन्म में (इना) किए हुए तथा (इमा) इन ऐश्वर्ण माधक कम्मों को (पृत्याय) पूर्वतो में किए हुए (इण्णे) वल के लिये (प्र, वोचम्) कहं उन को (नि हित ) अच्छे प्रकार स्थित (जातवेदा ) जो उत्पन्न हुए पदार्थों में विद्यमान आप मुनो ॥ २०॥

भविथि:-हे मनुष्यो जो कर्म जीवा को करने योग्य उन से किये जाते सोर किये जांयगे वे सब सुख दुख मिश्चित फल भोगने वाले होते हैं ॥२०॥

> पुनस्तमेव विषयमाह॥ फिर उसी वि०॥

जन्मन् जन्मन् निर्हितो जातऽवेदा विश्वामिं-त्रेभिरिध्यते ऋजेस्तः । तस्यं वयं सुमृतौ याज्ञयु-स्यापिं भद्रे सौमनुसे स्यांम ॥ २१ ॥ जन्मन्ऽजन्मन्।निऽहितः। जातऽवेदाः।विश्वामित्रेभिः। डुध्यते । अजंस्रः।तस्यं। वयम्। सुऽमृतौ । युज्ञियंस्य ।

अपिं। भद्रे। सौमृनसे। स्याम ॥ २९ ॥

पदार्थः (जन्मन्जन्मन् ) जन्मनिजन्मनि (निहितः ) कन्मीनुसारेण स्थापितः (जातवंदाः ) यो जातेषु पदार्थेष्वजातः सन् विद्यते सः (विश्वामित्रेभिः ) विश्वं सर्व जगन्मित्रं येपान्तैः (इध्यते ) प्रज्ञाप्यते प्रदीप्यते वा (त्र्प्रजसः ) निरन्तरः (तस्य) (वयम् ) (सुमतौ ) प्रज्ञास्तप्रज्ञायाम् (यज्ञस्य ) यज्ञमर्हतः (त्र्प्रप्रे ) (भद्रे ) कल्याणकरे (सामनसे ) शोभनस्य मनसो प्रावे (स्थाम ) भवेम ॥ २१॥

श्रन्वयः - हे जीव परमेश्वरेण जन्मन्जन्मिनिहितो जातवेदा विश्वामित्रेभिरजम्ब इध्यते तस्य यिज्ञयस्य सुमतो भद्रे सामनसे श्रिप वयं स्थाम ॥ २१ ॥

भावार्थः सर्वर्मनुष्येः प्रसिद्धे जगित सुखदुःखादीनि न्यूनाधि कानि दृष्ट्वा प्रागर्जिनकर्मफलमनुमेयम् । यदि परमेश्वरः कर्मफल-प्रदाता न भवेत् तहींयं व्यवस्थापि न सङ्गच्छेत् तदर्थं सर्वैः श्रेष्ठां प्रतिज्ञामुत्पाद्य हेपादीनि विहाय सर्वैः सह सत्यभावेन वर्ति-तव्यम् ॥ २१॥

पदार्थः—हे जीव परमेश्वर ने ( जन्मन् जन्मन् ) जन्म २ में (निहितः) कमों के अनुसार संस्थापन किया (जानवेदाः) उत्पन्न हुए पदार्थों मे न उत्पन्न हुए के समान बर्समान ( विश्वामित्रोभिः ) समस्त संसार जिन का मित्र उन

सन्जर्नों से ( सजस्तः ) निरम्तर ( इध्यते ) प्रदोधित कराया जाता ( तस्य ) उस ( यज्ञियस्य ) यज्ञ के योग्य होते हुए प्राणी की ( सुमतौ ) प्रशंसित प्रज्ञा में और ( भद्रे ) कल्याण करने वाले ज्यवहार में तथा ( सौमनसे ) सुन्दर मिन के भाव में ( सपि ) भी हम लोग ( स्याम ) होनें ॥ २१॥

भावार्थ:—सब मनुष्यों को प्रसिद्ध जगत् में सुखदुःखादि न्यून मधिक फलों को देख कर पहिले जन्म में सिञ्चित कर्म फल का अनुमान करना चाहिये जो परमेश्वर कर्म फल का देने वाला न हो तो व्यवस्था भी प्राप्त न हो इस लिये सब को श्रेष्ठ बुद्धि उत्पन्न कर वैर आदि छोड़ सब के साथ सत्य भाव से बर्चना चाहिये ॥ २१ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी वि०॥

ड्मं यज्ञं संहसावन् तं नो देवत्रा धेहि सुऋतो रराणः। त्र यंसि होतर्रहतीरिषो नोऽग्ने महि द्रविणमा यंजस्व॥ २२॥

ड्मम्। युज्ञम्। सृह्माऽवृन्। त्वम्। नः। देवऽत्रा। धेहि।
सुक्रतो इति सुऽकतो। रराणः। प्र। यंनि । होतः। वृह्तिः।
इषः। नः। असे। महिं। द्वविणम्। आ। युज्जस्व ॥२२॥
पदार्थः—(इमम्) (यज्ञम्) रागद्देषरहितं न्यायदयामयम्

पदार्थः—(इमम्)(यज्ञम्) रागद्देषरिहतं न्यायदयामयम् (सहसावन्) प्रज्ञास्तवलयुक्त (त्वम्)(नः) त्र्यस्माकम् (देवत्रा) देवेषु विद्दरसु (धेहि) धर (मुक्कतो) श्रेष्ठप्रज्ञ (रराणः) दाता सन् (प्र,यंसि) यच्छिसि (होतः) त्र्यादातः (बृहतीः) महतीः (इषः) त्र्यन्ति (नः) त्र्यस्मभ्यम् (त्र्यग्ने) विद्वन् (मिह् ) (द्रविणम्) धनम् (त्र्या) (यजस्व) देहि॥ २२॥ अन्वयः हे सहसावन् सुक्रतो त्र्यम्ने त्वं न इमं यज्ञं देवत्रा धेहि । हे होतरम्ने रराणः सन् वृहतीरिषो नः प्रयंसि स महि द्रवि-णमायजस्व ॥ २२ ॥

भविश्विः—ईश्वरेण विद्वानाज्ञाप्यते यावज्जीवं तावत्त्वं विद्यायज्ञं मनुष्येषु सुतनुहि तेन पुष्कलान्यन्यधनानि सर्वेभ्यो दत्त्वा सुखी भव ॥ २२ ॥

पद्रार्थः — हे ( महसावन् ) प्रशस्त बल और ( मुक्रतो ) श्रेष्ठप्रज्ञा युक्त ( अग्ने ) विद्वान् ( त्वम् ) आप (न') हमारे ( दमम् ) इस ( यज्ञम् ) राग-देपरहित न्याय द्यामय यज्ञ को ( देवला ) विद्वानों में ( घेहि ) स्थापन करे । वा हे ( होत' ) ग्रहण करने वाले विद्वान् ( रराणः ) दाना होते हुए आप ( बृहती ) वड़ी २ (इप ) अलादि सामित्रयों को ( न' ) हम लोगों के लिये ( प्र, यंसि ) देते हैं वह ( महि ) बहुत ( द्विषाम् ) धन को ( आ, यज्ञस्व ) दीतिये ॥ २२ ॥

भावार्थ:—ईश्वर ने विद्वान को आज्ञा दी है कि जब तक जीवे तब तक तूं विद्या यज को मनुष्यों में अच्छे प्रकार विस्तारे और पुष्कल अन्न और उस्र मे धनों को सब के अर्थ दे के सुखी होते॥ २२॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥ ।। फिर उसी वि०॥

इळांमग्ने पुरुऽदंसं सुनिं गोः शंश्वत्तमं हवंमा-नाय साध । स्यान्नः सूनुस्तनंयो विजावाश्चे सा ते सुमृतिर्भूत्व्समे ॥ २३ ॥ व० १६ ॥

इळाम्। मुग्ने । पुरुऽदंसम् । स्निम् । गोः । ग्रुश्वत्ऽ-तुमम् । हवंमानाय । साधु । स्यात् । नः । सूनुः । तनंयः। विजाऽवां । अप्ने । सा । ते । सुऽमृतिः । भूतु । भूसे-इतिं ॥ २३ ॥ व० १६ ॥

पदार्थः—(इळाम् ) स्तुत्यां वाचम् ( त्रप्रप्रे ) विद्दन् ( पुरुद्यां ) पुरूषि दंसांसि कर्माणि भवन्ति यस्यास्ताम् ( सनिम् ) विभक्ताम् ( गोः ) वाचः ( शश्वत्तमम् ) त्र्यनादिभूतं शब्दा-र्थसम्बन्धम् ( हवमानाय ) त्र्यानन्दाय ( साध ) साम्राहि । त्र्यत्र विकरणव्यत्ययेन शप् ( स्यात् ) ( नः ) त्र्यस्माकम् ( सूनुः ) पुत्रः ( तनयः ) विस्तीर्णबुद्धः ( विजावा ) विशेषेण प्रादुर्भृतः ( त्र्यप्रे ) विद्दन् ( सा ) (ते) (सुमातिः) उत्तमा प्रज्ञा ( भूतु ) भवतु ( त्र्यस्मे ) त्र्यस्मभ्यम् ॥ २३ ॥

श्रन्वयः नहे श्रग्ने गोः शश्वत्तमं हवमानाय पुरुदंसं सिनिमिळां त्वं साध।हे श्रग्ने या ते सुमितिर्भवित साऽस्मे भूत् यया नो विजावा तनयः सृनः स्यात् ॥ २३ ॥

भावाथः—विदुषामियमेव योग्यतास्ति सर्वान्कुमारान् कुमारीश्व विदुषीः संपादयेत् यतः सर्वे विद्यायाः फलं प्राप्य सुमतयः स्युरिति ॥ २३ ॥

त्रविद्वतस्त्रीपुरुषविद्याजन्मप्रशंसाकरणादेतदर्थस्य पूर्वसूका-र्थेन सह सङ्गतिवेद्या ॥

इति तृतीयमएडले प्रथमं सूक्तं षोडशो वर्गश्च समाप्तः॥

पदार्थः -- हे (अप्रे ) विद्वान् (गीः ) वाणी का (शश्वत्तमम् ) अनादि भृत शब्दार्थं सम्बन्ध (डवमानाय ) आनन्द के लिये (पुक्तदंसम् ) जिस से

बहुत कर्म बनते हैं (सिन्म्) अलग २ किई हुई (इछाम्) स्नुति करने वाली वाणी को आप (साध) सिद्ध कीतिये। है (अप्रे) विद्वान् तो (ते ) नुम्हारी (सुमितः) उत्तम बुद्धि होती है (सा) वह (अस्मे) हम लोगो के लिये (भूनु) हो तिससे (नः) हमारे (विज्ञावा) विशेष करके उत्पन्न भया हो ऐसा (तिनयः) विस्तीर्ण बुद्धि वाला (मूनु) पुत्र (स्पात्) हो ॥ २३॥

भावार्थ:-विदानों की यही योग्यता है कि सब कुमार और कुमारियों की पंडित पंडिता बनावें जिस से सब विद्या के फल की प्राप्त होकर सुमति हो॥ २३॥

दम मूक्त में विद्वान् स्त्री पुरुष मोर विद्या जन्म की प्रशंसा करने से इस सूक्त के अर्थ की पिछिले मूक्तार्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिये॥

यह तीमरे मंडल मे प्रथम सूक्त और सीजहवां वर्ग समाप्त हुआ।

वेश्वानसयोति पञ्चदशर्चस्य द्वितीयस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः । त्र्रिग्निवेश्वानसे देवता । १ । ३ । १० जगती । २।४।८ । ६। ९ । ११ । विसाङ् जगती ५ ।७।१२ । १३ । १४ । १५ निचुज्जगती च

छन्दः। निषादः स्वरः॥

ऋथ विद्वद्रणानाह ॥

मब पन्द्रह ऋचा वाले दूमरे सूक्त का मारम्भ हे इम के प्रथम मन्त्र में विद्वानों के गुणों का उपदेश किया है ॥

वेश्वान्रायं ध्रिषणां मृतात्वधे घृतं न पूतम् अये जनामिस । द्विता होतां रं मनुषश्च वाघतों ध्रिया रथं न कुलिशः सम्रणवित ॥ १ ॥

वैश्वान्तरायं।धिषणांम्।ऋतुऽवधे। घृतम्। न । पूतम्। श्रुप्रये।जनाम्सि।हिता।होतांरम्।मनुषः। च । वाघतः। ध्रियः। रथम्। न । कुलिशः। सम्। ऋएवति ॥ १ ॥

पदार्थः—(वैश्वानराय) विश्वेषु नरेषु राजमानाय (धिषणाम्) प्रगल्भा धियम् (ऋताद्ये) सत्यस्य वर्द्धकाय ( घृतम् ) त्र्राज्यम् ( न ) इव ( पूतम् ) पवित्तम् ( त्र्रप्रये ) पावकाय (जनामिस) जनयेम । त्र्रत्र व्यत्ययेन परस्मेपदम् (दिता) ह्योर्भावः (होता-रम् ) दातारम् ( मनुषः ) मनुष्याः ( च ) ( वाघतः ) मेधावी । वाघत इति मेधाविना । निषं । ३ । १७ (धिया) प्रज्ञया कर्मणा वा ( रथम् ) यानम् ( न ) इव ( कुलिशः ) वज्रम् । कुलिश इति वज्रनाम निषं । ३ । १९ ( सम् ) ( ऋणवाति ) प्राप्नोति । ऋणवतीति गतिकर्मा निषं । २ । १४ ॥ १ ॥

त्रुन्वयः हे मनुष्या यथा वयमृताद्ये वैश्वानरायाप्नये पूर्न घृतं न धिपणां जनामसि वाघतो धिया कुलिशो रथं न समृग्वित दिता होतारं मनुपश्च समृग्वित तथा यूयमप्याचरत ॥ १ ॥

भावार्थः—ग्रवोपमा वाचकलु -- यथितंत्रां घृतादिकं हिवः संशोध्याग्रो हवनेन पावकं वर्द्धयन्ति तथाध्यापकोपदेशकाः शिष्याणां श्रोतृणां च प्रज्ञा वर्धयेयुर्यथा कुठारादिभिः साधनेर्यानानि रच्यन्ते तथा सुशिचाताडनेः शिष्या विद्यया संस्रज्येरन् । यथाऽध्यापका-ऽध्येतारां प्रीत्या वर्तेते तथा सर्वैर्वित्तत्व्यम् ॥ १ ॥

पद्र्थि:—हे मनुष्यो जैसे हम लोग (ऋगावृधे) सत्य के बढाने वाले (वैश्वानराय) समस्त मनुष्यों में प्रकाशमान (अग्रये) अग्रिय के लिये (पूतम्) पितत्र (धृतम्) धृत के (न) समान (धिषणाम्) प्रगरुभ बुद्धि को (जनामसि) उत्पन्न करें (वाधतः) मेधात्री जन (धिया) प्रज्ञा वा कर्म से (कुलिशः) वज्ञ (रथम्) रथ को (न) जैसे वैसे (समृष्विति) अच्छे प्रकार प्राप्त होता (दिता) दो के होने (होतारम्) होम कर्ता मनुष्य (च) और (मनुष्टें) मनुष्यों को सम्पक् प्राप्त होता वैसे ही तुम भी साचरण करों॥ १॥

भावार्थ:—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलु०—जैसे ऋतिग् जन
घृन आदि हित को अच्छे प्रकार शोध कर अग्नि में हवन करने से अग्नि की
वृद्धि करने हैं वैसे अध्यापक और उपदेशक जन शिष्यों तथा श्रोताओं की
बुद्धियों को बढ़ावे जैसे कुल्हाड़ी आदि साधनों से काष्ठ छील कर पान हनाये
जाने हैं वैसे उत्तम शिद्धा और नाडनाओं से शिष्य लोग संपन्न किये जावे
जैसे अध्यापक और अध्येना प्रीति से वर्त्तमान हैं वैसे सब को वर्त्ताव करना
चाहिये॥ १॥

त्र्रथ वहिंगुणानाह ॥ अब अधि के गणों को अगले मन्त्र में कहते हैं॥

स रोचयज्जनुपा रोदसी उमे स मावोरंभवत् पुत्र ईड्यः । हृव्यवाड्शिर्जर्श्यनीहितो दूळभौ विशामतिथिर्विभावंसुः ॥ २ ॥

सः । रोच्यत् । जनुषां । रोदंसी इति । त्रुभे इति ।सः।
मात्रोः। मुभवत् ।पुत्रः। ईड्यंः।हृब्युऽवाट् । स्रुप्तिः।मुजरंः।
चनःऽहितः।दुःऽदभंः।विशाम् । स्रितिथः।विभाऽवंसुः॥ २॥

पदार्थ:—( सः ) ( रोचयत् ) रोचयेत् । त्रत्रत्राङभावः ( जनुषा ) जन्मना (रोदसी ) सूर्य्यभूमी ( उभे ) ( सः ) (मात्रोः)

( त्र्रभवत् ) भवेत् ( पुत्रः ) ( ईड्यः ) स्तोतुमईः ( हब्यवाट् ) यो हव्यं वहित प्राप्नोति सः ( त्र्रप्निः ) ( त्र्रजरः ) जीर्णावस्था-रहितः ( चनोहितः ) चनसे त्र्रज्ञाय हितः ( दूळभः ) दुःखेन दिभितं योग्यः ( विशाम् ) प्रजानाम् ( त्र्र्रातिथिः ) सततं गन्ता ( विभावसुः ) यो विविधा भा वासयति सः ॥ २ ॥

त्र्यन्वयः हे मनुष्या यथा सोऽग्निर्जनुषा उभे रोदसी रोचयत्सोऽ-नयोर्मात्रोरीड्यः पुत्रइवाभवत् । योऽग्निर्हव्यवाडजरङ्चनोहितो दूळ-भे। विभावसुर्विज्ञामितिथिरभवत्तं यथाविद्यजानीत ॥ २ ॥

भावार्थः - त्र्यत्र वाचकलु ॰ - यदि ब्रह्मचर्थ्येण विद्यासुशिद्धाः प्राप्य सत्पुत्रो जायेत स भूम्याकाशयोर्भध्ये विराजमानः सूर्ध्यद्व सर्वेषा हितकारी स्यात्॥ २॥

पद्रिश्:—हे मनुत्यो जैसे (सः) वह (अधिः) अधि (जनुषा) जन्म से अर्थान् उत्तेजना से (उभे) दोनो (रोदमी) मूर्य और भूभिको (रोचय-न्) प्रकाशिन करे और (सं) वह अधि (मात्रोः) उन मान करने वाली मूर्य भूभियों मे (ईड्यः) स्तृति करने योग्य (पुतः) पुत्र के समान हो तथा जो (अधिः) अधि (हव्यवाट्) हव्य पदार्थ को पहुंचाने वाला (अजनः) जीर्णावस्था रहित (चनोहितः) अत्रादि पदार्थों का हिनकारी (दृड्भ) दुःख से प्राप्त होने योग्य (विश्वावम्) जो विविध प्रकार की कान्तियों का वसाने वाला (विशाम्) प्रजाओं के समीप (अतिथिः) निरन्तर पहुंचने वाला हो उसको यथावन् जानो ॥ २॥

भविथि:—इस मंत्र में वाचकलु०—तो ब्रह्मचर्य से विद्या सीर उत्तम शिचास्त्रों को प्राप्त सत्युब्ध हो वह भूमि सीर साकाश के बीच विरातमान हो सूर्य के समान सब का हिनकारी हो ॥ २॥

# पुनस्तमेव विषयमाह॥ फिर उसी वि०॥

ऋत्वा दक्षंस्य तरुंषो विधंर्मणि देवासो श्राप्तिं जनयन्त्र चित्तिभिः। रुरुचानं भानुना ज्योतिषा महामत्यं न वाजं सिन्ष्यत्रुपंत्रुवे॥ ३॥ ऋत्वां। दक्षंस्य।तरुंषः।विऽधंर्मणि।देवासंः। अग्निम। जनयन्त्र। चित्तिभिः। रुरुचानम्। भानुनां। ज्योतिषा।

मुहाम् । अत्यंम् । न । वार्जम् । सुनिष्यन् । उपं । ब्रुवे ॥ ३ ॥

पदार्थः—(कत्वा) क्रतुना प्रज्ञयम् वा (दत्तस्य) बलस्य (तरुपः) दुःखेभ्यः सन्तारकस्य (विधर्मणिं) विविधं च तद्धर्म च तिस्मन (देवासः) विद्यां कामयमानाः (ऋग्निम्) (जनयन्त) जनयेषुः (चित्तिभिः) इन्धनादीनां चयनिक्रयाभिः (रुरुचानम्) शुम्भमानम् (भानुना) दीप्त्या (ज्योतिषा) तेजसा (महाम्) महान्तम्। ऋत वाच्छन्दसीति नकारतकारलोपः सवर्णदीर्घत्वे-नास्य सिद्धः (ऋत्यम्) ऋश्वम् (न) इव (वाजम्) वेग-वन्तम् (सनिष्यन्) संभक्ष्यमाणः (उप) (श्रुवे) उपदिशामि॥ ३॥

त्र्यन्वयः —यथा देवासः क्रत्वा दत्तस्य तरुषो विधर्मणि चित्ति-भिर्मानुना रुरुचानं ज्योतिषा महां वाजमित्रमत्यं न जनयन्त तथैनं सानिष्यनहमन्यानुपत्रुवे ॥ ३ ॥

मावर्थः—त्र्पत्र वाचकलु • –यदि क्रियाकौशलेनाग्नेरुपकारं ग्रहीतुमिच्छेयुस्तर्ह्ययमत्यन्तं कार्घ्यसाधको भवेत् ॥ ३ ॥ पद्रिश्ची:—तैसे (देवासः) विद्या की कामना करने वाला (क्रत्या)
वृद्धि वा कर्म से (दच्चस्य) बल (तकषः) जो कि दुःखों से अच्छे प्रकार
तारने वाला उस के (विधर्मीण) विविध कर्म में (चित्तिभिः) इन्धन अ।दि
की चयन क्रियाओं से (भानुना) जो प्रकाश उस से (क्रिचानम्) अत्यन्त
दीतिमान् (ज्योतिषा) तेजसे (महाम्) महान् (वाजम्) वेगवान् (अधिम्)
अभि को (अत्यम्) अन्ध के (न) समान (जनयन्त) उत्यन्न करें वेसे इस
अभि को मैं भौरो को (उप, जुवे) उपदेश करता हूं॥ ३॥

भावार्थ:-इस मन्त्र में वाचकलु०-यदि क्रिया कौशलता के माथ अभि से उपकार जिया चाहें तो यह अत्यन्त कार्य्य मिद्धि करने वाला हो ॥३॥ पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

त्रा मन्द्रस्यं सनिष्यन्तो वरेण्यं रुणीमहे ऋन्हंयं वार्जमाग्मयम् । रातिं भ्रगूणामुशिजं क्विकंतु-मृप्तिं राजन्तं दिव्येनं शोचिषां ॥ ४॥

भा। मन्द्रस्यं। सनिष्यन्तः। वरैण्यम्। तृणीमहे। भद्रंयम्। वार्जम्। ऋग्मियंम् । रातिम्। भृगूंषाम्। द्विशि-जम्। कृविऽकंतुम्। समिम्। राजन्तम्। द्विब्येनं। शोचिपा॥ १॥

पदार्थः—( त्र्रा ) समन्तात् (मन्द्रस्य) त्र्रानन्दप्रदस्य (सनि-ष्यन्तः ) सं विभागं करिष्यन्तः ( वरेएयम् ) वर्तुं स्वीकर्तुमईम् ( वर्णीमहे ) स्वीकुर्महे ( त्र्रान्हयम् ) लज्जारहितम् ( वाजम् ) वेगवन्तम् ( ऋग्मियम् )य ऋग्भिर्मीयते प्रमीयते तम् ( रातिम् )

दातारम् ( भृगूणाम् ) त्र्राविद्यादाहकानाम् (उद्गिजम्) कमनीयम्

(कविकतुम्) कवीनां कतुर्यज्ञइव प्रज्ञा यस्य तम् (ऋप्रिम् ) (राजन्तम्) प्रकाशमानम् (दिष्येन ) शुद्धेन (शोचिषा ) पवि-त्रेण स्वरूपेण ॥ ४ ॥

अन्वयः —हे मनुष्या यथा वयं मन्द्रस्य लामायान्हयं वाजमः गिमयं भूगूणां सातिमुद्गीजं दिव्येन झोचिषा राजन्तं कविकतुं वरेणयमि सिन्ध्यन्तो वयमार्हणीमहे तथा यूयमध्येतं रुणुत ॥४॥

भावार्थः - श्रत वाचकलु ॰ - यदि युक्तथा विह्नं सेवेरँस्तर्हि किं किं दिव्यं सुखं वस्तु वा न साध्येषुः ॥ ४ ॥

पद्रार्थ:—हे पनुष्यो तसे तिस ( पन्द्रस्य ) सच्छे प्रकार सानन्द देने वाले के लाभ के लिये ( अन्हयम् ) लड़्जारहित ( वालम् ) वेगवान् ( ऋगिम-यम् ) ऋचाओं से जिस का प्रचेप होता सर्थात् जिस में क्रिया होती उस ( भृगूयाम् ) स्रविद्या जलाने वालों के ( रातिम् ) देने वाले ( उद्यातम् ) मनोहर ( दिच्येन ) शद्ध और ( शोचिषा ) स्वरूप से ( राजन्तम् ) प्रका-दामान ( किवकनुम् ) किवयों के यज्ञ के समान उपकार जिस का उस ( वरे-एयम् ) स्वीकार करने योग्य ( अधिम् ) अधि को ( सानिष्यन्तः ) बांटने हुए हम लोग ( आ, वृश्वीमहे ) अच्छे प्रकार स्वीकार करते हैं वसे तुम भी उस को स्वीकार करो ॥ ४॥

भिविधिः—इस यन्त्र में वाचकलु॰—जो युक्ति से अग्नि की सेवन करें तो क्या २ दिव्य सुख वा वस्तुन सिद्ध करें? ॥ ४ ॥

> पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी वि०॥

श्रीप्तें सुम्नायं दिधरे पुरो जना वाजंश्रवस-मिह वृक्तवंहिषः। यतस्त्रंचः सुरुचं विश्वदेव्यं रुद्रं यज्ञानां साधंदिष्टिमुपसांम् ॥ ५॥ १७॥ श्रुविम् । सुम्रायं। दृधिरे। पुरः । जनाः । वार्जऽश्रवसम् ।
इह । वृक्तऽवंहिषः । यतऽस्रुंचः । सुऽरुचंम्। विश्वऽदेव्यम् ।
रुद्रम् । यज्ञानाम् । साधंत्ऽइष्टिम् । सुपसाम् ॥५ ॥१७ ॥

पदार्थः—( त्र्राग्रिम् ) पावकम् ( सुम्नाय ) सुखाय ( दिधरे ) दध्युः ( पुरः ) पुरस्तात् ( जनाः ) मनुष्याः ( वाजश्रवसम् ) वाजो वेगः श्रवोऽनं यस्मात्तम् ( इह ) त्र्रास्मन् वर्त्तमाने समये ( वक्तविधः ) वक्तं छोदितं धूमेन विदेश्नतिष्वं यैस्ते ऋत्विजः ( यतस्रुचः ) यता ग्रहीताः सुचो यैस्ते ( सुरुचम् ) सुष्ठदीप्तिम् ( विश्वदेष्यम् ) विश्वपु देवेषु दिष्यपदार्थेषु भवम् ( रुद्रम् ) रोद- यितारम् ( यज्ञानाम् ) ( साधदिष्टिम् ) साध्रवन्तीष्टि येन बम् ( त्र्रप्ताम् ) कर्मणाम् ॥ ५ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यथा यतसुचो रक्तवर्हिषो जना इह सुम्नाय सुरुचं विश्वदेव्यं रुद्रं यज्ञाना साधदिष्टिमपसां वाजश्रव-समग्निं पुरो दिधरे तथाऽस्माभिरप्यनुष्ठेयम् ॥ ५ ॥

भावार्थः — त्रत्रत्र वाचकलु ॰ — यथितवजो यज्ञेष्वित्रिना वायुदृष्टि-जलशोधनादीनि कर्माणि कुर्वन्ति तथा शिव्पिभरपि पावकेन कार्य्याणि साधनीयानि ॥ ५ ॥

पद्रिं -हे मनुष्यो तैसे (यनसुचः) तिन्हों ने यत करने की सुचा प्रहण किई और (वृक्तविंहपः) यत धूम से अन्तरिन्त छेदन किया वे (तनाः) ऋत्विज् मनुष्य (इह) इस वर्तमान समय में (सुन्नाय) सुख के लिये (सुक्त-चम्) सुन्दर प्रकाशित (विश्वदेज्यम्) समस्त दिष्य पदार्थों में दत्यन्न हुए

( तद्वम् ) किन्हीं की तलाने वाले ( यतानाम् ) यत कमों के ( साधिदिष्टिम् ) हवन कर्म को जिस्से सिद्ध करते वा अन्य ( अपसाम् ) कमों के बीच ( वाज- श्रवसम् ) वेग और अन्न को सिद्ध करते उस ( अप्रिम् ) अप्रि को ( पुरः ) प्रथम सब कमों से पहिले ( दिधरे ) धारणा करते हैं वैसे हम लोगों को भी अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ५॥

भावार्थ:-- इस मन्त्र में वाचकजु०-- तैसे ऋतिग्तन यतो में अभि से वायु और वर्ष के जल की शुद्धि आदि काम करते हैं वैसे शिल्पि आदि जनों को भी पावक अग्नि से कार्य मिद्ध करने चाहिये॥ ५॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥

फिर उसी वि०॥

पार्वकशोचे तव हि क्षयं परि होतंर्यक्तेषुं कित-बर्हिंपो नरंः। त्राग्ने दुवं इच्छमानास् त्राप्यमुपां-सने द्रविणं घोहे तेम्यः॥६॥

पार्वकऽशोचे । तर्व । हि । क्षयम् । परि । होतः । युक्ते-पुं । व्रुक्तऽबंहिंपः । नरः । अग्ने । दुवः । हुच्छमांनासः । भाष्यम् । उपं । भासते । द्विणम् । धेहि । तेभ्यः ॥ ६॥

पदार्थ: -( पावकशोचे ) पावकस्याग्नेः शोचिर्दीप्तिरिव द्युति-र्यस्य तत्संबुद्धौ ( तव ) ( हि ) ( च्चयम् ) गृहम् (पिर ) सर्वतः ( होतः ) दातः ( यज्ञेषु ) ( ट्वचर्वार्हपः ) ऋत्विजः ( नरः ) नेतारः ( त्र्रग्ने ) विहन् ( दुवः ) पिरचरणम् ( इच्छमानासः ) ( त्र्राप्यम् ) त्र्राप्तुं प्राप्तुं योग्यम् ( उप ) ( त्र्रासते ) ( द्रवि-

णम् ) धनं यज्ञो वा (धेहि ) (तेभ्यः ) ॥ ६॥

अन्वयः हे पावकशोचे होतरभ्रे तव हि द्वयं यज्ञेषु दुव इ-च्छमानासो रक्तर्बाहिषो नर इव य श्राप्यमभिमुपासते तेम्यो द्रविणं त्वं परिघेहि॥ ६॥

भावार्थः - ग्रत्रत्र वाचकलु॰ - हे विद्दन् ये त्वत्सिनिधौ ये त्वामेव सेवमाना विद्वविद्यां याचते तान् प्रति इमामुपिदश येनैते धना- ढ्याः स्युः ॥ ६॥

पद्रार्थ:—हे (पावकशोचे) अधि के समान कान्ति वाले (होनः) दानशील (अधे) विद्वान् (तव) आप के (हि) ही (क्षयम्) घर को (यत्नेषु) यत्नों में (दुवः) सेवन (इच्छमानासः) चाहते हुए (तृक्तबार्हेषः) ऋतिवग्जन (नरः) नायक सर्व शिरोमणि जनो के समान (आप्यम्) जो प्राप्त होने योग्य अधि की (उपासने) उपासना करते हैं (तेभ्यः) उन के लिये (इविश्वम्) धन वा यश (धेहि) धरिये॥ ६॥

भिविश्वि:—इस पन्त्र में वाचकलु०—हे विदान् जो नुम्हारे निकट नुम्हारी सेवा करने हुए अग्नि विद्या की याचना करने हैं उन के प्रति इस विद्या का उपदेश की जिसे से वे धनाट्य होते ॥ ६ ॥

ऋथामिविषयमाह ॥

सब समि वि०॥

त्रा रोदंसी त्रप्रणुदा स्वर्महज्जातं यदैनमुपसो त्रधारयन् । सो त्रध्वराय परि णीयते काविरत्यो न वाजसातये चनोहितः॥ ७॥

भा। रोदंशी इति । अप्रणत् । भा। स्वः । महत् । जातम् । यत् । एनम् । अपर्सः । अधारयन् । सः । अध्व-रायं । परि । नीयते । कविः । भर्यः । न । वार्जऽसासये । चनंःऽहितः ॥ ७ ॥ पदार्थः—(न्न्रा) (रोदसी) द्यावाप्टिधव्यो (न्नप्रप्रात्)
पूरयित (न्न्न्रा) (स्वः) सुखम् (महत्) (जातम्) (यत्)
(स्नम्) (न्न्न्रप्रसः) कर्मणः (न्न्न्रधारयन्) धारयन्तु (सः)
(न्न्न्रध्यः) न्न्नहिंसाह्रपयज्ञाय (पिर्ध) सर्वतः (नीयते)
प्राप्यते (किवः) क्रान्तदर्शनः (न्न्न्न्न्यः) व्याप्तिशिलोऽभ्यः (न)
इव (वाजसातये) न्नन्नादीनां संविभागाय (चनोहितः) न्नन्नाय
हितकारी॥ ७॥

त्रुन्वयः हे विद्वांसो भवन्तो यथायं चनोहितो वाजसातयेऽत्यो न कविरम्री रोदसी त्र्राष्ट्रणद्यनमहज्जातं स्वराष्ट्रणत्सोऽप्वराय परिणी-यते तथैनमपसोऽधारयन् ॥ ७ ॥

भावार्थः —ऋत्रत्र वाचकलु॰ —यो विद्युदूपोऽग्निः सूर्य प्रथिवीन्त-त्स्थानन्तरित्तस्थांश्च प्रकादायति यदि स यानेषु प्रयुज्येत तर्हि सर्वेषां हितकारी स्यात् ॥ ७ ॥

पद्रिं:—हे विद्वानों भाष तैसे (खनोहितः) अन के लिये हित कराने वाला (वातमातये) अनादि पदार्थों के विभाग करने को (अत्यः) तैसे व्याप्तिशील अर्थात् चालों में व्याप्ति रखने वाला अन्य (न) वैसे (कितः) चङ्चल देखा जाय ऐसा अग्नि (रोदसी) आकाश और पृथिवी (आ, अपृ-णान्) अच्छे प्रकार पूर्ण करना है वा (यन्) तिस (यहन्) बहुत (जानम्) उत्यन्त हुए (स्वः) सुल को (आ) अच्छे प्रकार परिपूर्ण करना है (सः) वह (अध्वराय) अहिंसारूप यज्ञ के लिये (परिणीयने) प्राप्त किया जाता है वेसे (एनम्) उक्त अग्नि को (अपमः) कर्म से (अधारयन्) धारण करें ॥७॥

भावार्थ:-- इस मन्त्र में वाचकलु०-- जो वित्तुत् रूप आग्न सूर्य पृथिवी उन में स्थित और अन्तरिचस्य पदार्थों को प्रकाशित करता है यदि वह यानों में प्रमुक्त किया जाय तो सब का हितकारी हो ।। ७॥ त्र्रथ विद्वद्विषयमाह ॥

सब विदानों के वि०॥

नमस्यतं ह्वयदातिं स्वध्वरं दुवस्यत् दम्यं जातवेदसम् । रथीऋतस्यं बृहतो विचर्षणिरुग्नि-र्देवानांमभवत् पुरोहितः ॥ ८॥

नुमस्यतं । हुव्यऽदांतिम् । सुऽश्रुध्वरम् । दुवस्यतं । दम्यम् । जातऽवेदसम् । रूथोः । ऋतस्यं । दुहृतः । विऽर्च-र्षाणः । भृग्निः । देवानाम् । श्रुभवत् । पुरःऽहिंतः ॥ ८ ॥

पदार्थ:—( नमस्यत ) ( हन्यदातिम् ) हन्यानां दातिर्दानं येन तम् ( स्वध्वरम् ) शोभनोऽध्वरो यस्मात्तम् ( दुवस्यत ) सेवध्वम् ( दम्यम् ) दातुं शीलम् (जातवेदसम्) जातेषु विद्यमानम् (रथीः) प्रशस्तरथवान् ( ऋतस्य ) सत्यस्य ( बृहतः ) महतः कार्यस्य ( विचर्षाणः ) पश्यकः ( ऋप्रिः ) पावकः ( देवानाम् ) विदुपाम् ( ऋप्रभवत् ) भवति ( पुरोहितः ) पुर एनं दधित सः॥ ८ ॥

श्रन्वयः हे विद्दांसो यो रथीर्ऋतस्य वृहतो विचर्षाणिर्देवानां पुरोहितोऽग्निरभवत्तं हब्यदातिं स्वध्वरं दम्यं जातवेदसं नमस्यत दुवस्यत च ॥ ८ ॥

भावार्थः हे मनुष्या यो वृहिं हियोऽहिंसको जितेन्द्रियः प्रशं-सितो विदुषां मध्ये विद्वान् भवेत् स एव युष्माभिर्नमस्करणीयः सेवनीयश्व स्यात् ॥ ८ ॥ पद्रार्थः—हे विद्वानो जो (रथीः) प्रशंक्षित रथवान् (ऋतस्य) सत्य (बृहतः) बड़े कार्य का (विचर्षणि.) देखने वाला (देवानाम्) विद्वानों का (पुरोहितः) पहिले जिस को धारण करने (अग्निः) पवित्र करने वाला ( सभवन् ) होता है और (हव्यदातिम्) होमने योग्य पदार्थों का देने वाला ( सध्यरम् ) जिस से कि सुन्दर यज्ञ होना उस (दम्यम् ) दानशील (जानवेदसम् ) मोर उत्पन्न हुए पदार्थों से विद्यमान विद्वान् को (नमस्यत ) नमस्कार करो भौर उसकी (द्वस्यत ) सेवा करो ॥ ८॥

भविधि:—हे मनुष्यो जो बहुत विद्यावाला अहिसक जितेन्द्रिय विद्वानों के बीच विद्वान् हो वही तुम लोगों को नमस्कार करने और सेवने योग्य भी हो॥८॥

त्र्र्याप्निविषयमाह ॥ अब अधि केविः॥

तिस्त्रो यहस्यं सुमिधः परिज्मनोऽन्नेरंपुनत्नुशिजो त्रमंत्यवः । तासामेकामदंधुर्मत्ये भुजंमु लोकमु हे उपं जामिमीयतुः॥ ९॥

तिसः। यहस्यं । सम्इद्धंः । परिऽज्मनः। भग्नेः। भपुन्तन् । द्विश्वांः। भर्मृत्यवः। तासाम्। एकाम् । भदंधुः। मत्यें। भुजंम् । कं इति । लोकम् । कं इति । हे इति । उपं। जामिम्। ईयुतुः॥ ९॥

पदार्थः - (तिस्रः) त्रिप्रकारकाणि विद्युद्दीमसूर्यह्रपेण स्थितानि ज्योतींषि (यह्नस्य) महतः (सिमधः) सम्यक् प्रदीप्ताः (परिज्मनः) परितः सर्वतो ज्याप्तस्य (त्र्यग्नेः) (त्र्यपुनन्) (उद्दिश्वः) कमनीयाः (त्र्यम्त्यवः) मृत्युभयरिहताः (तासाम्) ( एकाम् ) (त्र्यद्युः) (मर्त्ये) मर्त्यजोके (भुजम्) पालिकाम् (उ)

वितर्के ( लोकम् ) द्रष्टन्यम् ( उ ) ( हे ) (उप ) ( जामिम् ) जायमानम् ( ईयतुः ) प्राप्नुतः ॥ ९ ॥

श्रन्वयः -हे मनुष्या यह्नस्य परिज्मनोऽग्नेर्या उद्मिजोऽम्हत्यव-स्तिस्रः सामिधः सर्वानपुनन् तासामेकां मर्त्येऽदधुर्दे भुजं लोकमु जामिमुपेयतुस्ता यथाविद्वजानीत ॥ ९ ॥

भविष्यः—यदि मनुष्यास्त्रिविधमप्ति विदित्वोपर्यधस्थानि प्रयो-जनानि साधियतुं प्रवर्तेरँस्तिहं तेषां किमिष कार्यमसाध्यन स्यात्॥९॥

पद्धि:—हे मनुष्यो (यह्वस्य) महान् (परिज्यनः ) सर्वत्र व्याप्त (अग्नेः) अग्नि की तो (जिश्वतः ) मनोहर (अस्त्यवः ) सृत्यु धर्म रहित (तिस्तः) तीन प्रकार विज्ञुली भूमिगन और सूर्ष्य रूप से स्थित ज्योतिः (सिमधः ) सम्यक् प्रदीप्त लपटे हैं वे सब को (अपुनन्) पवित्र करती हैं (नासाम् ) उन मे से (ज) ही (एकाम् ) एक को (मत्यें ) मनुष्य लोक में (अद्धु ) स्थापन करते हैं (दे ) बोप दो (भुतम् ) पालने वाली पृथ्वी तथा (लोकम् ) देखने योग्य लोक के समूह को (उ) और (जामिम् ) जावमान वस्तु मात्र को (उपेपतुः ) प्राप्त होती हैं उन को अच्छे प्रकार जानो ॥ ९॥

भावार्थ:—तो मनुष्य तीन प्रकार के अग्रिम को जान के उपर नीचे स्थित जो प्रयोजन उन को सिद्ध करने को प्रयुत्त हों तो उन को कोई काम असाध्य न हो ॥ ९ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥

फिर उसी वि०॥

विशां कृविं विश्वपतिं मार्नुषीरिषः सं सीमक-ण्वन्त्स्विधितिं न तेजसे । स उद्वतीं निवतीं याति विविष्त स गर्भमेषु सुवनेषु दीधरत्॥१०॥१८॥ विशाम् । कृविम् । विश्पतिम् । मानुषीः । इषः । सम्। मीम् । मुकुण्वन् । स्वऽधितिम् । न । तेजंसे । सः । उत्-ऽवतः । निऽवतः । याति । वेविषत् । सः । गर्भम् । एषु । भुवनेषु । दीधुरत् ॥ १० ॥ १८ ॥

पदार्थः—(विशाम्) प्रजानाम् (कविम्) क्रान्तप्रज्ञम् (विश्य-तिम्) प्रजापालकम् (मानुपीः) मनुष्पाणामिमाः (इषः) इच्छा (सम्) (सीम्) सर्वतः (ऋरुएवन्) (स्विधितिम्) वज्जम् (न) इव (तेजसे) (सः) (उद्दतः) उपस्थितान् मार्गान् (निवतः) न्यग्भूतानधस्थान् (याति) गच्छति (वेवि-षत्) भृशं व्यामोति (सः) (गर्भम्) (एषु) (भुवनेषु) स्थित्यधिकरणेषु (दीधरत्) धारयति॥ १०॥

अन्वयः—यं विशां किवं विश्वातं मानुषीरिषस्तेजसे स्विधितं न सीमक्ठावन् स उद्दतो निवतो संयानि स एषु भुवनेषु वेविषद्गर्भ दीधरत् ॥ १०॥

भावार्थः - यथा गर्भोऽदृश्यो भवति तथा विद्वरिप सर्वेषु पदा-र्थेषु वर्त्तते यदि मनुष्या इमं साधकं कुर्युस्तह्येत्युक्तेन यानैभून्या-काद्मामार्गोनध ऊर्ध्वगतीश्च कर्तुं शक्कुयुः प्रजाश्च पालियतुम् ॥१०॥

पदार्थ:—जिस (विशाम्) प्रजाओं में (कविष्) प्रविष्ट बुद्धि वाले (विश्पितिष्) प्रजापालक विद्वान् को (पानुषीः) मनुष्यों की (इष.) रच्छा (तेजसे) तेज के जिये (स्विधितिष्) बज्ज के (न) समान (सीप्) सब म्रोर से (अरुण्यन्) परिपूर्ण करती हैं (सः) वह (उन्हनः) कपर से और (निवतः) नी से के मार्गों को (संपाति) अच्छे प्रकार जाना है और (सः)

वह (एषु) इन (भुवनेषु) स्थिति करने के आधार रूप लोकलोकान्नरों में (वेविषत्) निरन्तर व्याप्त होता है और (गर्भम्) गर्भ को (दीधरत्) धा-रण करता है ॥ १०॥

भावार्थ:—जैसे गर्भ अटश्य होता है वैसे अग्निभी सब पदार्थों में वर्त्त-मान है जो मनुष्य इस को साधक करे तो इस अग्निसे युक्त यानों से भूमि और आकाश मार्गों को और नीचे उपरली गतियों को कर सकें और प्रजा भी पाल सके ॥ १०॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

स जिन्वते जुठरेषु प्रजिज्ञवान् रुषां चित्रेषु नानंदन्न सिंहः। वैश्वानुरः एथुपाजा त्रमंत्यों वसु रत्ना दयंमानो वि दाशुपे॥ ११॥

सः । जिन्त्ते। जठरेषु । प्रजिज्ञिष्यान् । तृषां । चित्रेषुं । नानंदत् । न । सिंहः । वैश्वानुरः । पृथुऽपाजाः । अमर्त्यः । वसुं । रत्नां । दयमानः । वि । दाशुपे ॥ ११ ॥

पदार्थ:—(सः) (जिन्वते) पूणाति (जठरेषु) उदरेषु (प्रजिज्ञवान्) प्रजातः सन् (द्या) वीर्यकारी (चित्रेषु) त्रप्रद्वतेषु (नानदत्) भृशं शब्दयति (न) इव (सिंहः) (वैश्वानरः) सर्वेषां नायकः (प्रथुपाजाः) विस्तीर्णवलः (त्रप्रमर्खः) मरणधर्मरहिनः (वसु) धनानि (रत्ना) रमणीयानि हीरकादीनि (दयमानः) ददन् सन् (वि) (दाशुषे) दात्रे॥ ११॥

अन्वयः मनुष्यैयों जठरेषु प्रजिज्ञवान् चित्रेषु रूपा पृथुपाजा अप्रस्थों वैश्वानरो दाशुषे रत्ना वसु दयमानः सिंह इव न नानदत् स सर्वान् विजिन्वते इति विज्ञातन्यम् ॥ ११ ॥

भावार्थः - त्रात्तोपमालं - मनुष्येर्वह्नावद्भुतान् गुणकर्मस्वभा-वान् विदित्वा त्र्यनुलाः श्रियः संपाद्य सन्मार्गेषु दातृभ्यो देयाः । यदि जाठराग्निः शान्तः स्यानर्हि जीवनं कस्यापि न संभवेन चैतेन विना बलुमपि कश्चित्प्राप्नोति ॥ ११ ॥

पद्धिः—पनुष्यों को उचिन है कि जो (जंडरेषु) उदरों में (प्रजिज्ञियान्) प्रवलना से उत्पन्न होता हुआ (चित्रेषु) अद्भुत स्थानों में (छुपा) विर्मि करने वाला (पृथुपाजा ) निम्नीर्षा बलवान् (अमर्त्य ) मरण्धमें र्गहन (बैश्वानरः) सब का नायक (दागुपे) दान करने वाले के लिये (रत्ना) रमण्पि हीरा आदि माण्डिप (यम्) धन को (द्यमानः) देना हुआ (सिंह.) सिंह के समान (न. नानदन्) निरन्तर शब्द नहीं करना है (सः) वह सब को (वि. जिन्नते) विशेषना से तुम्न करना है ऐसा जानें ॥ ११॥

भिविश्विः न्द्रम मन्त्र मे उपमालं --- मनुष्यों को अग्नि में अद्भन गुण कर्म सभावों को जान के अनुल लिक्ष्मियों को सिद्ध कर अच्छे मार्गों मे देने वालों को देनी चाहिये जो जाउराग्नि शान्त हो तो किसी के जीवन का संभव न हो और न दस के विना बल भी कोई पा सक्ता है ॥ ११ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥
फिर उमी वि०॥

बैश्वानुरः प्रत्नथा नाक्मारुंहद्विबस्पृष्ठं भन्दं-मानः सुमन्मंभिः। स पूर्ववज्जनयञ्जन्तवे धनं समानमञ्मं पर्यति जार्यविः॥ १२॥ वैश्वानरः । प्रत्नथां । नार्कम् । मा । <u>मरुह</u>त् । दिवः । पृष्ठम् । भन्दंमानः । सुमन्मंऽभिः । सः । पूर्वेऽवत् । जन-यंन् । जन्तवे । धनम् । सुमानम् । मज्मम् । परि । एति । जार्यविः ॥ १२ ॥

पदार्थः -( वैश्वानरः ) पावकः ( प्रत्नंथा ) प्रतनः प्राक्तन इव ( नाकम् ) (त्र्रा) ( त्र्ररुहत् ) त्र्रारोहति ( दिवः ) दिव्य-स्पाकाशस्य ( पृष्ठम् ) परभागम् ( भन्दमानः ) कल्याणं कुर्वाणः ( सुमन्मभिः ) सुष्ठुविचारैः ( सः ) ( पूर्ववत ) ( जनयन् ) जनयति ( जन्तवे ) प्राणिने ( धनम् ) ( समानम् ) तुल्यम् ( त्र्रजमम् ) त्र्रजनित गच्छन्ति यस्मिन्मार्गे तत् (परि) ( एति ) सर्वतः प्राप्नोति ( जाग्नवः ) सदा जाग्रदिव ॥ १२ ॥

अन्वयः—यो भन्दमानो जागृविरिव वैश्वानरः प्रत्नथा दिवः पृष्ठं नाकमारुहत् योऽज्मम्पर्ध्येति जन्तवे समानं धनं पूर्ववज्जन-यन् स सर्वेविहद्गिस्सुमन्मभिविद्गेयः॥ १२॥

भावार्थः — त्रत्रत्रोपमावाचकलु • — तस्यमित्रिरपूर्वोऽस्ति योऽती-तेषु कल्पेषु यादद्योऽभूत्तादद्या एवेदानीं वर्त्तते भविष्यत्काले भवि-ष्यति च यद्ययं सर्वेषां प्रकाशक इव रिवयोगेन कार्यकारी वर्त्तते तिर्हे स यथावत् विज्ञातः प्रयुक्तश्च सन् मङ्गलप्रदो भवति ॥ १२॥

पदार्थः -- बो (भन्दमानः ) कल्याण को करता हुआ (जागृतिः ) जान-नामा (वैश्वानरः ) अग्नि (प्रत्नथा ) पुरानन के समान (दिवः ) दिव्य आकाश के समान (पृष्ठम् ) पर भाग (नाकम् ) स्वर्ग मुख भोग विशेष को ( आहरत्) चहता है जो ( अज्यम् ) गमन होने वाले मार्ग में (पर्योते) सब मोर से जाता है ( जन्तवे ) वा प्राणी के लिये ( समानम् ) तुन्य (धनम्) धन को (पूर्ववत् ) पूर्व के समान ( जनयन् ) उत्यन्न करता है ( स ) वह ( सुमन्यभिः ) समस्त उत्तम विचार वाले विदानों को विशेषता से जानने योग्य है ॥ १२॥

भविश्वि:—इस मन्त्र में उपमा भीर वाचकनु०—पह अग्नि अपूर्व नहीं है जो व्यतीत हुए कर्लों में जैसा हुआ वैसा ही अब वर्त्तमान है भविष्यत्काल में भी होगा पदि पह सब का प्रकाशक के समान रिव के योग से कार्यकारी वर्त्तमान है तो वह यथावत् जाना और प्रयोग किया हुआ मंगल का अंच्छे प्रकार देने वाला होता है ॥ १२॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥

किर उसी वि०॥

ऋतावांनं यक्षियं वित्रंमुक्ण्यर्थमा यं द्घे मात्-रिश्वां दिवि क्षयंम् । तं चित्रयांमं हरिकेशमीमहे सुदीतिमुक्षिं सुंविताय नव्यंसे ॥ १३ ॥

ऋतऽवानम् । यक्तियंम् । विश्रंम । उन्थ्यंम् । मा । यम् । द्वे । मात्तिरेश्वां । द्विवे । च्वंम् । तम् । चित्रऽयांमम् । हिरिं उनेकाम् । ईमहे । सुऽदीतिम् । मृग्निम् । सुवितायं । नव्यंसे ॥ १३ ॥

पदार्थः -( ऋतावानम् ) सत्यकारणमयम् ( यज्ञियम् ) यज्ञ-संपादकम् ( विप्रम् ) मेधाविनम् ( उक्थ्यम् ) प्रशंसनीयम् (त्र्रा) ( यम् ) ( दधे ) दधाति ( मातरिश्वा ) यो मातर्घ्यन्तरिन्ने श्वसिति (दिवि) दिन्ये त्र्याकाशे ( चयम् ) निवसितारम् ( तम् ) ( चित्र-यामम् ) चिता त्र्यद्वता यामाः प्रहरा यस्मात् यद्दा चित्रं यामं प्रापणं यस्य तम् (हरिकेशम्) हरयां हरणशीलाः केशा रश्मयो यस्य तम् (ईमहे) याचामहे ( सुदीतिम् ) सुष्ठु दीतिः चयो यस्मात् तम् (त्र्यग्निम्) पावकम् (सुविताय) त्र्यभिषवाय (नन्यसे) नूतनाय॥ १ ३॥

त्र्यन्यः —यं ऋतावानं यिद्धियमुक्ध्यं दिवि चयं चित्रयामं सुदीतिं हिरकेशमिप्रं नव्यसे सुविताय मातरिश्वाऽऽदधे तं यो जानाति तं विप्रं वयमीमहे ॥ १३ ॥

भावार्थः नवह्नेनिमित्तकारणं धर्ता वायुः प्रवर्त्तते यत्रान्तरिन्ने वायु-रित तत्रैव पावकः । यस्मात्प्रलयः प्रभवति येन च यज्ञाः सिद्धाः भवन्ति तमद्भुतगुणकर्मस्वभावमप्तिं नवीनताविद्याफलाप्तये विद्या-सोऽन्विच्छन्तु ॥ १३ ॥

पद्धिः—(यम्) जिस (ऋनावानम्) सत्यकारणमय (यज्ञियम्)
यज्ञ संपादक (उक्थ्यम्) प्रशंसा करने योग्य (दिवि, क्षयम्) दिव्य आकाश
मे निवास करने हुए (चित्रयामम्) चित्र विचित्र अद्भुन प्रहर जिस्मे होते हैं
वा चित्र विचित्र याम प्राप्ति जिस की वा (सुदीतिम्) मृत्दर दान जिस
से होना उस (हरिकेशम्) हरणाशींल रिश्मयो वाले (अग्निम्) अगिन की
(नव्यसे) नवीन (मुविनाय) अभिषव के लिये (मानिश्वा) अनिरिक्ष मे
सोने वाला वायु (आ. द्षे) अच्छे प्रकार धारणा करना है (तम्) उसे जो
जानना है उस (विप्रम्) मेधावी पुरुष को हम लोग (ईमहे) याचने हैं ॥१३॥

भिविधि:—अधि के निमित्त कारण को धारण करने वाला वायु वर्त्तमान है जिस अन्तरित्त में वायु है वहीं अधि भी है जिस से प्रलय होता वा यज्ञ सिद्ध होते हैं उम अद्भुत गुणकर्ष स्वभाव वाले अधि को नवीनता और विद्या प्राप्ति के लिये विद्वान् जन दृंदें ॥ १३॥

#### पुनस्तमेव विषयमाह॥ फिर उमी वि०॥

शुचिन्न यामंत्रिष्ठिरं स्वर्दशं केतुं दिवो रोचन्-स्थामुष्कुंधम् । अप्रिं मूर्द्धानं दिवो अप्रतिष्कुतं तमीमहे नमसा वाजिनं बृहत् ॥ १४ ॥

ज्ञाचिम् । न । यामंन् । इ.प्रिम् । स्वःऽद्याम् । क्रेतुम् । द्विवः । रोचन्ऽस्थाम् । उपः ऽबुधंम् । अग्निम् । मूर्दानंम् । द्विवः । अप्रतिऽस्कृतम् । तम् । ई.महे । नमंसा । वाजिनम् । वृहत् ॥ १४ ॥

पदार्थः—( शुचिम् ) पिततं शुद्धिकारकम् (न) इव (यामन्) यान्ति गच्छिन्ति यिस्मिन्मार्गे ( इपिरम् ) एएच्यम् ( स्वर्ध्शम् ) स्वः सुखं दृश्यते यस्मात्तम् ( केतुम् ) रूपिदिप्रापकम् ( दिवः ) प्रकाशस्य ( रोचनस्थाम् ) रोचने प्रदीते तिष्ठाति तम् ( उपर्वुध्यम् ) य उपि वोधयति तम् (त्राग्निम्) विद्वम् ( मूर्द्धानम् ) त्राकन्पंणेन वद्धारम् ( दिवः ) दिच्याकाशस्य मध्ये ( त्रप्रतिष्कृतम् ) इतस्ततो लोकान्तरस्याभितो भ्रमणरहितम् ( तम् ) ( ईमहे ) ( नमसा ) सत्कारेण ( वाजिनम् ) वहुवेग्रवन्तम् (वृहत्) महान्तम् । त्रात्र सुपां सुलुगिति त्रात्रमो लुक् ॥ १४ ॥

अन्वयः —हे मनुष्या वयं विदुषां सकाशानमसा शुचिं न याम-निषिरं स्वर्दशं केतुं दिवो रोचनस्थामुपर्वुधं दिवो मूर्द्धानमप्रति-ष्कुतं वृहद्दाजिनमग्निमीमहे तं तेभ्यो यूयमपि याचत ॥ १४॥ भावार्थः-मनुष्यराप्तेभ्यो विद्वज्ञोऽग्न्यादिविद्याः प्राप्तव्याः । यो यस्माद्दिद्यां जिघृत्तन्तं सततं सत्कुर्धात् सूर्यः कस्पापि लोकस्य परिक्रमणं न करोति सर्वेभ्यो महाश्च ॥ १४ ॥

पद्धि:—हे मनुष्यो हम लोग विद्वानों की उत्तेतना से (नमसा)
सत्कार से जिस (ग्राचिम्) पित्रत्व और पित्रत्व करने वाले के (न) समान
(पामन्) जिस से गमन करने हैं उस मार्ग में (इपिरम्) इच्छा करने योग्य
(स्वर्टगम्) जिस से कि सुख दीखता है उस (केनुम्) रूपादि प्रापक (दिवः)
प्रकाश के बीच (रोचनस्थाम्) उजाले में स्थिन होने (उचर्चुधम्) प्रातःकाल
बोध दिलाने और (दिवः) दिव्य आकाश के बीच (मूद्धानम्) खींचने
से बांधने (अप्रतिष्कुतम्) इधर उधर से लोकान्नर के चारो ओर से अपपा
रिहत (बृहत्) महान् (वाजिनम्) बहुत वेग वाले (अधिम्) अधि को (रिमहे)
पाचते हैं (तम्) उस अधि को उनहम लोगों से तुम भी चाही वा मांगो॥१४॥

भाविष्यः -- मनुष्यों को भाग्न विद्वानों से अग्न्यादि विद्या प्राप्त करनी चाहिये जो जिस से विद्या प्रहण की उच्छा करे वह उस का निरन्तर सत्कार करे सूर्य किसी लोक का परिक्रमण नहीं करना और सब से बड़ा भी है॥ १४॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥

मन्द्रं होतारं शुचिमह्याविनं दमूनसमुक्थ्यं विश्वचंषिणम् । रथं न चित्रं वपुपाय दर्शतं मर्नु-र्हितं सदमिद्राय ईमहे ॥ १५॥ १९॥

मन्द्रम् । होतारम् । शुचिम् । सहयाविनम् । दर्मृनसम् । डुक्थ्यम् । विश्वऽचेर्पणिम् । रथम् । न । चित्रम् । वर्षुषाय । दर्शतम् । मनुंःऽहितम् । सदम् । इत्। रायः । ईमहे ॥१५॥१९॥ पदार्थः—(मन्द्रम् ) ऋानन्दप्रदम् (होतारम् ) ऋादातारम् (शुचिम् ) पवित्रम् ( ऋद्वयाविनम् ) यो इयोर्न विद्यते तं सरल गामिनम् (दम्तसम् ) दमनशीलम् ( उक्ध्यम् ) प्रशंसनीयम् ( विश्वचर्षाणिम् ) सर्वेषां दर्शकम् ( रथम् ) दृढं रमणीयं यानम् ( न ) इव ( चित्रम् ) ऋद्भुतम् ( वपुषाय ) वपूषि रूपाणि विद्यन्ते यस्मिस्तस्मै व्यवहाराय । ऋत्र ऋशं ऋादिभ्योऽजिति वेद्यम् ( दर्शतम् ) द्रष्टु योग्यम् ( मनुह्तिम् ) मनुष्याणां हितकारकम् ( सदम् ) ऋवस्थितम् ( इत् ) एव ( रायः ) धनानि ( ईमहे ) याचामहे ॥ १५ ॥

श्रन्वयः हे मनुष्या वयं य होतारं मन्द्रं दम्नसमुक्थ्य शुचिं विश्वचर्षणि मनुर्हितं विद्यांसं प्राप्य रथं न चित्रं वपुषाय दर्शतं सदमह्याविनं विद्वमीमहे तेन राय ईमहे तमिच्यमपि याचत॥१५॥

भावार्थः - यदि दान्तानां विदुषां संनिधौ स्थित्वा विद्विद्यां जानीयुस्ताँह मनुष्याः किं किं धनं न प्राप्तियुरिति ॥ १५॥ त्रात्र विद्वद्विगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सङ्गतिर्वेद्या॥

इति द्वितीयं सूक्तमेकोनविंद्यो वर्गश्च समाप्तः।

पद्धि:—हे मनुष्यो हम लोग तिम (होतारम्) ग्रहण करने और (मन्द्रम्) आनन्द देने वाले (दमूनसम्) दमनशील (उद्यथम ) प्रशंसा करने गोग्य (श्विम्) पवित्न (विश्वचर्षीणाम्) सब के देखने और (मनुर्तितम्) मनुष्यों के हित करने वाले विद्वान् को प्राप्त हो कर (रथम्) दृढ रमणीय यान के (न) समान (चित्रम्) अद्भृत और (वपुषाय) तिस व्यवहार में रूप विद्यमान उम व्यवहार के लिये (दर्शनम्) देखने योग्य (सदम्) भव-स्थित और (अद्वयावितम्) जो दो में नहीं विद्यमान ऐसे सीधे चलने वाले अग्नि को (ईमहे) जांचते और उस से (गयः) धनों को जांचते हैं उस (इत्) ही को तुम लोग भी जांचो ॥ १५॥

भ[वार्थे:—जो इन्द्रियों को दमन करने वाले विदानों के निकट स्थित हो कर अग्निविद्या को जानें तो मनुष्य किस २ धन को न प्राप्त हो रे॥१५॥

इस मूक्त में विद्वान् और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस मूक्त के अर्थ की पिछिले सुक्तार्थ के साथ सङ्गान जाननी चाहिये॥

यह दूसरा सूक्त और उन्नीसवा वर्ग पृषी हुआ।।

वैश्वानरायेत्येकादशर्चस्य तृतीयस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः। वैश्वानरोऽग्निर्देवता। १।५ निचृज्जगती।२।३।४। ६।८।९ जगती।७) १० विराट् जगती छन्दः।

निषादः स्वरः। ११ भुरिक् पङ्क्तिञ्छन्दः।

पञ्चमः स्वरः ॥

त्र्प्रथ विद्दिषयमाह ॥ अव ग्यारह ऋचा वाले तीसरे सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में विद्वानों का विषय वर्षान करते हैं ॥

वृश्वान्रायं एथुपाजंसे विष्रो रत्नां विधन्त ध्रुरणेषु गातंवे। श्रुप्तिर्हि देवाँ श्रुमृतों दुव्स्यत्यथा धर्माणि सनता न दूंद्वत्॥ १॥ वैश्वानुरायं । ष्ट्रथुऽपाजंसे। विषः।रत्नां । विधन्त । धरु-णेषु । गातंवे । चुग्निः। हि। देवान् । चुमृतः । दुवस्यति । चर्य । धर्माणि । सुनतां । न । दूदुषुत् ॥ १ ॥

पदार्थें:—(वेश्वानराय) विश्वेषु नरेषु राजमानाय (पृथुपाजसे) महाबलाय (विपः) मेधाविनः (रत्ना) रत्नानि रमणीयानि धनानि (विधन्त) सेवन्ते (धरुणेषु) आधारेषु (गातवे)
स्तावकाय (आग्नः) पावक इव (हि) खलु (देवान्) दिव्यान्
गुणान् (अमृतः) मरणधर्मरहितः (दुवस्यति) परिचरति (अथ)
आनन्तर्ये । अत्र निपातस्य चेति दीर्घः (धर्माणि) (सनता)
सनतानि सनातनानि (न) निषेधे (दूदुषत्) दूषयित ॥ १ ॥

अन्वयः प्याऽम्हतोऽग्निर्हि देवान् प्रियेव्यादीन् दुवस्यत्यथ न दृद्यस्य विषो वैश्वानराय प्रथुपाजसे गातवे सनता रत्ना धर्माणि च धरुणेषु रत्ना विधन्त ॥ १ ॥

भविर्थः— अत्रत्र वाचकलु • — यथा पावकः स्वकीयान सनात-नान् गुणकर्मस्वभावान् सेवते कदाचिन दुष्यति तथैव विद्वांसो जिज्ञासुहिताय विद्या दत्वा स्वस्वभावान् भूषयन्ति न कदाचिद-धर्माचरणेन दुष्यन्ति ॥ १ ॥

पद्रिश्चं:-- जैसे (असृत ) मरणधर्म रहित (अप्रिः) अधि के समान विद्वान् (हि) ही (देवान् ) दिन्य गुणों वाले पृथिन्यादिकों की (दुवस्यति) सेवा करता (अथ) अनन्तर इस के (न) नहीं (दूदुवत् ) दृषित काम कराता वैसे (विषः) मेधावी जन (वैश्वानराय) समस्त यनुष्यों में प्रकाशमान

( पृथ्यातसे ) महाबली ( गानवे ) और स्तुनि करने वाले के लिये ( सनना ) सनावन ( गाना ) रमणीय रानों ( धर्माणि ) और धर्मों को नथा (धरुणेषु ) ग्राधारों में रानरूपी रमणीय धर्नों को ( विधन्त ) सेवन करने हैं ॥ १ ॥

भावार्थः -- उस यन्त्र में वाचकलु० -- जैसे अग्नि अपने सनानन गुणकर्म स्वभावों को सेवता है कभी दोषी नहीं होता वैसे विद्वान् जन जिज्ञासुओं के हित के लिये विद्या देके अपने २ स्वभावों को भूषित करते हैं कभी धर्माचरण से दृषित नहीं होते हैं ॥ १ ॥

# पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

श्रुन्तर्दृतो रोदंसी द्रस्म ईयंते होता निपंत्तो मनुपः पुरोहितः । क्षयं बृहन्तं परि भूपति द्युमि- देवेभिरिप्तिरिपितो धियावंसुः ॥ २ ॥

श्रुन्तः । दृतः । रोदंश्वी इति । दुरमः । ईयंते । होतां । निऽसंत्तः । मनुपः । पुरःऽहिंतः । च्चयंम् । बृहन्तंम् । परि । भृपति । द्युऽभिः । देवेभिः । श्रुग्निः । हृपितः । श्रियाऽ-वंसुः ॥ २ ॥

पदार्थः—(त्रप्रन्तः) मध्ये (दूतः ) दृत इव वर्त्तमानः (रोदसी) द्यावाष्टिथिव्यी (दस्मः ) मूर्त्तद्रव्याणामपद्मियता (ईयते) प्राप्नोति (होता) त्रप्रादाता (निषत्तः ) निष्णणो निश्चितः स्थितः (मनुषः) मनुष्याणाम् (पुरोहितः ) पुरस्ताद्धितकारी (द्याम् ) निवासस्था-नम् (बृहन्तम् ) महान्तम् (परि ) सर्वतः (भूषित ) त्रप्रलं करोति ( द्युभिः ) देदीप्यमानैः ( देवेभिः ) किरणेः ( ऋग्निः ) पावकः ( इषितः ) ऋन्वेषितः ( धियावसुः ) यः प्रज्ञाः कर्माणि च वासयति सः ॥ २ ॥

अन्वयं:—हे विद्वांसो भवन्तो यथा होता निषत्तो मनुषः पुरो-हितो धियावसुरिषितो दस्मोऽन्तर्दूतोऽग्निर्धुभिर्देवेभिः सह रोदसी ईयते वृहन्तं त्तयं परि भूषित तथा युष्माभिः सर्वे मनुष्यास्सुभूष-णीयाः॥ २॥

भावार्थः—श्रव वाचकलु - मनुष्येर्देशावयवान् प्राप्य सोत्तमै-र्विद्याध्यापनोपदेशादिभिः कर्मभिः सर्वे मनुष्याः सुभूषणीयाः । श्रमेन सर्वेषां हितं संपादनीयम् ॥ २ ॥

पद्धिः —हे विदानो आप जैसे (होना) यहण करने वाला (निषत्तः) निश्चित स्थित (मनुषः) मनुष्यों का (पुरोहितः) पहिले हितु करने वाला (थियावमुः) जो प्रचल वृद्धियों और कमों को वाम देना (हांपतः) हूं हा हुआ (दम्मः) मृर्त्तियान् पदार्थों का छिक्र भिक्र करने हारा और (अन्तः) वीच मे (द्नः) हृत के समान वर्त्तमान (सिन्नः) अस्ति (ग्रुभिः) देदी-प्यमान (देवेभिः) किरणों के माथ (रोदमी ) प्रकाश और पृथिवी को (ईयते) प्राप्त होता और (वृहन्तम्) महान् (च्यम्) निवासस्थान को (परि, भूषति) सब और से भूषित करना है वेसे तुम को सब मनुष्य सुभू-षित करने चाहिये॥ २॥

भिविधि:—इस मन्त्र मे वाचकलु०—मनुष्यों को देश के अवयवीं को प्रिप्ता होकर उत्तम विद्याध्ययन अध्यापन और उपदेशादि कर्मों के साथ समन्त्र मनुष्य मुमूधित करने चाहिये और इस से सब का हित सिद्ध करना चाहिये ॥ २ ॥

# पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

केतुं यज्ञानां विदर्थस्य साधनं विप्रांसो श्रृप्तिं महयन्त चित्तिभिः । श्रपांसि यस्मिन्नधिं सन्द्रधु-र्गिरः तस्मिन्त्सुम्नानि यजमान् श्रा चंके ॥ ३॥

केतुम् । युज्ञानीम् । विदर्थस्य । सार्धनम् । विप्रांसः । ग्रुग्निम् । महयुन्तु । चित्तिंऽभिः । अपाँसि । यस्मिन् । ग्राधि । संऽद्धुः । गिरंः । तार्हमन् । सुन्नानि । यर्जमानः । ग्रा। चके ॥ ३ ॥

पदार्थः—( केतुम् ) प्रज्ञापकम् (यज्ञानाम् ) सङ्गतानां व्यव-हाराणाम् ( विदथस्य ) परार्थविज्ञानस्य ( साधनम् ) ( विप्रासः ) मधाविनः ( त्र्प्राप्रम् ) पावकम् ( महयन्त ) पूजयेयुः (चित्रिभिः) काष्ठादिचयनैः ( त्र्प्रपासि ) कर्माणि ( यस्मिन् ) वर्द्धो ( त्र्प्रिधि ) ( सन्दधुः ) सन्दध्यः ( गिरः ) वाचः ( तस्मिन् ) ( सुम्नानि ) सुखानि ( यजमानः ) विद्दत्सेवासङ्गतेः कर्ना ( त्र्प्रा ) समन्तात् ( चके ) कामयते । त्र्प्रत्र छान्दसो वर्णलोपो वेति यलोपः ॥३॥

त्र्रान्वयः विप्रासो यस्मिन् गिरोऽपांसि च चित्तिभिरग्निमिवा-धिसन्दध्यस्मिन् यज्ञानां केतुं विद्धस्य साधनं महयन्त सुम्नानिः, सन्दध्यस्मिन्यजमानः मुम्नान्या चके तस्मिन्सर्वे मनुष्धाः सुखानि सन्दध्यः॥ ३॥ भावार्थ: — अत्रत्र वाचकलु • — सर्वस्याः पदार्थविद्यायाः मध्ये अप्रिमना तुल्यः कश्चिदन्यः पदार्थः कार्यसाधको न विद्यतेऽतोऽस्यैव परिज्ञानं सर्वेर्मनुष्यैः प्रयत्नेन कार्य्यम् ॥ ३ ॥

पदार्थः (विद्रासः) विद्वान् मेधावी तन (यिन्यन्) तिस अमि में (गिर्) वाणी सौर (अपांसि) कमीं को (चित्तिभिः) काष्ठ आदि के इकट्ठें समूहों से (अप्रिम्) अमि के समान (अधि, सन्दृष्यः) अच्छे प्रकार धारण करें वा तिस में (यत्तानाम्) मिले हुए व्यवहारों का (केनुम्) उत्तमता से तान दिलाने और (विद्थस्प) दूसरे के लिये वितान के (साधनम्) मिद्ध कराने वाले का (महयन्त) सत्कार करे वा (सुम्नानि) सुखों को अच्छे प्रकार धारण करे वा तिस में (यत्नमानः) विद्वानों की सेवा और सङ्गिति का करने वाला तन (सुम्नानि) सुखों की (आ चके) अच्छे प्रकार कामना करना है (विस्थन्) उस में सब मनुष्य सुखों का अच्छे प्रकार धारण करें ॥३॥

भिविधि:—इस मन्त्र में वाचकलु०—समस्त पदार्थ विद्या के वीच अभि के तृत्य कोई और पदार्थ कार्य माधक नहीं है इस से इस अभि का ही परिज्ञान उत्तम यज्ञ के साथ सब लोगों को करना चाहिये॥ ३॥

> पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी वि०॥

पिता यज्ञानामसुरो विपश्चितां विमानमित्रिर्व-युनं च वाघताम् । त्रा विवेश रोदंसी भूरिवर्षसा पुरुत्रियो भन्दते धामंभिः कृविः॥ ४॥

पिता । युज्ञानाम् । असुरः । विषःऽचिताम् । विऽमा-नम् । अग्निः । वयुनम् । च । वाघताम् । आ । विवेशा । रोदंसी इति । भूरिऽवर्षसा । पुरुऽप्रियः । भन्दते । धार्मऽभिः । कुविः ॥ ४ ॥ पदार्थः—( पिता ) पालकः ( यज्ञानाम् ) सङ्गतानां व्यवहा-राणाम् ( ऋसुरः ) सर्वेषां भूगोलादिपदार्थानाम् यथाक्रमं प्रक्ते-पकः (विपश्चिताम् ) विदुषाम् ( विमानम् ) विमानमिव (ऋग्निः) पावकइव परमेश्वरः ( वयुनम् ) प्रज्ञाम् ( च ) ( वाघताम् ) मेधाविनाम् ( ऋग ) ( विवेदा ) प्रविष्टवान् ( रोदसी ) द्यावापु-थिव्यौ ( भूरिवर्षसा ) भूरि वहु च तद्दर्पश्च तेन सह (पुरुप्रियः) यः पुरून् बहून् प्रीणाति (भन्दने) सुख्यति ( धामिः ) स्थानैः सह ( कविः ) विकान्तदर्शनः ॥ ४ ॥

श्रन्वयः - हे मनुष्या यथेश्वरो यज्ञानां पिताऽमुरो विपश्चितां विमानं वाघतां च वयुनं भूरिवर्पसा धामिः पुरुप्रियः कविर्भन्दते रोदसी त्र्या विवेश तथाऽप्रिरिप भविद्वित्तेवः ॥ ४ ॥

भावार्थः न्यथेश्वरः सर्वत्र व्याप्य सर्वान् व्यवस्थापयित तथाग्निः प्रथिव्यादीनभिव्याप्याकर्षणेन सर्वान् व्यवस्थापयित यथाग्निः प्रयुक्त विमानमाकाशे सयो गमयित तथा विद्यतसेवापुरःसरेण योगाभ्या-सिवज्ञानेन सेवितो जगदीश्वरिश्वदाकाशे मुक्तान् सयःप्रवेश्य विद्यारयित ॥ ४ ॥

पद्रिधः - हे मनुष्यो जैसे ईश्वर (यज्ञानाम्) प्राप्त हुए व्यवहारो का (पिना) पालने वाला (असुर) समम्त भूगोलादि पदार्थों का यथाक्रम अर्थान् पथा स्थान फेंकने वाला (विपश्चिताम्) विद्वानों के लिये (विमानम्) विमान के समान (वाधनाम्) (च) और मेधावी जनों के (वयुनम्) उत्तम है ज्ञान (भूरिवर्षमा) बहुन पराक्रम के (धामिभः) स्थानों के साथ (उक्ष-प्रियः) बहुनों को तृप्त करने वाला (किविः) विशेष क्रम से जिस का

दर्शन होता वह ( भन्दते ) प्रसन्न करता है और ( रोदसी ) आकाश और पृथिवी को ( आ,विवेश ) प्रविष्ट हुआ है वैसे ( अप्रिः ) अप्रि भी तुम्र जोगों को जानने योग्य है ॥ ४॥

भावार्थ:—जैसे ईश्वर सर्वत्र व्याप्त हो कर साव की व्यवस्था कराता है वैसे सिग्न पृथिव्यादिकों को सभिव्याप्त हो कर सावर्षण से सब पदार्थों की व्यवस्था करता है जैसे अग्नि अच्छे प्रकार पुक्त किये हुए विमान को साकाश में शीध चलाता है वैसे विद्वानों की सेवा पूर्वक पोगाभ्यास के विज्ञान से सेवा किया हुआ जगदीश्वर चिदाकाश में मुक्त जनों को शीध प्रवेश कर विहार कराता है ॥ ४ ॥

#### त्र्राथाग्निविषयमाह्॥ अब अविविष्ण

चन्द्रम् मिं चन्द्ररंथं हरित्रतं वैश्वान्रमंप्सुषदं स्वविदंम् । विगाहन्तूर्णिं तिविधीभिरादेतं भूर्णिन्दे-वासं इह सुश्चियंन्द्रधुः ॥ ५॥ २०॥

चन्द्रम् । अप्तिम् । चन्द्ररंथम् । हरिंऽत्रतम् । वैश्वान्रम् । अप्तुऽसदंम् । स्वःऽविदंम् । विगाहम् । तूर्णिम् । तविपीभिः । आऽतृतम् । भूर्णिम् । देवासंः । इह । सुऽश्रियंम् । द्धुः ॥ ५ ॥ २० ॥

पदार्थः—( चन्द्रम् ) त्र्यानन्दकरं देदीप्यमानं सुवर्णिमिव वर्त्त-मानम् । चन्द्रमिति हिरएयनाम निषं ॰ १ । २ ( त्र्याग्रम् ) विह्नम् ( चन्द्ररथम् ) चन्द्रमिव रथं यस्य तम् ( हरिव्रतम् ) हरयोऽश्वा वर्तं शीलं यस्य तम् (वेश्वानरम्) सर्वेषु नरेषु नीतेषु प्राप्तेषु पदार्थेषु च्याप्तम् ( त्र्रप्रस्तदम् ) योऽप्सु प्राणेषु जलेषु वा सीदित तम् ( स्विविदम् ) स्वः सुखं विन्दाति यस्मात्तम् ( विगाहम् ) विविधान् पदार्थान् गाहन्ते विलोजयन्ति येन तम् ( तूर्णिम् ) सद्योगमकम् ( तविषीभिः ) बलादिभिर्गुणैः ( त्र्र्राचतम् ) संयुक्तम् ( भूणिम् ) धर्त्तरम् ( देवासः ) विद्दांसः ( इह ) त्र्रास्मिन् जगति (सुश्रियम् ) शोभना श्रीर्यस्मात्तम् ( दधुः ) धरन्तु ॥ ५॥

श्रन्वयः —हे मनुष्या यथा देवास इह चन्द्रस्थं हरिव्रतमप्सुसदं स्वित्वं विगाहं तूर्णिन्तविपीभिराष्टतं भूर्णि सुश्रियं वैश्वानरं चन्द्र-मिंग्नं द्युस्तथेनं यूयमिप धरत ॥ ५ ॥

भावार्थः — हम्रत्र वाचकल् ० — यावत्पदार्थविद्याष्विद्याविद्या न स्या-त्तावदनलंकता स्त्रीव न देशभते ॥ ५ ॥

पद्धिः—हे यनुष्यो जैसे (देवासः) चिद्रान् जन (इह ) इस संसार के बीच (चन्द्रस्थम्) जिस से चन्द्रमा के समान स्थ बनता है (हरिव्रतम्) वा जिस के घोड़े शिलक्ष्य (अप्पसदम्) वा प्राण और जलों मे स्थिर होता (स्थिवंदम्) वा जिस से जीव सुख को प्राप्त होना (विगाहम्) वा जिस के निमित्त से विविध प्रकार के पदार्थों को विलोड़ना वा (तृर्धिम्) जो शिष्ठ गमन कराने वाला (तिविधिमः) वलादि गुणों के साथ (आवृतम्) संयुक्त (मृश्चिम्) और पदार्थों का धारण करने वाला (सृश्चियम्) जिस से उत्तम श्री लक्ष्मी उत्तम होनी वा (विश्वानरम्) समस्त प्राप्त पदार्थों में ब्याप्त (चन्द्रम्) आनन्द करने वाला निरन्तर प्रकाशमान (अग्निम्) अग्नि को (द्रशुः) धारण करें वैसे इस को तुम भी धारण करो ॥ ५॥

भावार्थः -- इस मंत्र में वाचकलु० -- जब तक पदार्थविद्या में अभि विद्या न हो तब तक आभूषणा रहित स्त्री के समान नहीं शोभती है ॥ ५॥ पुनरग्निविद्यामाह ॥ फिर अभिविद्या के उपदेश को कहते हैं।।

श्रुप्तिर्देविभिर्मनुंषश्च जन्तुभिरतन्वानो युज्ञं पुंरु-पेशंसं धिया । रथीरन्तरीयते सार्धदिष्टिभिर्जीरो दमूना श्रभिशस्तिचातनः ॥ ६ ॥

मिन्। देवेभिः। मन्पः। च। जन्तुऽभिः। तन्तुःनः। यज्ञम्। पुरुऽपेशंसम् । धिया। रथीः। मन्तः। ईयते। सार्धादिष्टिऽभिः। जीरः। दर्मूनाः। अभिग्रस्तिऽचार्तनः॥६॥

पदार्थः — ( ऋशिः ) पावकः ( देतेभिः ) दिव्येर्गुणैः (मनुषः) मनुष्यान (च) ऋन्यान् भूतिमतः पदार्थान् (जन्तुभिः) मनुष्यः । जन्तव इति मनुष्यना । निषं । २ । ३ ( तन्वानः ) विस्तृणानः ( यज्ञम् ) सङ्गतं संसारम् ( पुरुपेश्वासम् ) बहु रूपम् ( धिया ) कर्मणा ( रथीः ) वहवो रथा विद्यन्ते यस्य सः ( ऋन्तः ) मध्ये ( ईयने ) गच्छाते ( साधदिष्टिभिः ) साधाः संसिद्धा दिष्टपश्च ताभिः (जीरः ) वेगवान् ( दम्नाः ) दमनशीलः ( ऋभिशस्तिन्चातनः ) योऽभिशस्ति हिंसां चातयनि सः ॥ ६ ॥

त्रान्वयः —हे मनुष्या योभिशास्तिचातनो दमूनाः साधदिष्टिभिः सह जीरो रथीर्जन्तुभिः सह मनुषस्तन्यानो देवेभिः सहाग्निरन्तरी-यते धिया पुरुपेशसं यज्ञं सामोति तं विजानीत ॥ ६ ॥

भावार्थः - त्र्प्रत्रवाचकलु ॰ - मनुष्यैर्योग्निः सामान्यरूपेण सर्वान् पुष्णाति विद्योषरूपेण हिनस्ति प्रथिव्यादीनामन्तः प्राप्तोऽस्ति येन बहवो व्यवहाराः सिध्यन्ति सोग्निर्विज्ञातव्यः ॥ ६ ॥

पद्रियः—हे मनुष्यो जो (अभिशास्तिचातनः) सब आर से हिंसा की पाचना करना (दमूनाः) और दमनशील (माधदिष्टिभिः) अच्छे प्रकार सिद्ध किई हुई इच्छाओं के साथ (जीरः) वेगवान् (रथीः) जिस के बहुत रथ विद्यमान (जन्तुभिः) मनुष्यों के साथ (मनुषः) मनुष्यों को (तन्वानः) विस्तार अर्थात् उन को वृद्धि देना हुआ और (देवेभिः) दिव्यमुणों के साथ (अग्निः) अग्नि (ईपते) जाता है नथा (धिया) कर्म से (पुरुषेशसम्) बहुन कर्मो वाले प्राप्त संसार को सिद्ध करना है उस को जानो ॥ ६॥

मिवार्थ:—इस मन्त्र में वाचकलु॰—मनुष्यों को जो अधिसामान्य हिप से सब पदार्थों को पुष्ट करना वा विशेष रूप से उन को नष्ठ करना वा पृथिव्या-दिकों के भीतर व्याप्त है अर्थात् उन के प्रत्येक परमाणु के साथ है वा जिस से बहुन व्यवहार सिद्ध होते हैं वह अधि विशेषना से जानने योग्य है ॥६॥

> त्रप्रथ विह्निष्यमाह ॥ अब विदानों के वि०॥

त्रमे जरंस्व स्वपुत्य त्रायुंन्यूर्जा पिन्वस्व स-मिषों दिदीहि नः।वयांसि जिन्व बहुतश्चं जाग्व उशिग्देवानामसि सुक्रतुंर्विपाम्॥ ७॥

भग्ने । जरंस्व।सुऽभुपत्ये । भायुंति । कुर्जा । पिन्वस्व । सम् । इपंः । दिद्वीहि । नः । वयांति । जिन्व । बृहतः । च । जायुवे । उद्दिक् । देवानांम् । भित्ते । सुऽक्रतुंः । विपाम् ॥ ७ ॥

पदार्थः - ( त्र्रप्रे ) विद्वन् ( जरस्व ) स्तुहि । त्र्रप्रत व्यत्यये-नात्मनेपदम् । जरतीति स्तुतिकमीनिर्घः ३ । १४ ( स्वपत्ये ) स्वकीये सन्ताने ( ऋायुनि ) प्राप्ते ( ऊर्जा ) ऋनेन ( पिन्वस्व ) सेवस्व ( सम् ) (इषः ) इच्छ ( दिदीहि ) प्राप्तिह । ऋत्र दिव्धानोः द्वापःश्छुः (नः ) ऋस्मान् (वयांसि) कमनीयान्यनानि (जिन्व) प्रीणीहि ( वृहतः ) ( च ) ऋन्यान् ( जाग्रवे ) जाग्रतः ( उदिक्तः ) किमिता ( देवानाम् ) विदुषाम् ( ऋसि ) ( सुकतः ) सुष्ठप्रज्ञः ( विपाम् ) मेधाविनाम् ॥ ७ ॥

अन्वयः - हे जागृवेऽमे त्वं स्वपत्य आयुन्यूर्जा पिन्वस्व विदुषो जरस्व न इषो वयांसि च संदिदीहि वृहतश्च जिन्व यतस्त्वं विपां देवानामुझिक सुकतुरसि तस्माहिद्दान् जातोऽसि ॥ ७ ॥

भावार्थः —ये मनुष्याः स्वसन्तानान् युक्ताहारविहारेण संपाल्य सुशिक्ताविद्यादानेन विदुपः कुर्वन्ति ते सदैव विद्दरसङ्गुकामा धर्मेच्छा भूत्वा धीमन्तो भवन्ति ॥ ७ ॥

पदार्थ: —हं (जागृवे ) जागते हुए के नुल्य (अग्रे ) जानने वाले महाराय आप (खपत्ये) अपने मन्तान के निमित्त (आपुनि ) प्राप्त हुए पीछे
(ऊर्जा ) अन्न से (पिन्वस्त् ) सेवो विद्वानों की (जरस्त ) स्नुति करो (न')
हम लोगों की (इष') चाहना करो और (व्यांसि ) अच्छे र अनों को (सं,
दिदीहि ) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये (च) और (वृहत ) बहुतो को (जिन्व)
नृप्त की जिये जिस से आप (विषाम् ) बुद्धिमान् (देवानाम् ) विद्वानों के बीच
(उशिक्) मनोहर (मुक्रतुः) सुन्दर बुद्धिमान् (असि) हैं उस से विद्वान् हुए हो॥।।

भिविशि:—तो मनुष्य अपने सन्तानों को योग्य आहार विहार से अच्छे प्रकार पाल के उत्तम विद्वा और विद्या के दान से विद्वान् करते हैं वे सदैव विद्वानों के सत्संग की कामना करने वाले धर्म के चाहने वाले हो कर बुद्धि-मान होने हैं ॥ ७ ॥ पुनर्विद्दाद्दिषयमाह ॥ फिरविद्दान् के वि०॥

विश्पतिं युक्रमितिथिं नरः सदां युन्तारं धीना-मुिकाजं च वाघताम् । ऋध्वराणां चेतेनं जातऽवेद-सं प्र शंसिन्ति नमसा जूतिभिर्वृधे॥ ८॥

विद्यातिम् । यहुम् । अतिथिम् । नरः । सदां । यन्ता-रम् । धीनाम् । टुशिजंम् । च । वाघताम् । अध्वराणाम् । चेतनम् । जातऽवेदसम् । प्र । शंसन्ति । नर्मसा । जुतिऽ-भिः । द्यथे ॥ ८ ॥

पदार्थः - (विज्पतिम् ) विद्याः सर्वस्याः प्रजायाः पालकं स्वामिनम् (यह्नम् ) महान्तम् ( ऋतिथिम् ) ऋतिथिवत् सत्कर्तव्यम् ( नरः ) स्वात्मेन्द्रियदारीराणि धर्म प्रति नेतारः ( सदा )
( यन्तारम् ) नियन्तारमुपरतम् ( धीनाम् ) सन्कर्मणा प्रज्ञानाम्
च ( उद्याजम् ) कामयमानम् ( च ) ( वाघताम् ) मेधाविनाम्
( ऋष्वराणाम् ) ऋहिंसनीयानाम् ( चेतनम् ) सन्यग् ज्ञानस्वरूपम् ( जातवेदसम् ) यो जातेषु सर्वेषु स्वव्याप्त्या विद्यतेऽथवा
जातान् सर्वान् पदार्थान् वेत्ति तम् ( प्रशांसन्ति ) स्तुवन्ति (नमसा) सत्कारेण (जूतिभिः) वेगादिभिर्गुणैः ( दृषे) वर्धनाय ॥८॥

श्रन्वयः —ये नरो रुधे जूतिभिर्विश्पितं यहं यन्तारमितिथिं धीनां वाघतामध्वराणां चोिद्दाजं जातवेदसं चेतनं परमात्मानं नमसा सदा प्रशंसन्ति ते ब्रह्मविद्दो भवन्ति ॥ ८ ॥

भावार्थः मनुष्यैराप्तैर्विहद्भिः स्तुतो महान् प्रजापालको ज्ञान-स्वरूपः परमेश्वरः स्तोतव्योऽस्ति नैतदुपासनेन विना कञ्चित्पूर्णो लामः प्राप्नोति ॥ ८ ॥

पद्धिः—तो (नरः) अपने आत्मा दिव्यमं और शरीरों को धर्म की ओर पहुंचान वाले जन ( तृषे ) तृद्धि के लिपे ( जूतिभिः ) वेगादि गुणों से (विश्वित्म्) समस्त प्रजा के वालने वाले ( यह्वम् ) बहे ( यन्तारम् ) नियन्ता अर्थान् मब कामो को यथा नियम पहुंचाने वाले ( अतिथिम् ) अतिथि के समान सत्कार करने योग्य ( धीनाम् ) उत्तम कर्म और बुद्धियों वा ( वाध-ताम् ) वुद्धिमान् ( च ) और ( अध्वराणाम् ) अहिंसनीय व्यवहारों के बीच ( अशिजम् ) कामना की ओर ( जानवेदसम् ) उत्यन्न हुए सब पदार्थों में अपनी व्याप्ति से विद्यमान अथवा उत्यन्न हुए समस्त पदार्थों को जानने वाले ( चेतनम् ) अच्छे प्रकार ज्ञान स्वरूप परमात्मा की ( नमसा ) सत्कार से ( सदा ) सदैव (प्र, शंसन्ति) प्रशंसा करने हैं वे ब्रह्मवेत्ता होते हैं ॥ ८ ॥

भावार्थ:—मनुष्यों को आप्त विदानों ने स्तुति किया हुआ महान् प्रजा पालक ज्ञानसक्तप परमेश्वर स्तुति करने योग्य है इस की उपासना के बिना किसी को पुरा लाम प्राप्त नहीं होता ॥ ८॥

> पुनस्तमेव विषयमाह॥ फिर उसी वि०॥

विभावां देवः सुरणः परि क्षितीरिमिर्वेभूव शर्वसा सुमद्रंथः । तस्यं व्रतानिं भूरिपोषिणों वयमुपं भूपेम दम् आ सुंद्यक्तिभिः॥ ९॥

विभाऽवां । देवः । सुऽरणः । परिं । चितीः । श्राप्तिः । ब्भूव । शर्वसा । सुमत्ऽरंथः । तस्यं । ब्रुतानिं । भूरिऽपो-षिणः । व्यम् । उपं । भूषेम् । दमें । श्रा । सुवृक्तिऽभिः ॥९॥ पदार्थः—(विभावा) विविधदीप्तिमान् (देवः) कमनीयः (सरणः) शोभनो रणः सङ्ग्रामो यस्मात्सः (परि) सर्वतः (जितीः) पृथिवीः (त्राग्निः) पावकः (बभूव) भवति (शवसा) वलेन (सुमद्रथः) सुमतां प्रशस्तज्ञानानां रथ इव रथो यस्मात्सः (तस्य) (व्रतानि) शीलानि (भूरिपोषिणः) भूरि बहुविधः पोषो पृष्टिर्विद्यते येषां ते (वयम्) (उप) समीपे (भूषेम) (दमे) गृहे (त्रा) (सुदक्तिभिः) शोभनाश्च ते दक्तयो वर्त्तनानि च ताभिः॥ ९॥

त्रन्वयः —हे विद्दन् यथा त्वं विभावा देवः सुरणः सुमद्रयोऽग्निः सुवक्तिभिः शवसा चितीः परिवभूव तस्य वतानि भूरिपोषिणो वयं दम उपा भूषेम ॥ ९ ॥

भावार्थः -- यथा विहांसो मनुष्याणां बहुपुष्टिप्रदा ऐश्वर्यप्रापकाः परोपकारेणालङ्कता भवेयुस्ते राज्येश्वर्यमाप्तुयुः ॥ ९ ॥

पद्धि:—हे विद्वान् जैसे आप (विभावा) विविध दीप्तिमान् (देव')
मनोहर (सुरणः) सुन्दर रण जिस से होता वा (सुमद्रथः) जिस से प्रशंसित ज्ञानों का रथ के समान रथ होता (अप्रिः) ऐसा अप्रि (सुवृक्तिभिः)
मुन्दर वर्त्तावों से और (शवसा) बल से (क्षितीः) गृथिवियों को (परि,
बभूव) सब और से व्याप्त होता अर्थान् उन का तिरम्कार करता (तस्य)
उस के (ज्ञतानि) शीलों को (भूरिपोधिणः) बहुत प्रकार पोषण पृष्टि जिन
के विद्यमान वे (वयम्) हम लोग (दमें) घर में (उपाभूषेम) अपने समीप
अन्छे प्रकार भूषित करते हैं ॥ ९॥

मिविथि:—जैसे विदान् जन मनुष्यों के बीच बहुत पुष्टि देने सीर रेश्वर्य , की प्राप्ति कराने वाले तथा परीपकार से अलह्डूत हों वे राज्य के ऐश्वर्य को प्राप्त को ॥ ९॥

## पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

वैश्वांनर् तव धामान्या चंके येभिः स्वर्विदर्भवो विचक्षण । जात श्राष्टणो भुवंनानि रोदंसी श्रमे ता विश्वां परिभूरंसि त्मनां ॥ १०॥

वैद्यांनर । तर्व । धार्मानि । आ । चके । येभिः। स्वःऽ-वित् । अभवः । विऽच्कष्णु । जातः । आ । श्रृष्णुः । भुवे-नानि । रोदंसी इति । अमे।ता । विश्वां। परिऽभूः । श्रृष्ति । तमनां ॥ १०॥

पदार्थः—( वैश्वानर ) प्रधानपुरुष (तव ) ( धामानि ) जन्मस्थाननामानि ( त्र्रा ) ( चके ) समन्तात्कामयेत ( येभिः ) यैः
( स्विवित् ) प्राप्तसुखः ( त्र्राभवः ) भवेः ( विचचण ) त्र्र्यतिचतुर ( जातः ) प्रसिद्धः ( त्र्रा ) ( त्र्रप्रणः ) पुष्णीयाः ( भुवनानि ) लोकान् ( रोदसी ) द्यावाष्टिथिव्यौ ( त्र्र्रप्रे ) पावकइव
वर्त्तमान (ता ) तानि ( विश्वा ) सर्वाणि ( परिभूः ) यः परितः
सर्वतो भवति सः ( त्र्रासि ) ( त्मना ) त्र्रात्मना ॥ १० ॥

अन्वयः है विचन्नण वैश्वानराग्ने तवं तमना यानि विश्वा भुव-नान्याष्टणो यथाऽग्निर्विश्वा भुवनानि रोदसी चामिन्यान्नोति तथा त्वं परिभूरित स त्वं मनुष्यस्तव येभिर्धामान्याचके ता तानि विदित्वा जातः सन् स्वर्विदभवः ॥ १०॥ भावार्थः - त्रात्र वाचकलु ० - ये मनुष्या त्र्याग्नित्रदर्भिविद्याप्रका-शंकाः सर्वेषु प्राणिषु सुखदुःखव्यवस्थया स्वात्मबहुद्धयः सन्ति ते सुखिनो भवन्ति॥ १ ० ॥

पद्धिः—हे (विचक्षण ) अतिचतुर (विश्वाना ) प्रधानपुरुष (अग्रे)
अग्रि के समान वर्त्तमान आप (त्यना ) अपने से जिन (विश्वा ) समस्त
(भवनानि) लोको को (आ,अपूणः,अच्छे प्रकार पुष्ट करे जैसे अग्रि समस्त लोकों
वा (रोदसी ) आकाश और पृथिती को अभिव्याप्त है वैसे आप (पिस् ) )
सब और से होने वाले (असि) हैं वह आप मनुष्य (तव ) आप के (पेशि )
जिन (धामानि ) जन्मस्थान नामों को (आचके ) अच्छे प्रकार कामना करे
(ता) उन वो जान कर (जात ) प्रसिद्ध होते हुए (स्ववित् ) प्राप्त सुख (अभव )
हृजिये ॥ १० ॥

भिविधि:--इस मन्त्र में वाचकलु०-- तो मनुष्य अप्ति के समान धर्म और विद्याओं के प्रकाश करने वाले सब के बीच प्राणियों के मुख दुःख की व्यवस्था से अपने समान बुद्धि रखने वाले हैं वे मुखी होते हैं ॥ १०॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उमी वि०॥

वैश्वानरस्यं दंसनाभ्यो वृहद्गरिणादेकः स्वप-स्ययां क्विः । उभा पितरां महयंत्रजायताग्निर्धाः वाष्टिश्वि भूरिरेतसा ॥ ११ ॥ व० २१ ॥

वृद्यानुरस्यं । दंसनांभ्यः । बृहत् । अरिणात् । एकः । सुऽअपस्ययां । कृविः । उभा । पितरां । महयंन् । सृजायत् । अप्रिक्षः । यावाष्टियवी इति । भूरिंऽरेतसा ॥ ११ ॥ व० २१

पदार्थः - ( वैश्वानरस्य ) सर्वत्रराजमानस्य ( दंसनाभ्यः ) सुख-करिक्रयाभ्यः ( वृहत् ) महत् ( त्र्र्यरिणात् ) प्राप्नयात ( एकः ) त्र्र्यसहायः ( स्वपस्यया ) त्र्र्यात्मनः सुष्टुकर्मण इच्छया ( कविः ) सर्वशास्त्रवित् ( उभा ) हो ( पितरा ) पालको ( महयन ) सत्कु-वेन् ( त्र्र्यजायत ) जायते ( त्र्र्याग्नः ) पावकः ( यावाप्रधिवी ) सूर्यभूमी ( भूरिरेतसा ) भूरीणि बहूनि रेतांसि उदकानि यरिमन-न्तरित्ते तेन ॥ ११॥

त्रान्य एकः किवः स्वपस्यया वैश्वानरस्य दंसनाभ्यो वृहदरिणाद्यथाग्निर्भूरिरेतसा सह वर्त्तमानो द्यावाष्ट्रियवी प्रकाशय-नजायत तथोभा पितरा महयन् वर्त्तते स सुखी कथन जायेत॥११॥

भावार्थः - इप्रत्न वाचकल् ॰ - ये जना विद्दतिक्रियाकरा जनक जननीना सत्कर्तारः सन्ति ते भूमिसूर्यविद्यगुणा भवन्तीनि ॥ १ १॥ इप्रश्निविद्ददुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गतिर्वेद्या ॥

इति तृतीयं सूक्तमेकविंजो वर्गश्व समाप्तः॥

पद्धिः—तो (एक.) एकाकी (कियः) सर्वशास्त्रों को जानने वाला (स्वयस्वया) अपने को उत्तम की दच्छा से (वेश्वानरस्य) सर्वत्र प्रकाशमान अग्नि को (दंसनास्वः) सुष्य करने वाली क्रियाओं से (बृहत्) महान कार्य को (अरियान) प्राप्त होते वा (अग्नि ) अग्नि (सृत्रितेसा ) बहुन जल तिस में विद्यमान उस अन्तरित्त के साथ वर्त्तमान (द्यावापृथिवी) सूर्य और पृथिवी को प्रकाशित करता हुआ (अत्वायत ) प्रसिद्ध होता है वैसे (उभा ) दोनो (पितरा) माता पिता को (महयन) सत्कार करता हुआ वर्त्तमान है वह सुखी कसे न होते । ११॥

भविर्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो मनुष्य विद्वानों के नुरूप कर्म भौग माता विताभों का सत्कार करते वे पृथिवी भौर मूर्य के समान उत्तम गुण वाले होते हैं॥ ११॥

इस मूक्त में अपि और विदानों के गुणों का वर्णन होने से इस मूक्त के अर्थ की पिछले सूक्तार्थ के साथ संगति समक्तनी चाहिये॥ ११॥

यह तीसरा सूक्त और इकीशवां दर्ग समाप्त हुआ।

समित्सिमदित्येकाददार्चस्य चतुर्थस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः। त्र्याप्रियो देवता । १ । ४ । ७ स्वराट् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । २ । ३ । ५ विष्टुप् । ६ । ८ । १० । ११ निचृत्रिष्टुप् । ९ विराट् विष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

त्र्रथ विद्दद्विषयमाह ॥

अब ग्यारह ऋचा वाले चौथे मून्क का प्रारंभ है उस के प्रथम मंत्र में विद्वानों के विषय को कहते हैं॥

सुमित्संमित्सुमनां बोध्यसमे शुचाशुंचा सुमातिं रांसि वस्वंः । त्रा देव देवान्यजथांय वक्षि सखा साखीन्त्सुमनां यक्ष्यग्ने ॥ १ ॥

स्मित्ऽसंमित्। सुऽमनाः। बोधि। श्रस्मे इति। श्रुचाऽ-शुंचा। सुऽमितिम्। राप्ति । वस्वः। श्रा। देवः । देवान्। युजर्थाय। वृक्षि । सर्खा। सर्खीन् । सुऽमनाः । युक्षि। श्रमने ॥ १ ॥ पदार्थः—(सिमत्सिमित्) प्रतिसिमधम् (सुमनाः) शोभनं मनो यस्य सः (बोधि) बुध्यंस (ऋस्मे) ऋस्मभ्यम् (शुचाशुचा) होमसाधनेन (सुमितम्) शोभनां प्रज्ञाम् (राप्ति) द-दासि (बस्वः) बसूनि धनानि (ऋा) (देव) विद्वन् (देवान्) विदुषः (यजधाय) समागमाय (बिक्क् ) बहसि (सखा) मित्रः सन् (सखीन्) सुदृदः (सुमनाः) सुदृत्सन् (यिक् ) सङ्गि- छसे (ऋग्ने) ऋग्निरिव प्रकाशमान ॥ १॥

त्र्यान्यः हे त्र्रग्ने यथा समित्सिमच्छुचाशुचा पावको बोधि तथाऽध्यापनोपदेशाभ्यामस्मे सुमितं वस्वश्च रासि । हे देव सुमना सचाहुतीनामग्निरिव यज्ञथाय देवानाविच्च सुमनाः सखा सन् सखीन् यिच्च तस्मात्स्रत्कर्त्तव्योऽसि ॥ १ ॥

भावार्थः — त्र्यत वाचकलु • — हे विद्वांसो यथा समिद्भिर्घृताचेन हविषा त्र्याप्रिवर्धते तथाऽध्पापनोपदेशाभ्यां मनुष्याणा प्रज्ञा वर्ध-नीया सदैव सुद्धदो भूत्वा सर्वान् विदुषः श्रीमतश्च सम्पादयत॥ १॥

पद्रिधः -हे ( अप्रे ) अप्रि के समान प्रकाशमान विद्रन् आप जैसे (समित्मियत्) प्रतिसमिध (शुचाशुचा ) शुच् शुच् प्रत्येक होम के साधन से अप्रि ( होधि ) प्रबुद्ध होता जाना जाता है वैसे पढ़ाने और उपदेश करने से ( अस्मे ) हम लोगों के लिये ( सुमितम् ) उत्तम बुद्धि और ( वस्तः ) धर्नों को (रासि ) देने हैं । हे (देव) विद्रन् ( सुमनाः ) सुन्दर मन वाले होते हुए आप आहुतियों को अग्नि के समान ( यजधाय ) समागम के लिये ( देवान् ) विद्रानों को ( आविस ) प्राप्त करने हो ( सुमनाः ) सुन्दर हदय वाले ( सखा ) मित्र होते हुए आप ( सखीन् ) मित्र वर्गों को ( यिच्च ) संग करते हो । उक्त कारण से सन्कार करने योग्य हो ॥ १ ॥

<sup>🛪</sup> इीम जिस से किया काता वह चमसा रूप शक् कहाती 🕏 ।

भावार्थः - इस मन्त्र मे वाचकलु॰ - हे विद्वानो जैसे समिधों वा हो मने योग्य घृतादि पदार्थ से अग्नि बढ़ता है वसे अध्यापन और उपदेश से मनुष्यों की बुद्धि बढ़ानी चाहिये और आप लोग सदैव मित्र हो कर सब को विद्वान् और श्रीमान् की जिपे ॥ १॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥ किर उमी वि०॥

यं देवासिस्त्ररहं त्रायजंनते दिवेदिवे वर्रणो मित्रो श्रिक्षः । सेमं युज्ञं मधुमन्तं कृधी नुस्तनूं नपाद् चृत-योनिं विधन्तम् ॥ २ ॥

यम् । देवासंः । त्रिः । अहंन् । आऽयजन्ते । देवेऽदिवे। वरुंणः । मित्रः । अग्निः । सः । इमम् । युज्ञम् । मधुंऽम-न्तम्। कृधि । नुः । तनूंऽनपात्। घृतऽयोनिम् । विधन्तम् ॥२॥

पदार्थः—( यम् ) ( देवासः ) दिव्या विद्वांसः ( विः ) त्रिवा-रम् ( त्र्रहन् ) त्र्रहाने ( त्र्रायजन्ते ) समन्तात्सङ्गच्छन्ते ( दिवे-दिवे ) प्रतिदिनम् ( वरुणः ) चन्द्रः ( मित्रः ) वायुः ( त्र्राप्तिः ) पावकः ( सः ) इमम् ( यज्ञम् ) सङ्गन्तव्यम् ( मधुमन्तम् ) वहूनि मधृनि हवींपि विद्यन्ते यिसमस्तिम् ( रुधि ) कुरु ( नः ) त्र्रास्माकम् ( तन्नपात) शरीररत्तकः ( घृतयोनिम् ) घृतं दीपकं तत्त्वं योनिः कारणं यस्य तम् ( विधन्तम् ) सवमानम् ॥ २ ॥

त्र्यन्यः स्वाममं मधुमन्तं घृतयोतिं विधन्तं यज्ञं वरुणो मित्रो-ऽग्निश्वाहन् दिवेदिवे त्रिरायजन्ते य देवासश्व स तन्नपात्त्वं न एतं यज्ञं सिद्धं कृषि॥ २॥ भावार्थः-हे मनुष्या यथा विद्यांसोऽस्यादि विद्याप्राप्तये यादशीं कियां कुर्य्युस्तादशीं यूयमपि कुरुत ॥ २ ॥

पद्धिः—(यम्) जिस (इमम्) इस (मधुमन्तम्) बहुत होमने योग्य पदार्थ वा (घृतपोनिम्) दीप्तिकारक कारण वाले (विधन्तम्) सेवते हुए और (यज्ञम्) सङ्ग करने योग्य व्यवहार का (वक्षणः) चन्द्रमा (मित्रः) वायु और (अग्निः) अग्नि (अग्निः) एक दिन में (दिवेदिवे) ना प्रतिदिन (त्रिः) तीन वार (आयज्ञन्ते) अन्छे प्रकार मिलाते हैं और जिस को (देवामः) दिव्य विद्वान जन मिलाते (सः) वह पूर्वोक्त गुणो से युक्त (तनूनपात्) बारीर की रच्चा करने वाले आप (नः) हमारे इस यज्ञ को सिद्ध (कृष्टि) की जिये ॥ २॥

भ[व] थें:—हे मनुष्यो जैसे विद्वान् जन अध्यादि पदार्थों की विद्या प्राप्ति के लिये जैसी किया करे वेसे ही त्म भी करो ॥ २ ॥

> पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी विक्र॥

त्र दीधितिर्विश्ववारा जिगाति होतारिम्ळः प्रथमं यर्जध्ये । ऋच्छा नमीभिर्छपुभं वृन्दध्ये स देवान्यंक्षदिपितो यजीमान् ॥ ३ ॥

प्र। दीधितिः। विश्वऽवारा । जिगाति । होतारम्। इळः । प्रथमम् । यर्जध्ये । अञ्छं । नमंःऽभि । वृप्भम् । वृन्दध्ये। सः । देवान् । युज्तु । इषितः । यजीयान् ॥ ३ ॥

पदार्थः - (प्र) (दीधितिः) दीप्तिः (विश्ववारा) विश्वस्मि-न्वारो वरणं यस्याः साः (जिगाति) स्तौति (होतारम्) त्रादातारम् (इळः) प्रथिवी । इळेति प्रथिवीनाम निषं॰ १।१। (प्रथमम् ) न्न्रादिमम् (यजध्ये ) यष्टुं सङ्गन्तुम् (न्न्रच्छ ) सम्यक् । त्रत्र निपातस्य चेति दीर्घः (नमोभिः) न्न्रभैः ( रूप-भम् ) प्रशस्तम् (वन्दध्ये ) वन्दितुं स्तोतुम् (सः ) (देवान् ) विदुषः (यत्तत् ) यजेत् संगच्छेत् (इषितः) इच्छाप्रयुक्तः (यजीयान् ) त्र्रातिशयेन यष्टा ॥ ३ ॥

त्र्यन्यः न्यस्य विश्ववारा दीधितिरिळो यजध्ये होतारं प्रजिगा-नमोभिः प्रथमं रूषभं वन्दध्ये प्रजिगाति स इषितो यजीयान् सन् देवानच्छ यत्तत् ॥ ३ ॥

भावार्थः —यस्य प्रकाशमाना दीति।विद्युदिव विद्यादातारं प्रशं-सित तं सर्वे विद्यार्थिनः संगत्य दिव्यान गुणान् प्राप्य धनधान्ययु-क्ता भवेयुः ॥ ३ ॥

पदार्थः—(विश्ववारा) संसार के बीच जिस का खीकार है वह जिस की (दीधितिः) दीप्ति (इळ ) पृथिवियों की (यजध्ये) संगति करने के (होतारम्) ग्रहण करने वाले की तथा (नमोभिः) अन्नो से (प्रथमम्) पिंडले (वृष्यम्) प्रशिस्त की (वन्द्ध्ये) वन्द्ना करने अर्थान् स्तुति करने को (प्र, जिगाति) अच्छे प्रकार स्तुति करना है (सः) वह (इषितः) इच्छा से प्रयुक्त किया हुआ (यजीयान्) अतीव यज्ञ करने हारा होता हुआ (देवान्) विद्वानों को (अच्छ) अच्छे प्रकार (यज्ञन्) संगत कर पिलावे॥ ३॥

भेविश्विः—जिस की प्रकाशमान दीक्षि बिजुली के समान विदा देने वाले की प्रशंसा करती है उस का मब विद्यार्थी जन संग कर दिव्य गुर्थों की प्राप्त हो कर धन धान्य युक्त होवें ॥ ३॥

## पुनर्विद्दद्विषयमाह ॥ फिर विद्वान के वि०॥

जुद्दों वां गातुरंध्वरे श्रंकार्यूद्धां शोचींषि प्र-स्थिता रजांसि । दिवो वा नाभा न्यंसादि होतां स्तृणीमहिं देवव्यंचा वि बुर्हिः ॥ ४ ॥

जुर्द्धः । वाम् । गातुः । अध्वरे । अकुारि । जुर्द्धा । गो-चींषि । प्रऽस्थिता । रजांसि । दिवः । वा । नामां । नि । असुाद्धि । होतां । स्तुर्णामिहि । देवऽव्यंचाः । वि । बुर्हिः ॥४॥

पदार्थः—( ऊर्द्धः ) उपरिगामी ( वाम् ) युवयोः ( गातुः ) स्तावकः ( त्र्राध्वरे ) त्र्राहिंसनीये व्यवहारे ( त्र्राकारि ) कियते ( उद्ध्वी ) ऊर्द्ध्व गामीनि ( शोचींषि ) तेजासि ( प्रिस्थिता ) प्रिस्थिनानि ( रजासि ) लोकान्प्रति ( दिवः ) किरणान् ( वा ) (नाभा) नाभौ मध्ये ( नि ) नितराम् ( त्र्रासादि ) सद्यते ( होता ) त्र्रादाता ( स्त्रणीमहि ) त्र्राच्छादयेम ( देवव्यचाः ) यो देवान् प्रथिव्यादिन व्यचति व्याप्रोति सः ( वि ) ( विहः ) त्र्रान्तरित्तस्य ॥४॥

अन्वयः –हे यजमान यज्ञसंपादकौ वामध्वरे स ऊर्द्धो गातु-रकारि देवव्यचा होता न्यसादि येन यज्ञेन वयमूर्द्धो प्रस्थिता झो-चीषि रजांसि दिवो वा बहिर्नाभा विस्तृणीमहि॥ ४॥

भावार्थः - यदि यजमानयज्ञकर्तारी विद्दांसी स्थातां सुद्दोधि-तानि द्रव्याएयम्रा प्रचिपेतां तर्हि किं किं सुखं न प्राप्तं स्थात् ॥४॥ पद्धि:—हे यज्ञ करने और यज्ञ सिद्ध कराने वालो (वाम्) नुम्हारे (अध्वरे) न नष्ट करने योग्य व्यवहार में वह (अद्धेवः) अपर ज्ञाने (गातुः) और स्तृति करने वाला (अकारि) किया ज्ञाना (देवध्यचाः) बहुत यज्ञ पृथिव्यादिकों को व्याप्त होने वा (होता) पदार्थों को प्रहणा करने वाला (नि, असादि) सिद्ध किया ज्ञाना है जिस यज्ञ से सम लोग (अद्वा) अपर ज्ञाने वाले (प्रस्थिता) ज्ञाने का आगस्य किये हुए (शोचोंषि) तेजों को और (रज्ञांसि) लोकों को नथा (दिवः) किरणों को (या) वा (बाईः) अन्त-रिक्त को (नामा) नामों के बीच (विस्तृणीमाहि) विस्तारने हैं ॥ ४ ॥

भावार्थ:—तो यज्ञकर्ता और यज्ञ कराने वाले विदान् हों और सुन्दर शुद्ध पदार्थी को अग्रिमं छोड़े तो क्या २ सुख प्राप्त न हो १॥ ४॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥
फिर उसी वि०॥

सृप्त होत्राणि मनसा रुणाना इन्वन्तो विश्वं प्रति यत्रृतेनं। नृपेशंसो विद्धंपु प्र जाता ऋभीअसं यज्ञां वि चंरन्त पूर्वीः॥ ५॥ व० २२॥
स्प्त । होताणि । मनसा । वृणानाः। इन्वन्तः।
विश्वंस । प्रति । यन । ऋतेनं। नृऽपेशंसः । विद्धेषु ।
प्र । जाताः । श्रभि । हमस्। यज्ञम् । वि । च्रन्तस् । पूर्वीः॥ ५॥ व० २२॥

पदार्थः—( सप्त ) सप्त विधानि (होत्राणि ) हवनसम्बन्धीनि कर्माणि (मनसा) विज्ञानेन ( हणानाः ) स्वीकुर्वाणाः (इन्वन्तः) व्याप्तवन्तः ( विश्वम् ) सर्वं जगत् ( प्रति ) ( यन् ) प्राप्नुवन्ति ( ऋतेन ) जलेन । ऋतमित्युदकनाम । निष्यं । १।१२ (नृपेशसः) नृषा पेशो रूपमिव रूपं येषान्ते (विदयेषु ) यज्ञेषु (प्र) (जाताः) प्रादुर्भूताः (त्र्राभि) सर्वतः ( इमम् ) ( यज्ञम् ) ( वि ) (चर्न्त) विचरन्तु । त्र्रात्र व्यत्ययेनात्मनेपदम् (पूर्वीः) पूर्वं सम्पादिताः॥५॥

अन्तयः — ये विदयेषु प्रजाता नृपेशसो मनसा सप्त होत्राणि रणाना विश्वमिन्वता ऋतेनेमं यज्ञमभियेन विश्वं प्रति यन् पूर्वी-राहुतयो विचरन्त स यज्ञः सर्वेरनुष्ठेयः ॥ ५ ॥

भाविर्थः-यदि मनुष्याः सुगन्ध्यादि युक्तानां द्रव्याणां वह्नौ प्रचे पेण वायुष्टिजलौपध्यनानि संशोधयेयुस्तर्हि सर्वमारोग्यमाप्रयुः ॥५॥

पद्रार्थं '- जो (विद्धेषु ) यजों में (प्रजाताः ) उत्यन्न हुए (नृषेशसः ) मनुष्यों के रूप के समान जिन का रूप वे पदार्थ (मनसा ) विज्ञान से (सप्तक्षेत्राणि ) सात प्रकार के हवन सम्बन्धी कामों को (वृणानाः ) स्वींकार करते और (विश्वम् ) समस्त जगत् को (इन्वन्त ) व्याप्त होते हुए (स्वन्ते ) जल के साथ (इसम् ) इस (यज्ञम् ) यज्ञ को (अभि ) सब और से (यन् ) जिस से विश्व को (प्रतियन्) प्रतीति से प्राप्त होते हैं तथा (पूर्वी ) पूर्व सिद्ध हुई आहुतियां (विचरन्त ) विशेषता से प्राप्त होतीं वह यज्ञ सब विद्वानों का करने योग्य है ॥ ५॥

भाविष्यः - जो मनुष्य सुगन्ध्यादि युक्त पदार्थों के अधि में छोड़ने से वायु, इष्टि, जल, ओपिंध और अन्त्रों को अच्छे प्रकार शोधे तो सब आरोग्य पन को प्राप्त हों॥ ५॥

> पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उमी विशा

त्रा भन्दंमाने उपसा उपांके उत समयेते तुन्वा इं विरूपे । यथां नो मित्रो वरुणो जुजीपुदिन्द्रो मुरुखीं उत वा महोभिः ॥ ६ ॥ भा। भन्दंमाने इति । उषसी । उपांके इति । उत । हम्येते इति । तुन्वां। विरूपे इति विऽरूपे । यथां। नः। मित्रः। वर्हणः। जुजीपत्। इन्द्राः। मुरुत्वान् । उत । वा । महीःऽभिः॥ ६॥

पदार्थः—(न्न्रा) समन्तात (भन्दमाने) सुखकारके (उपसी) राज्यहनी (उपाके) समीपं वर्तमाने। उपाके इति न्न्नानितकनाम । निघं । १६ (उत) न्न्रपि (समयेते) ईषद्धसतः (तन्वा) शारीरेण (विरूपे) प्रकाशाऽन्धकाराभ्यां विरुद्धस्वरूपे (यथा) (नः) न्न्रसमान् (मित्रः) वायुः (वरुणः) जलम् (जुजो-षत्) भृशं सेवते (इन्द्रः) विद्युदादिरूपो विद्वः (मरुत्वान्) प्रशास्तरूपवान् (उत) न्न्नपि (वा) (महोभिः) महद्भिर्गुण-कर्मस्वभावैः॥ ६॥

त्रुन्वयः यथा भन्दमाने उपाके उत तन्वा विरूपे उपसी स्त्रीपुरुषावास्मयेतेइव वर्त्तमाने नोऽस्मान् सेवेते तथा महोभिः सह मित्रो वरुण उतापि मरुत्वानिन्द्रो वाऽस्मान् जुजोषत्॥ ६॥

भावार्थः - अत्रोपमालं ॰ - यदीश्वरो रात्रिंदिवौ न निर्मिनित तर्हि कस्यापि व्यवहारो यथावन सिध्येत यदि भगवाञ् जलसूर्व्यवायून रचयेत्तर्हि कस्यापि जीवनं न स्यात् ॥ ६ ॥

पदार्थ:-(यथा) तसे (भन्दमाने) सुख करने वाले (उपाके) समीप वर्त्तमान (उन) मीर (तन्वा) शरीर में विरुपे प्रकाश मौर मन्धकार से विरुद्ध सुरूप (उपसी) रात्रि मीर दिन स्त्री पुरुष (आ, स्मयेते) अच्छे प्रकार मुसाकियाते जैसे वैसे वर्त्तमान (नः) हम खोगों को सेवन करते हैं वैसे (महोभिः) बड़े गुण कर्म स्वभावों के साथ (मित्रः) वायु (वर्षणः) जल (उत्त) और (महत्वान्) प्रशंसित रूपवाला (इन्द्रः) विजुली आदि अग्नि (वा) अथवा हम लोगों को (जुजोबन्) निरन्तर सेवते हैं ॥ ६ ॥

भिविथि: — इस मन्त्र में उपमालं ० — यदि ईश्वर राद्धि और दिन न बना वे नो किसी का व्यवहार यथावन सिद्ध न हो जो भगवान् जल सूर्य्य और वायु को न रचे तो किसी का जीवन न हो ॥ ६॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसीवि०॥

दैव्या होतारा प्रथमान्यूंजे सप्त एक्षासः स्व धयां मदन्ति। ऋतं शंसन्त ऋतमित्त आहुरनुं व्रतं व्रतपा दीध्यांना:॥ ७॥

दैव्यां । होतांरा । प्रथमानि । ऋंजे । सप्त । प्रचार्तः । स्वथयां । मदन्ति । ऋतम् । इतिमः । ऋतम् । इत् । ते । आहुः । अनुं । बृतम् । बृतुऽपाः । दीध्यांनाः ॥ ७ ॥

पदार्थः—( दैन्या ) दिन्यगुणावेव ( होतारा ) दातारौ (प्र-थमा) विस्तारको (नि) (ऋञ्जे) भर्जयामि (सप्त) (एद्धासः) संपर्काः (स्वथया) जलेनाचेन वा (मन्दित ) रूष्यन्ति (ऋतम्) जलम् (शंसन्तः ) स्तुवन्तः (ऋतम् ) सत्यम् (इत् ) एव (ते) (ऋाहुः) कथयन्तु (ऋनु) (वतम् ) शीलम् (वतपाः) सुशीलरद्धकाः (दीध्यानाः ) देदीप्यमानाः ॥ ७ ॥

श्रन्वयः चौ प्रथमा दैव्या होतारा सप्तविधानि हवीं प्याधत्तो य ऋतं प्रज्ञास ऋतिमच्छंसन्तो दीध्याना बतपा श्रनुबतमाहुस्ते स्वधया मदन्ति तानहं न्यृञ्जे ॥ ७ ॥

भावार्थः—ये यज्ञाहतिभिः शुद्धानि पवनजलानादीनि सेवन्ते ते सुशीलाः सन्तः प्रशंसका भूत्वाऽऽनन्दन्ति ॥ ७ ॥

पद्धिः—तो (प्रथमा) विस्तार करने वाले (दैन्या) दिन्य गुणी (होतारा) अनेक पदार्थों के प्रहण कर्ता (सप्त) मात प्रकार के होयने योग्य पदार्थों को अन्छे प्रकार धारण करने हैं वा तो (अन्तम्) जल का (पृक्षास) संबन्ध करने वाले (अनुतम्) मत्य की (उन्) ही (गंसन्तः) स्तुति करने हुए (दीध्यानाः) देदिध्यमान (वनपाः) उत्तम शील की रच्चा करने वाले (अनुवनम्) अनुकूल शील को (आहु) कहे (ते) वे (स्वध्या) अन्न और जल से (यदिन्त) हिंचन होते हैं उन सव को में (नि. अनुवने) न नष्ट कर्हा॥ ७॥

भ[व[र्थ: - तो यत की आहुनियों में गुद्ध प्यन तल और अन्नादि को का मेयन करने हैं वे सुशील होते हुए प्रशंमा बाले होकर आनन्द को प्राप्त होते हैं ॥७॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

श्रा भारंती भारंतीभिः सजोषा इळां देवेमंनु-प्वेभिर्प्तिः । सरंस्वती सारस्वतेभिर्वाक् तिस्त्रो देवीर्बर्हिरेदं संदन्तु ॥ ८॥

आ। भारती। भारतीभिः । सुऽजोषाः । इळां । देवैः । मृनुष्येभिः । अग्निः । सरस्वती । सारस्वतेभिः । श्ववीक् । तिस्रः । देवीः । वृहिः । आ। इदम् । सुदुन्तु ॥ ८॥ ( भारतीभिः ) सुद्दीन्तिताभिर्वाणीभिः ( सजोषाः ) समानसेवन-प्रीतिः ( इळा ) पृथिवी ( देवैः ) दिव्येर्गुणैः ( मनुष्यभिः ) मन-नद्गीलैः ( ऋप्निः ) भारवरः (सरस्वती ) प्रदास्तज्ञानयुक्ता (सार-स्वतोभिः ) सरस्वत्यां भवैः ( ऋर्वाक् ) ऋषस्तात् ( तिस्रः ) त्रित्वसंख्याकाः ( देवीः ) देव्यो देदीप्यमानाः ( विहिः ) ऋन्तरि-चम् (ऋषा) ( इदम् ) प्रत्यन्ने वर्त्तमानम् ( सदन्तु ) तिष्ठन्तु ॥८॥

पदार्थः—( त्र्रा ) समन्तात् ( भारती ) विद्याशिचाधृतावाक्

श्रन्वयः—या भारतीभिः सह सजोषा भारती देवैर्मनुष्येभिश्व सह सजोषा इळा श्रिश्च सारस्वतेभिस्सह सरस्वती तिस्रो देवी-रवीगिदं वर्हिरासीदन्ति ताः सर्वे मनुष्या श्रासदन्तु ॥ ८ ॥

भावार्थः चेषां मनुष्याणां विद्यारणानुकूला धारणा प्रशंसानु-कूला स्तुतिर्वागनुरता वाग्वर्तते तेऽन्तरिद्यस्थां शुभां वाणीं प्राप्या-नन्दन्ति ॥ ८ ॥

पद्रिथः—तो (भारतीभिः) सुन्दर शिक्षित वाणियों के साथ (सर्नोषाः) एक मी सेवा भीर प्रीति वाली (भारती) विद्या और शिक्षा से धारण किई हुई वाणी वा (देवेः) दिव्यपुण और मनुष्येभिः विचारशील पुरुषों के साथ समान सेवा और प्रीति वाली (इळा) पृथिवी और (अप्रि.) प्रकाश मान अप्रि वा (मारस्वेतेभि.) वाणी में उत्पन्न हुए भावों के साथ (मरस्वती) प्रशंसित विज्ञानपुक्त वाणी (तिस्रः) उक्त तीनों (देवी) देदीप्यमान (अर्वाक्) नीचे से (इदम्) इस (बिहः) अन्तरिस्त को (आ) अच्छे प्रकार स्थिर होती हैं उन को सब मनुष्य (आ, सदन्तु) आसादन करें उन का आश्रय लें अर्थान् उन में अच्छे प्रकार स्थित हो ॥८॥

भिविधि:—ितन मनुष्यों की विद्वानों की धारणा के अनुकूल धारणा । प्रशंसा के अनुकूल स्तुति वाणी के अनुकूल वर्त्ताव वाली वाणी वर्त्तमान है वे अन्तरिक्तस्थ शुभ वाणी को प्राप्त हो कर आनन्द को प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥

## पुनस्तमेव विषयमाह॥ फिर उसी विष्णा

तन्नंस्तुरीपुमधं पोषियुत्नु देवं त्वष्टविं रंगुणः स्यंस्व । यतौ वीर: कर्मुण्यः सुदत्ती युक्तग्रांवा जायंते देवकामः ॥ ९ ॥

तत् । नः । तुरीपंस् । अधं । प्रोष्टियुरनु । देवं । त्वृष्टः। वि । रराणः । स्युस्वेतिं स्यस्व । यतः । वीरः । कुर्मृण्यः । सुऽदक्षः । युक्तऽयांवा । जायंते । देवऽकांमः ॥ ९ ॥

पदार्थ:—(तत्) (नः) ऋस्माकम् (नुरीपम्) तारकं शीव्रकारी। ऋत्र नुर धातोर्वाहुलकादौणारिक ईय प्रत्ययः (ऋध) ऋथ (पोषयित्नु) पोषयित्री (देव) दिव्यगुणप्रद (त्वष्टः) छेदक (वि) (रराणः) रममाणः (स्यस्व) ऋन्तःक्र (यतः) यस्मात् (वीरः) शुभगुणव्यापनशीलः (कर्मण्यः) यः कर्मणा संपद्यते सः (सुदत्तः) उत्तमवलः (युक्तग्रावा) युक्तो ग्रावा मेघो यस्मिन्सः (जायते) (देवकामः) यो देवान् कामयते सः॥ ९॥

त्रुन्वयः — हे देव त्वष्टः रराणः संस्त्वं नो यत्त्रिं। प्रमध पीषित्नु वर्त्तते तिह्न्यस्व यतो नोऽस्माकं कुले सुदत्तो युक्तग्रावा कर्मण्यो देवकामो वीरो जायते ॥ ९ ॥

भावार्थः —ये विद्वांसोऽस्मभ्यं दुःखात्तारकं पृष्टिकरमुपदेशं कुर्यु-स्तान् शुभगुणकर्मस्वभावकामा वयं सदा सेवेमहि येनाऽस्माकं कुलमुत्कर्षमाप्रयात् ॥ ९ ॥ पदार्थ:—हे (देव) दिव्य गुणों के देने वाले (त्वष्ट ) छिन्न भिन्न कर्ता (रराणः) रमण करते हुए भाष (नः) हमारी जो (तुरीमम्) विधि कर्ता यज्ञ (अध) इस के अनन्तर (पोषियत्नु) पृष्टि की करने वाली यज्ञ किया (तन्) उन दोनों को (वि, स्पत्न) बीच में करो जिस से हम लोगों के कुल में (सुदच्चः) उत्तम बली (युक्तप्रावा) जिस में मेथयुक्त हैं (कर्मण्यः) जो कमें से सिद्ध होता है (देवकामः) और दिव्यगुणों वा विद्वानों की कामना करता ऐसा (वीरः) युभगुणों में व्याप्त होने वाला वीरपुक्ष (जायते) उत्तम होता है ॥ ९॥

भावार्थ:—जो विद्वान् जन हमारे लिये दुःल से नारने भौर पुष्टि करने वाले उपदेश को करें उन्हे शुभ गुण कर्मस्वभाव की कामना करने वाले हम लोग सदैव सेवें जिस से हमारा कुल उन्कर्ष उन्नित को प्राप्त हो ॥ ९ ॥

त्र्प्रथाग्निविषयमाह् ॥ अब अग्निके वि०॥

वर्नस्पतेऽवं सृजोपं देवान् ग्निर्ह्विः शंमिता सूद-याति । सेदु होतां स्त्यतेरो यजाति यथां देवानां जनिमानि वेदं ॥ १०॥

वर्नस्पते । सर्व । सृज् । उपं । देवान् । सृग्निः । हृविः। ग्रुमिता । सूवयाति । सः । इत् । ऊं इति । होतां । सृत्य-ऽतंरः । यज्ञाति । यथां । देवानांम् । जनिमानि । वेदं ॥१०॥

पदार्थः—( वनस्पते ) किरणानां पालक ( त्र्यव ) ( सृज ) उत्पादय ( उप ) ( देवान् ) दिव्यान् गुणान् ( त्र्य्राग्नः ) पावकः ( हविः ) होतुं योग्यं द्रव्यम् ( शामिता ) उपशमकः ( सूदयाति ) चरयेत् वर्षयेत् ( सः ) ( इत् ) एव ( उ ) वितर्के ( होता ) त्र्यादाता ( सत्यतरः ) त्र्यातिशयेन सत्यः (यजाति) यजेत् (यथा)

( देवानाम ) विदुषां दिव्यानां पदार्थानां वा (जनिमानि) जन्मानि ( वेद ) जानीयात् ॥ १०॥

त्र्यन्ययः हे वनस्यते यथाग्निईविः सूदयाति तथा देवानुपस्रज दोषानवस्रज यः सत्यतरो होता यथा देवाना जनिमानि वेद सइदु शामिता यजाति ॥ १ - ॥

भविर्थ:—त्र्रतोपमा वाचकलु - यथा सूर्घ्यकरणा दिव्यान् गुणान स्जन्ति दोपान् दूरीकुर्वन्ति तथा विद्दांसो जगित गुणान् जनिव्या दोषान् दूरी कुर्घुः॥ १०॥

पदार्थ: —हे (वनस्पते ) किरणों के पालने वाले (यथा ) जैसे (अग्निः) आग्नि (हिंव ) होमने योग्य पदार्थ को (सृदर्णात) वर्षाता है वेसे (देवान् ) दिव्य गुणीं को (उप, सृज ) अपने समीप उत्यक्त कराओ दोपों को (अव ) न उत्यक्त करों । जो (मत्यतर ) अतीव सत्य (होता ) गुणों का ग्रहणा करने वाला जैसे (देवानाम् ) विद्वानों वा दिव्य पदार्थों के (जनिमानि ) जन्मों को (वेद ) जाने (सं, इन् ) वहीं (उ) तर्क वितर्क के माथ (श्रामिता) शानित करने वाला (यजाति ) यज्ञ करे ॥ १०॥

भ[व] थे:—इस मंत्र मे उपमा और वाचकलु०—तेमे सृथ्ये की किरणो दिव्य गुणो को उत्पन्न करती और दोषों को दूर करती हैं वेसे विद्वान खोग जगन में गुणों को उत्पन्न करके दोषों को दूर करे॥ १०॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥

फिर उसी वि०॥

श्रा यांह्यम्ने सिमधानो श्रवांकिन्द्रेण देवैः स्रथं तुरेभिः । बर्हिर्ने श्रास्तामदितिः सुपुत्रा स्वाहां देवा श्रमतां मादयन्ताम् ॥ ११ ॥ २३ ॥ मा। याहि । मुग्ने । सुम्ऽङ्घानः । मुर्वाङ् । इन्द्रेण । देवैः । सुऽरथम् । तुरेभिः। बार्हैः।नुः। मास्ताम् । मदितिः।

सुऽपुत्रा।स्वाहां।देवाः।श्रमृताः।माट्यन्ताम्॥११॥२३॥

पदार्थः—( त्र्रा ) ( याहि ) त्र्रागच्छ ( त्र्रप्रे ) विह्नवत्प्रकाशमान विह्नन् (सिमधानः) प्रदीप्तः ( त्र्र्यवीङ् ) योऽवीगधोऽञ्चित
गच्छिति सः ( इन्द्रेण ) वायुना विद्युता वा ( देवैः ) दिव्यैः (सरथम् ) रथेन सह वर्त्तमानम् ( तुरेभिः ) शीष्रगामिभिरश्वः (विहैः)
त्र्यन्तरित्तम् ( न ) इव ( त्र्रास्ताम् ) उपविश्चतु ( त्र्र्यदितिः )
माता ( सुपुता ) शोभनाः पुत्रा यस्याः सा ( स्वाहा ) शोभनानेन सिशिन्तिया वाचा वा ( देवाः ) दिव्यविद्याः ( त्र्र्यम्ताः )
त्र्रात्मस्वरूपेण नित्याः ( मादयन्ताम् ) हर्षयन्त ॥ ३३॥

श्चन्वयः हे श्चग्ने यथा समिधानोऽवाङिन्द्रेण देवैः तुरेभिः सह सम्यं वर्हिर्न व्यामो भवाने तथा त्वमायाहि यथा सुपुत्रा श्चादितिः सुखिन्यास्तां तथाऽमृता देवा श्चस्मान् स्वाहा मादयन्ताम्॥११॥

भावार्थः — त्रत्रत्र वाचकलु • — हे मनुष्या यथा विद्युदादिपदा-र्थेश्वालितानि यानानि भूसमुद्राऽन्तरित्तेषु सद्यो गच्छन्ति तथा विहच्छित्तया विद्याः प्राप्य सद्यो गुरुकुलं गत्वा ब्रह्मचारिण त्र्यागत्य सर्वानानन्दयन्त्विति ॥ ११॥

त्रत्रत्र विद्विद्दाणीगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गतिवेंद्या ॥

इतिचतुर्ध सूक्तं त्रयोविंशो वर्गश्व समाप्तः ॥

पद्गिर्शः—हे (अप्रे) वन्ह के समान प्रकाशमान विद्वान् जैसे (सिपधानः) प्रदीप्त ( अर्थाक् ) और नीचे जाने वाला ( इन्द्रेण् ) पत्रन वा विजुली और ( देवैः ) दिष्य ( तुरेभिः ) शीधगामी घोड़ों के साथ ( सरथम् ) रथ के सिहत वर्त्तमान ( वर्षिः ) जो सन्तरिच्च ( न ) उस के समान व्याप्त होता है वैसे आप ( आ, याहि ) आओ वा जैसे (सुपुत्रा ) सुन्दर पुत्रों वाली (अदितिः) माना सुलिनी ( आस्ताम् ) हो वैसे ( असुनाः ) आत्मल्कप से नित्य (देवाः) दिष्य विद्या वाले विद्वान् जन हम जोगों को ( स्वाहा ) उत्तम अन्न वा सुशिव्य विद्या वाणी से ( मादयन्ताम् ) हांधन करें ॥ ११ ॥

भावाथे:—ास मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो जैसे विजुती मादि पदार्थों से चलाये हुए रथ मादि यान भू समुद्र भीर मन्तरिच्च में शीव जाते हैं वैसे विद्यानों की शिच्चा से विद्यामों को प्राप्त हो कर शीव गुरुकुल जा कर भीर ब्रह्मचारियों को प्राप्त हो कर सब को मानन्द करें ॥ ११॥

इस सूक्त में विन्ह विद्वान् और वाणी के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछिले सूक्तार्थ के साथ संगति समक्तनी चाहिये॥ ११॥

यह चौथा मूक्त और तेरिसवां वर्ण समाप्त हुआ ॥

प्रत्यप्रिरुषस इत्येकादशर्चस्य पञ्चमसूक्तस्य विश्वामित ऋषिः।
श्रिप्तिर्वता । ११२११ भुरिक् पङ्किः । ३ पङ्किः ।
६ स्वराद पङ्किश्वन्दः । पञ्चमः स्वरः । ४
तिष्ठुप् । ५ । ७ । १० निचृत्रिष्ठुप् ।
८ । ९ । विराद त्रिष्टुप्बन्दः ।

घेवतः स्वरः॥

त्र्रथ विद्दत्संबन्धेनाग्निगुणानाह ॥

बद दश ऋचा वाले पांचर्वे मुक्त का प्रारम है उस के प्रथम मंत्र

में विदानों के संबन्ध से अग्नि के गुणों को कहते हैं ॥

प्रत्यग्निरुषस्श्चेकितानोऽबोधि विप्रः पट्वीः

कंवीनाम् । पृथुपाजां देव्यद्भिः सिमुद्धोऽपु द्वारा तमसो वन्हिरावः ॥ १ ॥

प्रति । मृग्निः । उष्तः । चेकितानः । मबौधि । विप्रः । पृदुऽवीः । कृवीनाम् । पृथुऽपाजाः । देवयत्ऽभिः । सम्ऽ-इंद्रः । अपं । द्वारां । तमंसः । विन्हः । मृावृरित्यावः ॥ १॥

इंद्धः । अपं । हारां । तमसः । वान्हः । आवारत्यावः ॥ १॥ पदार्थः—( प्रति ) ( श्राप्तिः ) ( उपसः ) प्रभातान् (चेकि-तानः ) ज्ञापकः ( श्र्रबोधि ) ( विप्रः ) मेधावी ( पदवीः ) यः प्राप्तव्यानि पदानि व्येति व्याप्रोति सः (कवीनाम् ) विदुषाम् (पृ-थुपाजाः ) वृहद्वलः ( देवयद्भिः ) देवान् कामयद्भिः ( समिद्धः) प्रदीप्तः ( श्र्रप ) ( हारा ) हाराणि ( तमसः ) श्र्रन्थकारात् ( विद्वः ) वोढा ( श्र्रावः ) श्राष्टणोति ॥ १ ॥

अन्वयः हे विद्वन् यथाऽग्निरुषसः प्रत्यबोधि तथा चेकितानः कवीनां पदवीः प्रथुपाजा विप्नो देवपद्भिः सह प्रत्यबोधि । यथा समिद्धो विद्वास्तमस आखतानि द्वारापावस्तथा विद्वान्भवेत् ॥ १ ॥

भविषिः — स्त्रत्र वाचकलु ॰ — यथाऽग्निरुषःकाले सर्वान् प्राणिनो जागारयित स्त्रन्थकारं निवर्त्तयित तथा विद्दांसः स्त्रविद्यायां सुप्तान् जनान् प्रतिबोध्येतेषामात्मनोऽज्ञानावरणात्प्रथक् कुर्वन्ति ॥ १ ॥

पद्रार्थ:—हे विद्वन् जैसे (अग्नि.) अग्नि (उपसः) प्रभात समयों के (प्रति,अबोधि) प्रति जाना जाता है वैसे (चेकितानः) ज्ञान देने वाला अर्थात् समभाने वाला (कवीनाम्) विद्वानों की (पदवी )पद्वियों को प्राप्त होता (पृथुपाजाः) महान् बल वाला (विप्रः) बुद्धिमान् विद्वान् जन (देवयाक्रिः) विद्वानों की कामना करते हुओं के साथ जाना जाता है जैसे (सिग्दः) प्रदीप्त (वह्निः) भौर पदार्थों की गिन कराने वाला अग्नि (तम स.) अन्धकार से ढपे हुए (द्वारा) द्वारा को (अप,आव.) खोलना है वैसे विद्वान् हो॥ १॥

भ[व[र्थ: -हम मन्त्र में वास्त्रकलु० - जैसे अपि प्रातःकाल में सब प्रा-णियों को जगाना और अन्धकार को निष्ट्रत्त करता है वैसे निद्वान् जन अवि-द्या में सोने हुए मनुष्यों को जगाने हैं और इन के आत्माओं को अज्ञान के आवरण से अलग करने हैं ॥ १॥

> पुनस्तमेव विषयमाह॥ फिर उसी वि०॥

त्रेह्यिवीं हुधे स्तोमें भिर्गीर्भिः स्ते तृणां नम्स्यं उक्थ्यैः । पूर्वीर्ऋतस्यं संदर्शश्चकानः सं दृतो त्रं खोदुषसो विरोके ॥ २ ॥ प्र। इत्। कं इति । मृग्निः । वृत्ये । स्तोमेभिः । गृःऽ-भिः । स्तोतृणाम् । नृम्स्यः । उक्येः । पूर्वीः । ऋतस्यं । सुम्ऽद्दर्शः । चुकानः । सम् । दूतः । मृद्यौत् । उपर्तः । विऽरोके ॥ २ ॥

पदार्थः—(प्र) प्ररुष्टे (इत्) एव (उ) वितर्के (त्रप्रिः) पावकः (वर्षे) वर्धते (स्तोमिभः) स्तुवन्ति सकला विद्या यैस्तैः (गीभिः) सुशिक्तिताभिर्वाग्भः (स्तोतृणाम्) त्र्राखिल-विद्याप्रशंसकानाम् (नमस्यः) पूज्यः (उक्थ्यः) उचन्ति सर्वा विद्या येषु तैः (पूर्वीः) पूर्णाबह्वयो विद्याः (ऋतस्य) सत्यस्य (संदशः) सन्यग्द्रष्टुं योग्यस्य (चकानः) कामयमानः (सम्) सन्यक् (दूतः) यो दुनोति परितापयति सः (त्र्रप्रयोत्) द्यात-यति (उपसः) प्रभातान् (विरोके) त्र्राभिप्रीते प्रदीपने वा॥ २॥

त्र्यन्यः न्यथा दूतोऽग्निरिन्धनैः प्रवद्धे तथा स्तोतृूणां स्तोमे-भिर्गीभिरुक्थैर्ननस्यो वर्धते यथाग्निर्विरोके उपसोऽयौत्तथा संद्दा ऋतस्य पूर्वीश्वकानो इदु विद्वान् संयोतयित ॥ २ ॥

भावार्थः — ग्रत्रत्र वाचकलु • — यथेन्धनघृतादिना बह्धः प्ररूप्ध प्रकाशयित तथा ब्रह्मचर्य्यविद्याभ्यासादिभिर्मनुष्याणामात्मानो ज्ञान-विद्धा भूत्वा सनातनीविद्याः सर्वेभ्यो दत्वा पूज्यतमा जायन्ते ॥२॥

पदार्थ: - जैसे (दूनः) परिताप देने वाला) (अग्निः) अग्नि इन्धनों से (प्र, वब्धे) अच्छे प्रकार बढना है वैसे (स्नोतृषाम्) समस्न विद्या प्रशंसा करने वालों के (स्नोमेभिः) उन व्यवहारों से जिन से सब विद्याओं की स्तृति करते हैं (गीर्धः) तथा सुशिच्चित वाणियों से (उक्थैः) और सब विद्याओं का सम्बन्ध जिन में करते हैं उन व्यवहारों से (नमस्यः) जो सत्कार करने योग्य है वह बढ़ता है जैसे अग्नि (विरोके) सब ओर से जिन में प्रीति है उस व्यवहार के वा प्रकाश के निमित्त (उपसः) प्रभात समयों को (अद्योत्) प्रकाशित करता है वैसे (संदसः) अच्छे प्रकार देखने को (ऋतस्य) सत्य सम्बन्धी (पूर्वीः) पूर्ण वहुत विद्या की (चकानः) कामना करता हुमा (रत्, उ) ही तर्क वितर्क के साथ विद्वान् (सम्) अच्छे प्रकार प्रकाशित होता है ॥ २॥

भावार्थ: - इस मंत्र में वाचकलु० - जैसे इन्धन और घृतादिकों से अग्नि प्रवृद्ध हो कर प्रकाशित होता वैसे ब्रह्मचर्य और विद्याभ्यासादिकों से मनुष्यों का आत्मज्ञान वृद्ध हो कर सनातन विद्या सब को दे कर पूज्यतम होते हैं॥२॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

त्रधांच्याप्रेमांनुंषीषु विक्ष्व १पां गभौ मित्र ऋतेन् सार्धन् । त्रा हंच्यंतो यंज्तः सान्वंस्थादभूंदु विष्ठो हव्यो मतीनाम् ॥ ३ ॥

मधायि । मृग्निः । मानुंषीषु । विक्षु । मृपाम् । गर्भः ।

मित्रः । ऋतेनं । साधंन् । मा । हृर्ध्युतः । युज्जतः । सानुं ।

मस्थात् । मर्भृत् । ऊं इति । विष्रः । हृद्धः । मृतीनाम् ॥ ३ ॥

पदार्थः — ( त्र्रायि ) धीयते ( त्र्राग्निः ) ( मानुषीषु ) मनु
प्याणामिमासु ( विन्नु ) प्रज्ञासु ( त्र्रपाम् ) प्राणानाम् ( गर्भः )

गर्भइव भूत्वा ( मितः ) सुहृत् ( ऋतेन ) सत्येन ( साधन् ) ।

न्त्रत्र विकरणव्यत्ययः (न्त्रा) (हर्य्यतः) कमनीयः (यजतः) सङ्गन्तव्यः (सानु) संभजनीयम् (न्त्रस्थात्) तिष्ठेत् (न्त्रभूत्) भवेत् (उ) (विप्रः) (हव्यः) न्त्रादातुमर्हः (मतीनाम्) विपश्चिताम् ॥ ३॥

त्रुन्वयः —यथा विद्वद्भिरपां गर्भोऽग्निर्मानुषीषु विक्ष्वधायि तथा मतीनां मित्रो य ऋतेन साधन् हर्यतो यजतो हन्यो विप्रो धृतः स उ सान्वस्थादभूत् ॥ ३ ॥

भावार्थः -- त्र्यत्र वाचकलु ॰ -- हे मनुष्या यूयं यथेश्वरेणाग्निः सक-लप्रजाप्रकाशकः स्थापितस्तया विद्याधर्मप्रकाशकान् विदुषो विजा-नीत ॥ ३ ॥

पद्रिश्चं:— तसे विद्वानों ने (अपाम्) प्राणों को (गर्भः) गर्भ के समान हो कर (अप्रिः) अप्रि (पानुषीपु) पनुष्य संबन्धी इन (विक्षु) प्रजाओं में (अधापि) धारण किया जाना वेसे (पतीनाम्) विशेष बुद्धिमानों का (पित्रः) पित्र जो (असतेन) सत्य से (साधन्) कार्य सिद्ध करता हुआ (हर्यतः) पनोहर (यजनः) संगम (हन्यः) और प्रहण करने योग्य (विद्रः) बुद्धिमान् तन धारण किया हुआ है वह (उ) ही (सानु) विभाग करने योग्य पदार्थ की (आ, अस्थान्) प्रतिज्ञा करना और प्रसिद्ध (अभून्) होना है॥ ३॥

भ्विधि:—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो तुम जैसे ईश्वर ने अप्रि सकत प्रजा का प्रकाश करने वाला स्थापित किया वैसे विद्या और धर्म के प्रकाश करने वाले विद्वानों को जानो ॥ ३॥

## पुनस्तमेव विषयमाह॥

फिर उसी वि०॥

मित्रो श्रिप्तिमैवति यत्सिमैद्धो मित्रो होता वरुणो जातवेदाः । मित्रो श्रध्वर्य्युरिषिरो दमूना मितः सिन्धूनामुत पर्वतानाम् ॥ ४॥

मित्रः । मित्रः । भवति । यत् । संऽईदः । मित्रः । होतां । वर्षणः । जातऽवैदाः । मित्रः । मध्वर्षुः । दृषिरः । दर्मनाः । मित्रः । सिन्धूनाम् । उत् । पर्वतानाम् ॥ ४ ॥

पदार्थः—( मित्रः ) सृद्धत् ( श्राग्निः ) पावकङ्क ( भवति ) ( यत् ) यः ( सिमद्धः ) प्रदीप्तः ( मित्रः ) ( होता ) श्रादात्व ( वरुणः ) वरः ( जातवेदाः ) यथा जातानां सर्वेषां पदार्थानां वेत्ता जगदीश्वरः ( मित्रः ) ( श्रध्वर्युः ) श्रात्मनोऽध्वरमहिंसाधर्मिच्छुः ( इषिरः ) इच्छुः ( दमूनाः ) दमनशोलः ( मित्रः ) ( सिन्धूनाम् ) नदीनाम् ( उत्त ) श्रापि ( पर्वतानाम् ) शैलानाम् ॥ ४ ॥

श्रन्वयः हे मनुष्या यद्यस्तिन्धूनामुत पर्वतानां समिद्धोऽग्नि-रिव मित्रो होतेव मित्रो जातवेदा इव वरुणोऽध्वर्य्युरिव मित्र इषिरो दम्ना इव मित्रो भवति तं सत्कुरुत ॥ ४ ॥

भावार्थः - त्रत्रत्र वाचकलु ॰ - यथा सूर्यनदीशैलौषध्यादीनां किर-णहारा पोषकः शोषको वा भवति तथा सखायो धर्मे पोषका त्रप्रध-में शोषका त्र्रार्थात् धर्मे प्रवर्त्तका त्र्राधमीन् निवर्त्तका भवन्ति ॥॥॥ पद्यि:—हे मनुष्यो (पन्) जो (सिन्धूनाम्) निद्यों (उत्) और (पर्वतानाम्) बड़ी शिलाओं के बीख (सिमदः) प्रदीप्त (सिपः) सिप्तः के समान (मिनः) मित्र वा (दोता) प्रहण् करने हारे के तुल्प (मिनः) मित्र वा (ज्ञातवेदाः) उत्पन्न हुए पदार्थों के ज्ञानने वाले ज्ञगदीश्वर के समान (वक्षाः) श्रेष्ठ वा (स्ववर्थः) सपने को सिहंसा धर्म की हच्छा करने वाले के समान (मिन्नः) मित्र वा (दिषरः) हच्छा करने वाले (दमूनाः) दमनशील के समान (मिनः) मित्र (भवति) होता है उस का सत्कार करिये ॥४॥

भावार्थ:—हम मन्त्र में वाचकजु॰—तैसे मूर्ष्य नदी शैज और सोवधि मादिकों को किरणों के दारा पृष्ट करने वा उन को सुखाने वाला होता है वैसे मित्र जन धर्म में पृष्टि कारक और मधर्म में निवर्सक होते हैं॥ ४॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥ फिर उसी वि०॥

पार्ति त्रियं रिपो ऋग्रं पृदं नेः पार्ति युक्कश्च-रणं सूर्य्यस्य पार्ति। नाभां सप्तशीर्षाणम्गिनः पार्ति देवानां मुपुमादं मुष्यः॥ ५॥ २४॥

पाति । प्रियम् । रिपः । भर्मम् । पुदम् । वेः । पाति । यहुः । चरंणम् । सूर्य्यस्य । पाति । नाभां । सप्तऽशीर्षाणम् । मुग्निः । पाति । देवानाम् । उपुऽमादम् । ऋष्वः ॥५॥२॥

पदार्थः—( पाति ) ( प्रियम् ) ( रिपः ) पृथिव्याः (त्र्रग्रम्) उपरिभागम् ( पदम् ) प्राप्तव्यं स्थानम् ( वेः ) गंत्र्याः (पाति) ( यह्वः ) महान् (चरणम्) गमनम् ( सूर्यस्य ) (पाति) (नाभा) मध्ये वर्त्तमानेऽन्तरित्ते ( सप्तशीर्षाणम् ) सप्तविधानि शिरांसि

किरणा यरिमँस्तम् ( त्र्राग्निः ) पावकः (पाति ) (देवानाम्) दिव्यानां विदुषाम् (उपमादम्) य उपमां ददाति तम् (ऋष्वः) प्रापकः ॥५॥

श्रन्वयः -हे विहन् यथाऽग्निर्वेरिपोऽग्रं प्रियं पदं पाति यहः सन् सूर्यस्य चरणं पाति नाभा सप्तशीर्पाणं पाति ऋष्वस्सन् देवाना-मुपमादं पाति तथा त्वं भव ॥ ५ ॥

भावार्थः नहे विद्वन् यथा विद्वर्गतिमतां प्रथिव्यादीनां रह्माप्रका-शनिमित्तेन रह्मको वर्त्तने तथा त्वं सर्वेषां रह्मको भवेः॥ ५॥

पद्रार्थः — हे विद्वान् जैसे (अधि ) अधि (वेः) चलती हुई (रिषः)
पृथिवी के (अग्रम्) उपरले (प्रियम्) प्रिय (पद्रम्) प्राप्त होने योग्य स्थान
को (पाति) प्राप्त होता और (यहवः) बड़ा बहुत होता हुआ (सूर्यस्य)
सूर्य्य के (चरण्य्) गमन को (पाति) प्राप्त होता वा (नाभा) बीच में
वर्त्तमान अन्तरिच्च मे (सप्तद्यीपीण्य्) मात प्रकार की विष्रकृष किरणे
तिस मे विद्यमान उस मृर्य मण्डल को (पाति) प्राप्त होता वा (ऋष्वः)
प्राप्ति कराने वाला होता हुआ (देवानाम्) दिव्य विद्वानो के (उपमाद्रम्) उस
व्यवहार को जो उपमा दिलाता है (पाति) प्राप्त होता है वैसे तुम होन्नो ॥५॥

भावार्थ:—हे विद्वान तसे वन्ति चाल वाले पृथिवी आदि लोको की रत्ता और प्रकाश के निमित्त से उनकी रत्ता करने वाला वर्त्तमान होता है वैसे आप सब की रत्ना करने वाले होओं ॥ ५॥

> पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी वि०॥

ऋभुश्चंऋ ईड्यं चारु नाम विश्वांनि देवो वयु-नानि विद्वान् । सुसस्य चर्म घृतवंत्पृदं वेस्तदि-दुग्नीरंक्षुत्यत्रंयुच्छन् ॥ ६ ॥ ऋभुः । चुक्के । ईड्यंम् । चारुं।नामं । विश्वांनि।देवः।

व्युनानि । विद्दान् । सुसस्यं । चर्मे । घृतऽवंत् । पुदम् ।

वेः । तत् । इत् । अप्रिः । रक्षिति । अप्रेऽयुच्छन् ॥ ६ ॥

पदार्थः—( ऋभुः ) महान् ( चके ) करोति (ईड्यम्) स्तोत्-मर्हम् ( चारु ) सुन्दरम् ( नाम ) वाचं जलं वा । नामेतिवाट् नाम निघं॰ १। ११ उदकनामसु च॰ निघं॰ १। १२ (विश्वानि) सर्वाणि ( देवः ) दाता ( वयुनानि ) प्रज्ञानानि ( विद्वान ) (मसस्य) श्रायानस्य (चर्म) (घृतवत्) घृतेन तुल्यम् (पदम्)(वेः) प्राप्तस्य ( तत् ) ( इत् ) एव ( ऋग्निः ) पावकः ( रज्ञाति ) ( ऋप्रयुच्छन् ) ऋप्रमायन् ॥ ६ ॥

त्र्यन्यः समुदेवोऽप्रयुच्छन् विद्वानीड्यं चारु नाम विश्वानि वयुनानि चके तदिन्प्राप्तोऽप्रिरिव वेः ससम्य पदं चर्म घृतवत् रक्षति ॥ ६ ॥

भ विर्थः - अत्रत्र वाचकल • - यथा प्राणाऽग्निः शरीरं रत्नति सुप्तं जागारयति तथा अध्यापकोपदेशकाः सुशित्तिता वाचोऽित्वलानि विज्ञानानि प्रापय्य मनुष्यान् जागृतान् कुर्वन्ति ॥ ६ ॥

पद्धि:—तो (ऋमुः) बड़ा (देवः) देने वाला (अप्रयुच्छन्) प्रमाद न करता हुआ (विद्वान्) विद्वान् (ईड्यम्) स्तुति.के योग्य कर्म (चाक्ष) सुन्दर (नाम) वाणी वा जल को और (विश्वानि) समस्त (वपुनानि) उत्तम ज्ञानों को (चक्रे) करता है वह (नन्,इन्) उन्हीं को प्राप्त हुआ (अभिः) अभि के समान (वेः) पाये (ससम्य) और सोते हुए मनुष्य के (पदम्) पद और (चर्म) त्वचा की (घृतवन्) घी के तुल्य (रक्षति) रक्षा करता है ॥ ६॥ भावार्थ:-- तस मन्त्र में वाचकलु॰ -- तेसे प्राणामि शरीर की रक्ता करताहै सोते हुए को जगाता है तैसे अध्यापक और उपदेशक उत्तम शिक्षा को पाये हुए वाणी के समस्त विज्ञानों की प्राप्ति करा कर मनुष्यों को जगाते हैं॥ ६॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥ किर उसी वि०॥

त्रा योनिम्प्तिर्घृतवंन्तमस्थात्ष्ट्युत्रंगाणमुझन्तं-मुझानः । दीद्यांनः शुचित्र्यृष्टः पांवकः पुनःपुन-र्मातरा नव्यंसी कः॥ ७॥

मा। योनिम्। मिनः। घृतऽवंन्तम्। मस्थात्। पृथुऽ-प्रंगानम्। उञ्जन्तंम्। उञ्जानः। दीद्यांनः। शुचिः। ऋष्वः। पावकः। पुनःऽपुनः। मातरां। नव्यंसी इति । कृरितिकः॥७॥

पदार्थः -( त्र्रा ) समन्तात् ( योनिम् ) गृहम् ( त्र्राग्नः ) पावकः ( घृतवन्तम् ) बहुघृतमुदकं विद्यते यस्मिन् ( त्र्रास्थात् ) त्र्रातिष्ठेत् ( पृथुप्रगाणम् ) पृथूनि प्रक्रष्टानि गानानि स्तवनानि यस्मिस्तम् ( उद्यान्तम् ) कामयमानम् ( उद्यानः ) कामयमानः ( दीद्यानः ) देदीप्यमानः ( ज्ञुचिः ) पवित्रः (ऋष्वः) प्राप्तं योग्यः ( पावकः ) पवित्रकर्त्ता ( पुनःपुनः ) वारंवारम् (मातरा ) मातरौ ( नव्यसी ) त्र्रातिशयेन नवीने ( कः ) करोति ॥ ७ ॥

त्र्रन्वयः —यथा पावकोऽग्निः पुनःपुनर्नव्यसी मातरा को घृतवन्तं योनिमास्थात् तथा दीद्यानः शुचिर्ऋष्वः पृथुप्रगाणमुझन्तमुझानः सन् विद्याध्यापकौ मातापितृवन् मत्वा स्वस्वभावारव्यं गृहमातिष्ठेत् ॥७॥ भावार्थः - न्न्रत वाचकलु • —यथा विद्युद्धिः प्रधिव्यादिषु स्थि-त्वाऽमिन्याप्य कस्माचिन विरुध्यति तथा विद्यांसः कस्माचिदि-रोषं नाचरेत् । यथाऽग्निःशुद्धशोधकोऽस्ति तथा पवितः सनन्यान् पवित्रान् कुर्यात् ॥ ७ ॥

पद्रिर्थ:—जैसे ( पावक: ) पवित्र करने वाला ( स्राप्तः ) स्राप्त ( पुनःपुनः ) बारंवार ( नव्यसी ) स्रतीव नवीन ( मानरा ) माना पिना को ( कः )
प्रसिद्ध करता है वा ( पृतवन्तम् ) पी तिस में विद्यमान उस ( योनिम् ) घर
को ( सा, संस्थान् ) स्रान्था करता स्रथीन सब प्रकार उस में स्थित होता है
वैसे ( दीवानः ) देदीप्यमान (शुच्चः) पवित्र ( ऋष्टः ) स्रोर प्राप्त होने योग्य
जन (पृथुप्रगाण्म् ) तिस में विद्येष गान वा स्नुति विद्यमान हैं वा जो (उद्यान्तम् )
कामना किया जाना है उस को ( उद्यान ) कामना करता हुसा विद्या स्रोर
पदाने वाले को माना पिना के नुन्य मान स्रपने स्वभाव क्रपी घर को सञ्जा
स्थित हो ॥ ७ ॥

भिविधि:- इस यन्त्र में वाचकजु० - जैसे विद्युत्रूष मित्र पृथिवी आदि पदार्थों में स्थिर और सब और से अभिन्याप्त हो कर किसी से विरुद्ध नहीं होता वैसे विद्यान् जन किसी से विरुद्ध आचारण न करें जैसे अधि शुद्ध और दूसरों को शुद्ध करने वाला है वैसे पवित्र होता हुआ औरों को पवित्र करें ॥७॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

किर उसी वि०॥

सुद्यो जात श्रोषंधीभिर्ववच्चे यदी वर्धन्ति प्रस्वो घृतेनं । श्रापंडव प्रवता शुम्भंमाना उरु-ष्यदग्निः पित्रोरुपस्थे ॥ ८॥ सुद्धः । जातः । भोषंथीभिः । बुबुक्षे । यदि । वर्धन्ति । प्रद्रह्वः । घृतेनं । भाषंः ऽइव । प्रद्रवतां । शुम्भमानाः । बुकुष्यत्। भूग्निः । पित्रोः । उपस्थे ॥ ८ ॥

पदार्थ:—(सद्यः) ज्ञीघ्रम् (जातः) प्रकटः सन् ( त्र्रोष-धीभिः) यवादिभिः (ववते) रुष इव विरुध्यति (यदि) त्र्रत्रत्र संहिताया मिति दीर्घः (वर्धान्त) वर्धन्ते (प्रस्वः) याः प्रसूयन्ते ताः (घृतेन) उदकेन (त्र्रापइव) जलानीव (प्रवता) निम्न-मार्गेण (ज्ञान्भमानाः) सुज्ञोभायुक्ताः (उरुष्यत्) त्र्रात्मन उरु-वंहुरिवाचरति (त्र्राग्नः) पावकः (पित्रोः) द्यावाप्रधिच्योः (उप-स्थे) उपतिष्ठन्ति यस्मिर्त्तस्मन् । त्र्रत्रत्र घत्र्यये कविधानामिति वार्त्तिकेनाधिकरणकारके कः प्रत्ययः॥ ८॥

সন্বয:—यदि प्रस्वो घृतेन शुंभमाना স্পাपइव वर्धन्ति तर्हिं ताभिरोषधीभिः सह प्रवता घृतेन यः सद्यो जातोऽप्रिवेवन्ने यदि पितो ह्यपस्थे उरुष्यत् तं विजानीत ॥ ८ ॥

भावार्थः —यदि विद्वः सूर्ये रूपेण भूमेर्जलमारुष्य न वर्षयेत्त-हिं काचिद्रप्योषधिर्न सम्भवेद्यथा कश्चित्रष्टः सन् कंचिद्धन्ति तथा प्रदीप्तः सन् विद्वः प्राप्तान् पदार्थान् हन्ति यथा तुष्टः सन् मित्रं मित्रं रज्ञति तथा युक्त्या सेवितः सन्नाग्नः पदार्थान् रज्ञति ॥ ८ ॥

पद्रिंशः—(पदि) जो (प्रसः) उत्पन्न होती हैं वे अपिथी (घृतेन) जब से (शुम्भमानाः) सुन्दर शोभित (आपहव) जबों के समान (वर्धन्ति) बढ़ती हैं तो उन (भोषधीभिः) भोषधियों के साथ (प्रवता) नीचना मार्ग है जिस का अर्थात् टपकता हुआ जो घृत उस से जो (सद्यः) शीध (जातः)

प्रगट होता हुआ (अपिः) अग्नि (ववक्षे) रूठे के समान विरुद्ध होता है तो अग्नि (पित्रोः) माता पिता स्थानीय अग्नाश और पृथिवी के (उपस्थे) उस भाग में तिस्न में स्थित होते हैं (उरुष्यन्) अपने को बहुत के समान आचरण करता है उस को जानो ॥ ८॥

भावार्थः -- यदि अग्नि सूर्य रूप से भूमि के जल को खींच कर वर्षा न करावे तो कोई भी ओषि न हो जैसे कोई रूटा हुआ किसी को पारता है वैसे जलता हुआ अग्नि पाये हुए पदार्थों को जला देना है और जैसे प्रसन्न होता हुआ मित्र मित्र की रक्षा करता है वैसे युक्ति मे सेवन किया हुआ अग्नि पदार्थों की रक्षा करता है ॥ ८॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥

उदुं छुतः समिधां युक्को ऋष्योद्धष्मैन्दिवो ऋषि नामां प्रथिव्याः । मित्रो ऋक्षिरीख्यों मात्रिश्वा दूतो वंक्षयुज्यांय देवान् ॥ ९॥

उत्। ऊं इति । स्तुतः । सम्इड्धां । यहः । अद्यौत् । वष्मेन् । दिवः । अधि । नाभां । पृथिव्याः । मित्रः । भृिष्टः । ईड्धः । मात्रिश्यां । आ। दूतः । वृज्ञत् । यज्ञश्याय । देवान् ॥ ९ ॥

पदार्थः—( उत् ) ( उ ) ( स्तुतः ) प्रशांक्षितः ( सिमिधा ) ( यहः ) महान् ( त्र्रायौत् ) योतते ( वर्ष्मन् ) सेचने (दिवः ) प्रकाशस्य (त्र्राध) (नामा ) मध्ये (पृथिन्याः ) भूमेः त्र्रान्वेषणीयः (मित्रः ) सखा (त्र्राप्तिः ) विहः ( ईड्यः ) स्तोतन्यः (मातरिश्वा)

यो मातिर श्वसिति ( त्र्प्रा ) ( दूतः ) दूत इव ( वन्नत् ) वहेत् । यज्ञथाय ) यजनाय सङ्गमनाय ( देवान् ) दिव्यगुणान् ॥९॥

त्रान्वयः हे विद्वन् यथेड्योऽग्निः सिमधा बर्ष्मन् दिवः पृथिव्या नाभा उदद्यौत् यो मातिरश्वा दूतस्सन् यजधाय देवानिष वत्तन-था उ स्तुतो यह ईड्यो मिलो भवेत्॥ ९॥

भावार्थः - त्र्यत वाचकलु • - यथाऽस्मिन्ब्रह्माएडे सूर्य्य रूपेणाग्निः सर्वान् तापयति तथा महान्सखा सखीनानन्दयति दिन्यान् गुणाँ-श्व प्रापयति ॥ ९ ॥

पद्रिर्थ:—हे विद्वान् जैसे (ईड्य.) स्तृति करने योग्य (अग्निः) अग्नि (समिथा) समिथा से (वर्षम्) सेचन के विषय में (दिवा) प्रकाश और (पृथिव्याः) भूमि के (नामा) वीच में (उन्,अर्वोत्) उदय होता है वा जो (मार्तिरश्वा) अन्तरिच्च में सोने वाला (दृतः) दूत के समान होता हुआ। (प्रकाशाय) संगम करने वाले के लिये (देवान्) दिव्य गुणों को (अथिव च्चत्) अधिकता से प्राप्त करे (उ) वैसे ही (स्तृतः) प्रशंसा को प्राप्त हुआ। (यह्वः) महान् (ईड्यः) स्तृति करने योग्य (मित्रः) मित्र हो ॥ ९॥

भ[व[थे:-इस मन्त्र मे वाचकलु०-तिसे इस ब्रह्माण्ड में सूर्यक्रण से अग्नि सब को तपाना है वैसे महान् मित्र अपने मित्रों को आनिन्दिन करता और दिच्य गुणों की प्राप्ति कराता है ॥ ९ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥

उदंस्तम्भीत्स्मिधा नाकंमृष्वो ३ क्रिर्भवंत्रुत्मो रोचनानांम् । यदी भ्रगुंभ्यः परिं मात्रिर्वा गुहा सन्तै हञ्यवाहं समीधे ॥ १०॥ उत्। श्रस्तम्भीत्। सम्ऽइधां। नाकंम्।ऋष्वः। श्राग्नः। भवंन् । उत्ऽत्मः। रोचनानांम् । यदि । भृगुंऽम्यः । परि । मात्रिश्यां । गुहां। सन्तंम् । हृव्युऽवाहंम्।सम्ऽईधे ॥१०॥

पदार्थः—( उत् ) ( श्रस्तम्भीत् ) उत्तक्षाति ( सिमिधा ) प्रदीपनेन ( नाकम् ) श्रविद्यमानदुःखम् ( ऋष्वः ) महान् (श्र-ग्रिः ) ( भवन् ) ( उत्तमः ) श्रेष्ठः ( रोचनानाम् ) प्रकाशमानाम् ( यदि )। श्रव संहितायामिति दीर्घः ( भृगुभ्यः ) भर्ज-मानेभ्यः ( परि ) सर्वतः ( मातरिश्वा ) श्रन्तरिच्चशयानः (गृहा) गुहायाम् ( सन्तम् ) वर्त्तमानम् ( हन्यवाहम् ) यो हन्यं हिवर्व-हित तम् ( समीधे ) प्रदीपयेय ॥ ९०॥

अन्वयः - यदि राचनानामुत्तमा भवनृष्वा मातरिश्वाऽग्निर्भृगुभ्यः सिम्बा नाकमुदस्तम्भीत्तर्हि तमहं गुहा सन्तं हव्यवाहं परिसमीधे॥१०॥

भावार्थः-यथा विद्विविद्युत्सूर्ध्यक्षपेण सर्व दधाति तथेव तमहें धरामि ॥ १० ॥

पद्धि:—पदि ( गंचनानाम् ) प्रकाशमानो में ( उत्तमः ) उत्तम (भवन् ) होता हुआ (ऋषः ) महान (अधिः ) अधि (भूगुभ्यः ) भुंजते हुए पदार्थों से (समिधा ) अच्छे प्रकार प्रकाश के साथ (नाकम् ) मुख का ( उद्स्तम्भीत् ) उत्थान करता है तो में (गृहा ) पदार्थों के भीतर (सन्तम् ) वर्त्तमान (हथ्यवाहम् ) और जो होम के पदार्थों को अन्तरिद्य को पहुंचाना उस अधि को (परिसमीधे ) सब ओर से प्रदीप्त कर्छ ॥ १०॥

भावार्थ:-- तसे अपि विज्ञाती मूर्य रूप से सब को धारण करता है वैसे उस की मैं धारण करता हूं ॥ १०॥

इति॥ १९॥ २५॥

## पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी वि०॥

इळांमग्ने पुरुदंसं सुनिं गो: शंश्वतुमं हवंमा-नाय साध । स्यान्नंः सूनुस्तनंयो विजावाग्ने सा ते सुमृतिभूँ त्वस्मे ॥ ११ ॥ २५ ॥ इळांम् । शुग्ने । पुरुदंसंम् । सुनिम् । गोः । गुरुवत्ऽ-तमम् । हवंमानाय । साध । स्यात् । नः । सूनुः । तनयः । विजाऽवा । श्रग्ने । सा । ते । सुऽमृतिः । भृतु । श्रुस्मे

पदार्थः -( इळाम् ) स्तोतुमर्हाम् ( अप्रे ) विहन् ( पुरुदं-सम् ) बहुकर्मसाधकम् ( सिनम् ) संविभाजकम् ( गोः ) वाचः ( अश्वत्तमम् ) अतादिभूतम् ( हवमानाय ) त्र्याददानाय (साध) साधाहि । अत्र विकरणव्यत्ययेन द्याः (स्यात्) भवेत् ( नः ) त्र्यस्मा-कम् ( सूनुः ) त्र्यपत्यम् ( तनयः ) कामदः ( विजावा ) विद्ये-पेण जातः ( स्त्रप्रे ) विहन् ( सा ) ( ते ) तव ( सुमितः ) द्योभना प्रज्ञा ( भूतु ) भवतु ( श्रस्मे ) त्र्यस्मासु ॥ ११ ॥

त्र्यन्वयः —हे त्र्राग्ने त्वं गोः शश्वत्तमं हवमानाय पुरुदंसं सनि-मिळा साथ । हे त्र्राग्ने या ते सुमतिरस्ति साऽस्मे भूतु यतो नो विजावा सूनुस्तनयश्च स्थात् ॥ ११ ॥

भिविधे:—विद्वद्भिः सर्वविद्यामन्थनसारयुक्तां स्ववाचं मितं च विधायान्येपामपि तादशी कार्य्या। यथाऽन्येभ्यो बुद्धिः सुशिक्षा च युद्धेत तथाऽन्येभ्योऽपि देया यतःसर्वेषां सन्तानाविद्वांसःस्युरिति॥११॥

# न्त्रत्र विद्दित्रिगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गृति वेथा ॥

इति पञ्चमं सूक्तं पञ्चविंशो वर्गश्च समाप्तः॥

पद्धि:—हे (अप्रे) विद्वन् आप (गोः) वाणी के (बाश्वत्तमम्) अनादि व्यवहार को (हवमानाय) प्रहण् करने वाले के लिये (पुकदंसम्) बहुत कर्मों की सिद्धि करने (सिनम्) और अच्छे प्रकार विभाग करने वाले तथा (इडाम्) प्रशंसा करने योग्य क्रिया को (साध) सिद्ध की जिये। हे (अप्रे) विद्वान् जो (ते) नुम्हारी (सुमितः) उत्तम बुद्धि (सा) वह (अम्मे) हम लोगों में (भृतु) हो जिस से (नः) हम लोगों के बीच (विज्ञावा) विशेषता से उत्यन्न होने वाला (सूनुः) वालक और (ननयः) काम का देने वाला कुमार (म्यात्) हो ॥ ११॥

भावार्थ:—विद्वान् जनों को सर्व विद्या मन्थने के सारयुक्त अपनी वाणी और मित का विधान कर औरों की भी वैसी ही करनी चाहिये जैसे औरों से बुद्धि और उत्तम शिक्ता ग्रहण किंदे जाय वैसे औरों को भी देनी चाहिये जिस से सब के मन्तान विद्वान् होवें ॥ ११॥

इम मुक्त मे विदान और अधि के गुणो का वर्णन होने से इस मूक्त के अर्थ की पिछिले सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥

यह पञ्चम सूक्त और पचीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥

प्रकारव इत्येकादशर्चस्य षष्ठस्य सूक्तस्य विश्वामित ऋषिः। त्राग्नि-र्देवता। १। ५ विराट् त्रिष्टुप्। २। ७ त्रिष्टुप्। ३। ४। ८ विचृत्रिष्टुप्। १० भुरिक् त्रिष्टुप् छन्दः। घैवतः स्वरः। ६। ११ भुरिक् पङ्क्तिः। ९ स्वराट् पङ्क्ति-श्वन्दः। पञ्चमः स्वरः॥

पुनरग्निसम्बन्धेन विद्दृषुणानाह ॥ अब ग्यारह ऋचा वाले छठे सूक्त का प्रारम्भ हे उस के प्रथम मन्त्र

में अभिन के सम्बन्ध से विद्वानों के गुर्खों को कहते हैं ॥

त्र कारवो मनुना वृच्यमाना देवृद्गीचीं नयत देवयन्तः । दक्षिणावाड्याजिनी त्राच्येति हृविर्भ-रंन्त्यप्रये घृताची ॥ १ ॥

प्र । कार्वः । मनुना । वृष्यमानाः । देवद्रीचीम् । नयत । देवऽयन्तः । दुचिणाऽवाट् । वाजिनी । प्राची । एति । हुविः । भरन्ती । अग्नये । घृताची ॥ १ ॥

पदार्थः—(प्र)(कारवः) कारुकाः ज्ञिन्पिनः (मनना) मन्तुं विज्ञातुं योग्या (वच्यमानाः) (देवद्रीचीम्) यया देवान- ञ्चिति ताम् (नयत) (देवयन्तः) देवानाचन्नाणाः (दिन्नणा-वाट्) या दिन्नणां दिशं वहित सा (वाजिनी) वजितुं प्राप्तुं शिलं यस्याः (प्राची) या प्रागञ्चिति सा पूर्वा दिक् (एति) प्राप्तोति (हिनः) दातुमर्हम् (भरन्ती) धरन्ती पोषयन्ती वा (त्रप्रप्रये) (घृताची) या घृतमुदकमञ्चिति प्राप्तोति सा॥ १॥

श्रन्वयः हे देवद्रीचीं देवयन्तः कारवो यूयं या मनना वच्य-माना दिवणावाड्वाजिनी प्राची घृताच्यप्रये हिवर्भरन्त्येति ताः प्रणयत ॥ १ ॥

भावार्थः —यथा विद्दांसो रात्रिं तत्रत्यान् व्यवहारीश्च विदन्ति तथान्येरिप वेद्यम् ॥ १ ॥

पद्रिश्:-(देवद्रीचीम्) जिम से यनुष्य विद्वानों का सत्कार करता है उस की नथा (देवयन्त ) विद्वानों की कामना करने वाले हे (कारवः) शिल्प कामों के कर्त्ता विद्वानों नुम जो ( मनना ) मानने वा जानने योग्य ( वच्य-पाना ) वा जो कही जाती वा (दक्षिणावाट्) जो दक्षिण दिशा को प्राप्त होती हुई ( वाजिनी ) जो प्राप्त होने वाली वा (प्राची) जो पहिले प्राप्त होती अपूर्व दिशा वा ( घृताची ) जो जल को प्राप्त होती हुई ( अप्रये ) अधि के लिये ( हिवः ) देने योग्य पदार्थ को ( भरन्ती ) धारण करनी वा पुष्ट करनी हुई ( एति ) प्राप्त होती है उन सब को ( प्र, ण्यन ) प्राप्त करो ॥ १॥

भविधि:—जैसे विदान लोग रात्रि और रात्रि के व्यवहारों को जानने हैं वैसे औरो को भी जानना चाहिये॥ १॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

श्रा रोदंसी श्रष्टणा जायंमान उत प्र रिक्था श्रध नु प्रयज्यो । दिवश्चिदम्ने महिना एथिव्या वच्यन्तां ते वहनंयः सप्तिजिंद्धाः ॥ २ ॥

भा। रोदंस्ती इति । मृष्टुणाः । जायमानः । उत । प्र। रिक्थाः । भधं । नु । प्रयुज्यो इति प्रऽयज्यो दिवः । चित्। मृष्टेना । पृथिव्याः । वृज्यन्ताम् । ते । वहनयः । सप्तऽजिव्हाः ॥ २ ॥

पदार्थः—( न्न्रा ) समन्तात् (रोदसी) द्यावाष्ट्रीथव्यौ (न्न्रप्रणाः) पिपर्ति (जायमानः ) उत्पद्यमानः ( उत् ) न्त्रपि ( प्र ) (रिक्थाः)

श्रातिरिणिति । श्रत्र वाच्छन्दसीति विकरणाभावः (श्रध) श्रथ (तु) सद्यः (प्रयज्यो) यः प्रयजित तत्सम्बुद्धौ (दिवः) प्रका-शस्य (चित्) श्रापि (श्रग्ने) विद्वविद्दिन् (मिहना) मिहिन्ना (प्रथिव्याः) भूमेः (वच्यन्ताम्) उच्यन्ताम् (ते) तव (वद्वयः) वोढारः (सप्तजिह्वाः) काल्यादयः सप्त जिह्वा इव ज्वाला येषान्ते ॥२॥

श्रन्वयः हे प्रयज्योऽग्ने दिवः प्रथिव्या महिना सप्तजिह्वा बह्न-यस्त्वया वच्यन्तां सत्वं जायमानः सन् रोदसी श्रप्रणाः। उता प्ररिक्थाः श्रध ते चिनु सुखं भवेत्॥ २॥

भावार्थः - यथा सूर्घ्यपृथिव्योरग्नेश्व महिमा वर्त्तते तथा योऽग्नि-विद्यां भूगर्भविद्यां च जानाति स सततं सुखी भवेत्॥ २॥

पद्धिः—हे (प्रयज्यो) उत्तम यज करने वाले (अग्ने) अग्नि के समान विद्वान् (दिवः) प्रकाश और (पृथिव्याः) भूमि के (महिना) महत्त्व से (सप्तजिव्हाः) काली आदि सान जिव्हा ज्वाला वाले (वहनयः) पदार्थ को देशान्तर में पहुंचाने वाले अग्नि तुम्हें (वन्यन्ताम्) कहने चाहिये और सो आप (जायमानः) उत्पन्न होते हुए (रोदसी) आकाश और पृथिवी को (अपृथाः) परिपूर्ण कीजिये (उत्त) और (आ, प्र, रिक्थाः) दोषों को सब ओर से अच्छे प्रकार दूर कीजिये (अध) इस के अनन्तर (ते) आप को (चित्) (नु) शीध निश्चय करके सुख हो॥ २॥

भविर्थ:—जैसे सूर्य पृथिवी और अग्नि की महिमा वर्समान है वैसे जो अग्निविद्या और भूगर्भविद्या को जानना है वह निरन्तर सुखी हो ॥ २ ॥

## पुनस्तमेव विषयमाह॥ फिर उसी वि०॥

द्यौश्चं ता प्रिथ्वी यिज्ञयांसो निहोतांरं साद-यन्ते दमाय । यदी विशो मानुंषीर्देवयन्तीः प्रयं-स्वतीरीळेते शुक्रमुर्चिः ॥ ३ ॥

यौः। चु । त्वा । ष्टश्चिवी । युज्ञियांसः । नि । होतां-रम् । सादयन्ते । दमांय । यदि । विद्याः । मानुंषीः । देवऽ-यन्तीः । प्रयंस्वतीः । ईळते । शुक्रम् । युर्चिः ॥ ३ ॥

पदार्थः—( द्योः ) प्रकाशः ( च ) ( त्वा ) त्वाम् (प्रथिवी ) ( यि विद्यासः ) यज्ञस्य संपादकाः ( नि ) ( होतारम् ) दातारम् ( मादयन्ते ) स्थापयान्ति ( दमाय ) जितेन्द्रियत्वाय ( यदि )। त्रप्रत्र संहितायामिति दीर्घः ( विशः ) प्रजाः ( मानुषीः ) मनुष्याणामिमाः ( देवयन्तीः ) दिन्या गुणा विदुषो वा कामयन्तीः ( प्रयस्वतीः ) प्रयो वहुविधं तर्णणं विद्यते याम् ताः ( ईळते ) स्तुवन्ति ( शुक्रम् ) वीर्य्यम् ( त्र्याचः ) विद्याप्रकाशम् ॥ ३ ॥

अन्वयः हे राजन् यदि प्रयस्वतीर्देवयन्तीर्मानुषीर्विद्यो यं त्वा शुक्रमर्चिश्वेडते तं हातारं त्वा दमाय यज्ञियासो निषादयन्ते । यौः पृथिवी च प्राप्नोति ॥ ३ ॥

भावार्थः यदा राजा राजपुरुषाश्च विद्याविनयेन नीतिभिश्च प्रजाः प्रसादयन्ति जितेन्द्रिया भूत्वा दुर्व्यसनरहिता भवन्ति ते धर्मार्थकाममोत्तान् प्राप्नुवन्ति । स्त्रत्र वीर्व्यविद्योनतेरुत्तमं कारणं जानन्तु ॥ ३ ॥ पद्रिंशः—हे राजन् ( यदि ) जो ( प्रयस्ती ) बहुत प्रकार का जिन में तर्षण तृप्ति विद्यमान वे (देवयन्तीः) विद्वानों की कामना करने वाली (मानुषीः) मनुष्य सम्बन्धी ( विद्याः ) प्रजा जिन ( त्वा ) भाष ( शुक्रम् ) भाष के पराक्रम भौर ( भार्चः ) विद्या के प्रकाश की (हेडते ) स्तृति करती हैं उन (होता-रम् ) दानशील भाष को ( दमाय ) जिनेन्द्रिय के लिये ( यजियासः ) यज्ञ की सिद्ध करने वाले ( नि,साद्यन्ते ) निरन्तर स्थापन करते हैं (द्यौः) प्रकाश ( च ) भौर ( पृथिवीः ) पृथिवी भी प्राप्त होती हैं ॥ ३ ॥

भिविधि:—जबराजा और राजपुरुष विद्या विनय और नीतियों से अपनी प्रजाओं को प्रसन्न करने और जिनेन्द्रिय हो कर दृष्ट व्यसनों से रहिन होते हैं वे धर्म, अर्थ, काम, और मोन्नों को प्राप्त होने हैं । यहां वीर्य और विद्या की उन्नति को उन्नम कारण जानों ॥ ३॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विवा

महान्त्स्धरथे ध्रुव श्रानिपंत्तोऽन्तर्यावा माहिते हयीमाणः। श्रास्त्री स्पत्नी श्रुजरे श्रमंके सवर्दुघे उरुगायस्य धेन् ॥ ४॥

महान् । स्व प्रस्थे । घुवः । आ । नि प्रसंतः । अन्तः । द्यावां । माहिने इति । हर्यमाणः । आस्के इति । स्वपत्नी इति सुप्रदेशे इति । सुक्दे इति सुद्धे । दुरुगायस्यं । धुन् इति ॥ ४॥

पदार्थः-( महान् ) महत्वपरिमाणः (सधस्थे ) समानस्थाने ( भ्रुवः ) निश्वलः ( त्र्रा ) समन्तात् ( निषत्तः ) निषरणः

( श्रन्तः ) मध्ये ( यावा ) ( माहिने ) महिम्ने ( हर्यमाणः ) कमनीयः ( श्रास्के ) श्राक्रमणस्वभावे ( सपत्नी ) सपत्नी इव वर्त्तमाने ( श्रजरे ) जीर्णावस्थारहिते ( श्रम्टक्ते ) विकारावस्थ-याऽशुद्धे (सबर्द्धे) समानस्वीकरणप्रपूरिके ( उरुगायस्य ) बहुिमः स्तुतस्य ( धेनू ) धेनुवत्पालिके ॥ ४ ॥

अन्वयः चो महान्त्सधस्थे ध्रुवो माहिने हर्यमाणो द्यावा प्रथि-व्योऽन्तरानिषत्तोऽग्निरास्के ऋजरे ऋम्क्ते सवर्दुघे उरुगायस्य सपत्नी धेनूइव वर्त्तमाने व्याप्नोति स सर्वेवेदितव्यः ॥ ४ ॥

भावार्थः - त्र्रात वाचकलु - पोऽयं सूर्यलोको दृश्यते स सर्वेभ्यो महान् स्वपरिधौ निवसन् सर्वान् भूगोलान्प्रकाशयति यस्मादहो- राते सम्भवतस्तं विजानीत ॥ ४ ॥

पद्धि:—तो ( महान् ) बडे परिमाण वाला ( सधस्थे ) समानस्थान में ( धुत ) निश्चल ( माहिने ) महत्त्व के लिये (हर्यमाणः) कामना करता हुआ ( द्यावा ) आकाश और पृथिवी के ( अन्तः ) बीच में (आ, निषत्तः) निरन्तर स्थिर अग्नि ( आक्ते ) तिन का आक्रमण करना अर्थान् अनुक्रम से चलना स्वभाव ( अतरे ) तो तीणे अवस्था रहित ( अष्टक्ते ) विकार अवस्था से अशुद्ध ( सबद्वे ) एक से स्वीकार को अच्छे प्रकार पूरे करने वाली (उहगा-यस्य ) बहुतो से जो स्वृति को प्राप्त हुआ उस की (मपत्नी) सपत्नी के समान वर्त्तमान वा ( धेनू ) दो गाँ ओ के समान पालना करने वाली है उन को व्याप्त होता है वह सब को जानने योग्य है ॥ ४ ॥

भावार्थ: — इस मन्त्र में वाचकलु० — तो यह सूर्यलोक दीख पड़ता है वह सब से बड़ा और अपनी परिथि में निरन्तर तमना हुआ सब भूगोलों को प्रकाशिन करना है जिस से कि दिन गति होते हैं उस को जानों॥ ४॥

#### पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विका

व्रता तें त्रमें महतो महानि तव कत्वा रोदंसी त्रा तंतन्थ । त्वं दूतो त्रंभवो जार्थमानुस्वं नेता दंषभ चर्षणीनाम ॥ ५॥ २६ ॥

ब्रुता। ते। भुग्ने। महतः। महानि। तवं। कलां।
रोदंसी इति। भा। तृतन्थ। त्वम्। दूतः। भुभवः। जार्यमानः। त्वम्। नेता। वृष्भः। चर्षणीनाम्॥ ५॥ २६॥
पदार्थः—(व्रता) व्रतानि शीलानि (ते) तव (त्र्प्रप्रे) विद्दन्
(महतः) (महानि) महान्ति (तव) (कत्वा) प्रज्ञया कर्मणावा (रोदसी) द्यावाप्रथिव्यौ (त्र्प्रा) (नतन्थ) विस्तारयति
(त्वम्) (दूतः) (त्र्प्रभवः) भवेः (जायमानः) प्रसिद्धः
(त्वम्) (नेता) नायकः (द्रपभ) वर्षक (चर्षणीनाम्)
मनुष्याणाम्॥ ५॥

ऋन्वयः—हे रुषभाग्ने यथा सूर्यी विद्युद्दा रादसी ऋग ततन्य दूतो भवति तथा त्वमभवो यस्य महतस्ते महानि बता तव कत्वा भविन्त स त्वं चर्पणीनां दृतोऽभवो जायमानस्त्वं नेताऽभवः॥ ५॥ भविष्यः—ऋत वाचकलु --यथाग्नेर्महान्तो गुणकर्मस्वभावास्तित तथा यो मनुष्यो भवेत् स एव राजदूतो मनुष्याणा नायक्रश्व स्यात्॥ ५॥

पदार्थः — हे ( वृषभ ) वर्षा करने वाले ( स्रग्ने ) विद्वान् तन तिसे सूर्यं वा विजुली ( रोदसी ) साकाश स्रोर पृथिवी को ( सा, ननन्थ ) विस्नारता स्रोर ( दूत ) दृन होता है वैसे ( त्वस् ) साप (स्रभवः) हृतिये तिन (सहन ) सहान् ( ते ) आप के ( प्रहानि ) वर्ड ५ ( व्रना ) शील ( नव ) साप के ( क्रत्वा ) उत्तम बुद्धि वा कर्म से प्रसिद्ध होने हैं सो ( त्वस् ) स्राप ( चर्ष- प्रानाम् ) मनुष्यों के दृन हृतिये तथा ( जायमान. ) प्रमिद्ध होने हुए साप ( नेनर ) सम्रगन्ना सभो में श्रेष्ठ हू तिये ॥ ५ ॥

भविर्थः -- इस मन्त्र में वाचकलु० -- जैसे अग्नि के महान् गुणकर्म स्वभाव हैं वैसे गुणकर्मस्वभाव वाला जो मनुष्य हो वही राजदृत स्रोर मनुष्यो का नायक भी हो ॥ ५ ॥

#### पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

ऋतस्यं वा केशिनां योग्याभिषृतस्नुवा रो-हिंता धुरि धिष्व। त्रथा वह देवान्देव विश्वान्तस्व-ध्वरा कृणुहि जातवेदः॥ ६॥

ऋतस्यं । वा । केशिनां । योग्याऽभिः । घृतुऽस्नुवां । रोहिता । धुरि । धिष्व ( अर्थ । आ । वह । देवान् । देव । विश्वान् । सुऽअध्वरा । कृणुहि । जातुऽवेदः ॥ ६ ॥

पदार्थः - ( ऋतस्य ) जलस्य (वा) ( केझिना ) बहवः केझाः किरणा विद्यन्ते ययोस्तौ ( योग्याभिः ) प्रथिवीभिः ( घृतस्नुवा ) यौ घृतमुदकं स्नुतः स्नावयतस्तौ ( रोहिता ) रत्नगुणविशिष्टा-वश्वौ ( धुरि ) ( धिष्व ) धेहि ( ऋथ ) (ऋ) ( वह ) प्रापय

(देवान् ) दिन्यान् गुणान् (देव )दातः (विश्वान् ) ऋखि-लान् (स्वय्वरा ) सुषु अय्वरो यज्ञो याभ्यान्तौ (कृणुहि ) कुरु (जातवेदः ) यो जातान् वेत्ति तत्सम्बुद्धौ ॥ ६ ॥

श्रन्वयः हे जातवेदो देव त्वं धरि ऋतस्य योग्याभिः केशिना घृतस्तुवा रोहिता धुरि धिष्व वा स्वध्वरा तान् रुणुहि । श्रथ विश्वान् देवानावह ॥ ६ ॥

भावार्थः हे मनुष्या यथेश्वरेण सूर्यविद्युती सर्वस्य गमकी ब्रह्माएडे धृती तथा यूयमश्वादिकं धरत । त्र्यनेनाखिलान् गुणान् स्वीक्रुरुत ॥ ६ ॥

पद्धि:—हे (जातवेदः) जो उत्पन्न हुए पदार्थों को जानता है वह है (देव) दान देने वाले विद्वान् आप (धृरि) धुरे पर (ऋतस्य) जल के (योग्याभि ) योग्य पृथिवियों से (केशिना) जिन में बहुतसी किरणों विद्यामान वा (घृतस्नुवा) जो जल को चुमाने (रीहिता) उन रत्न गुण वाले मन्त्रों को धुरे में (धिष्व) धरो लगामो (वा) वा (स्वध्वरा) जिन से सुन्द्र यज्ञ होता उन को (हुणुहि) अच्छे प्रकार मिद्ध करो (अथ) इस के मनन्तर (विश्वान्) समस्त (देवान्) दिव्य गुणों को (मा,वह) प्राप्त करो ॥६॥

भावार्थः —हे मनुष्यो जैसे ईश्वर ने मूर्य और विज्ञुली सब के चलाने वाले ब्रह्माण्ड में धरे स्थापन किये वसे नुम लोग अश्वादिकों को धारण करो और इस काम से समस्त गुणों को स्वीकार करो ॥ ६॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

दिवश्चिदा ते रुचयन्त रोका उषो विभातीरनुं भासि पूर्वोः। ऋषो यदंग्न उशधुग्वनेषु होतुर्मन्द्रस्यं पनयंन्त देवाः॥ ७॥ दिवः । चित् । भा । ते । रुचयन्त । रोकाः । ख्रषः । विऽभातीः । भर्नु । भाति । पूर्वीः । श्रपः । यत् । भग्ने । वृश्यंक् । वनेषु । होतुः । मन्द्रस्यं । पुनयंन्त । देवाः ॥७॥

पदार्थः—(दिवः) प्रकाशात् (चित् ) इव ( त्र्रा ) (ते ) तव ( रुचयन्त ) रुचिमाचत्तते ( रोकाः ) रुचिकसः प्रकाशाः (उषः ) उपसः (विभातीः ) विशेषेण प्रकाशयन्तीः ( त्र्प्रनु ) ( भाति ) प्रकाशयित ( पूर्वीः ) प्राचीनाः ( त्र्प्रपः ) जलानि ( यत् ) यः ( त्र्प्रये ) विहन् ( उशयक् ) उशः कमनीयान्दह-ति येन सः ( वनेषु ) जङ्गलेषु ( होतुः ) दातुः ( मन्द्रस्य ) त्र्प्रानन्दप्रदस्य ( पनयन्त ) प्रशंसत ( देवाः ) विहांसः ॥ ७ ॥

त्रन्वयः हे त्राग्ने विद्यम् दिवश्चित्ते रोका त्रा रुचयन्त यथा
सूर्यः पूर्वीविभातीरुषः प्रकाशयत्यपो वर्षयति तथा यद्यस्त्वं विद्यामनुभासि तस्य मन्द्रस्य तव होतुर्गुणान् यथा वनेषूशधगिर्वर्चते
तथा देवाः पनयन्त ॥ ७ ॥

भावार्थः — ह्यत्र वाचकलु ॰ — ये मनुष्याः सूर्यवत् प्रकाशका दुष्टानां दग्धारः श्रेष्ठानां स्तावका भवन्ति ते विद्युद्दत्कार्यसाधका भवन्ति ॥ ७ ॥

पद्रार्थी—हे ( अपे ) विदान् ( दिवः ) प्रकाश में ले कर ( चित् ) ही ( ते ) आप के (रोका) कचि करने वाले प्रकाश (आ, कचयन्त ) अच्छे प्रकार कचते हैं । जैसे सूर्य ( प्र्वीः ) प्राचीन ( विभानीः ) और विशेषतां से प्रकाश होती हुई ( उषः ) प्रभात वेलाओं को प्रकाशित करता वा (अप ) जलों को वर्षाता है ( यन् ) जो आप विद्या के ( अनुभासि ) अनुकूलता से प्रकाशित

होते हो उन ( मन्द्रस्य ) स्नानन्द देने वाले ( होनुः ) दानशील ( तव ) स्नाप के गुणों को होसे ( वनेषु ) डांगलों में ( उशधक् ) मनोहर पदार्थों को जिस से तलाता वह स्राप्त वर्त्तमान है वैसे ( देवा ) विद्वान् जन ( पनपन्त ) प्रशासित करो ॥ ७ ॥

भिविधि: - इस पन्त्र में वाचकलु॰ - जो मनुष्य सूर्य के समान प्रकाश कराने दहों को जलाने और श्रेष्ठों की स्तृति प्रशंमा करने वाले होते हैं वे वि-जुली के नमान कार्य के सिद्ध करने वाले होते हैं ॥ ७॥

पनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

उरों वा ये अन्तरिंचे मदंन्ति दिवो वा ये रोंचने सन्ति देवाः। ऊर्मा वा ये सुहवांसो यजंत्रा आयेमिरे रुथ्यों अग्ने अश्वांः॥ ८॥

जुरौ । वा । ये । भन्तिरिक्षे । मदंन्ति । दिवः । वा । ये । रोचने । सन्ति।देवाः / ऊर्माः । वा । ये । सुऽहवांसः । यर्ज-ताः । भाऽयेमिरे । रुथ्यः । भग्ने । भश्वाः ॥ ८ ॥

पदार्थः—( उरों ) पुष्कले ( वा ) ( ये ) ( त्र्यन्तरिचे ) त्र्याकाशे ( मदन्ति ) हपेन्ति ( दिवः ) प्रकाशः ( वा ) ( ये ) ( रोचने ) प्रकाशे ( सन्ति ) ( देवाः ) दिव्याः ( ऊमाः ) कामनीयाः ( वा ) ( ये ) ( सहवासः ) सृष्ट्यादातारः ( यजत्राः ) सङ्गताः ( त्र्यायेमिरे ) विस्तृणन्ति ( रथ्यः ) रथाय हिताः ( त्र्प्रग्ने ) पाव-कस्य ( त्र्य्रथाः ) व्याप्तिशीलाः किरणाः । त्र्य्रथ्वः इति किरणनाम । निर्यं । ५ ॥ ८ ॥

अन्वयः हे अग्ने पावक इव तेजस्विन् ये ऊमा वा ये सहवासो वा ये यजत्रा रथ्योऽश्वाः वा ये रोचने देवा अश्वाः सन्ति त उराव-न्तरिच्चे दिव आये मिरे तान् ये विदान्ति ते सदा मदन्ति ॥ ८ ॥

भावार्थः हे मनुष्या यूयं प्रसिद्धाऽप्रसिद्धह्यपस्याग्नेर्ये किरणा गुणाश्व सर्वेषां प्रकाशका यानेभ्यो हिता त्र्याकर्षकास्सन्ति तान् विदित्वा सर्वेषां प्राणिनां रक्तका भवत ॥ ८ ॥

पद्रार्थ:—हे (अबे) अबि के नुल्य नेजािस विद्यन् जो (उमाः) मनोहर (वा) वा (ये) जो (सुहवासः) सुन्दर ग्रहण करने वाली (वा) वा (ये) जो (पज्ञाः) संगम को प्राप्त (रथ्यः) रथ के लिये हिनक्तप (अश्वाः) और ज्याित रखने वाली किरणें (वा) वा (ये) जो (रोचने) प्रकाश में देवाः) दिज्य किरणें (सिन्न) विद्यमान हैं वे (उरों) पुष्कल (अन्तारिचे) आकाश में (दिवः) प्रकाश से (आयेिमरे) विधरती हैं उन को जो जानने हैं वे सर्वदा (मदन्ति) हािंग होते हैं ॥ ८॥

भ[व[र्थ:—हे मनुष्यो तुम प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध रूप अग्नि की की कि किरणों और गुण सब के प्रकाश करने वाले स्थादिकों के लिये हितरूप और आकर्षण शक्ति युक्त हैं उन की जान कर सब प्राणियों की रक्षा करने वाले हों ओ ॥ ८॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

ऐभिरग्ने सुरथं याह्यर्वाङ् नांनार्थं वां विभ-वोह्यश्वाः । पत्नीवतिश्वंशतं त्रींश्चं देवानंनुष्वध-मा वह मादयंस्व ॥ ९ ॥ मा । एभिः । मुग्ने । सुऽरथंम् । याहि । मुर्वाङ् । नानाऽरथम् । वा । विऽभवः । हि । मश्वाः । पत्नीऽवतः । त्रिंशतंम् । त्रीन् । च । देवान् । मनुऽस्वधम् । मा । वह । मादयंस्व ॥ ९ ॥

पदार्थः—( त्र्रा ) समन्तात् ( एभिः ) ( त्र्रप्रे ) त्र्राग्निव-ज्ज्ञानेन प्रकाशमय ( सरथम् ) रथैः सह वर्त्तमानम् ( याहि ) ( त्र्र्याङ् ) योऽवस्तादंत्र्चत्यधो गच्छति सः ( नानारथम् ) नाना रथा यस्मिँस्तम् ( वा ) ( विभवः ) व्यापकाः ( हि ) खलु ( त्र्रभ्याः ) किरणाः ( पत्नीवतः ) प्रशस्ताः पत्न्यो विद्यन्ते येषान्तान् (त्रिंशतम् ) ( त्रीन् ) ( च ) ( देवान् ) पृथिष्या-दीन् ( त्र्रानुष्वधम् ) त्र्रान्वनम् ( त्र्रा) ( वह ) ( मादयस्व ) त्र्रानन्दय ॥ ९ ॥

श्रन्वयः —हे त्रप्रमे येऽमेविभवोऽश्वा नानारथं वा त्रीन् तिंशतं च पत्नीवतो देवाननुष्वधमावहन्ति य एभिस्त्वमर्वोङ्क्वंसरथमा-याह्यस्मानावह मादयस्व च ॥ १ ॥

भावार्थः -- यथाऽग्निस्त्रयस्त्रिंशतः प्रथिव्यादीन् दिव्यगुणान् पदा-र्थान्धरित तत्र व्यापको भूत्वा स्वसद्धपान्करोति तथा विद्वांसो विज्ञा-नेन सर्वान् विज्ञायान्यान् प्रत्युपदिश्यानन्दान्त ॥ ९ ॥

पद्रार्थः —हे (अप्रे) अप्रिके समान ज्ञान से प्रकाशमय को अप्रिकी (विभवः) व्यापक (अन्त्रः) किर्णो (नानारथम्) ज्ञिस में अनेक रथः

विद्यमान उसे (वा) द्वा (स्त्रीन्) तीन (त्रिंशतम्, च) और तीश (पस्नीवतः) प्रशस्त पिस्तमों वाले (देवान्) पृथिवी सादि लोकों को (सनुस्वधम्) अस्त्र के अनुकूल पहुचाती हैं (एभिः) इन से आप (सर्वाह्) जो नीचे को प्राप्त होता वा उपर को पहुंचता है उस (सरथम्) रथों के साहित वर्त्तमान मार्ग को (सा, याहि) सास्रो प्राप्त होस्रो और हम लोगों को (सा, वह) प्राप्त की जिये तथा (मादयस्त) हार्षित की जिये ॥ ९॥

भृतिर्थ:—तैसे अधि नैंतीश पृथिती आदि दिध्यमुणी पदार्थों को धारण करता और वहां ध्यापक होकर अपने रूप कर देता है वैसे विद्वान् जन विज्ञान से सब को जान कर तथा औरों के प्रति उपदेश कर आनन्द देने हैं॥ ९॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

स होता यस्य रोदंसी चिदुर्वी य्रज्ञंयंज्ञम्भि टुघे ग्रंणीतः । प्राची अध्वरेवं तस्थतुः सुमेकें ऋतावंरी ऋतजांतस्य सुत्ये ॥ १०॥

सः । होतां । यस्यं । रोदंसी इति । चित् । उर्वी इति । यज्ञंऽयंज्ञम् । याभे । द्रधे । युणीतः । प्राची इति । युध्वरा-ऽइंव । तुस्थतुः । सुमेक्टे इति सुऽमेके । ऋतावंरी इत्यृतऽ वंरी । ऋतऽजांतस्य । सुत्ये इति ॥ ३० ॥

पदार्थः - (सः ) (होता ) त्र्रादाता धर्ता (यस्य ) (रोदसी) धावार्थिव्यौ (चित् ) (उर्वा ) बहुस्वरूपे (यज्ञंगज्ञम् ) प्रितन्यवहारम् ( श्रिमि ) श्रामिमुख्ये ( रघे ) रुद्धये ( ग्रणीतः ) शब्दयतः ( प्राची ) प्राक्तने ( श्रध्वरेव ) श्रिहिंसनीयौ यज्ञाविव-(तस्थतः) तिष्ठतः ( सुमेके ) सुष्ठुप्रजिप्ते ( ऋतावरी ) बहूनृतादी-न्युदकानि विद्यन्ते ययोस्ते ( ऋतजातस्य ) ऋतात्सत्यात्कारणाज्ञा-तस्य जगतो मध्ये ( सत्ये ) सत्सु साध्वयौ हिते कारण छपेण नित्ये वा ॥ १०॥

अन्वयः —यस्याग्नेः सम्बन्धे उवीं ऋध्वरेव प्राची सुमेके ऋता-वरी ऋतजातस्य सत्ये रोदसी दधे यज्ञंयज्ञमीभ गृणीतश्चित्तस्यतुः स होताग्निः सर्वेवेदितव्यः ॥ १०॥

भावार्थः--यदि भूमिसूय्यों नोदेत्स्यतां तर्हि कंचिदिप व्यवहारं साद्धं कोपि नार्हिष्यत् नापि कस्यापि दिद्धरभविष्यत् ॥ १०॥

पद्धि:—(यस्य) तिम अग्नि के संबन्ध मे (उर्वे) बहुस्तरूप वाले (अध्वरेव) न नए करने योग्य यहाँ के समान (प्राची) प्राक्तन (समेके) अच्छे प्रकार प्रचीप किये हुए (ऋतावरी) जिन में बहुत उदक जल विद्यमान (ऋतजातस्य) सत्य कारणा मे उत्यन्न हुए संमार के बीच (सत्ये) विद्यमान पद्धिं में हिन या कारणा रूप से नित्य (रादमी) जो आकाश और पृथिवी (उधे) वृद्धि के लिये (यहांयज्ञम्) प्रति व्यवहार को (अभिगृण्णीतः) सन्मुख कहते (चिन) ही (तस्थतुः) विश्वत होते हैं (सः) वह (होता) श्रदणा कत्ती वा सर्व पदार्थों को धारणा कर्त्ता अग्नि सव को जानने योग्य है ॥ १०॥

भविष्यः --यदि भूमि सूर्य उदय को न प्राप्त होती किसी व्यवहार के सिद्ध करने को कोई योग्य न हो और न किसी की दृद्धि हो ॥ १०॥

#### पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी वि०॥

इळांमग्ने पुरुदंसं सानिं गोः शंश्वत्तमं हवंमा-नाय साध । स्यान्नः सूनुस्तनंयो विजावाग्ने सा ते सुमृतिभूत्वसमे ॥ ११ ॥ २७ ॥ ८ ॥ २ ॥

इळाम्। अग्ने । पुरुऽदंसंम् । सनिम् । गोः। ग्रश्वत्ऽ-तमम् । हवंमानाय । साध् । स्यात् । नः । सूनुः । तनंयः। विजाऽवां।अग्ने।सा।ते।सुऽमातिः।भूतु। अस्मे इति॥ ११॥ २७॥ ८॥ २॥

पदार्थः -( इळाम् ) स्तोतुमहां भूमिम् ( त्राप्ते ) विद्दन् ( पुरु-दंसम् ) वहुकर्मयुक्तम् ( सिनम् ) विभक्तम् ( गोः ) पृथिव्याः ( शश्वत्तमम् ) त्रातिद्दायेनानादिभूतं स्वरूपम् ( हवमानाय ) स्पर्द्ध-मानाय ( साध ) सामुहि ( स्यात् ) ( नः ) त्रास्माकम् (सूनुः ) ( तनयः ) ( विजावा ) ( त्राप्ते ) ( सा ) (ते ) तव (सुमितिः ) ( भूत् ) ( त्रासमे ) त्रास्मासु ॥ ११ ॥

अन्वयः हे अप्ने त्वं हवमानाय गोः शश्वत्तमं पुरुदंसं सानि-मिळां च साध यतो नो विजावा सूनुस्तनयः स्थात् । हे अप्ने या तं सुमतिर्वर्त्तते साऽस्मे भूतु ॥ ११ ॥

भावार्थः —यदि मनुष्या त्र्रग्नेः पृथिव्यादेश्व स्वरूपं विज्ञाय कार्य्येषु संप्रयुज्जीरंस्ताईं तेषु पुत्रपौत्रधनधान्यविद्यैश्वर्यं प्रभूतं भवेदिति ॥ ११॥ त्र्यत्र विद्वदिष्ठगुणवर्णनादेनदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गतिर्वेद्या ॥ इति तृतीयमण्डले षष्ठं सूक्तं सप्तविंशो वर्गो द्वितीयेष्टके-ऽष्टमोऽध्यायो द्वितीयमष्टकं च पूर्तिमगात् ॥

पद्रिं :-हे (अमे) विद्वान् भाष (हवमानाय) स्पर्का करते हुए के लिये (गोः) पृथिवी के (शश्वत्तमम्) भतीव भनादि स्वरूप को (पुरुदंसम्) जो कि बहुत कमों से पुक्त है उस (सिनम्) विभाग पुक्त को तथा (हळाम्) प्रशस्त भूमि को (साध) सिद्ध करो जिस से (नः) हमारा (विजावा) विद्योष गित वाला वा विशेष ज्ञान वाला वा विशेष प्रतिज्ञा वाला (सूनुः) उत्पन्न (तनयः) पुत्र हो हे (अमे ) विद्वान् जो (ते) आप की (सुमितः) सुन्दर श्रेष्ठ मित है (सा) वह (अस्मे ) हम लोगों में (भूतु) हो ॥११॥

भ[व[र्थ: पिंद मनुष्य अधि और पृथिवी अधि के सक्कप की जान कर अच्छे प्रकार कार्यों में प्रयुक्त करें तो उन में पुत्र, पौत्र, धन, धान्य, विद्या, और ऐश्वर्ष समर्थित हो ॥ ११॥

इस सूक्त में विद्वान् और अधि का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जानना चाहिये॥

यह नृतीय मंडल में छठवां मूक्त सत्ताईसवां वर्ग द्वितीय मण्डक में साठवा मध्याय मौर द्वितीय मण्डक समाप्त हुमा ॥ इति श्रीपरमहंसपरिव्राजकाचार्याणां परमविदुषां श्रीमहिरजा-नन्द सरस्वती स्वामिनां शिष्येण श्रीपरमहंसपरिव्राजका-चार्येण श्रीमद्द्यानन्दसरस्वती स्वामिना निर्मिते संस्कृतार्यभाषाभ्यां सुभूपिते सुप्रमाण-युक्ते ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयाष्टके ऽष्टमोध्यायो द्वितीयम्हकं

च समाप्तम् ॥

#### मो ३म्

### अथ ऋग्वेदे तृतीयाष्ट्रकारम्भः॥

---:の茶の:の茶の:い添め:---

### भो ३म् विश्वांनि देव सवितर्दुरितानि परांसुव । यद्भद्रं तन्नु आ सुव ॥ १ ॥

त्र्रथंकादशर्चम्य सप्तमस्य सूक्तस्य विश्वामित ऋषिः। त्र्राग्नि-देवता। १।६।९।१० त्रिष्टुप्।२।३।४।५।७ निचृत्रिष्टुप्छन्दः।धेवतः स्वरः।८ स्वराट् पङ्किः॥ ११ भुरिक् पङ्किश्छन्दः। पञ्चमः स्वरः॥ त्र्रथ विद्दुणवर्णनमाह॥

अब निसरे अपन का अध्यम है उस के प्रथम अध्याप के पहिले सूक्त के प्रथम मन्त्र में विद्युत् अग्नि के गुणों का वर्णन किया है॥

त्र य त्रारुः शितिष्टुष्ठस्यं धासेरा मातरां विविशुः सप्त वाणीः। परिक्षितां पितरा सं चंरेते त्र संस्नति दीर्घमायुः त्रयक्षे ॥ १ ॥

प्र। ये। श्रारुः । शितिऽष्ट्रष्टस्यं । धासेः । श्रा। मातरा। विविशुः । सप्त । वाणीः । परिऽचितां । पितरां । सम् । चरेते इति ।प्र। सर्खातेऽ इति।दीर्धम् । श्रायुः । प्रऽयची॥१॥

पदार्थः—(प्र)(ये)(न्त्रारुः) गच्छेयुः( ज्ञितिप्रष्ठस्य) जितिः प्रष्ठं प्रश्नो यस्य तस्य (धातेः) धारकस्य (न्त्रा) (मातरा) जलाग्नी (विविज्ञुः) प्रविज्ञेयुः (सप्त) (वाणीः) सप्तद्वारावकीणी

वाचः (परिद्यिता ) सर्वतो निवसन्तौ (पितरा ) पालकौ (सम्) (चरेते ) (प्र) (सर्स्वाते ) प्रसरतः प्राप्नुतः (दीर्घम् ) (त्र्प्रायुः) जीवनम् (प्रयद्ये ) प्रकर्षेण यष्टुम् ॥ १ ॥

अन्वयः चे ज्ञितिपृष्ठस्य धासेर्वेहेः परिविता मातरा पितरा प्रा-रुयौं सञ्चरेते प्रसस्नीते ते दीर्घमायुः प्रयत्ने सप्त वाणीराविविज्ञाः॥ १॥

भावार्थः —यदि शरीरे विद्युद्दृह्निः प्रसृतो न स्यात्तर्हि वाक् किञ्चिदिप न प्रचलेत्। तं ये ब्रह्मचर्यादिषु कर्मभिर्यथावत्सेवन्ते ते दीर्घमापुः प्राप्नुवन्ति ॥ १ ॥

पदार्थ:—( पे ) जो लोग ( जितिपृष्ठस्य ) जिस का पूंछना सूक्ष्म है ( धासे: ) उस धारण करने वाले विद्युन् अभि के सम्बन्धी ( परिच्चिता ) सब भोर से निवास करते हुए ( पितरा ) पालक ( मानरा ) जल और अभि को ( प्र, आहः ) प्राप्त होवें । जो जल अभि दोनों को ( सम्, चरेते ) सम्पक् विचरते हैं तथा ( प्र, सर्फ्षाते ) विम्नार पूर्वक प्राप्त होते हें वे (दीर्थम्, आयुः) बड़ी अवस्था को और (प्रयक्षे) अच्छे प्रकार यज्ञ करने के लिपे (सप्त,वाणीः) सात द्वारों में फैली वाणियों को (आ, विविद्यु ) प्रवेश करें सब प्रकार जानें।। १॥

भिविर्थः—जो शरीर में वित्तृत् रूप अग्नि फैलान हो तो वाणी कुछ भीन चले उस विद्युत् अग्निका जो ब्रह्मचर्यादि उत्तम कर्मो में यथावत् सेवन करते हैं वे बड़ी अवस्था को प्राप्त होते हैं ॥ १॥

> मनुष्यैः कीहशी वाक् सेन्येत्याह ॥ यनुष्यों को कैसी वाणी का सेवन करना चाहिये इस वि०॥

दिवर्त्तसो धेनवो रुष्णो त्रश्वा देवीरा तंस्थौ मधुमद्वहंन्तीः। ऋतस्यं खा सदंसि क्षेम्यन्तं पर्येकां चरति वर्त्तनिं गौः॥ २॥ द्विक्षंतः। धेनवंः । वृष्णः । अर्थाः । देवीः । आ । तृस्थो । मधुंऽमत् । वहंन्तीः । ऋतस्यं । त्वा । सदंति । चोमुऽयन्तम् । परि । एकां । चुर्ति । वर्त्तीनम् । गौः ॥२॥

पदार्थः—(दिवन्नसः) दीतिं प्राप्य व्याप्ताः (धेनवः) वासः (ट्रव्णः) विज्ञिस्य (ऋश्वाः) ऋ। शुगामिनस्तुरङ्गा इव (देवीः) दिव्यस्वरूपाः (ऋ।) (तस्थौ) समन्तात् तिष्ठति (मधुमत्) मधुगणि विज्ञानानि वर्त्तन्ते यिस्मस्तित् (वहन्तीः) सुखं प्राप्यव्यः (ऋतस्य) सत्यस्य (त्वा) त्वाम् (सदिसे) सभायाम् (न्नेमयन्तम्) रन्नयन्तम् (पिरे) सर्वतः (एका) ऋसहाया (चरिते) गच्छति (वर्त्तनिम्) वर्त्तन्ते यिस्मस्तं मार्गम् (गौः) या गच्छति सा भूमिः॥ २॥

अन्वयः हे विद्वन् या ऋतस्य सदिस दिवत्तसो च॰णोऽश्वा-देवीर्मधुमद्दहन्तीर्थेनवो वाचः त्तेमयन्तं त्वैका गौर्वर्त्तीं परिचरती वाऽऽतस्थौ तास्त्वं यथाविद्वजानीहि ॥ २ ॥

भारार्थः — स्त्रत्र बाचकलु • — यथाऽसहाया पृथिवी स्वकद्वामार्गं नित्यं चलित तथैव सभ्यजनाना बाचो नियमेन मिथ्याभाषणं निहाय सत्यमार्गे गच्छन्ति य ईट्झीं वाणीं सेवन्ते न तेषां किचित्र्-दक्झालं जायते ॥ २ ॥

पद्रार्थ:—हे विद्वान् पुरुष जो (ऋतस्य ) सत्य की (सदिस ) सभा में (दिवक्षसः ) प्रकाश को प्राप्त हो व्याप्त हुई (तृष्णः) विश्वपुरुष के (भश्वाः) शीधगामी घोड़ों के समान (देवीः ) दिव्य स्वरूप (मधुमन् ) कीमल विज्ञान

वाले उस सुख को (वहन्तीः) प्राप्त कराती हुई (धेनवः) वाणी (स्त्रेमयन्त्रम्) रच्चा करने हुए (त्वा) अपप को (एका) एक (गोः) अपनी कच्चा मे

चलने वाली भूमि (वर्त्तनिम्) मार्ग को (परि, चरित ) सब मोर से चलती हुई सी (मा, तस्थौ) स्थित होती उन वाणियों को माप यथावन जानो ॥२॥

भावार्थ:—इस मंत्र में वाचकनु०—जेसे असहाय पृथिवी अपने कक्षा मार्ग में नित्य चलती है वैसे ही सम्ब जनों की वाणी नियम से मिथ्याभाषणा को छोड़ सत्य मार्ग में चलती हैं जो ऐसी वाणी का सेवन करने हैं उन की कुछ भी हानि नहीं होती॥ २॥

पुना राजा किं कुर्घादित्याह ॥ फिर राजा क्या करे इस वि०॥

त्रा सीमरोहत्सुयमा भवन्तीः पतिश्चिक्तिवान् रिवृविद्वंयीणाम् । प्रनीलंप्रछो त्रतस्यं धासेस्ताः त्रंवासयत्पुरुधप्रंतीकः ॥ ३ ॥

आ। सीम्। अरोहत्। सुऽयमाः। भवन्ताः। पतिः। चिकित्वान्। रियुऽवित्। र्योणाम्। प्र। नीर्लंऽप्रष्ठः। अत-सस्यं। धासेः। ताः। अवासयत्। पुरुधऽप्रंतीकः॥ ३॥

पदार्थः—( त्र्या ) ( सीम् ) त्र्यादित्यः ( त्र्र्यरोहत् ) रोहाति ( सुयमाः ) ( भवन्तीः ) वर्त्तमानाः ( पितः ) स्वामी ( चिकिन्त्वान् ) ज्ञानवान् ( रियवित् ) द्रव्यवेत्ता ( रियाणाम् ) धनानाम् ( प्र ) ( नीलप्रष्ठः ) नीलो वर्णः प्रष्ठे यस्य सः ( त्र्यतसस्य )

व्याप्तस्य (धासेः) पोपकस्य (ताः) (त्रप्रवासयत् ) वासयेत् (पुरुधप्रतीकः) पुरून् बहून दधाति येन तत् पुरुधं पुरुधं प्रतीति-करं कर्म यस्य सः॥ ३॥ श्रन्वयः —हे विद्वन् चिकित्वान् रियविद्वयीणां पतिस्त्वं यथा पुरुधप्रतीको नीलपृष्ठः सीमादित्योऽतसस्य धासेर्या मवन्तीः सुयमाः प्रावासयदरोहच तथा ताः सुयमाः प्रजा त्र्यावासय ॥ ३ ॥

भावार्थः न्त्रप्रत वाचकलु - यथा सृर्यः सर्वाः प्रजा उत्थाप्य वासयति तथैव राजा स्वकीयाः सुदिान्निना रिन्नताः प्रजा भूगोल-स्थेषु देशेषु वासयित्वा धनाढ्याः प्रकुर्यात् ॥ ३ ॥

पद्रिश्चं:—हे विद्वन् (चिकित्वान्) ज्ञानी (रियवित्) द्रव्यवेत्ता (रियान्याम्) धनों के (पिनः) लामी आप ज्ञेसे (पुरुधप्रतीकः) अनेकों के पोषण्य के वा धारण के हेनु प्रतीतिकारी कमें वाला (नीलपृष्ठः) जिस के पिछिले भाग में नीलवर्ण हे ऐसा (सीम्) सूर्ण्यमण्डल (अतसस्य) व्याप्त बुद्धि (धासे) पोषण्य करने वाले राज्ञा की जो (भवन्तीः) वर्त्तमान (सुपमाः) सुद्दर नियम वाली प्रज्ञाओं को (प्र, आ, अवासयत्) अच्छे प्रकार बास कराता और (अरोहत्) अपने काम में आरुद्ध होता है वैमे (ताः) उन सुन्दर नियम युक्त प्रजाओं को अच्छे प्रकार वास कराइये॥ ३॥

भाविथि:--इस मन्त्र में वाचकलु०--जैसे सूर्य्य सब प्रजाओं को उठा के अच्छे प्रकार वास कराता है वैसे ही राजा सुशिखित रखा की हुई प्रजाओं को भूगोल के सब देशों मे वसा के धनाडय करे॥ ३॥

पुनर्मनुष्यैः कि कार्यमित्याह ॥

किर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस वि०॥
मिहे त्वाष्ट्रमूर्जयन्तीरजुर्य्य स्तंभूयमानं वहती
वहन्ति । व्यङ्गिभिदिं युतानः सुधस्थ एकांमिव

रोदंसी त्रा विवेश ॥ ४ ॥

महि । त्वाष्ट्रम् । कुर्जयन्तीः । मुजुर्य्यम् । स्तुभुऽय-मानम् । वहतः । वहन्ति । वि । मङ्गिभिः । दियुतानः । सुध-ऽस्ये । एकाम् ऽइव । रोदंसी इति । मा । विवेश् ॥ ४ ॥

पदार्थः—( महि ) महत् ( त्वाष्ट्रम् ) त्वष्टः सूर्घ्यस्पेदं तेजः ( ऊर्जयन्तीः ) बलयन्त्यः ( ऋजुर्यम् ) जीर्णावस्थारहितम् ( स्तभूयमानम् ) लोकानां धारकम् ( वहतः ) वहनशीलः (वहन्ति ) ( वि ) ( ऋङ्गेभिः ) विविधाङ्गैः ( दिद्युतानः ) देदी- प्यमानः ( सधस्थे ) समानस्थाने ( एकामिव ) स्वकीयां स्त्रियमिव (रोदसीः) द्यावाष्टियव्यौ ( ऋा ) ( विवेदा ) ऋाविदाति ॥ ४॥

अन्वयः हे मनुष्या यस्य सूर्यस्याज्यं महि स्तभूयमानं त्वाष्ट्र-मूर्जयन्तीर्वहतो व्यङ्गेभिर्वहन्ति यो दिखुतानः सन्निप्तःपतिः सघस्य एकामिव रोदसी त्र्या विवेश तं विद्युदिशकार्य्यसिद्धये संप्रयु-ङ्ग्वम् ॥ ४ ॥

भावार्थः-- अत्रत्रोपमात्तं - - मनुष्येः सर्वताभिव्याप्तस्य विद्युत्स्व-रूपस्याप्रेर्गुणकर्मस्वभावान् विज्ञाय कार्यसिद्धिः सम्पादनीया ॥४॥

पद्रियः—हे मनुष्यो जिस सूर्य के ( अर्जुर्यम् ) जीर्या अवस्था से रहित ( माहे ) वड़े ( स्तभूयमानम् ) लोकों के धारक ( त्वाष्ट्रम् ) तेज को ( ऊर्ज-पन्तीः ) वल देती हुई शिक्तियों को यथा स्थान (वहनः) पहुंचाने वाले किरण्य (व्यङ्गोभिः ) विविध प्रकार के अंगों से (वहन्ति ) पहुंचाने हैं । जो ( दियु-तानः ) देदीष्प्रमान हुआ अभि जैसे पति ( सधस्थे ) एक स्थान में ( एका-मिव ) एक अपनी स्त्री का संग करता है वैसे ( रोदसी ) आकाश भूमि को ( आ, विवेश ) आवेश करता है उस विद्युत्रूष्ट्रप अभि को कार्य्य सिद्धि के लिये संप्रयुक्त करो ॥ ४ ॥

भविर्थः-इस मंत्र में उपमालं०-मनुष्यों को चाहिये कि सर्वत्र स्रीम-व्याप्त विशुत् सक्रप समिके गुण कर्म स्राभावों को जान के कार्य्य सिद्धि करें ॥४॥

त्र्रथ के महात्मानो भवन्तीत्याह ॥ सब कीन महात्मा होते हैं इस वि०॥

जानित रुणो अरुपस्य शेवंमुत ब्रथस्य शा-संने रणित । दिवोरुचः सुरुचो रोचमाना इळा येषां गएया माहिना गीः॥ ५॥१॥

जानन्ति । वृष्णः । भुरुषस्यं । शेवंम् । उत् । ब्रुधस्यं । शासने । रुणन्ति । दिवःऽरुचंः । सुऽरुचंः । रोचंमानाः । इळां । येपाम् । गण्यां । माहिना । गीः ॥ ५ ॥ ९ ॥

पदार्थः—(जानन्ति) (रुणः) विलिष्ठस्य (त्र्रारुषस्य) त्र्राश्वस्येव (शेवम्) सुखम्। शेविमिति सुखना । निवं । २। ३ (उत्र) त्र्रापि (व्रशस्य) महतः (शासने) शिवायामाज्ञायां वा (रणन्ति) शब्दायन्ते (दिवोरुचः) विज्ञानप्रकाशे रुचिकरः (सुरुचः) सुप्रीतिसंपादकाः (रोचमानाः) रुचिमन्तः (इळा) स्तोतव्या वाक् (येषाम्) (गएया) सङ्ख्यातुं योग्या (माहिना) सत्कर्त्तव्या (गीः) वाणी॥ ५॥

त्रुन्वयः—येषां गएयेळा माहिना गीर्वर्तते ते रोचमाना दिवो-रुचः सुरुचो रणन्ति रुष्णोऽरुषस्य त्रधस्य शासने शेवमुत विज्ञानं जानन्ति ॥ ५ ॥

भावार्थः-ये मनुष्या विदुषां शिक्षायां स्थिरा भवन्ति ते प्रशं-सिता विद्दांसो भूत्वा महान्तो जायन्ते ॥ ५ ॥ पदार्थः—(येवाम्) ज्ञिन की (गण्या) गण्यना करने योग्य (इडा) मनुति और (माहिना) सत्कार करने योग्य (गीः) वाणी है वे (रोचमानाः) किच वाले हुए (दिवोक्चः) विज्ञान रूप प्रकाश में किच करने वाले (सुक्षचः) मुन्दर प्रीति के बत्पादक विद्वान् लोग (रण्यित) शब्द करते हैं तथा (वृष्णः) विल्ञेष्ठ (अक्षम्य) घोडे के नुल्य वेग युक्त (ब्रध्मय) महान् राज्ञ पुरुष की (श्रासने) शिक्षा में (शेवम्) मुख (उत्) और विज्ञान को (ज्ञानित ) ज्ञानते हैं ॥ ५॥

भावार्थः — जो मनुष्य विदानों की शिच्वा में स्थिर होते हैं वे प्रशंक्षित विदान हो कर महात्मा होने हैं ॥ ५॥

पुनर्मनुष्यैः किं कर्त्तव्यमित्याह ॥ फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिये इस नि०॥

उतो पित्रम्यां प्रविदानु घोषं महो महस्यांम-नयन्त शूषम्। उक्षा ह पत्र परिधानमकोरनु स्वं धामं जरितुर्वेवक्षं॥ ६॥

डतो इति।पितुऽभ्यांम्।प्रुऽविदां। अनुं। घोषम्।मुहः।
महत्ऽभ्यांम्। अनुयन्तः। शृपम्। उत्ता। हः। यत्रं। परि।
धानम्। अकोः। अनुं। स्वम्। धामं। जार्तुः। व्वस्ं॥६॥

पदार्थः—( उतो ) श्रिपि ( पितृभ्याम् ) जनकजननीभ्याम् ( प्रविदा ) प्रकृष्टिविज्ञानेन ( श्रिनु ) ( घोषम् ) विद्याशिकायुक्तां वाचम् । घोष इति वाङ्गाः निघंः १ । ११ ( महः ) महत् (महन्द्र्याम्) पूष्याभ्याम् (श्रानयन्त) प्राप्तुयुः (श्रूषम्) वलम् (उत्ता) सेचकः (ह) खलु ( यत्र ) ( परि ) (धानम्) धारणम् (श्रक्तोः) रात्रेः (त्र्यनु) ( स्वम् ) स्वकीयम् (धाम) ( जरितुः ) स्तावकस्य (ववन्न) वहति । त्र्यत्र वर्त्तमाने लिटि वाच्छन्दसीति सुडागमः॥६॥

अन्वयः हे मनुष्या ये ब्रह्मचारिणो महन्त्रां मह उतो पितृश्यां प्रविदा घोषं ज्ञूषं चान्वनयन्त यत्रोत्ताऽक्तोः परि धानं जरितुई स्वं धामानु ववत्त तान् यूयं सत्कुरुत ॥ ६ ॥

भावार्थः —हे मनुष्या यथा ब्रह्मचारिणः पित्राचार्यादिमहतां सेवनेन ब्रह्मवर्चसमाप्रुवन्ति तथा यूर्यं प्रातरीश्वरस्तुत्यादिना धर्म-सुखमाप्रुत ॥ ६ ॥

पद्धि:—हे मनुष्यो तैसे ब्रह्मचारी लोग (महद्भवाम्) पूज्य अध्यापक उपदेशकों से (महः) बहे ब्रह्मचर्ष को (उतो) और (पितृध्याम्) माता पिता के साथ (ब्रिवेदा) प्रकृष्ट ज्ञान से (घोषम्) विद्याशिक्षायुक्त वाणी और (शूपम्) बल को (अनु,अनयन्त) अनुकूल ब्राप्त हों (पत्र) ज्ञहां (उच्चा) सेचन करने वाला सूर्ष्य (अक्तोः) रात्रि के (परि, धानम्) सब ओर से धारण को (जिरिनुः) स्तुति कर्त्ता के (ह) ही (स्वम्, धाम )अपने स्थान को अर्थात् ब्राप्त अवस्था को (अनु,ववक्ष) पहुंचाता है उसका सत्कार करो॥६॥

भावार्थ:—हे मनुष्यो जैसे ब्रह्मचारी लोग पिता आचार्य्य आदि महान् पुरुषों के सेवन से विद्या तेज को पाते हैं वैसे तुम लोग प्रातःकाल हैश्वर की स्तुति आदि से धर्म से हुए सुख को प्राप्त होओ ॥ ६॥

त्रथोपदेशकाः किंवत किं कुर्वन्तीत्याह ॥

मह उपदेशक लोग किस के सहश क्या करते हैं इस वि० ॥

ऋध्वर्ष्युभिः पुञ्चभिः सप्त विप्राः प्रियं रक्षन्ते

निहितं पूदं वेः । प्राञ्चों मदन्त्युक्षणौं ऋजुर्या

देवा देवानामनु हि ब्रुता गुः ॥ ७ ॥

श्रुध्वर्युऽभिः। पुञ्चऽभिः। सप्ता। विप्राः। प्रियम् । रुच्नन्ते । निऽहिंतम् । पुदम् । वेरिति वेः । प्रार्श्वः। मुद्दन्ति । उच्चर्णः । श्रुज्याः । देवाः । देवानाम् । अनुं । हि । ब्रुता । गुरिति गुः॥७॥

पदार्थः—( ऋष्वर्युभिः ) ऋष्वरं निष्पादकैः ( पञ्चिभिः ) होत्राध्वर्यूद्रातृब्रह्मसभ्येर्ऋत्विग्भिः ( सप्त ) पत्नीयजमानाभ्या सिहिन्ताः सप्तसिङ्ख्याकाः ( विप्राः ) मेघाविनः ( प्रियम् ) ( रच्चन्ते )। ऋप्रत्र व्यत्ययेनात्मनेपदम् ( निहितम् ) स्थितम् ( पदम् ) प्राप्पणीयम् ( वेः ) व्यापकस्य परमेश्वरस्य ( प्राञ्चः ) प्रकृष्टिविद्यायुक्ताः ( मदन्ति ) ( उच्चणः ) सुखसेचकाः ( ऋजुर्याः ) द्यारित्राः ( देवाः ) विद्यासः ( देवानाम् ) विदुपाम् ( ऋनु ) ( हि ) यतः ( बता ) सत्यभाषणादिशीलानि ( गुः ) गच्छेयुः ॥ ७ ॥

श्रन्वयः — ये प्राञ्च उत्तर्णोऽजुर्या देवा हि देवानां व्यतानुगु-स्तेऽध्वर्ध्यभिः पञ्चभिः पत्नीयजमानाभ्यां च सह वर्त्तमानाः सप्त विप्रा वेः प्रियं निहितं पदं रचन्ते त एव मदन्ति ॥ ७ ॥

भावार्थः — हे मनुष्या यथा सप्तर्तिको यज्ञं निष्पाद्य प्रजाः सुख-यन्ति तथैवोपदेशका विद्यांसः सुशीला धार्मिका भूत्वाऽध्यापनोप-देशाप्यां सर्वान्मनुष्यानानन्दयन्ति ॥ ७ ॥

पदार्थ:—जो (प्रात्र्व.) प्ररुष्ट निवा पुक्त (उच्चणः) मुख फैलाने हारे (अनुर्ष्याः) शरीर आत्मा की जीर्ण अवस्था से रहित (देवाः) विद्वान् लोग (हि) ही (देवानाम्) विद्वानों के (व्रता) सत्यभाषणादि उत्तम स्वभावों को (अनु, गुः) अनुकूलता पूर्वक प्राप्त हो वे ( अध्वर्ध्याभिः ) यज्ञ रखने वाले (पञ्चाभिः) होता,अध्वर्षु, उद्गाता,ब्रह्मा और सभ्य इन पांच ऋत्विजों और पत्नी यत्तमानों के साथ वर्त्तमान ( सप्त ) सात (विप्राः) बुद्धिमान् लोग (वे.) व्यापक परमेश्वर के ( प्रियम् ) प्रिय ( निहितम् ) स्थित ( पदम् ) प्राप्त करने पोग्य खरूप की (रह्मने) रह्मा करते है वे ही (मदन्ति) आनन्दित होते हें भेडा।

भिविधि:—हे मनुष्यो जैसे सात ऋतिज्ञां गा पज्ञ करके प्रजासों को सुखी करने हैं वैसे ही उपदेशक विद्वान् लोग सुशील धार्मिक हो के अध्यापन और उपदेश से सब मनुष्यों को आनिन्दिन करने हैं ॥ ७॥

पुनरुपदेशकविपयमाह ॥ फिरभी उपदेशक वि०॥

दैव्या होतांरा प्रथमा न्यृंब्जे सप्त प्रचासंः म्बूधयां मदन्ति। ऋतं शंसंन्त ऋतिमत्त आंहुरनुं वृतं व्रंतुपा दीध्यांनाः॥ ८॥

देव्या । होतारा । पूथ्मा । नि । ऋठ्जो । सुप्त । एक्षासंः । स्वथयां । मुदन्ति । ऋतम् । इांसन्तः । ऋतम् । इत् । ते । ऋाहुः । अर्नु । ब्रुतम् । ब्रुत्ऽपाः । दीध्यानाः ॥ ८ ॥

पदार्थः - (देव्या ) विद्यत्स कुशालौ (होतारा ) विद्याया दा-तारा (प्रथमा ) प्रख्याता (नि ) (ऋञ्जे ) प्रसाप्तयाम् (सप्त) (एतासः ) त्र्यार्शिभृताः (स्वधया ) त्र्यनेनं (मदन्ति ) रूष्यिन्ति (ऋतम् ) सत्यम् (शंसन्तः ) स्तुवन्तः (ऋतम् ) सत्यम् (इत् ) एव (ते ) (त्र्याद्धः ) उपदिशन्ति (त्र्यन् ) (व्रतम्) सत्याचरणम् (व्रतपाः ) सत्याचाररचकाः (दीध्यानाः ) विद्या-दिसद्षाः प्रकाशमानाः ॥ ८ ॥ श्रन्वयः —ये सप्त प्रकासः स्वधया मदन्ति ऋतं शंसम्त ऋतं वतिमत्ते व्रतपा दीध्याना त्र्रम्वाहुदैंच्या प्रथमा होतारा च तानहं न्यृञ्जे ॥८॥

भविथे: —ये विद्वांसो धर्म्येण व्यवहारेण धनधान्यानि प्राप्य सत्यमुपदिश्य तदेवाऽऽचर्य्य सर्वान् दीचन्ते ते सत्कर्तव्याः स्युः॥८॥

पद्रिं:—जो (सप्त ) सात (पृक्षासः ) कोयल सभाव वाले जन (स्व-धया ) सन्ने से (प्रदन्ति ) सानन्द करते हैं (ऋतम् ) सत्य की (शंसन्तः ) स्नुति करते हैं (ऋतम् ) सत्य (व्रतम् ) साचरण को (हत् ) ही (ते ) वे (व्रतपाः ) सत्याचरण के रच्चक (दीध्यानाः ) विद्यादि सद्गुणों से प्रकाश-मान पुरुष (अनु,आहुः ) अनुकूल उपदेश करते हैं । सौर (दैध्या ) विद्वानों में कुशल (प्रथमा ) प्रख्यात (होतारा ) विद्या के देने वाले दो विद्वान् अ-ध्यापक उपदेशक भी अनुकूल उपदेश करते हैं उन को में (नि ) निरन्तर (ऋक्ते ) प्रसिद्ध कर्ष्ट ॥ ८ ॥

भविधि:—जो विदान् लोग धर्मयुक्त व्यवहार से धन धान्यों को प्राप्त हो सत्य का उपदेश कर उसी का साचरण करके सब को शिक्षा करते हैं वे सब को सत्कार करने योग्य हों ॥ ८ ॥

पुनर्विद्दांसः किं कुर्वन्तीत्याह॥ फिर विद्वान् लोग क्या करते हैं इस वि०॥

ट्रषायन्ते महे श्रत्याय पूर्वीर्हणो चित्रायं र्-इमयः सुयामाः । देवं होतर्मन्द्रतंरश्चिक्तिवान्महो देवान् रोदंसी एह वंक्षि ॥ ९ ॥

चृष्ऽयन्ते । महे । अत्याय । पूर्वीः । चृष्णे । चित्रायं । रुरमयः । सुऽयामाः । देवं । होतः । मन्द्रऽतरः । चिकि-त्वान्। महः। देवान्। रोदंसीऽ इति । आ। इह । वृद्धि ॥ ९॥ पदार्थः—( हपायन्ते ) हप इवाचरान्त ( महे ) महते (श्रात्याय)
सर्वविद्याच्यापनज्ञीलाय ( पूर्वीः ) पूर्व वर्त्तमानाः प्रजाः ( हष्णे )
विद्यावर्षकाय ( चित्राय ) त्र्राश्चर्यस्वभावाय ( रक्ष्मयः ) किरणाः
( सुयामाः ) ज्ञोभना यामाः प्रहरा येषु ते ( देव ) देदीप्यमान
( होतः ) सर्वेभ्यः सुखस्य दाता ( मन्द्रतरः ) त्र्र्यतिज्ञायेनाह्लादकः
( चिकित्वान् ) विज्ञापकः ( महः ) महतः ( देवान् ) विदुषः
( रोदसी ) द्यावाप्रथिच्यौ ( त्र्र्या ) ( इह ) त्र्रास्मिन् संसारे ( विज्ञ )
समन्तात्प्रापय ॥ ९ ॥

श्चन्वयः - हे होतर्देवमन्द्रतरिश्विकित्वांस्त्वं यथा सुयामा रश्मयो महेऽत्याप चित्राय दृष्णे विदुषे पूर्वीर्दृषायन्ते रोदसी प्रकटयन्ति तथेह महो देवानावित्त ॥ ९ ॥

भावार्थः—ग्रत्र वाचकलु - यथा सूर्य्यकिरणाः प्रकाशेन दृष्टि-हारा सर्वाः प्रजाः सुखयन्ति तथैव विहासो विदुषः संपाद्य सर्वाः प्रजाः सुज्ञानाः कुर्वन्ति ॥ ९ ॥

पद्रिश्चि:—हे (देव ) प्रकाशमान (होतः ) सब के लिये सुख देने हारे विदान् (मन्द्रतरः ) अतिआनन्द्रकारक (चिकित्रान् ) चिताने हारे । आप जैसे (सुपामाः ) सुन्द्र प्रहर आदि समय वाली (रश्मयः ) किरणों (महे ) वहे (अत्याय ) सब विद्याओं में ज्यापनशील (चित्राय ) आश्चर्य स्वभाव वाले (वृष्णे ) विद्या के प्रचारक विद्वान् के अर्थ (पूर्वीः ) पहिले से वर्त्तमान प्रजा जनो को (वृषायन्ते ) बेल के समान उत्साहित करती (रोदसी ) सूर्य भूमि प्रकट करती हैं वेसे (इह ) इस जगन् मे (महः ) महान् (देवान् ) विद्वानों को (आ, विक्षे ) अच्छे प्रकार प्राप्त कराइये ॥ ९ ॥

भ[वार्थः — इस मन्त्र में दाचकलु० — जैसे सूर्य्य की किरणें प्रकाश से विष्टि द्वारा सब प्रजा को सुखी करती है वैसे ही विद्वान् लोग सब प्रजा जनों को विद्वान् कर सुन्दर ज्ञानयुक्त करते हैं ॥ ९ ॥

पुनर्विद्दक्तिः किं कर्त्तव्यमित्याह ॥ फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस वि०॥

पृत्तप्रंयजो द्रविण: सुवाचंः सुक्तेतवं उपसौ रेव-

दूंपु: । उतो चिदम्ने महिना एथिव्याः कृतं चिदेनः

सं मुहे दंशस्य ॥ १० ॥

ष्टुच्चऽप्रयजः । द्विष्टाः । सुऽवार्चः । सुऽक्वेतर्वः । उप-संः । रेवत् । उपुः । उतो इति । चित् । श्रग्ने । महिना । पृथिव्याः।कृतम् । चित्।एनंः।सम्।महे । दुशुस्य ॥ १०॥

पदार्थः—( एत्तप्रयजः ) ये एत्नेण शुभगुणैराद्रीभावेन प्रय-जन्ति ते (द्रविणः ) प्रशस्तानि द्रविणानि द्रव्यानि विद्यन्ते यस्य सः (सुवाचः ) सुष्ठु सत्या वाग् येपान्ते (सुकेतवः ) सुष्ठु केतुः प्रज्ञा येपान्ते (उपसः ) प्रभाता इव (रेवत् ) द्रव्यवत् (उपुः) वसेयुः (उतो ) त्र्यपि (चित् ) (त्र्प्रये ) विद्दन् (महिना ) महिम्ना (एथिव्याः ) भूमेर्मध्ये (कृतम्) (चित् ) (एनः) पापम्

अन्वयः —हे अप्ने द्रविणस्त्वं महिना महे एत्तप्रयज उषसइव वर्त्तमानाः सुवाचः सुकेतवो रेवदूपुरुतो अन्धकारं निवर्त्तयन्ति तद्द-त्पृथिव्याः कृतमेनश्चित् त्वं सन्दशस्य चिदिप शोभनं प्रापय ॥१०॥

(सम्) (महे) महते सौभाग्याय (दशस्य) च्रयं गमय॥१०॥

भविष्यः—त्र्रात वाचकलु ॰ —हे विद्यांसी यूयं प्रभातवेलावन्मनु-ष्यात्मनः प्रकाश्य विज्ञानं दत्वा पापाचरणं त्याजियत्वा सर्वान्मनु-ष्यान् सत्यवादिनो विदुषः कुरुत येन पृथिव्यां पापाचरणं न वर्षेत॥१०॥

पद्धिः—हे (असे) विद्वान् (द्वविषाः) प्रशस्त द्वव्य जिस के विद्यान्त ऐसे आप (महिना) महिमा से (महे) नड़े साँभाग्य के लिये (पृक्ष-प्रयतः) शुभ गुण और कोमल भाव से यत्त करने हारे (उपसः) प्रभान वेला के तुल्प वत्तमान (सुवाचः) सुन्दर सत्य वाणी से युक्त (सुकेतवः) सुन्दर बुद्धि वाले (रेवन्) द्वव्य के समान (उपुः) वसे (उनो) और अन्धकार को निवृत्त करने हैं वैसे (पृथिव्याः) भूगि के मध्य मे (कृतम्) किया हुआ (एनः) पाप (चिन्) शिव्र आप (सम्,दशस्य) सम्यक् नष्ट करो (चिन्) और मुन्दर कर्म को प्राप्त करो ॥ १०॥

भिविथि:-इस मन्त्र मे वाचकलु०-हे विद्वानो तुम लोग प्रभात वैला के तुल्य मनुष्यों के अल्याओं को प्रकाशित कर विज्ञान दे और अधर्मावरण को जुड़ा के सब मनुष्यों को सत्यवादी विद्वान् करो जिस से पृथिवी पर पापा-चरण न बढ़े ॥ १० ॥

> पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसीवि०॥

इळांमन्ने पुरुदंसं सुनिं गोः शश्वत्तमं हवंमा-नाय साध । स्यान्नंः सूनुस्तनंयो विजावान्ने सा ते सुमृतिर्भृत्वस्मे ॥ ११ ॥ व० २ ॥

इळांम् । अग्ने । पुरुऽदंर्सम् । सिनम् । गोः । शश्वत्ऽ-तमम् । हवंमानाय । साध् । स्यात् । नः। सूनुः । तनंयः। विजाऽवां । अग्ने । सा । ते । सुऽमृतिः । भूतु । श्वस्मे इतिं ॥ ११ ॥ व० २ ॥ पदार्थः—(इळाम्) प्रशंसनीयां वाचम् (अप्रे) प्रकाशा-तमन् (पुरुदंसम्) पुरुषि दंसांसि कर्माणि विद्यन्ते यस्य तम् (सिनम्) संभजमानाम् (गोः) प्रथिव्या मध्ये (श्रश्वत्तमम्) सदैव वर्त्तमानम् (हवमानाय) आददानाय (साध) (स्यात्) भवेत् (नः) श्रस्माकम् (सूनुः) आपत्यम् (तनपः) विद्या-सुखप्रचारकः (विजावा) विशेषेण प्रसिद्धः (श्रप्रे) विद्दन् (सा) (ते) तव (सुमितिः) शोभना चासौ मितश्व सा सुमितिः (भूतु) भवतु (श्रस्मे) श्रस्मभ्यम् ॥ ११॥

श्रन्वयः हे श्रग्ने त्वं पुरुदंसं सिनिमिळां साध । गोर्मध्ये हव-मानाय शश्वत्तमं विज्ञानं साध येन नस्तनयो विजावा सूनुः स्यात्। हे श्रग्ने ते तव सा सुमितिरस्मे भूतु ॥ ११ ॥

भावार्थः—मनुष्यैः सदैव विद्यायुक्तां वाचं प्रज्ञां च प्राप्य सुद्धि-जितान् सन्तानान् कत्वाऽनादिभूतं सुखं प्राप्तव्यं सदैवाऽऽप्तानां प्रज्ञा सर्वत्र प्रसारणीयेति ॥ ११॥

त्रत्राऽग्निसूर्यविद्दुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्ग-तिरस्तीति वेद्यम् ॥

इति सप्तमं सूक्तं दितीयो वर्गश्च समाप्तः॥

पदार्थः —हे (अप्रे) अपने शारीरात्मा के प्रकाश से युक्त विद्वान् अप ( पुरुदंसम् ) बहुत कमों वाली (सानिम् ) सम्मक् सेवन की हुई (हळाम् ) प्रशंसा के योग्य वाणी को (साध ) साधो (गोः ) पृथिवी के बीच (हव-मानाय ) ग्रहण करते हुए के अर्थ (शश्वत्तमम् ) सर्वेव वर्तमान विज्ञान को सिद्ध करो जिस से (नः) हमारा (विजावा) विशेष कर प्रासिद्ध (तनयः) विद्या और सुख का प्रचार करने हारा (सूनुः) सन्तान (स्यान्) होवे। हे (अप्ये) विद्वन् (ते) आप की (सा) वह (सुमितः) उत्तम बुद्धि (अस्मे) हमारे जिये (भूतु) हो ॥ ११॥

भविश्निं -- मनुष्यों को चाहिये कि सदैव विद्या युक्त वाणी भौर बुद्धि को प्राप्त हो सन्तानों की उत्तम शिचा दे के अनादि रूप सुख की प्राप्त होवे भौर सदैव सत्यवादी विद्वानों की बुद्धि सर्वत्र फैलावें ॥ ११ ॥

इस सूक्त में अपि सूर्य और विदानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति ज्ञाननी चाहिये॥ ॥ यह सानवां सृक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ।॥

त्र्रयेकादश्चर्तस्याष्टमस्य सूक्तस्य विश्वामित ऋषिः । विश्वे-देवा देवताः । १ | ८ | १ | १० निचृत्रिष्टुप् । २ | ५ | ६ | ११ त्रिष्टुप् | ४ स्वराट् तिष्ठुप्छन्दः । धैवतः स्वरः । ३ | ७ स्वराङनुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

श्रथ मनुष्याः केषां कामनां कुर्ध्युरित्याह ॥

अव तीसरे मण्डल के आवर्षे मृक्त का आरम्भ है उस के प्रथम

पन्त में मनुष्य लोग किस की कामना करें इस वि०॥

श्रुञ्जन्ति त्वामंध्वरे देव्यन्तो वनंस्पते मधुना
देव्येन । यदूर्ध्वस्तिष्ठा द्रविणेह धंतादाद्वा क्षयों
मातुरस्या उपस्थे॥ १॥

श्रुज्ञन्ति । त्वाम् । श्रुष्वरे । देवुऽयन्तः । वनस्पते । मर्थुना । दैव्येन । यत् । ऊर्ध्वः । तिष्ठाः । द्रविणा । इह । धन्तात् । यत् । वा । क्षयः । मातुः । श्रुस्याः । उपऽस्थे॥१॥

पदार्थः—( श्रञ्जिन्त ) कामयन्ते ( त्वाम् ) ( श्रध्वरे ) श्रध्ययनाध्यापनराजपालनादि व्यवहारे ( देश्यन्तः ) कामयमानाः ( वनस्पते ) वनस्य रिश्मसमूहस्य पालकः सूर्य्यस्तहद्दर्त्तमान ( मधुना ) मधुरस्वभावेन ( दैव्येन ) देवेषु विद्दत्सु भवेन (यत्) यम् ( ऊर्ध्वः ) सहुणैरुत्कृष्टः ( तिष्ठाः ) तिष्ठेः ( द्रविणा ) द्रवि-णानि धनानि ( इह ) श्रास्मिन् संसारे ( धत्तात् ) दध्याः (यत् ) ( वा ) ( चयः ) निवासस्थानम् ( मातुः ) माननिनित्तत्याः ( श्रस्याः ) भूमेः ( उपस्थे ) समीपे ॥ १ ॥

अन्वयः — हे वनस्पते मधुना दैन्येन सह वर्त्तमाना देवयन्तो विद्वांसो यद्यं त्वामध्वरे श्राञ्जन्ति स त्वं येषामूर्ध्वस्तिष्ठा इह द्रविणा वा धत्तादस्या मातुरुपस्थे यत् चयोऽस्ति तद्दयमपि गृह्णीयाम ॥१॥

भावायः - हम्रत्र वाचकलु • - यथा सर्वे प्राणिनो दिनं कामयन्ते तथैवोत्तमान्विदुषः सर्वे कामयन्ताम् । सर्वे मिलित्वा प्रीत्योत्तमं गृहमैश्वर्यं च सामुवन्ति ॥ १ ॥

पद्धिः — हे (वनस्पते) किरणों के रचक सूर्ध के समान वर्त्तमान तेतसी विदन् (मधुना) (दैष्पेन) विदानों में हुए कोमख स्वभाव के साथ वर्त्तमान (देवपन्त.) कामना करते हुए विदान् (पन्) जिन (त्वाम्) आप को (अध्वरे) पट्ने पट्टाने और राज्य पालनादि व्यवहार में (अब्जन्ति)

चाहते हैं । सो आप जिन के बीच ( ऊर्जि: ) श्रेष्ठ गुणों से बहे हुए (तिष्ठाः) स्थित हूजिये ( वा ) और (इह) इस संसार में ( द्वितेणा ) धनों को (धन्तान् ) धारण करो ( अस्याः ) इस ( मानुः ) मान देने वाली भूमि के ( उपस्थे ) समीप गोद में ( यन् ) तो ( क्षयः ) निवास स्थान है उस को हम की ग महण करें ॥ १॥

भीविधि:—इस मन्त्र में वाचकलु॰—तेसे सब प्राणी दिन को चाहते हैं वसे ही उत्तम विद्वान् लोगों को सब मनुष्य चाहें। सब मिल के प्रीति से उत्तम घर और ऐश्वर्य की सिद्धि करें॥ १॥

> त्र्रथ के जनाः कल्याणमाप्नुवन्तीत्याह ॥ अब कौन मनुष्य कल्याण को प्राप्त होते हैं इस वि०॥

समिद्धस्य श्रयंमाणः पुरस्ताद्वस्रं वन्वानो श्रजरं सुवीरंम् । श्रारे श्रस्मदमंतिं बाधंमान उच्छ्रंयस्व महते सौभंगाय ॥ २ ॥

सम्ऽइंद्धस्य । श्रयंमाणः । पुरस्तति । ब्रह्मं । वन्वानः । मुजरंम् । सुऽवीरंम् । मारे । मुस्मत् । ममंतिम् । बाधंमानः । उत् । श्रयुस्व । मृहुते । सौभंगाय ॥ २ ॥

पदार्थः—( सिमद्धस्य ) प्रदीप्तस्य ( श्रयमाणः ) सेवमानः ( पुरस्तात् ) (ब्रह्म) महद्धनम् (बन्वानः) संभजमानः (श्रजरम्) श्रप्तपम् ( सुवीरम् ) शोभना वीरा यस्मात्तत् ( श्र्रारे ) समीपे दूरे

वा (श्रमत्) (श्रमतिम्) विरुद्धामधर्मयुक्तां प्रज्ञाम् (बाधमानः) (उत्) (श्रयस्व) उत्रुष्टतया सेवस्व (महते) (सौभगाय) उत्तमैश्वर्यस्य भावाय॥ २॥ त्र्रन्वयः —हे वनस्पते त्वं पुरस्तात्सिमिद्धस्य विदुषः श्रयमाणो-ऽजरं सुवीरं ब्रह्म वन्वानोऽस्मदारेऽमित बाधमानः सन् महते सौम-गाय सततमुच्छ्रयस्व ॥ २ ॥

भावार्थः—त्रत्रत्र पूर्वमन्त्रात् ( वनस्पते ) इति पदमनुवर्त्तते । ये जनाःसाद्याद्यया कुर्बुद्धिं निवारयन्तो धनायैश्वर्येण सुद्याद्याविद्याधर्मान् प्रचारयन्तः सर्वस्य कल्याणमिच्छेयुस्ते सदैव कल्याणमाजः स्युः॥२॥

पदार्थ:—हे रिश्मरत्तक सूर्य के समान नेजस्वी विद्वन् आप (पुरस्तान्) पहिले से (सिमद्धस्य )प्रदीप्त नेजस्वी विद्वान् का (श्रयमाणः) सेवन कर ने और (अजरम्) अत्त्वप (सुवीरम्) जिस से उत्तम वीर पुरुष हों ऐसे (ब्रह्म) बड़े धन को (वन्वानः) सेवन करने हुए (अस्मन्) हमारे (आरे) समीप वा दूर में (अमितम्) अधर्म युक्त बिरुद्ध बुद्धि को (वाधमानः) नष्ट करने हुए (महने) बड़े (सोभगाप) उत्तम ऐश्वर्ष होने के लिये निरन्तर (उन्, श्रयस्व) अच्छे प्रकार सेवन करो ॥ २ ॥

भ[व[र्थ:—इस मंत्र में पूर्व मंत्र से (वनस्पने)इस पद की अनुवृत्ति आती है। जो मनुष्य अच्छी शिचा से कुबुद्धि का निवारण करने और धनादि ऐश्वर्ष के साथ मुशिचा विद्या और धर्म का प्रचार करने हुए सब के कल्पाण की स्छा करें वे सदेव कल्पाण भागी होवें॥ २॥

पुनर्मनुष्यैः कि कर्त्तव्यमित्याह ॥ किर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस वि०॥

उच्छूयस्य वनस्पते वर्ष्मेन् एथिव्या ऋधि। सुमिती मीयमानो वर्षे धा यज्ञवाहसे॥ ३॥ उत्। श्रयस्य। वनस्पते। वर्ष्मेन्। पृथिव्याः। अधि। सुऽमिती। मीयमानः। वर्षः। धाः। यज्ञऽवाहसे॥ ३॥ पदार्थः—( उत् ) ( श्रयस्व ) (वनस्पते) वननीयस्य धनस्य रत्तक ( वर्ष्मन् ) सहुणानां सेचक ( प्रथिव्याः ) भूमेः ( श्रिधि ) उपरि ( सुमती ) शोभनया प्रज्ञया। स्त्रत्र पूर्वसवर्णादेशः । माङ्-मानइत्यस्मात् क्तिनि चितस्यितमास्थेतीत्वम् । धातूनामनेकार्थ-त्वाज् ज्ञानार्थत्वम् (मीयमानः) सत्कियमाणः (वर्चः) त्रप्रध्यापन-तेजः (धाः) धोह (यज्ञवाहसे) यज्ञस्याऽध्ययनाऽध्यापनस्य प्राप्तये॥३॥

श्रन्वयः—हे वर्ष्मन् वनस्पते त्वं पृथिव्या श्रिधि स्तम्भइवो-च्छ्रयस्व मीयमानः सन्सुमता यज्ञवाहसे वर्चो धाः॥ ३॥

भावार्थः - ग्रात वाचकलु॰ - यथा वटादयो वनस्पतयो मूल-स्कन्धशाखादिभिर्वर्द्धन्ते तथैव पुरुषार्थेन विद्याः प्रचार्घ्यं मनुष्यै-वर्द्धनीयम् ॥ ३ ॥

पद्धि:—हे (वर्षन्) श्रेष्ठ गुणों के प्रचारक (वनस्पते) सेवने योग्य धन के रक्षक विद्वान् आप (पृथिव्याः) भूमि के (अधि) उपर खम्भ के तुल्य (उत्, श्रयस्व) उंचे हृतिये (मीयमानः) सत्कार किये हुए (सुमती) सुन्दर वृद्धि से (यज्ञवाहसे) पढ़ने पढ़ाने आदि यज्ञ के प्राप्त कराने हारे विद्यार्थी के लिये (वर्चः) पढ़ने रूप नेज को (धाः) धारण की जिये ॥३॥

भिविश्विः-इस मन्त्र मे वाचकलु०-तैसे बड आदि वनस्पति जड़ स्कथ डाली आदि से बढ़ते हैं वैसे ही पुरुषार्थ के साथ विद्याओं का प्रचार कर मनुष्यों को बढ़ाना चाहिये ॥ ३॥

पुनः कीदशो विहान् भवतीत्याह॥
फरकेसा विहान् हो इस वि०॥

युवां सुवासाः परिवीत त्रागात्स उ श्रेयांन्म-वित जायंमानः । तं धीरांसः कवयः उन्नयन्ति स्वाध्यो ३ मनसा देवयन्तः ॥ ४ ॥ युवां । सुऽवासाः । परिंऽवीतः । भा । भगात् । सः । कुं इति । श्रेयांन् । भवति । जायमानः । तम् । धीरांसः । कुवयः । उत् । नयन्ति । सुऽभाध्यः । मनसा । देवऽयन्तेः॥४॥

पदार्थः -( युवा ) यौवनावस्थां प्राप्तः (सुवासाः ) शोभनानि वासांसि घृतानि येन सः (परिवीतः) परितः सर्वतो व्याप्तविद्यः (स्त्रा) समन्तात् (स्त्रगात् ) स्त्रागच्छेत् (सः ) (उ) एव (श्रेयान्) स्त्रातिशयेन प्रशस्ता (भवति ) (जायमानः ) विद्याया मातुरन्तः रिथत्वा निष्पनः (तम् ) (धीरासः ) धीमन्तः (कवयः) स्त्रन्न्चाना विद्वांसः (उत् ) ऊर्ध्वे (नयन्ति ) उत्तमं संपादयन्ति (स्वाध्यः ) सुषु विद्याधानकर्त्तारः (मनसा ) विद्यानेनान्तःकर-ऽ पोन वा (देवयन्तः ) कामयमानाः ॥ ४ ॥

अन्वयः चोऽष्टमं वर्षमारम्य ब्रह्मचर्येण गृहीतविद्यो युवा सुवासाः परिवीतः सन् गृहमागात्स उ विद्याया जायमानः सञ्छ्रे- यान् भवति तं देवयन्तो धीरासः स्वाध्यः कवयो मनसोन्नयन्ति ॥४॥

भावार्थः—निह कश्चिदपि विद्यासुद्दीचात्रह्मचर्यसेवनेन विना दीर्घायुःसभ्यो विद्दान्भवितुमईति न चैष कापि सत्कारं प्राप्तुं योग्यो जायते यं धार्मिका विद्दांसः प्रशंसन्ति स एव विद्दानिस्त ॥ ४ ॥

पद्धि:—तो आठवें वर्ष से जे कर ब्रह्मचर्य के साथ विद्या को ब्रहण किये ( पुता ) पुतावस्था को प्राप्त ( सुतासाः ) सुन्दर बस्तों को धारण किये ( परिवीतः ) और सब और से विद्या में व्याप्त हुए ब्रह्मचर्य से घर को (आ,- , अगात् ) आवे ( स,ड ) वही विद्या में (जायमान ) प्रसिद्ध हुआ (श्रेयान् ) अतिप्रवास्त ( भवति ) होता है ( तम् ) ब्रसको (देवयन्तः ) कामना करते हुए

(धीरासः) बुद्धिमान् (स्वाध्यः) सुन्दर विद्या का आधान करने वासे (कवयः) सर्वोत्तम विद्वान् लोग (मनसा) विज्ञान वा अन्तःकरण से (उन्,नयन्ति) ४ उन्नत करते उत्तम मानते हैं ॥ ४ ॥

भिविधि:—कोई भी मनुष्य विद्या की उत्तम शिक्षा और ब्रह्मचर्ष्य सेवन के विना दार्घायु और सभा के योग्य विद्वान् नहीं हो सकता और न वह मनुष्य करीं सस्कार पाने योग्य होता है जिस मनुष्य की धार्मिक विद्वान् प्रशंसा करते हैं वही विद्वान् है ॥ ४ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥
फिर उसी वि०॥

जातो जांयते सुदिन् वे ऋहाँ समुर्थ्य आ
विद्ये वर्द्धमानः । पुनन्ति धीरां ऋपसां मनीषा
देवया वित्र उदियर्ति वाचंम् ॥ ५ ॥ ३ ॥
जातः । जायते । सुरदिन्दवे । सहाम् । सुरमुर्थे ।

मा । विदथे । वर्द्धमानः । पुनित्तं । धीराः । मप्तः । मनीपा । द्वऽयाः । विप्रः।उत् । इयुर्ति । वार्चम् ॥५॥३॥

पदार्थः—(जातः) उत्पनः प्रसिद्धः (जायते) उत्पद्यते (सुदिनत्वे) शोभनानां दिनाना भावे (श्रह्माम्) दिवसानाम् (समर्थ्ये) संग्रामे । समर्थ्यं इति सङ्ग्रामना । निघं । १७ (श्रा) समन्तात् (विद्ये) विज्ञानमये व्यवहारे (वर्धमानः) (पुनन्ति ) पवित्रीकुर्वन्ति (धीराः) मेधाविनो ध्यानवन्तः (श्रपसः ) कर्माणि (मनीषा ) प्रज्ञया (देवयाः) देवान् विदुषो यजमानः पूजयन् (विप्रः) सकलविद्यायुक्तो मेधावी (उत् ) (इयिंते) प्राप्नोति (वाचम्) शुद्धां वाणीम् ॥५॥

अन्वयः समर्थे शूरवीर इवाह्नां सुदिनत्वे विदथे जातो वर्द्धमानो जायते यो मनीषा अपसः कुर्वन् देवया युक्तो विप्रो वाच-मुदियर्त्ति तं धीरा आ पुनन्ति ॥ ५ ॥

भावार्थः - श्रत्रत्र वाचकलु • -- तेषामेव सुदिनं भवति ये विद्यासु-द्यित्ते संग्रह्म विद्यांसो जायन्ते यथा शूरवीरा दृष्टान् विजित्य घना-चैश्वर्येण सर्वतो वर्धन्ते तथैव विद्यया विद्यान् वर्धते ॥ ५ ॥

पद्रिं:—जो (समयें) युद्ध में शूरवीर पुरुष के समान (अह्नाम्)
दिनों के (सुदिनत्वे) सुन्दर दिनों के होने में (विदयें) विज्ञान सम्बन्धी
व्यवहार में (जात ) प्रसिद्ध (वर्द्धमान ) वदना हुआ (जायने) उत्यन्न
होता है। जो (मनीषा) बुद्धि से (अपसः) कमों को करना हुआ (देवयाः)
विद्धानों का पूजन करने वाला नियनात्मा (विप्र ) समस्त विद्याओं से युक्त
बुद्धिमान् जन (वाल्यम्) शुद्ध वाणीं को (उन्,इयान्) प्राप्त होता है उस को
(धीराः) बुद्धिमान् जन (आ, पुनन्ति) अन्छे प्रकार पवित्र करते हैं॥ ५॥

भितिथि: — इस मन्त्र में वाचकलु० — उन्हीं का मुदिन होता है जो विद्या क्यार उत्तम शिचा का संग्रह कर विद्वान् होने हैं। जैसे शूर्ग्वीर पुरुष दुष्टों को जीत के धनादि ऐश्वर्ष्य के साथ सब ग्रीर से बढ़ते हैं वैसे ही विद्या से विद्वान् बढ़ते हैं। ५॥

मनुष्यैः के ग्राह्यास्त्याज्या वेत्याह ॥

मनुष्यों को किन का ग्रहण वा त्याग करना चाहिये इस वि० ॥

यान्वो नरों देवयन्तों निमिम्यु र्वनंस्पते स्वधि-तिर्वा ततक्षं । ते देवासः स्वरंवस्तस्थिवांसं: प्रजा-वंदुस्मे दिधिषन्तु रत्नंम् ॥ ६ ॥ यान् । वः । नरः । देवऽयन्तः । निऽमिन्यः । वर्नस्पते। स्वऽधितिः । वा । तुत्ततं । ते । देवासंः । स्वरंवः। तुस्थि-ऽवांसंः । प्रजाऽवंत् । ष्रुस्मेऽइति । दिधियन्तु । रत्नम् ॥६॥

पदार्थः—(यान्)(वः) युष्मान् (नरः) नायकाः (देव-यन्तः) कामयमानाः (निमिन्युः) नितरां मिनुयुः (वनस्पते) वनानां पालक (स्वधितिः) वज्ञः (वा) (ततत्त्व) तत्त्वति (ते) (देवासः) विद्दांसः (स्वरवः) स्वकीयो रवो विद्याप्रज्ञापकः शब्दो येषान्ते (तस्थिवांसः) स्थिग्प्रज्ञाः (प्रजावत्) प्रजा विद्यन्ते यस्मिस्तत् (त्रप्रसे) त्रप्रसम्भप् (दिधिषन्तु) उपदिशन्तु (रत्नम्) धनम्। रत्नमिति धननाः निद्यं २। १०॥ ६॥

त्र्यन्वयः हे नरो यान्वो देवयन्तो निमिन्युस्ते स्वरवस्तिस्थवां-सा देवासो भवन्तोऽसमे प्रजावद्रत्न दिधिषन्तु । वा हे वनस्पते यथा स्वधितिमेंघं ततच्च तथा त्वं दुष्टतां तच्च ॥ ६ ॥

भावार्थः - त्र्यत्र वाचकलु॰ - हे मनुष्या येषां सङ्गेनान्ये सभ्या विहांसः स्युस्तेषामेव सङ्गं यूयमापि कुरुत येषा समागमेन दुर्व्यस-नानि वर्धेरस्तान् सर्वे त्यजन्तु ॥ ६ ॥

पद्धि:—हे (नरः) नायक लोगो (यान्, वः) जिन तुम को (देव-यन्त ) कामना करते हुए जन (निमिन्युः) निरन्तर मान करें। (ते) वे (स्तरवः) अपने विद्या बोधक शब्दों से युक्त (तिश्ववांसः) स्थिर बुद्धि वाले (देवासः) आप विद्यान् लोग (अस्मे) हमारे (प्रजावन्) प्रजावान् (रस्नम्) धन का (दिधिषन्तु) उपदेश करें। (वा) अथवा हे (वनस्पते) बनों के रक्षक पुरुष जैसे (स्थितिः) बज्ज मेघ को (तत्त्व) काटता है वैसे आप बुष्टता को काटो॥ ६॥ भविश्वि:-इस मन्त्र में वाचकलु०-हे मनुष्यो जिन के संग से अन्य जन सभ्य विदान् हों उन्हीं का संग तुम लोग भी करो। जिन के समागम से दुर्व्यसन बढ़े उन को सब लोग त्याग देवें॥ ६॥

> त्र्राथ विद्यया किं भवतीत्याह॥ सब विद्या से क्या होता है इस विशा

ये वृक्णासो ऋधि क्षमि निर्मितासो यतस्त्रंचः।

ते नों व्यन्तु वार्यंन्देवत्रा चेत्रसाधंस:॥ ७॥

ये । वृक्णासंः । अधि । चिमि । निऽमितासः । यृतऽ-स्रुचः। ते। नः। व्यन्तु । वार्घ्यम् । देवऽत्रा । चेत्रऽसाधंसः ॥७॥

पदार्थः—( ये ) ( टक्णासः ) छिनाविद्याः ( त्र्राघि ) (त्त्रामि) प्रिधिव्याम् ( निमितासः ) नित्यमितज्ञानाः ( यतस्रुचः ) यतास्रुग् यज्ञसाधनं यस्ते ऋत्विजः ( ते ) ( नः ) त्र्रासमाकम् ( व्यन्तु ) प्राप्तवन्तु ( वार्ष्यम् ) वर्त्तुमई विज्ञानम् ( देवत्रा ) देवेषु विद्दत्स् ( त्रेत्रसाधसः ) ये त्रेत्राणि साधुवन्ति ते ॥ ७ ॥

त्रुन्वयः ये दक्णासो निमितासो यतस्रुचः तम्यि वर्त्तन्ते ते देवता त्रेत्रसाधसो नो वार्य्य व्यन्तु ॥ ७ ॥

भावार्थः—यथा कुठारेण छिना रचा न रोहान्त तथैव विद्यया चीणा ऋविद्या न वर्द्धते ॥ ७ ॥

पद्धः—(ये) तो ( वृक्णासः ) अविद्या से पृथक हुए ( निःसिनासः ) सदैव सत्य २ ज्ञान वाले (यनस्तुच ) जिन्हों ने यज्ञ साधन नियत किया और ( क्षमि ) (अधि) पृथिवी पर वर्त्तमान हैं (ते) वे (देवत्रा) विद्वानों में (चित्रसाधसः) खेतों को साधने वाले (नः) हमारे ( वार्य्यम् ) स्वीकार के योग्य ज्ञान को (व्यन्तु) प्राप्त हो ॥७॥ भावार्थ:—तेंसे कुल्हाड़े से काटे हुए वृद्ध फिर नहीं जमते वैसे ही विद्या से नए हुई अविद्या नहीं बढ़ती॥ ७॥

पुनस्तमेवाहिंसाधर्मोजतिविषयमाह॥ फिर उसी महिंसाधर्म की उन्नति के वि०॥

श्रादित्या रुद्रा वसंवः सुनीथा दावाक्षामां पृथिवी श्रुन्तरिक्षम् । सृजोषंसो युज्ञमंवन्तु देवा ऊर्ध्व कृंएवन्त्वध्वरस्यं केतुम् ॥ ८॥

भादित्याः । रुद्राः । वसंवः । सुऽनीथाः । द्यावाचामां । पृथिवी । अन्तरिंचम् । सुऽजोपंसः । युज्ञम् । अवन्तु । देवाः। कुर्ध्वम् । कुण्वन्तु । अध्वरस्यं । केतुम् ॥ ८॥

पदार्थः—( त्र्रादित्याः ) हादश मासाः (रुद्राः ) प्राणाः ( व-सवः) पृथिव्यादयः ( सुनीथाः ) सुप्रुसङ्गृताः ( यावाचामा ) सूर्य भूमी ( पृथिवी ) विस्तीर्णे ( त्र्रान्तरिचम ) त्र्राकाशम् ( सजी-षसः ) समानप्रीतिसेवनाः ( यज्ञम् ) सर्व सह्यवहारं ( त्र्रावन्तु ) रचन्तु ( देवाः ) कामयमानाः (ऊर्ध्वम्) उच्छितमुत्कृष्टम् (कृएव नतु ) ( त्र्राध्वरस्य ) त्र्राहिंसनीयस्य ( केतुम् ) प्रज्ञाम् ॥ ८ ॥

त्र्यन्वय:—हे मनुष्या यथादित्या रुद्रा वसवः प्रथिवी द्यावात्ता-मा त्र्यन्तरित्त च सजोषसः सुनीथा यज्ञं वर्द्धयन्ति तथा सजोषसो देवा यज्ञमवन्त्वध्वरस्य केनुमूर्ध्वं क्रएवन्तु ॥ ८ ॥

भावार्थः — त्रप्रत्र वाचकलु॰ — हे विद्दांसो यथा मासाः प्राणाः पृथिन्यादयश्च पदार्थाः सहानुभूत्या वर्त्तन्ते तथैव सर्वैः सर्वैः सह प्रीतिमुत्पाद्य विज्ञानं वर्धयित्वाऽहिंसाधर्मस्योजितः कार्य्या ॥ ८ ॥

पद्धिः—हे पनुष्यो जैसे ( आदित्याः ) वारह मास ( रुद्वाः ) प्राण् ( वसवः ) पृथिवी आदि ( पृथिवी ) विस्तारपुक्त ( द्यावाद्धामा ) सूर्य्य और भूमि तथा ( अन्तरिद्धम् ) आकाश ये सब (सत्तोषसः) सब के साथ समान प्रीति के सेवक ( सुनीथाः ) सुन्दर संगति को प्राप्त ( पत्तम् ) यज्ञ को (वर्ष्ध- पन्ति ) बढ़ाने हें वैसे ( सज्ञोषसः) समान प्रीति वाले ( देवाः ) कामना करते हुए विद्वान् यज्ञ की ( अवन्तु ) रक्षा करे ( अध्वरस्य ) रक्षा योग्य धर्म की ( केतुम् ) बुद्धि को ( कर्ध्वम् ) उत्तेतित ( रूप्वन्तु ) करें ॥ ८ ॥

भविशे:--इस मंत्र में वाचकलु०--हे विदानो जैसे महीने प्राण् और पृथिवी सादि पदार्थ सविरुद्धना के साथ वर्तमान रहते हैं वैसे ही सब को सब के साथ प्रीति उत्पन्न कर विज्ञान बढ़ा के सहिसाधर्म की उन्नित करनी चाहिये॥ ८॥

> पुनः के पूर्ण सुखमाप्नुवन्तीत्याह ॥ फिर कीन पूर्ण सुख को प्राप्त होते हैं रम वि०॥

हंसाइव श्रेणिशो यतानाः श्रुका वसानाः स्व-रेवो न त्रागुः । उत्तीयमानाः कृविभिः पुरस्तां-हेवा देवानामपि यन्ति पार्थः ॥ ९ ॥

हुंसाःऽइंव । श्रेणिऽशः । यतानाः । शुक्रा । वसानाः । स्वरंवः । नुः । भा । भृगुः । उत्ऽनियमानाः । कृविऽभिः । पुरस्तात् । देवाः । देवानाम् । भपि । यनित् । पार्थः ॥ ९ ॥

पदार्थः—( हंसाइव ) यथा पिताविशेषाः ( श्रेणिशः ) कत-श्रेणयो विहितपङ्क्तयः ( यतानाः ) प्रयतमानाः ( शुक्रा ) शुक्रा-एयुटकानि ( वसानाः ) त्र्राच्छादयन्तः ( स्वरवः ) सुस्वरान् सवमानाः (नः) त्र्रास्मान् ( त्र्रा ) समन्तात् (त्र्रागुः) प्राप्नुवन्ति (उनीयमानाः) उत्क्रष्टान् गुणान् प्रापयन्तः (कविभिः) मेधाविभिः (पुरस्तात् )प्रथमतः (देवाः ) दिव्यगुणकर्मस्वभावा विपश्चितः

(देवानाम्) विदुषाम् (त्र्प्रापि) (यन्ति) गच्छन्ति (पाथः) मार्गम्॥९॥

त्र्रन्वयः - ये देवाः श्रोणिशो यतानाः शुक्रा वसानाः स्वरवो हंसाइव न उनीयमानाः पुरस्तात्कविभिः सह वर्त्तमानानां देवानां पाधोपि यन्ति तेष्यस्मानागः ॥ ९ ॥

भावार्थ: - ऋत्रोपमालं ॰ - ये हंसाइव संहता भूत्वा प्रयत्नेन सर्वानुचीय स्वयमुचताः सन्त ऋाप्तमार्गं गत्वा वीर्घ्यं वर्धयन्ति त एव पुष्कलं सुखमश्चवते ॥ ९ ॥

पद्धः—तो (देवाः) उत्तम गुण कर्म खभाव वाले पण्डित लोग (श्रेणिशः) पंक्ति बांधे (यनानाः) पत्न करने और (शुक्ताः) जलों को (वसानाः) माच्छादन करने हुए (स्वरवः) सुन्दर स्वरों का सेवन करने हारे (हंसाइव) हंसों के तुन्य दर्शनीय (नः) हम को (उन्नीयमानाः) उत्तम गुणों को प्राप्त करने हुए (पुरस्तान्) पहिले से (कविभिः) बुद्धिमानों के साथ वन्तेमान (देवानाम्) विद्वानों के (पाथः) मार्ग को (अपि, यन्ति) चलते हें वे भी हम को (आ, अगः) अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं ॥९॥

भावार्थ:-इस मंत्र में उपमालं०-तो हंसों के तुल्प मिल के प्रयक्ष से सब की उन्नित कर अपने आप उन्नित को प्राप्त हुए आप्त सत्यवादियों के मार्ग में चल के पराक्रम बढ़ाते हैं वे ही पूर्ण सुख को भोगते हैं॥ ९॥

पुनः के विद्वांसः सत्कारमाप्रवन्तीत्याह ॥ फिर कौन विद्वानु जन सत्कार पाते हैं इस वि०॥

श्टङ्गाणीवेच्छुङ्गिणां संदंदश्चे चुपालंवन्तुःस्वरंवः

ष्टिथिव्याम् । वाघिद्गिर्वा विह्वे श्रोषंमाणा श्रम्माँ श्रंवन्तु एतुनाज्येषु ॥ १० ॥ शृङ्गिणिऽइव । इत् । शृङ्गिणाम् । सम्। दृष्टुश्रे । चुषा-लंऽवन्तः । स्वरंवः । षृधिव्याम् । वाधत्ऽभिः । वा । विऽ-हवे।श्रोषंमाणाः। अस्मान्। अवन्तु । ष्टतनाज्येषु॥ १०॥

पदार्थः—( ज्ञृङ्गाणीव ) ( इत् ) एव ( श्रृङ्गिणाम् ) महिषा-दीनाम् ( सम् ) सम्यक् (ददश्रे ) दश्यन्ते (चषालवन्तः ) बह-वश्यपाला भोगा विद्यन्ते येषान्ते ( स्वरवः ) प्रशंसकाः ( प्रथि-व्याम् ) भूमौ ( वार्घाङः ) ऋत्विग्मिः ( वा ) पत्तान्तरे ( विहवे ) विशेषेण ह्वयति शब्दयति यस्मिस्तिस्मिन् (श्रोषमाणाः ) शृणवन्तः । श्रित्र वाच्छन्दसीति दित्वाभावः ( श्रास्मान् ) ( श्रवन्तु ) ( प्रतना-ज्येष् ) सङ्ग्रामेषु ॥ १०॥

अन्वयः ये चपालवन्तः स्वरवो विहवे श्रोपमाणा वाघाइः सह वर्त्तमानाः पृथिन्यां शृङ्गिणां शृङ्गाणीव संददश्चे त इत्पृतना-ज्येषु वेतरेषु न्यवहारेष्वस्मानवन्तु ॥ १०॥

भविथः - त्र्यतोपमालं - - ये बहुश्रुता विद्दांसः स्वात्मवत्सर्वात् पालयन्ति ते सुकीच्यीत्तमाङ्गे मस्तके संस्थितानि पश्चानां शृङ्गाणीव योग्यपदवीं प्राप्य संसारे स्तूयमानाः सर्वैः सत्कियन्ते ॥ १० ॥

पद्धि:—जो (चवालवन्तः) बहुन भोगों वाले (स्वरवः) प्रशंसक लोग (विहवे) विश्वष कर जहा पठन पाठनादि का शब्द करते उस स्थान में (श्रोष-माणाः) सुनने हुए (वाघद्धिः) ऋत्विज्ञों के साथ वर्ज्ञमान (पृथिन्याम्) पृथिवी पर (शृङ्गिणाम्) भेंसा आदि के (शृङ्गाणीव) सींगों के तुल्य के (संदद्दश्रे) सम्यक् दीख पडते हैं वे (इत्) ही (पृतनाज्येषु) संग्रामों (वा) अथवा अन्य न्यवहारों में (अस्मान्) हम को (अवन्तु) रिखत करें विश्वा भिविधि:—इस मन्त्रमें उपमालं ० — तो बहुश्रुत विद्वान् लोग अपने आत्मा के तुल्य सब की रक्षा करते हैं वे उत्तम कीर्त्ति से श्रेष्ठाङ्ग मन्त्रक मे वर्त्तमान सब पशुर्आों के सींगों के तुल्य उत्तम पद को प्राप्त होकर संसार में स्तुति किये हुए के सत्कार को प्राप्त होते हैं ॥ १०॥

> त्र्रथ ब्रह्मचर्घानुष्ठानेन कि भवतीत्याह ॥ अब ब्रह्मचर्ष के अनुष्ठान से क्या होता है इस वि०॥

वर्नस्पते शतवंरशो वि रौह सहस्रंवरशा वि व्यं रुहम । यं त्वाम्यं स्वधितिस्तेजंमानः प्रणि-नायं महते सौभंगाय ॥ ११ ॥ व० ४॥

वर्नस्पते । शतऽर्वन्दाः । वि । रोह् । सहस्रंऽवन्दाः । वि । व्यम् । रुहेम् । यम् । त्वाम् । श्रयम् । स्विधितिः । तेजमानः । प्रुऽनिनायं । महते । सौभंगाय ॥ ११ ॥ व०४॥

पदार्थः—( वनस्पते ) वनस्पतिरिव वर्त्तमान ( इातवल्झाः ) इातानि वल्झा ऋंकुरा यस्य सः ( वि ) विद्रापेण ( रोह ) वर्द्धयस्व (सहस्रवल्झाः ) सहस्रांकुरा वनस्पतय इवाङ्गोपाङ्गेः सह वर्त्तमानाः ( वि ) (वयम् ) (रुहेम ) वर्द्धेमहि (यम् ) (त्वाम् ) (ऋयम् ) (स्वाधितिः ) वञ्रः (तेजमानः ) तीक्षणीकृतः ( प्रणिनाय ) प्रकर्वेण प्रापय (महते ) (सोभगाय ) शोभनस्य धनस्य भावाय॥१ १॥

अन्वयः हे बनस्पते यथा शतवल्शो वंशादि छ विशेषो वर्धते तथा त्वं विरोह सुखं प्रणिनाय च यथा सहस्रवल्शा दूर्वादयो वर्द्धन्ते तथैव वयं विरुहेम यथाऽयं तेजमानः रवाधितिर्विद्युन्महते सौभगाय यन्त्वां वर्धयित तं वयमपि वर्धयेम ॥ ११॥

भावार्थः — ऋत्रत्र वाचकल् ० — ये मनुष्या ब्रह्मचर्यविद्यासुक्षि-द्वाधर्मपुरुषार्थेर्युक्ताः सन्तः कार्य्यसिद्धये प्रयतन्ते ते वंशादयो रद्वाइव सर्वतो वर्द्धन्ते यथा सुतीक्ष्णैः शस्त्रैः शतून् साठिजत्याऽजा-तशत्रवः सन्ति तान् विद्यन्मेघिमव शतुदलानि दग्धुं समर्था भूत्वा महदैश्वर्यं जनयेयुरिति ॥ ११॥

त्र्प्रत्र विद्वच्छ्रोत्रियब्रह्मचारिगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गतिरस्तीति वेद्यम् ॥

इत्यष्टमं सूक्तं चतुर्थी वर्गश्र समाप्तः॥

पद्रियः—हे (वनस्पते ) वनस्पति के समान वर्त्तमान परोपकारी सज्जन जैसे (वातवल्यः ) सेकडो अंकुर वाला वांस आदि उन्न विशेष बढता है वैसे आप (वि,रोह) वृद्धि को प्राप्त हूनिये और मुख को (प्रिणानाय ) उत्तम प्रकार से प्राप्त की जिये । जैसे (सहस्रवल्याः) हजारो अंकुर वाले वनस्पतियों के नुल्य सामोपाग वर्त्तमान दुर्वा आदि बढते हैं वैसे ही (वयम् ) हम लोग (वि,रुहेम) विशेष कर बढ़ें । जैसे (अयम् ) यह (तेजमान ) तीक्षण किया (स्विधिति ) वज्जरूप विद्युत् अपि (महने ) बड़े (सीभगाय ) सुन्दर धन होने के लिये (यम् ) जिस (त्वाम् ) आप को बढ़ाना है वैसे हम लोग भी बढावें ॥११॥

भिवार्थ: — इस मन्त्र मे वाचकलु० — जो मनुष्य ब्रह्मचर्य विद्या सुशिचा धर्म सौर पुरुषार्थों से पुक्त हुए कार्य सिद्धि के अर्थ प्रयत्न करते है वे वांस आदि चचो के तुल्प सब भोर से बढ़ने हैं। जैसे सुन्दर तीक्ष्ण शास्त्रों से वाजुर्सों को जीत के सजातशत्र होते हैं उन को जैसे विद्युत् मेघ को वैसे शतुद्दों को जलाने को समर्थ हो के महान् ऐश्वर्ष्य को उत्पन्न करें॥ ११॥

इस सूक्त में विद्वान् वेद्पाठी और ब्रह्मचारी के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिये॥

यह ऋाउवां सूक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ।

न्त्रथ नवर्चस्य नवमसूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः । त्र्राप्तिर्देवता ।
१ । १ बृहती । २ । ५ । ६ । ७ निचृद्धृहती । ३ ।
८ विराट् बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः । १
स्वराट् पङ्किश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥
त्राथ मनुष्येरहिंसाधमी ग्राह्म इत्याह ॥
अब नव ऋचा वाले नवमे सुक्त का आरम्भ है उस के प्रथम यन्त्र में
मन्ष्यो की अहिंसा धर्म का ग्रहण करना चाहिये इस वि॰ ॥

सखायस्वा वर्षमहे देवं मर्त्तास ऊतये । ऋषां नपातं सुभगं सुदीदितिं सुप्रतूर्तिमनेहसंम् ॥१॥ सखायः । खा । बर्महे । देवम् । मर्त्तासः । ऊतये । अपाम् । नपातम् । सुऽभगंम् । सुऽदीदितिम् । सुऽप्रतूर्तिम् । अनेहसंम् ॥ १ ॥

पदार्थः—( सखायः ) सुहृदः सन्तः ( त्वा ) त्वाम् ( वर्षः ) रणुयाम ( देवम् ) विद्यांसम् ( मर्त्तासः ) मननशीला मनुष्याः ( उत्तये ) रज्ञणाय ( अप्राम् ) प्राणाना मध्ये ( नपानम् ) ज्ञात्मत्वेन नाशरहितम् ( सुभगम् ) उत्तमेश्वर्यम् (सुदीदितम्) विद्याविनयप्रकाशयुक्तम्। दीदयतीति ज्वलाति कर्मा निद्यं । १६ ( सुप्रतूर्तिम् ) सुष्ठु प्रकृष्टा तूर्तिः शीव्रता यस्मिरतम् ( अनहसम् ) अहन्तारम् ॥ १॥

अन्वयः हे उपदेशक मर्तातः सखायो वयमूत्रये श्रपां नपा-तमनेहसं सुप्रतृत्तिं सुदीदितिं सुभगं देवं त्वा वर्षमहे ॥ १ ॥

भावार्थः - मनुष्यैर्विद्यादिसौभाग्यजननाय सुरुद्रावमाश्रित्या-तस्य विदुषः शरणं गत्वाऽहिंसाधर्मः सङ्ग्रहीतव्यः ॥ १ ॥ पद्र्थि:—हे उपदेशक सङ्जन ( यर्जासः ) यननशील ( सलाय. ) मित्र हुए हम लोग (कतये) रह्या आदि के लिये ( अपाम् ) प्राणों के बीच ( नपानम् ) आत्मभाव से नाशरहित ( अनेहसम् ) न यारने हारे ( सुप्रतूर्तिम् ) सुन्दर शिव्रता पुक्त ( सुदीवितिम् ) विद्या और विनय के प्रकाश से युक्त ( सुभगम् ) उत्तम ऐश्वर्य वाले ( देवम् ) विद्यान् ( त्वा ) आप को (वर्महे) स्वीकार करें ॥ १ ॥

भावार्थ: — मनुष्यों को चाहिये कि विद्यादि सौभाग्य जानने के लिये पित्रभाव का साश्रय कर सौर साम सत्य वक्ता विद्वान् के शरण को प्राप्त हो के सहिंसाधर्म का संग्रह करे॥ १॥

विद्यार्थी कं प्राप्य सुर्वीभवतीत्याह ॥ विद्यार्थी किस को पाकर सुबी होता है इस वि०॥

कार्यमानो वना त्वं यन्मातृरजगन्नपः। न तत्ते अग्ने प्रमुषे निवर्तनं यद्द्रे सन्निहाभवः॥ २॥

कार्यमानः । वना । त्वम् । यत् । मातः । भर्जगन् । भ्रपः । न । तत् । ते । भ्रग्ने । प्रऽमृषे । निऽवर्त्तनम् । यत् ।

दूरे। सन्। इह। भभंवः॥ २॥

पदार्थः—(कायमानः) श्रध्यापयनुपिदशन् वा (वना) वनानि याचनीयानि (त्वम्) (यत्) यतः (मातः) मानर इव पालिकाः (श्रजगन्) प्राप्नुयाः (श्रपः) प्राणान् (न) (तत्) तस्मात् (ते) तव (श्रप्ने) शुभगुणैः प्रकाशमान (प्रमृषे) सुखैः संयोज्षेः (निवर्त्तनम्) श्रन्यायाचरणात्पृथग्भवनम् (यत्) यस्मात् (दूरे) (सन्) (इह्) (श्रभवः) भवेः ॥ २॥

श्रन्वयः हे त्र्रप्ते कायमानः सँस्त्वं यन्मातृरपोऽजगन्यसिव-र्त्तनं दूरे प्रिचिपेर्मङ्गलायेहाभवस्तत्तस्माचे सकाशादहं वना प्रमृषे मत्तस्त्वं दूरे न भवेः ॥ २ ॥

भावाथ: यथा तृषातुरो जलं प्राप्य तृप्यति तथैवाप्तमध्या-पकमुपदेशकं वा लब्ध्वा विद्याभिलाषी सर्वतः सुखी भवति ॥२॥

पद्रार्थ:—हे (स्रवे) गुभगुणों से प्रकाशमान सज्जन (कायमानः)
पढ़ाने वा उपदेश करते (सन्) हुए (त्वम्) स्नाप (यत्) जिस से (मातृः)
मातासों के नुल्य रक्षक वा प्रिय (स्रयः) प्राणों को (स्रजगन्) प्राप्त होवें।
सौर (यत्) जिस से (निवर्त्तनम्) सन्यायाचरण से पृथक् होने को (दूरे)
दूर फेंकिये सौर मंगज के सर्थ (इह ) यहां (समवः) हूजिये (तत्) इस
से (ते) स्नाप से में (वना) मांगने पोग्य पदार्थों को (प्रमुषे) सुखों से
संयुक्त करूं सीर मुक्त से साप दूर न हूजिये॥ २॥

भ[व]र्थ:-- तेसे प्यासा जन जल को पा के नृप्त होता वैसे ही स्नाम अध्या-पक स्रोर उपदेशक को निद्यार्थी जन प्राप्त हो के सब स्रोर से सुखी होता है ॥२॥

श्रथ के जगित पूज्या भवन्तीत्याह ॥

मह कीन मनुष्य तगर् मे पूज्य होने हैं हम वि०॥

श्रिति तृष्टं वंविचिथाथैव सुमनां श्रिसि। प्रप्रान्ये

यन्ति पर्यन्य श्रांसिते येषां सुरूषे श्रिसि श्रितः ॥ ३॥

मिति । तृष्टम् । वृविचिथ् । मर्थ । एव । सुऽमनाः ।

मिति । प्रश्रं । मन्ये । यन्ति । परि । मन्ये । मास्ते ।

येषांम् । सुरूषे । मस्ते । श्रितः ॥ ३॥

पदार्थः ( श्रात ) ( तृष्टम् ) पिपासितम् ( ववित्तथ ) वोढु-मिच्छ ( श्रथ ) ( एव ) ( सुमनाः ) प्रसनिचत्तः ( श्रासि ) (प्रप्न) प्रकर्षेण (स्त्रन्ये) (यन्ति) गच्छन्ति (परि) सर्वतः (स्त्रन्ये) इतरे (स्त्रासते) उपविद्यान्ति (येषाम्) (सख्ये) सख्युर्भावे कर्माणि वा (स्त्रसि) (श्रितः)॥ ३॥

श्रन्तय: —हे विद्वन् यतस्त्वं तृष्टं ववित्तथाऽथ सुमना एवासि येषां सख्ये त्वं श्रितोऽसि तेषां मध्यादन्ये प्रप्रातियन्ति । श्रन्ये पर्धा-सते ॥ ३ ॥

भावार्थः —ये मित्रभावेन तृषातुराय जलमिव विद्यामिच्छवे विद्यां दत्वा प्रसनात्मानं कुर्वन्ति त एव जगत्पूज्या भवन्ति ॥ ३ ॥

पद्धि:—हे विद्वान् जन जिस कारण आप (तृष्टम्) प्यासे को (तव-क्षिथ) प्राप्त करने चाहते (अथ) अश्रवा (सुमनाः) प्रसन्न चित्त (एव) ही (असि) हैं । तथा (पेषाम्) जिन की (सख्ये) मित्रवा वा मित्र कर्म में आप (श्रिवः) संयुक्त (असि) है उन मे से (अन्ये) अन्य लोग (प्रप्र, आति, यन्ति) विद्योष कर अत्यन्त प्राप्त होते तथा (अन्ये) अन्य लोग (परि, आसते) सब और से बेठते हैं ॥ ३॥

भ विर्धः -- जो लोग मित्र भाव से प्यासे के लिये जल के नुरुप विद्या चाइने वाले के अर्थ विद्या दे कर प्रसन्न रूप करने हैं वे ही जगत् में पूज्य होने हैं ॥ ३॥

पुनः पाखिरिडनः कथं दूरी भवन्तीत्याह ॥ फिर पाखण्डी लोग कैसे दूर होने हैं इस वि०॥

र्डे यिवांसमिति स्त्रिधः शश्वंतीरितं सश्चतः । श्रन्वीमित्वन्दन्निचिरासौ श्रुद्धहो श्रुप्सु सिंहिमिव श्रितम् ॥ ४ ॥ र्डे यिऽवांसम्। स्रति। सिर्धः। शर्श्वतीः। स्रति। स्थतः। सर्नुं। र्डेम्। स्रिवन्दन्। निऽचिरासः। सदुहंः। सप्ऽसु। सिंहम्ऽईव। श्रितम्॥ ४॥

पदार्थः - (ईयिवांसम् ) प्राप्तवन्तम् ( त्र्राति ) ( स्निधः ) त्र्रातिसहनज्ञीलाः ( ज्ञाश्वतीः ) सनातन्यः ( त्र्राति ) ( सश्चतः ) समवेताः ( त्र्रानु ) ( ईम् ) ( त्र्राविन्दन् ) लभेरन् ( निचि-रासः ) निश्चयेन चिरन्तन्यः प्रजाः ( त्र्रप्रदुहः ) द्रोहराहिताः (त्र्रप्रुपु) जलेपु ( सिंहमिव ) व्याद्यमिव ( श्वितम् ) सेवमानम् ॥ ४ ॥

श्रन्वयः —हे मन्ष्या श्राति स्त्रिधः शश्वतीरति सश्रतो निचि-रासोऽद्रहः प्रजा ईियवासमप्सु श्रितं सिंहमिवेमन्वविन्दन् ताः सुखिनीर्यूयं विजानीत ॥ ४॥

भावार्थः - यथा सिंहं दृष्ट्वा मृगादयः पलायन्ते तथैव सुद्धा-चिता विदुर्धाः प्रजाः समीदय पाखिएडनो विलीयन्ते ॥ ४ ॥

पदार्थः —हे मनुष्यो (अति, स्त्रिषः) अनिसहन शील (शश्वतीः) सना-नन (अति, सश्चतः) अत्यन्त आपस में मिले हुए (निचिरासः) निश्चय से प्राचीन (अद्गुहः) द्रोह रहित प्रजा जन (ईियवांसम्) प्राप्त होते हुए (अप्सु) जलों में (श्रितम्) आश्रित (सिहमित्र) , सिंह के तुन्य (ईम्, अनु, अविन्दन्) सब और से अनुकूल प्राप्त हों उन को तुम लोग सुख भोगने वाले जानो ॥ ४॥

भिविथि:--जैसे सिंह को देख के हिएए आदि भाग जाते हैं वैसे ही सुशिचायुक्त विद्वान् प्रजा जनों को देख कर पाखण्डी स्रोग नष्ट आर्थ हो जाने हैं॥ ४॥ पुनरात्मज्ञानविषयमाह ॥ फर मत्यज्ञान वि०॥

समृवांसंमिव त्मनाऽग्निमित्था तिरोहितम् । ऐनं नयन्मातिरिश्वां परावती देवेम्यो मधितं परिं ॥ ५॥ व० ५॥

सस्यातं म्रद्भव । तमनां । म्राग्निम् । हृत्था । तिरःऽहितम् । मा । एनम् । नयत् । मात्रारिश्वां । प्राऽवतः । देवेम्यः । मथितम् । परिं ॥ ५ ॥ व० ५ ॥

पदार्थः—(सस्वांसिनव) प्राप्नवन्तिनिव (त्मना) त्र्यात्मना (त्र्याप्निम् ) पावकम् (इत्था) त्र्यानेन हेतुना (तिरोहितम्) परिच्छिनम् (त्र्या) (एनम्) (नयत्) नयति (मातरिश्वा) वायुः (परावतः) विप्रकृष्टादेशात् (देवेभ्यः) विद्वन्यः (मिथन्तम्) (परि) सर्वतः॥ ५॥

श्रन्वयः हे मनुष्या यथा मातरिश्वा परावतो देवेभ्यो मथितं तिराहितमग्नि सस्त्वांसिव पर्यानयदित्था तमेनं तमना यूयं विजानित ॥ ५ ॥

भावाथे: न्त्रतोपमावाचकलु • —हे मनुष्या यथा प्रयत्नेन मन्थ-नादिना जातमाप्त्रं वायुर्वर्धयित दूरे च गमयित विद्वश्च प्राप्तान् पदार्थान् दहाते नैव तिरोहितान् । एवं ब्रह्मचर्य्यविद्यायोगाभ्यासधर्मा-नुष्ठानसत्पुरुषसङ्गैः साज्ञात्कत ज्ञात्मा परमात्मा च सर्वान् दोषान् दग्ध्वा सुप्रकाशितज्ञानं जनयित ॥ ५॥ पद्धि:—हे मनुष्यो जैसे (मातिरश्वा) वायु (परावतः) हूर देश से (देवेभ्यः) विदानों के लिये (मिथतम्) मन्थन किये (तिरोहितम्) परि-व्छिन (स्थिप्) स्राप्त को (समृवांसिमिव) प्राप्त होते हुए मनुष्य के समान (परि,सा,नयत्) सब स्रोर से सब प्रकार प्राप्त कराता है (दत्था) इस प्रकार दस (एनम्) स्राप्त को (त्मना) सात्मा से तुम लोग विशेष कर जानो ॥ ५॥

भ[व]र्थ:-दस मंत्र में वाचकलु०-हे मनुष्यो केंसे प्रयत्न के साथ मन्थन मादि से उत्पन्न हुए मित्र को वायु बढ़ाता मीर दूर पहुंचाता है तथा मित्र प्राप्त हुए पदार्थों को जलाता है। भीर दूरस्थ पदार्थों को नहीं जलाता। इसी प्रकार ब्रह्मचर्या, विद्या, योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान मोर सत्युक्त्यों के संग से साचान् किया मात्मा मीर परमात्मा सब दोषों को जला के सुन्दर प्रकाशित ज्ञान को प्रकट करता है॥ ५॥

पुनरुपदेशकविषयमाह॥
फिर उपदेशक वि०॥

तन्त्वा मर्ता त्रगरभ्णत देवेभ्यो हव्यवाहन। विश्वा-न्यद्यज्ञाँ त्रंभिपासि मानुषु तव क्रत्वां यविष्ठ्य॥६॥

तम् । त्वा । मर्जाः । अग्रुभ्णत् । देवेभ्यः । हृव्युऽवाह्न । विश्वान् । यत् । यज्ञान् । अभिऽपासि । मानुष् । तवं । कत्वां । यविष्ठाः ॥ ६ ॥

पद्रार्थः—(तम्) (त्वा) (मर्जाः) मरणधर्माणो मनुष्याः (त्र्रगृम्णत) गृह्णन्तु (देवेभ्यः) विद्वन्द्रः (हन्यवाहन) यो हन्यानि ग्रहीतन्यानि प्रापयति तत्सम्बद्धा (विश्वान्) त्र्राविलान् (यत्) यः (यज्ञान्) विद्यादिप्रापकान् न्यवहारान् (त्र्राभि, पासि) सर्वतो रक्षसि (मानुष) मननज्ञील (तव) (कत्वा) प्रज्ञया (यविष्ठ्य) त्र्रातिज्ञायेन ब्रह्मचर्यविद्याभ्यां प्राप्तयौवन॥६॥

त्रानियाः हे मानुष हन्यबाहन यविष्ठय विद्दन यहिश्वान् यज्ञानिमपासि तस्य तव ऋत्वा मर्त्ता देवेम्यस्तं त्वाऽग्रम्सत ॥६॥

भावार्थः —हे मनुष्या यस्योपदेशेन प्रज्ञां प्राप्य समग्राणि सुखानि मवन्तो लभेरन् तं सर्वतः सत्कुरुत ॥ ६ ॥

पद्धिः —हे (मानुष) मननशील (हन्पवाहन) ग्रहण करने पोग्य शास्त्रीय पुक्ति युक्त वचनों को प्राप्त कराने हारे (यिविष्ठय) अन्यन्न ब्रह्मचर्य भौर विद्या के अभ्यास से युवावस्था को प्राप्त उपदेशक विद्वन् (यत्) जो भाष (विश्वान्) समस्त (यहान्) विद्यादि के प्रापक व्यवहारों की (अभि, पासि) सब भोर से रक्षा करते हैं उन (तव) आप की (क्रात्वा) बुद्धि से (मर्त्ताः) मरण धर्म वाले मनुष्य (देवेभ्यः) विद्यानों के लिपे (तम्) उन (स्वा) भाष को (अगृभ्णत) ग्रहण करे॥ ६॥

भ[त[थे:-हे मनुष्यो जिस के उपदेश मे बुद्धि को प्राप्त हो कर समग्र मुर्खों को आप लोग प्राप्त होवें उस का सब ओर से सत्कार करो ॥ ६॥

> पुनर्मनुष्याः कथं सर्वभयाद्रहिता भवन्तीत्याहः॥ फिर मनुष्य कैसे सब भय से रहित होते हैं इस वि०॥

तद्भद्रं तर्व दंसना पार्काय चिच्छदयति । त्वां यदंग्ने पुरावंः सुमासंते सिमद्रमिपशर्वरे ॥ ७॥ तत् । भुद्रम् । तर्व । दंसनां । पार्काय । चित् । छुदु-

यति । लाम् । यत् । भग्ने । पुशर्वः । सम्ऽभासते । सम्ऽ-इदम् । भृषिऽशुर्वरे ॥ ७ ॥

पदार्थः—(तत्) प्रज्ञाजन्यं ज्ञानम् (मद्रम्) भन्दनीयं कल्याण-करम् (तव) (दंसना) दंशनं दर्शनम् । त्र्प्रत्र विभक्तेराकारादेशः (पाकाप) परिपक्तत्वाय (चित्) इव (ख्रदयति) सत्करोति । ख्रदयतीत्यचितिकमी । निषं० ३ । १४ (त्वाम्) (यत्) यतः (अप्रे) अप्रिग्नित प्रकाशात्मन् (पशवः) गवादयः (समासते) सन्यगुपविशन्ति (सामिद्धम्) प्रदीतम् (अप्रिश्विरे) निश्चिते रातावन्थकारे ॥ ७ ॥

श्रन्वयः—हे त्र्रभ्रे यद्ये मनुष्या त्र्रापिशविरे समिद्धमर्भि पशवइव त्वां समासते तेषां पाकायाभिश्विदिव तद्रद्रं तव दंसना छदयति ॥७॥

भावार्थः—न्त्रत्र वाचकलु • —हं मनुष्या यथाऽरएयेऽग्नेरभितः स्थिताः पद्मत्रः सिंहादिभ्यो रिचता भवन्ति तथैव विद्दज्ज्ञानाश्रयो मनुष्यान् सर्वतो भयाद् रज्ञति ॥ ७॥

पद्धि:-हे (असे) असि के तुल्य नेतिस्त (यत्) तो मनुष्य (अपिश्रीतंगं) निश्चित अस्थकार क्रण रात्रि में भी (समिद्धम्) प्रज्वित्ति असि के
निकट तैमे (पश्चतः) मौ आदि पशु शीत निश्चमणार्थ वैसे (स्ताम्) आप
के निवट (समासते) वैद्यते हैं उन के (पाकाय) परिपक्क दृढ़ होने के लिये
असि के (चित्) तुल्य (तत्) उस (अद्भम्) कल्याण हारक बुद्धि से उत्यन्न
ज्ञान को (तव) आप का (दंसना) दुर्शन शास्त्र (उद्याति) बटाता है।।७॥

भावार्थ:—इस यन्त्र में बाचक लु॰—हे यनुषो जैसे बन में सिंग के चारा सोर स्थित हुए पशु सिंह सादि से रक्षित होते हैं वैसे ही विदानों के जान का साश्रप यनुषों की सब सोर के भय से रह्या करता है ॥ ७॥

पुनरीश्वर एव ध्येय इत्याह ॥ फिर क्षिर को ही ध्यान करना चाहिये इस वि०॥

त्रा जुंहोत स्वध्वरं शीरं पावकशीचिपम्। श्राशुं दूतमंजिरं प्रत्नमीड्यं श्रुष्टी देवं संपर्वत ॥ ८॥ मा। जुहोत्। सुऽम्ध्वरम् । शारम् । पावकऽशौचि-षम्। माशुम्। दूतम्। मुजिरम्। प्रत्नम्। ईड्यम्। श्रुष्टी। देवम्। सुपर्यत्॥ ८॥

पदार्थः—(न्न्रा) समन्तात् (जुहोत) गृह्णीत । न्न्रत्र संहितायामिति दीर्घः (स्वध्वरम्) सृष्ट्वहिंसनीयम् (शीरम्) विद्युदूपेण
सर्वत्र शयानम् (पावकशोचिषम्) पवित्रकरदीतिम् (न्न्न्राश्चम्)
सद्योगामिनम् (दूतम्) दूतवहेशान्तरे समाचारप्रापकम् (न्न्न्राजन्तम्) गन्तारं प्रचेतारम् (प्रत्नम्) प्राक्तनम् (ईड्यम्) न्न्रध्यन्वेपणीयम् (श्रृष्टी) सद्यः (देवम्) दिन्यगुणकर्मस्वभावं सर्वीनन्दप्रदम् (सपटर्पत) परिचरत्॥ ८॥

त्रान्वयः हे विद्दांसी यूयं स्वध्वरं शीरं पावकशोचिषमाशुं दून-माजिरं प्रत्नमांड्य विद्युदाख्यं विन्हिमाजुहोत तथैव स्वप्नकाशं सर्वन्न ब्यापकं परमात्मानं देवं श्रुष्टी सपर्घ्यत ॥ ८ ॥

भावार्थः— त्रप्रत्र वाचकलु ॰ — हे मनुष्या यो वियुद्दर् व्यापकः स्वप्रकाशोऽविद्यादिदोषहन्ता सनातनोऽनादिः प्रशंसनीयः परमा-रमाऽस्ति तमेव ध्यायत ॥ ८ ॥

पद्धिः—हे विद्वानो तुम लोग जैसे (स्वध्वरम्) हिंमा न करने योग्य (बीरम्) विद्युत् रूप से सब जगह भरे हुए (पातकवोचिषम्) शुद्ध प्रकाश वाले (आशुम्) शिक्षगामी (टूतम्) टूत के तुन्य देशान्तर में समाचार पहुं-चाने वाले (अजिरम्) फेंकने हारे (प्रस्नम्) प्राचीन (ईड्यम्) खोजने योग्य विद्युत् रूप भिन्न का (आ, तुहोत) अच्छे प्रकार ग्रहण करो वैसे ही स्वयं प्रकाश रूप भवत व्यापक (देवम्) उत्तम गुणकर्मस्वभावयुक्त सब आनन्द देने वाले परमात्मा की (अष्टी) शीन्न (सपर्यत) सेवा करो ॥ ८॥

भावार्थः - इस मन्त्र मे वाचकलु० - हे मनुष्यो तो विजुली के वुम्य व्यापक लयं प्रकाश रूप मविद्यादि दोषों का नाश करने वाला सनातन मनादि काल से प्रशासा करने योग्य परमात्मा है उसी का नित्य ध्यान करो ॥ ८ ॥

> पुनराग्नः किं करोतीत्याह ॥ फिर अभि क्या करता है इस वि०॥

त्रीणि शता वी सहस्राणयृप्ति त्रिंश चं देवा नवं चासपर्यत्। श्रीक्षंत् घृतेरस्त्रंणत् बृहिरंस्मा श्रादिद्योतांरं न्यंसादयन्त ॥ ९ ॥ व० ॥ ६ ॥ त्रीणि । शता । त्री । सहस्राणि । श्राप्तम् । त्रिंशत्।

च । देवाः । नर्व । च । <u>भसपर्ध्य</u>न् । भौर्चन् । धृतैः । भस्तृं-एन् । बर्हिः । <u>भ</u>स्मै । भात् । इत् । होतारम् । नि । <u>भसा</u>-दुयन्तु ॥ ९ ॥ व० ६ ॥

पदार्थः —( त्रीणि ) ( ज्ञाता ) ज्ञातानि ( त्री ) त्रीणि ( सह-स्नाणि ) तत्वानि ( त्र्प्राप्निम् ) पावकम् ( तिंशत् ) ( च ) तयश्व ( देवाः ) प्रथिव्यादयः ( नव ) हिरएयगर्भादयः ( च ) ( त्र्रप्त-पर्यन् ) सेवन्ते ( त्र्र्णोत्तन् ) सिठचन्ति ( घृतः ) उदकैः ( त्र्र्परत-णन् ) ( वर्हिः ) ( त्र्रास्मे ) ( त्र्रात् ) त्र्रानन्तर्ये ( इत् ) एव (होतारम्) त्र्रादातारम् (नि) (त्र्र्रसादयन्त) कार्घ्येषु नियोजयन॥९॥

श्रन्वयः हे विद्वांसो यमि श्रं त्रीणि शता त्री सहस्राणि त्रिंश्च नव च देवा त्र्रसपर्ध्यन् घृतेरौद्यनस्मै विह्रिस्तृणन्तमाद्योतारिम-देव यूयं न्यसादयन्त ॥ ९ ॥ भावाथ: है मनुष्या भवन्तो यस्याश्रये त्रयाखिशात्सहस्राणि त्रे शिश्चातानि हिचत्वारिशक्ष तत्वानि सन्ति य एकः सर्वान् विद्युद्-पेण व्याप्रोति तेनाग्रिना सर्वाणि कार्य्याणि साधुवन्तु ॥ ९ ॥

न्त्रत्राग्निमनुष्यादिगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्ग-तिरस्तीति वेदम् ॥

इति नवमं सूक्तं पष्टो वर्गश्व समाप्तः॥

पदार्थ: के विद्वान् लोगो जिम ( अधिम् ) अधि को ( श्रीणि ) तीन ( श्राता ) सैकड़े ( श्री ) तीन ( सहस्वाणि ) हजार तत्व ( च ) और ( श्रिं- श्रात् ) पृथिवी आदि तीश तथा तीन तेनीश ( च ) और ( श्रव ) नौ हिर- प्यगर्भाद ( देवा. ) दिव्य गुण वाले पदार्थ ( अमपर्यन् ) सेवन करते (घृते.) जलों से ( अन्त्वन् ) सींचते ( अस्में ) इस अधि के लिये ( दार्डिं ) पदार्थ वृद्धि का ( अस्मृणन् ) विस्तार करते उस ( आत् ) विद्या प्राप्ति के पश्चात् ( होतारम् ) आदर करने वाले कार्य साधक ( इन् ) को ही तुम लोग ( नि, असादपन्त ) कार्यों में निरन्तर युक्त करो ॥ ९ ॥

भ[व[र्थः—हे मनुष्यो तिम के आश्रप में तेंतीश हजार तीन सौ वया-लीश नत्व हैं जो एक सब को विद्युन् रूप से व्याप्त है उस आप्रि के आश्रप से आप लोग सब कार्यों सिद्ध करो ॥ ९ ॥

इस सूक्त में अबि अोर मनुष्यादि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति ज्ञाननी चाहिये॥

॥ यह नवमां सृक्त भौर छठा वर्ग समाप्त हुआ ॥

श्राथ नवर्चस्य दशमस्य सूक्तस्य मिश्वामित्र ऋषिः। श्राग्निर्देवता १।५।८ विराडुष्णिक्। ३ उष्णिक्।४।६१७।९

निचृदुिष्णक् छन्दः । ऋषभः स्वरः । २ भुरिग्

गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

श्रथेश्वरः किं करोतीत्याह ॥

सब नो फ्राचा वाले दशमे सूक्त का स्नारम्भ है इस के प्रथम सन्द्रामे इंश्वर क्या करता है इस विषय को कहते हैं॥

त्वामंग्ने मनीषिणाः समाजं चर्पणीनाम् । देवं मर्तास इन्धते समध्वरे ॥ १ ॥

त्वाम् । <u>भग्ने । म</u>नीषिणंः । सम् ऽराजंम् । <u>चर्षणीनाम् ।</u> देवम् । मर्नांसः । इन्धृते । सम् । <u>भध्वरे ॥ १ ॥</u>

पदार्थः—(त्वाम्) त्राग्निरिव वर्त्तमानं परमात्मानम् (त्रप्रग्ने) स्वप्रकाशस्वरूप (मनीपिणः) मनस ईषिणः। त्रात शकन्ध्वादिना परहूपम् (सम्राजम्) सम्राडिव वर्त्तमानम् (चर्षणीनाम्) मनुष्यादि प्रजानाम् (देवम्) सर्वसुखदातारम् (मर्त्तासः) मनुष्याः (इन्धते) प्रकाशयन्ति (सम्) (त्रप्रध्वरे) त्र्राहिंसनीये धन्ये व्यवहारे ॥१॥

अन्वयः हे अप्रे जगदीश्वर मनीषिणो मर्जासो यं चर्षणीनां सम्राजं देवं त्वामध्वरे सिमन्धते तमेव वयमप्युपासीमहि॥ १॥

भावार्थः—त्रत्रत्र वाचकलु ॰ —यथाऽग्निः सूर्घ्यादिह्रपेण सर्व जग-त्रकाञ्योपकत्याऽऽनन्दयति तथैव परमात्माऽन्तर्यामिह्रपेण जिज्ञा-सूनां योगिनामात्मनो विशेषतः सामान्यतः सर्वेषां च प्रकाश्यजगत्स्थैर-सङ्ख्यैः पदार्थेरुपकत्याऽभ्युदयनिःश्रेयससुखदानेन सदैव सुखयति॥ १॥ पद्रिशः—हे ( अप्रे ) स्वयं प्रकाशकृप जगद्दिश्वर ( मनीविषाः ) मनन-शील ( मर्नास' ) मनुष्य जिन ( चर्षणीनाम् ) मनुष्यादि प्रजाओं के ( सम्ना-जम् ) सम्यक् न्यायाधीश राजा ( देवम् ) सद सुख देने वाले ( त्वाम् ) आप को ( अध्वरे ) रच्चणीय धर्मपुक्त व्यवहार मे ( सम्, इन्धने ) सम्यक् प्रका-शित करते हैं । उन्हीं आप की हम भी उपासना करें ॥ १ ॥

भविधि:- इस मन्त्र में वाचकलु - जैसे मित्र सृर्धादि रूप से सब जगन् का प्रकाशित और उपकृत कर आनिन्दन करना है वैसे की परमात्मा अन्तर्धामी रूप से जिज्ञासु योगी लोगों के आत्माओं को विशेष और सामा-न्य से सब के आत्माओं को प्रकाशित कर और जगन् के असंख्य पदार्थों से उपकृत कर इस लोक पर लोक के सुख देने से सदैव सुखी करना है ॥ १॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥
फिर उमी वि०॥

त्वां युज्ञेष्टु विज्ञमग्ने होतांरमीळते । गुोपा ऋतस्यं दीदिहि स्वे दमें ॥ २ ॥

त्वाम् । युज्ञेषुं । ऋत्विज्ञम् । अग्नै । होतारम् । ईळिते । गोपाः । ऋतस्यं । दीदिहि । स्वे । दमै ॥ २ ॥

पदार्थः—(त्वाम्) ( यज्ञेषु ) पूजनीयेषु व्यवहारेषु वा (ऋत्विजम्) ऋत्विग्वत्सुखसाधकम् (त्र्रग्ने) त्र्राविद्यादोषप्रदाहकपरात्मन्
( होतारम् ) सर्वस्य धर्नारम् ( ईळते ) स्तुवन्ति ( गोपाः )
रच्चकाः (ऋतस्य ) सत्यस्य ( दीदिहि ) प्रकाशय (स्वे) स्वकीये
( दमे ) दमनशीले व्यवहारे ॥ २ ॥

त्र्यन्वयः हे त्र्रप्ने जगदीश्वर य ऋतस्य गोपा यज्ञेष्टित्वजं होतारं यं त्वामीळते स त्वं स्वे दमे तान् दीदिहि॥ २॥ भविष्यः -- त्रप्तत वाचकलु ॰ -- हे परमेश्वर ये सत्यभाषणादिल-त्रणं धर्ममनुष्ठायाऽसत्यभाषणादिलत्त्रणमधर्म विहाय त्वां भजन्ति ते भवन्त प्राप्य सदाऽऽनिन्दिता इह वसन्ति ॥ २ ॥

पद्रियः—हे (अग्ने) अविद्यादि दोषों के नाशक जगदीश्वर हो (ऋनस्य) सत्य के (गोपां) रचक विद्वान् लोग (यज्ञेषु) अच्छे व्यवहारों वा यज्ञों में (ऋत्विज्ञम्) ऋत्विज्ञ के तुल्य सुष्यमाधक (होनारम्) मब के धारण करने हारे (लाम्) आप की (इंडन) स्नृति करने हैं सो आप (स्वे) अपने (दमे) विचय क्रय व्यवहार में उन विद्वानों को (दीदिहि) विज्ञान दान दीतिये ॥२॥

भ[व[थे:--इस मन्त्र में वाचकलु०---तो लोग सत्य भाषणादि धर्म का सनुष्ठान कर और समत्य भाषणादि रूप सधर्म को छोड़ के स्राप का भजन करते हैं वे साप को प्राप्त होके मदा सानित्त हुए इस संसार में वसते हैं ॥ २ ॥

> त्र्राथ मनुष्याः कथं सुखानि लभेरनित्याह ॥ अब मनुष्य कैसे सुखों को प्राप्त हों इस वि०॥

स घा यस्ते ददांशाति समिधां जातवेदसे। सो त्रंग्ने धत्ते सुवीर्य्यं स पुंष्यति॥ ३॥

सः । घ । यः । ते । ददांश्वाति । सुम् ऽइधा । जात ऽवैदसे ।

सः । अये । धर्ते । सुऽवीर्घ्यम् । सः । पुष्यति ॥ ३ ॥

पदार्थः -( सः )( घ ) एव । त्र्यत्र ऋचितुनुघेति दीर्घः ( यः ) ( ते ) तुम्यम् ( ददाशाति ) ( समिधा ) सम्यक् प्रदीपकेनेन्ध-नेन सुविज्ञानेन वा ( जातवेदसे ) जातेषु पदार्थेषु विद्यमानाय जातप्रज्ञानाय वा ( सः ) ( त्र्यप्रे ) सर्वस्य प्रकाशक ( धत्ते ) धरति ( सुवीर्ध्यम् ) शोभनं विज्ञानादि धनं पराक्रमं वा ( सः ) ( पुष्पति ) सर्वतः पृष्टो भवति ॥ ३ ॥

अन्वयः—हे स्रग्ने यस्तिमधा जातवेदसे त स्रात्मानं ददाशाति स घ सुवीर्य्य धत्ते स पुष्यति सोऽन्यान् पोषयति च ॥ ३ ॥

भावार्थः -- यथा प्राणिनोऽग्री घृतादिकं प्रक्तिप्य वाय्वादिशुद्धि हारा सर्वाऽऽनन्दं प्राप्नुवन्ति तथैव विद्यांसः परमात्मिन स्वात्मनः समर्प्योऽखिलानि सुखानि लभन्ते ॥ ३ ॥

पद्रिधः -हे ( अप्रे ) मह के प्रकाशक जन ( यः ) जो ( सिमिधा ) सम्यक् प्रकाशक इन्धन वा सुन्दर विज्ञान से ( जानवेद से ) उत्पन्न हुए पदार्थों में विद्यमान वा बुद्धि को प्राप्त हुए ( ते ) आप के लिये आत्मा अपने स्रक्षण को ( ददाशित ) देना प्राप्त कराना है ( स , घ ) वहीं ( सुवीर्ष्यम् ) सुन्दर विज्ञानादि धन वा पराक्रम को ( धने ) धारणा करना ( स ) वह ( पृष्यित ) सब और से पुष्ट होना और ( स ) वह दूसरों को पुष्ट करना है ॥ ३॥

भाविर्थ:—जैसे प्राणी अधि में घृतादि उत्तम द्वन्य का होम कर वायु भादि की शुद्धि होने से सब अपनन्द को प्राप्त होते हैं वैसे ही विद्वान् लोग परमात्मा में अपने आत्मा का समर्पण कर समस्त सुखे। की प्राप्त होते हैं ॥६॥

> त्र्रयोपदेशकरुत्यमाह ॥ स्रव उपदेशक का कर्त्तन्य कहते हैं ॥

स केतुरंध्वराणांम्। प्रिर्देवेभिरागंमत् । श्रुञ्जानः

सुप्त होत्रंभिर्हविष्मंते ॥ ४ ॥

सः । केतुः । भृध्वरार्णाम् । सृद्रिः । देवेभिः । भा । भगमत् । भञ्जानः । सुप्त । होत्वंऽभिः । हृविष्मंते ॥ ४ ॥

पदार्थः—(सः) (केतुः) ध्वज इव प्रज्ञापकः (त्र्प्रध्वराणाम्) त्र्प्रीहंसामयानां यज्ञानाम् (त्र्प्राप्तिः) पावकइव (देवेभिः) दिव्य गुणैः पदार्थेरिव विद्किः (त्र्या) (त्र्यगमत्) त्र्यागच्छेत् (त्र्यञ्जानः) प्रसिद्धो दिव्यान् गुणान् प्रकटी कुर्वन् (सप्त) सप्तभिः पंच-प्राणमनोवृद्धिभः (होत्रभिः) त्र्यादात्रभिः (हविष्मते) प्रशास्तानि हवीषि दातव्यानि यस्य तस्मै ॥ ४ ॥

श्रन्वयः हे विद्वत् यथा स केतुरञ्जानोऽग्निर्देवेभिः सप्त होतृभिः सहाऽध्वराणां हविष्मत श्रागमत्तथा त्वमागच्छ ॥ ४ ॥

भावार्थः - त्रत्रत्र वाचकलु॰ - यथा विज्ञाय संसेवितोऽप्रिर्दिन्यान् गुणान् प्रयच्छति तथैव सेवित्वा त्र्यामा विद्वांसोऽहिंसादिलचणं धर्म विज्ञाप्य दिन्यानि सुखानि श्रोत्यभ्यो ददति ॥ ४ ॥

पद्धि:—हे विद्वन् पुरुष जेमे (सः) वह (केनुः) ध्वता के नुस्प प्रतापक (अञ्जानः) दिन्य गुणों को प्रकट करना हुआ प्रसिद्ध (अग्निः) अग्नि (देवेभिः) दिन्य गुणों वाले पदार्थों के नुस्प विद्वानों और (होनृभिः) प्रहणा करने हारे (सप्तः) पांच प्राणा मन और बुद्धि के साथ (अध्वराणाम्) अहिं मारूप यत्नों के मम्बन्धी (हविष्मते) प्रवास्त देने योग्य पदार्थों बाले जन के लिये (आ, अगमन्) आवे प्राप्त होने अर्थान् अग्निविद्यायुक्त होने वैसे न प्राप्त हो॥ ४॥

भ[व[र्थ:-इस मन्त्र में वाचकलु०-जैसे विज्ञान कर सम्यक् सेवन किया अग्नि दिन्य गुणो को देना है वैसे ही सेवन किये आग्न विद्वान् जन आहें-सादि रूप धर्म को जना कर श्रोताओं के लिये दिन्य सुर्खों को देने हैं ॥४॥

> त्र्रथाध्यापकविद्दत्क्रत्यमाह ॥ अब अध्यापक और विद्वान् के कर्त्तव्य की कहते हैं॥

प्र होत्रें पूर्व्य वचोऽप्तयें भरता दृहत्। विषां ज्योतींषि विश्वंते न वेधसें ॥ ५ ॥ व० ७ ॥ प्र। होत्रै। पूर्वम्। वर्षः। स्रुप्रये। मुर्तु। बृहत्।

विपाम् । ज्योतींपि । बिभ्रंते । न । वेधर्ते ॥ ५ ॥ व० ७ ॥

पदार्थः—(प्र) (होते) त्रादाते (पूर्व्यम्) पूर्वैर्विहिहिरु-पिदिष्टम् (वचः) वचनम् (त्राप्रये) पावकाय (भरत) धरत। त्राप्रते संहितायामिति दीर्घः (वृहत्) महदर्थयुक्तम् (विपाम्) मेधाविनाम्। त्राप्त वाच्छन्दसीति नुडभावः (ज्योतींषि) विद्या-तेजांसि (विश्रते) धर्ने (न) इव (वेधसे) मेधाविने॥ ५॥

त्रुन्वयः—हे विहांसो होतेऽग्रये विपां ज्योतींपिन विश्रते वेधसे वृहत्पूर्व्यं वचः प्रभरत ॥ ५ ॥

भावार्थः - त्र्रातोपमालं ॰ -यथा याजका यज्ञाय घृतादीन् पदा-र्थान् गृहीत्वा सुसंस्कृतानेरिप्नं वर्द्धयन्ति त्रंथवाध्यापकाः साङ्गोपाङ्गाः सर्वा विद्या धृत्वा विद्यार्थिनः श्रोतृश्च तर्पयेयुः॥ ५॥

पद्धिः—हे विद्वज्जनो (होत्रे) प्रहण करने वाले (स्रमये) अभि के (न) समान (विषाम्) उत्तम बृद्धि वालो के (उपोतींथि) विद्या रूप नेजों को (विश्वते) धारण करने हुए (वेधसे) बुद्धिमान् के लिये (बृहत्) महत् प्रयोजन वाले (पृर्व्यम्) प्राचीन विद्वानों से उपदेश किये हुए (वचः) बचन को (प्र, भरत) उपदेश की जिये ॥ ५॥

भावार्थ:-इस मन्त्र में उपमालं - जैसे यह करने वाले यह के लिये घृत आदि पदार्थों से उत्तम प्रकार पूर्वक पकाये हुए अल्लो से अधि की नृद्धि करते है वैसे ही अध्यापक पुरुष अंग और उपांगों के सहित सम्पूर्ण विद्याओं के प्रचार से विद्यार्थी और श्लोनृ हानों को नृप्त करें ॥ ५॥

## पुनस्तमेव विषयमाह॥

फिर उसी वि०॥

श्रुप्तिं वर्द्धन्तु नो गिरो यतो जायंत उक्थ्यः। महे वांजाय द्रविणाय दर्शतः॥ ६॥

भित्रम् । वर्द्धन्तु । नः । गिर्रः। यतः। जायते । उक्थ्यः। महे । वाजाय । द्रविणाय । दुर्शतः ॥ ६ ॥

पदार्थः—( त्र्राग्नम् ) पावकामिव ( वर्धन्तु ) वर्द्धयन्तु । त्र्रत्र व्यत्ययेन परस्मेपदं णिजर्थोऽन्तर्गतः (नः ) त्र्रासमाकम् (गिरः ) सुशिक्तिता वाचः (यतः ) (जायते ) (उक्थ्यः ) प्रशासितो-योग्यो विद्वान् (महे ) महते (वाजाय ) विज्ञानाय (द्रविणाय ) स्थ्र्यर्थाय (दर्शतः ) द्रष्टुं योग्यः ॥ ६ ॥

अन्वयः हे विद्यांसो भवन्तः सिमिझिरिप्रिमिव नो गिरो वर्द्धन्तु यतो महे वाजाय द्रविणाय दर्शत उक्थ्यो जायते॥ ६॥

भावार्थः - त्र्यत वाचकलु • - त्र्यध्यापकोपदेशकैस्तथा प्रयत्नो विधेयो यथाऽध्येतॄणां श्रोतॄणाञ्च सुशिक्षाविद्यासभ्यता वर्धरन् श्रीमन्तश्च स्यः॥६॥

पद्रियः—हे विद्वज्ज्ञनो आप लोग जैसे समिधो से (अदिम्) अदि बढ़ना है वैसे (नः) हम लोगो की (गिरः) उत्तम प्रकार से शिक्षित वाणियों को (वर्धन्तु) वृद्धि करें (पनः) जिस से (पहे ) श्रेष्ठ (वाजाय) विज्ञान और (द्रिविपाय) एश्वर्य के लिपे (दर्शनः) देखते और (उवध्यः) प्रशंसा करने योग्य विद्वान् पुरुष (जायनं) प्रकट होता है ॥ ६॥

भावार्थ:—ास मन्त्र में वासकतु०--- अध्यापक और उपदेशक पुरुषों को ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जिस से कि पढ़ने और सुनने वाले जनों की उत्तम शिखा विद्या और सम्पता बढे और वे धनवान् होवें ॥ ६॥

पुनविद्वत्कत्यमाह ॥

फिर विद्वानु के इत्य को कहते हैं॥

त्राने यजिष्ठो अध्वरे देवान् देवयते यंज। होतां मुन्द्रो वि रांजुस्यिति स्त्रिधः॥ ७ ॥

भग्ने । यजिष्ठः । भुध्वरे । देवान । देवऽयते । यज्ञ । होतां । मुन्द्रः । वि । राजुसि । अति । स्विधः ॥ ७ ॥

पदार्थः—( श्रग्ने ) पावकवहर्त्तमान ( यजिष्टः ) स्त्रितिशयेन यष्टा ( श्रध्वरे ) श्रिहिंसामये यज्ञं ( देवान् ) दिव्यान् गुणान् ( देवयते ) दिव्यान् गुणकर्मस्वभावान् कामयमानाय ( यज्ञ ) सङ्गमय ( होता ) दाता ( मन्द्रः ) त्र्याह्तादकः (वि) ( राजिंस ) विशेषेण प्रकाशसे (त्र्याते) उद्घङ्घने ( स्निधः ) विद्यादिसद्द्यव-हारविरोधिनः ॥ ७ ॥

अन्वयः — हे ऋम्रे होता मन्द्रो यजिष्ठस्त्वमध्वरं देवयते देवान् यज यतोऽतिस्चिधो निवार्य्य विराजिस तस्मात्सत्कर्त्तव्योऽसि ॥७॥

भावार्थः—ग्रव वाचकलु --यथाऽग्निः संप्रयुक्तः शिल्पादिव्य-वहारान् संसाध्य दारिद्र्यं विनाशयित तथैव सेविता विद्वांसो विद्यो-नित संसाध्याऽविद्यादिकुसंस्कारान् विनाशयन्ति ॥ ७ ॥ पद्रिशः—हे ( अग्ने ) अग्नि के नुस्य वर्त्तमान (होता) देने हारे (मन्द्रः)
प्रसन्न करने तथा ( यित्रष्ठः ) अग्निशय यद्ग करने वाले आप ( अध्वरे ) अहिंसारूप यद्ग में ( देवयते ) दिव्य गुणु कर्म स्वभावीं की कामना करने वाले
के लिये ( देवान् ) उत्तम गुणी को ( यज्ञ ) संयुक्त कीतिये जिस से ( अग्नि )
(स्त्रिषः) विद्या आदि उत्तम व्यवहार के विरोधी पुरुषों को उत्तम अधिकारों
से पृथक् करके ( वि ) ( राजसि ) अत्यन्त प्रकाशित होते हो इस से उत्तम
सस्कार करने योग्य हैं ॥ ७ ॥

भिया थी: इस मन्त्र में वाचकलु० किसे अप्रि उत्तम प्रकार से न्यत्रों में संयुक्त किया हुआ शिल्पविद्या आदि व्यवहारों की सिद्धि करके दारिद्य का नाश करता है वैसे ही पृतित हुए विद्वान् पुरुष विद्वा का प्रचार करके अविद्या आदि दुष्ट स्वभावों का नाश करते हैं ॥ ७ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

स नः पावक दीदिहि चुमद्रमे सुवीर्घ्यम् । भवां स्तोत्रभ्यो अन्तमः स्वस्तये॥८॥

सः । नः । पावक् । दोदिहि । द्युऽमत् । श्रम्मेऽ इति । सुऽवीर्घ्यम् । भवं । स्तोतुऽभ्यः । श्रन्तमः । स्वस्तये ॥ ८॥

पदार्थः—(सः) (नः) त्र्यस्मान् (पावक) विद्वावत्पिव-त्रकारक (दीदिहि) प्रकाशय (द्युमत्) प्रशस्तविज्ञानयुक्तम् (श्रस्मे) त्र्यस्मम्यम् (सुवीर्घ्यम्) शोभनं धनम् (भव)। त्र्यत्रमः ह्यचोतस्तिङ इति दीर्घः (स्तोतुभ्यः) विद्याप्रचारकेभ्यः (त्र्यन्तमः) समीपस्थः (स्वस्तये) सुखप्राप्तये॥ ८॥ त्र्यन्वयः—हे पावक विद्दन् त्वं स्तोतृभ्योऽस्मे युमत्सुवीर्घं देहि स त्वं नो दीदिहि स्वस्तयेऽन्तमो भव॥ ८॥

भावार्थः—विद्वाद्भः स्वयं पवित्रेरन्थे विद्यासुशित्ताभ्यां पवित्राः सम्पादनीया यतः सर्वे सखायः सन्तः सुखाय प्रभवेयुः॥ ८॥

पदार्थ:—हे (पात्रक) अधि के नुरुष पतित्रकारक विद्वान् पुरुष आप (स्तीतृभ्षः) विद्यात्रों के प्रचार करने वाले (अस्मे) हम लोगों को (दुमन्) प्रशंसा करने योग्य सिंदेखा के विज्ञान से युक्त (सुत्रीर्ध्यम्) श्रेष्ठ धन दीतिये (स.) वह आप (न) हम लोगों को (दीदिहि) प्रकाशित करों (स्नस्तये) सुख प्राप्ति के लिये (अन्तम ) समीप में वर्त्तमान (भव) हृतिये॥ ८ ॥

भ[व[र्थः — विद्वज्ञन जो कि स्वयं पवित्र हैं उन को चाहिये कि स्रौरो को भी विद्या स्रौर उत्तम शिद्धा से पवित्र करें जिस से सम्पृष्णी पुरुष मित्र हो कर मुख्य करने के लिये समर्थ हों ॥ ८॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥

फिर उसी वि०॥

तन्त्वा विप्रां विपन्यवी जाग्रवांसः सिमंन्धते। हव्यवाहममंर्त्यं सहोद्यंम्॥९॥व०८॥

तम् । त्वा । विप्राः । विपन्यवः । जागृवांसः । सम् । इन्धते । हव्यऽवाहंम् । अमंर्त्यम् । सहःऽवृधंम् ॥९॥ व०८॥

पदार्थः—(तम्) सर्वविद्याप्रकाशकमनूचानम् (त्वा) त्वाम् (विप्राः) मेधाविनः (विपन्यवः) विशेषेण प्रशंसिताः (जाग्र-

वांसः ) त्र्राविद्यानिद्रात उत्थिता विद्याया जागरूकाः (सम्

(इन्धते) प्रदीपयन्ति (हन्यवाहम्) दातन्यविज्ञानप्रापकम् (त्र्प्रमर्त्यम्) मर्त्यस्य स्वभावराहित्येन देवस्वभावम् (सहोदधम्) यः सहसा बलोन वर्धते बलस्य वर्धकं वा ॥ ९ ॥

अन्वयः—हे आप्ता विद्दन् ये जागृवांसो विपन्यवो विप्रास्तं हव्यवाहममर्त्यं सहोद्यं त्वा समिन्धते तान् भवान् सर्वतश्रुभैगुंणैः प्रकाशयसु ॥ ९ ॥

भावार्थः-विद्वांस एव विदुषां श्रमं ज्ञानुं शक्नुवन्ति नेतरे विद्वांसो विदुष एव सत्कुर्वन्तु न मूढानिति॥ ९॥

त्रत्रत्राग्निपरमात्मविद्ददुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वमूक्तार्थेन सह सङ्गतिर्वेदा॥

इति ददामं सूक्तमष्टमो वर्गश्च समाप्तः॥

पद्धि:—हे सत्य कहने वाले विद्वान् पुरुष जो लोग (जागृवांसः) अविद्यारुष निद्वा से उठे विद्या में जागते हुए और (विषन्यवः) विद्योष प्रकार से प्रशंसा किये गये (विषाः) बुद्धिमान् जन (तम्) उन सम्पूर्ण विद्याओं के प्रकाश करने वाले वक्ता (हन्यवाहम्) देने के योग्य विज्ञान के दाता (अमर्त्यम्) मनुष्य के स्वभाव से रहित होने से देवता स्वभाव वाले (सहोत्वधम्) बल से बढने वा बल को बढाने वाले (त्वा) आप को (सम्, इन्धते) प्रकाशित करते हैं उन को आप सब आर से शुभ गुणों के साथ प्रकाशित की जिये ॥ ९॥

भविर्थः—विद्वान् ही लोग विद्वानों के परिश्रम को जान सकते हैं अन्य जन नहीं इस से विद्वज्जन विद्वान् पुरुषों ही का सत्कार करे मृखों का नहीं ॥९॥

इस सूक्त में अग्नि, परमात्मा और विद्वान् के गुणो का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछिले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिये॥

यह दशवां सूक्त और अ। ठवां वर्गसमाप्त हुआ। ।)

ह्मथ नवर्चस्यैकादशसूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः । ह्मप्रिर्देवता । १ २ | ५ | ७ | ८ निचृदायती ३ | १ विराड् गायत्री ४ | ६ गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

त्र्रथाऽग्न्यादिद्दष्टान्तेन विद्दांसः किं कुर्युरित्याह ॥ सब ग्यारहवें मृक्त का सारम्भ है इस के प्रथम मन्त्र से सग्न्यादि के दृष्टान्त से विद्वान् लोग क्या करें इस वि०॥

श्रामिहीतां पुरोहितोऽध्वरस्य विचर्षणिः। स

वेंद युज्ञमानुषक् ॥ १ ॥

श्राग्नः । होतां । पुरःऽहितः । श्रध्वरस्यं । विऽचंर्षणिः।

सः । वेद् । युज्ञम् । मानुपक् ॥ १ ॥

पदार्थः - (त्र्राग्न) विद्वः (होता) दाता (पुरोहितः) सर्वेपां हितसाधकः (त्र्राध्वरस्य) त्र्राहिंसनीयस्य यज्ञस्य (विचर्षणिः) प्रकाशकः (सः) (वेद) (यज्ञम्) (त्र्रानुषक्) त्र्रानुकृल्येन वर्त्तमानः॥ १॥

श्रन्वयः –यो मनुष्याऽध्वरस्य विचर्षणिर्हीता पुरोहितोऽग्निरिव भवति स त्रानुषक् यज्ञं वेद ॥ १ ॥

भावार्थः -- त्रप्रत्र वाचकल् ० -- ये ब्रह्मचर्यविद्यादि सद्गुणग्रहणा नुकूला भवन्ति तएवाऽग्न्यादिपदार्थान् विज्ञाय सृष्टो प्रशंसितक-मीणः सन्ति ॥ १ ॥

पद्रिथं:—जो मनुष्य ( अध्वरम्य ) जिस में हिंसा न हा ऐसे कर्म का ( विचर्षाणः ) प्रकाश कर्ता ( होता ) दानकारक ( पुरोहितः ) सब जीवों के दिन करने वाले ( अग्निः ) अग्नि के सदृश होता है (सः) वह ( आनुषक् ) अनुकूलता से वर्त्तना हुआ (यज्ञम्) विधि यज्ञादि कर्म को (केंद्र) ज्ञानना है॥१॥

भिविधि:—इस मन्त्र मे वाच प्रलु०— तो पुरुष ब्रह्मचर्य और विद्या आदि उत्तम गुणों के ब्रहण करने में तत्पर होते हैं वे ही आब्र आदि पदार्थों की ब्रान कर अर्थात् विद्या में निपुण हो कर संसार में प्रशंसा होने योग्य कर्म करने वाले होते हैं ॥ १ ॥

पुनस्तमेत्र विषयमाह ॥
फिर उसी वि०॥

स हंव्यवाळमंत्र्य उशिग्दूतश्चनोहितः । श्रुग्नि र्धिया सम्रंगवति ॥ २ ॥

सः । हृव्युवाट् । अमेर्त्यः । उक्किक् । द्रृतः । चर्नःऽहितः । भूग्निः । धिया । सम् । ऋण्वृति ॥ २ ॥

पदार्थः—(सः) ( हन्यवाट् ) यो हन्यान् दानुमहाणि वस्तूनि वहानि प्राप्तानि ( श्रमन्यः ) मरणधर्मरिहतः ( उशिक् ) कामय-मानः ( दृतः ) श्रविद्यायाः पारे विद्याया गमयिता ( चनोहितः ) चनःस्वनादिषु हिनो हिनकारी ( श्रिग्नः ) पावकइव ( धिया ) कर्मणा प्रज्ञया वा (सम्) ( ऋएवति ) गच्छति जानाति वा ॥२॥

त्र्यन्वयः –योऽग्निरिव हब्यवाडमर्त्य उद्गिग्दूतश्चनोहितो विद्वान् धिया समृएवति स एवास्माञ्ज्ञित्तयितुं ज्ञाक्नोति ॥ २ ॥

भावार्थः—त्र्पत्रवाचकलु - यथाऽग्निः स्वकर्मणा दूतवत् का-र्याणि साम्रोति तथैव विद्दांसो राजकार्य्यादीनि साद्धं शक्कुवन्ति ॥२॥

पद्रिश्चः—जो पुरुष (अग्नि) अग्नि के नुन्य नेतस्त्री (हब्यवाट्) ग्रहण करने योग्य हवन सामग्रीको प्राप्त (अमर्त्य) मरणुरूष धर्म से रहित (ग्रीतक्) कामना करना हुआ (हुनः) अविद्या आहि से पृथक् दूर विद्या को प्राप्त

कराने वाला (चनोहितः) स्रज्ञादिकों में शृद्धिरूप हित कर्म करने वाला विद्वान् पुरुष (थिया) मुकर्म से वा उत्तम बुद्धि से (सम्) (ऋण्वति) चलता वा श्रेष्ठ बुद्धि युक्ति होकर उन कर्मों को नानता है (सः)वही पुरुष हम लोगों को शिचा कर सकता है ॥ २॥

भ[व] थिं — इस मन्त्र में वाचकलु० — जैसे अधि अपने व्यापार में दून के सहश कार्यों को सिद्ध करता है वैसे ही विद्वान् लोग राज्य के कार्य आदिकों को सिद्ध कर सकते हैं ॥ २ ॥

मतुष्येः **के** सेवनीया इत्याह ॥ मनुष्यो को किन का सेवन करना चाहिये इस वि०॥

श्रुग्निर्धिया स चैतित केतुर्यज्ञस्यं पूर्व्यः । श्रर्थे ह्यस्य तुरिण ॥ ३ ॥

भाग्नः । धिया । स । चेतिति । केतुः । यज्ञस्यं । पूर्व्यः । भर्थम् । हि । भ्रस्य । तुर्राणं ॥ ३ ॥

पदार्थः—( त्र्राग्निः ) पावकइव ( धिया ) कियया प्रज्ञया वा (सः ) ( चेताते ) संजानीते संज्ञापयाते वा ( केतुः ) प्रज्ञापकः ( यज्ञस्य ) विद्वत्सत्कारादेर्व्यवहारस्य ( पूर्व्यः ) पूर्वेषु विद्वत्सु कुद्रालः ( त्र्र्यथम् ) प्रयोजनम् ( हि ) यतः ( त्र्रास्य ) (तरिण ) एन्तारकः । त्र्रात्र सुपासुलुगिति सुलुक् ॥ ३ ॥

श्रन्वयः यो विद्यानिप्रिरिव केतुस्तरिण पूर्व्यो धिया ह्यस्य पज्ञस्यार्व चेतित तस्मात्स सेव्योऽस्ति ॥ ३ ॥

भावार्थः—ग्रत्रत्र वाचकलु ॰ —हे मनुष्या ये विद्यामयं यज्ञं यथा-वज्जानन्ति तानेव विद्यारद्धये सेवध्वम् ॥ ३ ॥ पद्रिंश:—तो विद्वान् पुरुष ( स्राप्तः ) स्राप्ति के सदृश तं तस्ती ( केतुः ) उपदेश द्वारा बुद्धि का प्रकाश करने तथा ( तरिणा ) सदिशा से दुःख का छुड़ाने वाला ( पूर्व्यः ) प्राचीन विद्वानों में चतुर ( थिया ) कर्म से वा बुद्धि से ( हि ) तिस कारण से ( सम्य ) इस ( यत्तस्य ) विद्वानों के सत्कारक्तप व्यवहार को (अर्थम् ) प्रयोजन को (चेतित) उत्तम प्रकार जानता वा सन्यों का लनाता है इस से ( स. ) वह सेवा करने योग्य है ॥ ३॥

भिविधि:—इस मन्त्र में वाचकलु॰—हे मनुष्यो जो पुरुष विद्या करण यज्ञ को उत्तम प्रकार से जानते हैं उन्हीं पुरुषों की विद्या की उन्त्रित होने के जिमे सेवा करो ॥ ३॥

> त्र्राथ सन्तानिश्वाचिषयमाह ॥ अब सन्तानो की शिचा वि० ॥

श्रुप्तिं सूनुं सर्नश्रुतं सहंसो जातवेदसम्।विह्नं देवा श्रंकृष्वत ॥ ४ ॥

मृग्निम् । सृनुम् । सनंऽश्रुतम् । सहंसुः । जातऽवेदसम्। विद्वेम् । देवाः । भुकुण्वत् ॥ १ ॥

पदार्थः—( त्र्राग्नम् ) पावकिमव तेजिस्विनम् ( सूनुम् ) त्र्रपिक्वत्सेवकम् ( सनश्चतम् ) यः सनातनानि शास्त्राणि शृणोति तम् ( सहसः ) प्रशस्तवलयुक्तस्य ( जातवेदसम् ) प्राप्तविद्यम् ( विद्विम् ) सट्गुणाना वाढारम् ( देवाः ) विद्वांसः (त्र्राकृणवत) कुर्वन्तु ॥ ४ ॥

त्र्रान्वयः —हे विद्यांसः स्वयं देवाः सन्तो भवन्तः सहसः सूनुं विह्नं सनश्रुतं जातवेदसमग्निमिवाऽक्रएवत ॥ ४ ॥

भावार्थः — विद्वाद्भः स्वापत्यबदन्यापत्यानि विदित्वा प्रेम्णा विद्या-युक्तानि बहुश्रुतानि कत्वाऽऽनन्दियतव्यानि ॥ ४ ॥

पुद्र थि:—हे विद्वानो स्वयं (देवाः) विद्वान् हुए आप लोग (सहसः)
प्रशंसा करने योग्य विद्या रख वाले के (सूनुम्) पुत्र के सदृश सेवा करने
(वह्निम्) अच्छे ही गुणों को धारण करने और (सनश्रुतम्) सनातन
पास्त्रों को श्रवण करने वाले (जातवेदसम्) विद्या से युक्त जिज्ञासु को
(अग्निम्) अग्नि के समान नेजस्वी (अकृण्वत) करो॥ ४॥

भावार्थ:—विद्वान लोगों को चाहिये कि अपने पुत्रों के सदश और क्षोगों के पुत्रों को समक्त कर स्नेह से विद्या युक्त और बहुत शास्त्रों को सुनने वाले अर्थात् जिन्हों ने बहुत शास्त्र सुने हों ऐसे करके आनन्द सहित करें॥४॥ पुनर्विद्वांसः कि कुर्य्युरित्याह ॥

फिर विद्वान् जोग क्या करें इस वि० ॥

अदांभ्यः पुरस्ता विशामित्रमानुंपीणाम् । तूर्णीं

रथः सदा नर्वः ॥ ५ ॥ व० ९ ॥

भदास्यः । पुरुःऽएता । विशाप्त्। भगिनः । मानुंपीणाम् । तूर्णिः । रथेः । सदां । नवः ॥ ५ ॥ व० ९ ॥

पदार्थः—( त्र्प्रदान्यः ) हिंसितुमनईः ( पुग्एता ) यः पुर एति सः ( विशाम् ) प्रजानाम् ( त्र्राग्नः ) पावकइव ( मानुषीणाम् ) मनुष्यसम्बन्धिनीनाम् ( तूर्णिः ) सद्यो गामी ( रथः ) उत्तमं यानम् ( सदा ) सर्वस्मिन् काले ( नवः ) नूतनः ॥ ५ ॥

त्र्रन्वय:—विद्वान् तूर्णिर्नवो रथइवाऽग्निरिव मानुषीणां विद्यां सदाऽदाम्यः पुरएता भवेत्॥ ५॥ भावार्थः - त्रत्रत्र वाचकलु • - विद्दांसो यथा शीव्रगामिना नवेन रथेन सद्योऽभीष्टं स्थानं गच्छति तथेव निर्वेरा भूत्वा सर्वानभीष्टाः सद्दिद्याः सद्यः प्रापय्य कतकत्यान् संपादयेयुः ॥ ५ ॥

पदार्थः—विद्वान् पुरुष (तूर्षिः) शिध चलने वाला और (नवः) नवीन (रथः) उत्तम सवारी और (अधिः) अधि के सदय प्रकाशित (मानुषी- णाम्) मनुष्य संबन्धिनी (विशाम्) प्रताओं की (सदा) सब काल में (अदाभ्यः) परम्पर हिंसा का वारण कर्त्ता और (पुरएता) अप्रगामी होते॥ ५॥

भ[व[र्थ:-इस मंत्र में वाचकलु०-विद्वान् लोग जेसे शीष्ट्रगामी नवीन रथ मे शीष्ट्र अपने बांछिन स्थान को कोई एक मनुष्य पहुंचता है वैसे वैर को त्याग के मव लोगों को अपनी इच्छानुकूल सिद्धाओं की शीष्ट्र शिक्षा देकर उन का जन्म मफल करे ॥ ५ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥
फिर उसीवि०॥

सह्वान् । विश्वाः । अभिऽयुज्ञः । कतुः । देवानाम् । अर्मृकः । अग्निः । तुविश्रवःऽतमः ॥ ६ ॥

पदार्थः—( साह्वान् ) षोढा । अत्र दाश्वान्साह्वान्मीद्वाश्वेति निपातनात् सिद्धिः (विश्वाः) अस्विलाः (अभियुजः) या आभि-मुख्येन युज्यन्ते ताः प्रजाः (कतुः) प्राज्ञः (देवानाम् ) विदुपा मध्ये (अमृक्तः) अन्येरहिस्यः (अग्निः) पावकइव शुद्धस्व-रूपः (तुविश्रवस्तमः) अतिद्वायेन वहुश्रुतः ॥ ६॥

अन्वयः - हे मनुष्या योऽमृक्तः साह्वान् कतुरिप्रारिव शुद्धस्तु-विश्रवस्तमो देवानां विश्वा अभियुजः प्रजाः सर्वतो रत्नति सएव सर्वैः प्रजाजनैः सत्कर्तव्यः ॥ ६ ॥

भावार्थः - ऋत्रत्र वाचकलु॰ - यः कञ्चन न हिनस्ति तं कोपि हिंसितुं नेच्छिति यो बहूनि शास्त्राणयध्येतुं वा श्रोतुमिच्छिति स प्राज्ञ-तमो जायते यो यादशेन भावेन प्रजायां वर्त्तते तं प्रति प्रजास्त्रिप तादशेन भावेनाभियुद्धे ॥ ६ ॥

पदार्थ:—हे मनुष्यो तो (अमृक्तः) तो कि औरों से न मारा ता सकै (साह्वान्) कोध रहित (ऋतुः) बुद्धिमान् और (अधि ) अधि के सदय शुद्ध स्वमाव वाला (तुविश्रवस्तमः) अतिशय कर बहुत शास्त्रो को तिम ने सुना हो (देवानाम्) पण्डितो के बीच में (विश्वाः) संपूर्ण (अभियुतः) अपने अनुकूल व्यवहार करने वालो प्रजाओं की सब प्रकार रस्त्वा करता है वहीं सब प्रजातनों से सत्कार पाने योग्य है ॥ ६॥

भविष्टे:- उस मंत्र मे वाचकजु० - जो किसी को नहीं मारता उस को मारने की कोई इच्छा नहीं करता जो पुरुष बहुत शास्त्रों को पढ़ने अगेर सुनने की इच्छा करता है वह स्रांत बुद्धिमान् होता है जो जैसी भावना से प्रजा में वर्त्ताव रखता है उस के साथ प्रजा भी उसी भावना से वर्त्ताव रखती है ॥६॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥

फिर उसी वि०॥

श्रुभि प्रयासि वाहंसा दाश्वाँ श्रंशोति मत्यः।

चर्यं पावुकशोचिषः॥ ७॥

ष्ट्रभि । प्रयोसि । वाहंसा । दाश्वान् । स्रश्नोति । मर्त्यः । चर्यम् । पावकऽशोविषः ॥ ७ ॥ पदार्थः – ( ऋभि ) ऋग्राभिमुख्ये ( प्रयांसि ) कमनीयान्यजा-दीनि (वाहसा) प्रापणेन (दांश्वान्) दाता ( ऋश्वोति ) प्राप्नोति ( मत्यः ) मनुष्यः ( च्चयम् ) निवासम् ( पावकक्षोधिषः ) पाव-कस्याग्नेः शोचिर्दीमिरिव शोचिर्यस्य विदुषस्तस्य ॥ ७ ॥

त्र-वयः - यो दाश्वान्मत्यों पावकद्योचिषः चयमश्रोति स वाहसा प्रवांस्यभ्यश्रोति ॥ ७ ॥

भावार्थः-- यदा मनुष्या विदुषां विद्यास्थानं प्राप्नुवन्ति तदेव पूर्णकामा जायन्ते ॥ ७ ॥

पद्धि:—जो (दाश्वान्) देने वाला (मत्ये ) मनुष्य (पावकशोचिषः) अधि की दीप्ति के महण दीप्ति युक्त विदान् पुरुष के (क्षयम्) विद्या स्थान को (अश्वोति) प्राप्त होना वह (वाहसा) उत्तम पद्वी के प्राप्त होने से (प्रयांसि) कामना अभिलापा के योग्य अञ्च आदि को (अभि) प्राप्त होना है। ७॥

भविष्यः—जब मनुष्य विद्वानों की विद्या पदवी की प्राप्त होते हैं तह ही उन के मनोस्थ पूर्ण होने हैं॥ ७॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

परि विश्वांनि सुधिताग्नेरंइयाम् मन्मंभिः।वि त्रांसो जातवेदसः॥ ८॥

परि । विश्वांनि । सुऽधिता । शुग्नेः। शुरयाम् । मन्मंभिः।

विप्रांसः । जातऽवेदसः ॥ ८ ॥

पदार्थः—( परि ) सर्वतः ( विश्वानि ) सर्वाणि ( सुधिता ) सृष्ठु धृतानि (त्रप्रयोः) पावकस्येव (त्र्र्ययाम) प्राप्त्रयाम (मन्मिभः) विज्ञानविद्योषैः सह ( विष्रासः ) मेधाविनः ( जातवेदसः ) जात-विद्या विद्यांसः सन्तः ॥ ८ ॥

त्रुन्वयः—हे मनुष्या यथा जातवेदसो विप्रासो वयं मन्मभिर-ग्नेविंश्वानि सुधिता पर्यश्याम तथैव यूयमपि प्राप्नुत ॥ ८ ॥

भावार्थः—विद्वाद्विर्मनुष्येर्थया मेधाविनो सप्टचात्मनोर्विद्याग्रह-णाय प्रयतन्ते तथैव विद्योचतये प्रयतितव्यम् ॥ ८ ॥

पद्रिश्चः — हे मनुष्यों कॅमें (कानवेदमः) विद्वान् हुए (विश्वासः) षुद्धि-मान् हम लोग (मन्मामे ) विज्ञान विशेषों के सहित (अश्चे ) अधि के सटश (विश्वानि) सम्पूर्ण (सुधिता) उत्तम प्रकार धारण किये शास्त्रों को (परि) सब ओर से (अञ्चाम) प्राप्त हो वेसे ही आप लोग भी प्राप्त हू जिये॥ ८॥

भावार्थ:—विद्वान्यनुष्यों की चाहिये कि जैसे वृद्धियान् विद्वान् सृष्टि कौर कात्मा की विद्या ग्रहण के लिये प्रयत्न करने हैं वैसे ही विद्या वृद्धि के लिये प्रयत्न करें ॥ ८ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥
फिर उमी वि॰॥

श्रश्चे विश्वांनि वार्घा वार्जेषु सनिपामहे । व्वे देवास एरिरे ॥ ९ ॥ व० १० ॥

अग्नें । विश्वांनि । वार्च्या । वार्जेषु । सुनियामहे । त्वे इति । देवासंः । आ ईरिरे ॥ ९ ॥ व० ९० ॥ पदार्थः—(म्प्रग्ने) पावकविद्ययाप्रकाशमान विद्वन् (विश्वानि) म्प्रांक्तिलानि (वार्ष्यां ) वर्त्तुमहाणि धनादीनि वस्तूनि (वाजेषु ) सङ्ग्रामादिषु व्यवहारेषु (सनिषामहे ) संभज्य प्राप्नुयाम (त्वे ) त्विय (देवासः ) विद्वासः (त्र्रा) (ईरिरे ) प्रेरयन्ति ॥ ९ ॥

अन्वयः हे ऋग्ने यिसमस्त्वे देवासोऽस्मानेरिरे ते वयं वाजेषु

भविथि:—हे मनुष्या यत धर्म्य पुरुषार्थे विद्यांसो युष्मान् प्रेर-येयुर्यथा वयं तदाज्ञायां वर्तित्वा विद्यां धनं च प्राप्नुयाम तथा तत्र वर्तित्वा यूयमपि तादशा भवत ॥ ९ ॥

त्र्यताग्निविद्ददुणवर्णनादेनदर्थस्य पूर्वमूक्तार्थेन सह सङ्गतिर-स्तीति वेद्यम् ॥

इत्येकादशं सूक्तं दशमो वर्गश्र समाप्तः॥

पद्धिः—हे (अमे) अग्नि के तुन्य विद्याओं से उत्तम प्रकार प्रकाशयुक्त विद्वन् पुरुष जिन (त्वे) आप के विषय मे (देवासः) विद्वान् लोग हम लोगो को (आ) (हिंग्रे) प्रेरणा करते हैं फिर प्रेरित हुए हम लोग (वानेषु) सङ्ग्राम आदि व्यवहारों में (विश्वानि) सन्पूर्ण (वार्ष) अच्छे प्रकार स्वीकार करने योग्य धनादि वस्तुओं को (सनिषामहे) यथाभाग प्राप्त होते ॥ ९ ॥

भ[व[र्थ: - हे मनुष्यो तिस धर्म युक्त पुरुषार्थ मे विद्वान् लोग तुम लोगों को प्रेरणा करे तो जैसे हम लोग उन की आतानुकूल वक्तीय करके विद्या और धन को प्राप्त होवें वैसे ही उन पुरुषों की आतानुमार वर्क्ताय करके आप लोग भी विद्या और धनयुक्त होहये ॥ ९ ॥

इस सक्त में अपिन और विद्वान् पुरुष के गुणो का वर्णन होने से इस मूक्त के अर्थ की पिछिले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है यह जानना च।हिये॥

यह ग्यारहवां सूक्त और दशक्षां वर्ग समाप्त हुआ।।

श्रथ नवर्चस्य द्वादशसूक्तस्य विश्वामित ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । १ । ३ । ५ । ८ । ९ निचृद्रायत्री । २ । ४ । ६ गायत्री । ७ यवमध्या विराड् गायती च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

त्र्र्याध्यापकोपदेशकविषयमाह् ॥

ग्रद्य नव फ्राचा वाले बारहवें सूक्त का ग्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र मे अभ्यापक और उपदेशक का विषय कहते हैं ॥

इन्द्रांग्नी त्रा गंतं सुतं गीर्भिर्नभो वरेण्यम् ।

त्र्यस्य पातं धियेषिता ॥ १ ॥

इन्द्रांग्ना इति। मा। गृतुम्। सुतम्। गाःऽभिः। नभंः। वरैण्यम्। मुस्य। पातुम्। धिया। इतिता॥ १॥

पदार्थः—( इन्द्राग्नी ) वायुवियुती (श्रा) ( गतम् ) त्राग-च्छतम् (सुतम् ) विद्याजन्यमैश्वर्यवन्तं पुतं विद्यार्थिनं वा (गीर्भिः) सुझिक्तिगिभवीग्भिः सह ( नभः ) त्र्यन्तरिक्तमवकाशम् । नभ इति साधारणना । निष्यं । । । । वरेण्यम् ) वरिनुं स्वीकर्त्तुमईम् ( त्र्यस्य ) संसारस्य मध्ये ( पातम् ) रक्ततम् ( धिया ) प्रज्ञया ( इपिता ) प्रज्ञापकौ सन्ते। । । ।।

श्रन्वय' हे श्रध्यापकोपदेशको युवामिन्द्राग्नी इवास्य मध्ये वर्त्तमानाविषिता गीर्भिधिया नभो वरेएयं सुतं पातम्। विद्या प्रचा-रायाऽऽगतम्॥ १॥

भावार्थः —हे त्रप्रध्यापकोपदेशको यथा वायुसूर्यो सर्वस्य जगतो रचको स्तस्तयेव विद्यासुशिद्धान्यां सर्वस्य रचको भवतम् ॥ १ ॥

पद्धिः—हे विद्या पढाने और उपदेश देने वाले पुरुषो आप दोनो (इन्द्रामी) वायु और वितुली के सटश (अस्य) इस सैमार में वर्तमान हो कर (इधिना) बोध देने हुए (गीर्भिः) उत्तम शिक्षाओं से पूरित वाणि-यों के सहिन (धिया) श्रेष्ठ बुद्धि से (नभः) अन्तरिक्ष नामक अवकाश की और (वरेण्यम्) स्वीकार करने योग्य (सुनम्) विद्या से उपार्तित धन से युक्त पुत्र वा शिष्य की (पानम्) रक्षा की तिये और (आ, गतम्) विद्या के प्रचार के लिये आहये॥ १॥

भावार्थ: — हे मन्यापक मोर उपदेशक पुरुषो जैसे वायु मोर सूर्ष्य सम्पूर्ण जगन् के रक्षाकारक हैं वैसे ही विद्या मीर उत्तम शिक्षा से सम्पूर्ण जगन् के रक्षक हुतिये॥ १॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥
फिर उसी वि० ॥

इन्द्रंग्नी जरितुः सर्चा युज्ञो जिंगाति चेतंनः। त्र्रया पातिमुमं सुतम्॥ २॥

इन्द्रांग्नी इति । जरितुः । सर्चा । युज्ञः । जिगाति । चेतनः । भया । पातुम् । हुमम् । सुतम् ॥ २ ॥

पदार्थः—(इन्द्रामी) ऐश्वर्यविद्यायुक्ती (जित्तः) स्तावकस्य (सचा) सम्बन्धिनी (यज्ञः) यष्ट्रं योग्यः (जिगाति) गच्छति प्राप्तोति (चेतनः) सम्यग् ज्ञाता (श्रया) श्रया विद्यासुद्धिता- सिहतया वाएया। श्रत्रत्र छान्दसो वर्णलोप इति न लोपः (पातम्) रत्ततम् (इमम्) वर्त्तमानम् (सुतम्) उत्पन्नं संसारम् ॥ २ ॥

त्र्यन्वयः हे इन्द्राग्नी धनविद्येश्वरी यश्चेतनो यज्ञी युवां जिगाति तौ जरितुः सचा सन्तावयेमं सुतं पातम् ॥ २ ॥ भावार्थः —हे त्रप्रध्यापकोपदेशका ये विद्योपदेशग्रहणाय युष्मान् प्राप्तुयुस्तान् वायुसूरुयौं जगदिव सततं रचन्तु ॥ २ ॥

पद्रिधः -हे (इन्द्राग्नी) धन और विद्यापुक्त पुरुषो जो (चेतनः) उत्तम रीति से जानने वाला (यजः) पूजा करने योग्य पुरुष आप दोनों के (जिगानि) वारण को प्राप्त होते। वे दोनों आप (जरिनुः) स्तुनिकर्क्ता पुरुष के (सचा) सम्बन्धी हुए (अया) इस विद्या सुविक्षा सहित वाणी से (इमम्) इस वर्त्तमान (सुनम्) उत्पन्न संसार को (पातम्) पालो ॥ २ ॥

भावार्थः —हे सध्यापक स्रोर विद्योपदेशक लोगो जो पुरुष विद्या के उपदेश ग्रहण करने के लिये आप लोगो के शरण सार्वे उन की जैसे वायु सूर्ष्य जगन् की रच्चा करने है वैसे निरन्तर पालना करो ॥ २ ॥

पुनर्मनुष्याः किं कुर्युरित्याह ॥ फिर मनुष्य क्या करें इस वि०॥

इन्द्रंमुप्तिं कंविच्छदां युज्ञस्यं जृत्या र्रणे । ता सोमंस्येह तृंम्पताम् ॥ ३ ॥

इन्द्रंम् । मृग्निम्। कृविऽछदां । युज्ञस्यं । जृत्या । वृणे । ता । सोमस्य । इह । तृम्पताम् ॥ ३ ॥

पदार्थः—(इन्द्रम् ) विद्युदिव दुष्टदोषप्रणाशकम् ( ऋग्निम् )
पावकइव दुष्टानां दाहकम् (किवच्छदा) यो कवीन् विदुषश्छदयत
ऊर्जयतस्तौ ( यज्ञस्य ) धन्यस्य व्यवहारस्य (जूत्या) वेगेन (ष्टणे)
स्वीकरोमि (ता ) तो (सोमस्य ) ऐश्वर्यस्य (इह ) ऋसिन्
संसारे (तृम्पताम् ) सुखयतम् ॥ ३ ॥

अन्वयः -- त्र्रहं यो जूत्या सह वर्त्तमानी कविच्छदा इन्द्रमाप्नें च रुणे ता इह सोमस्य यज्ञस्य मध्ये तृम्पताम् ॥ ३ ॥

भावार्थः—मनुष्येर्मूर्खसङ्गं विहाय विद्वत्सङ्गं विधायोत्तमा-चरणेनास्मिन् जगत्येश्वर्यमुनीय सदैवानन्दितव्यम् ॥ ३ ॥

पद्रिधः—में जिन (ज्ञत्या) वेग के सहित वर्त्तमान (कविच्छदा) विद्वानों का सत्संग करने वाले (इन्द्रम्) दुष्टों के दोषों के नाश करता और (अग्निम्) अग्नि के सहश दुष्टों के भम्म कारक जनों को (हणे) स्वीकार करता हूं (ता) वे (इह) इस संसार में (सोमस्य) ऐश्वर्ष्य और (यज्ञस्य) धर्मसम्बन्धी व्यवहार के मध्य में (तृम्पनाम्) सुख भोगें और सब को सुखी करे ॥ ३॥

भावार्थ: - मनुष्यों को चाहिये कि मूर्ख लोगों का संगत्याग के और विदानों का संग करके उत्तम आचरण करने से इस संसार में ऐश्वर्ष्य का संग्रह करके सदा ही आनन्द पुक्त रहें ॥ ३॥

त्र्रथ राजधर्मविषयमाह ॥

म्रव राजधर्म वि**०**॥

तोशा र्यंत्रहणां हुवे सुजित्वानापंराजिता। इन्द्राप्ती वांजुसातंमा॥ ४॥

इन्द्राग्नी इति । वाज्र ऽसातंमा ॥ ४ ॥

पदार्थः—(तोज्ञा) वर्द्धकौ विज्ञातारौ (चत्रहणा) वतं दुष्ट-मसुरप्रकृतिं हन्तारौ सभासेनेशौ (हुवे) प्रशंसामि (सजित्वाना) जयशीलैर्वारैः सह वर्त्तमानौ (त्र्प्रपराजिता) शत्रुभिः पराजेतुम-शक्यो (इन्द्राग्नी) मूर्घ्यविद्युतौ (वाजसातमा) वाजस्य विज्ञा-नस्य धनस्य वातिशयेन विभक्तारौ ॥ ४ ॥ त्र्रान्वयः—हे सभासेनेशावहं ष्टत्रहणेन्द्राग्नी इव वर्त्तमानी तोशा सजित्वानाऽपराजिता वाजसातमा युवां हुवे ॥ ४ ॥

भावार्थः न्ह्यत वाचकलु॰ –ये राजानः शत्रूणां विजेतृन शत्रु-भिरपराजितान् न्यायाधीशान् पुरुषान् स्वीकुर्वन्ति तेषां नित्यो विजयो भवति ॥ ४ ॥

पदार्थ:—हे सभासेना के अध्यद्धों में ( तृत्रहणा ) असुर स्वभाव वाले दुष्ट के नाशकारक ( हन्द्रामी ) सूर्य्य विजुली के सदश वर्त्तमान ( तोशा ) बढ़ाने वाले वा विज्ञानशील (सजित्वाना) जीनने वाले विरो के साथ वर्त्तमान ( अपराजिता ) शत्रुओं से नहीं हारने योग्य ( वाजसातमा ) विज्ञान वा धन का अतिशय विभाग करने वाले आप लोगों की ( हुवे ) प्रशंसा करता हूं ॥ ४ ॥

भविथि:-इस मन्त्र में वाचकलु०-जो राजा लोग शत्रुओं के जीतने । भौर शत्रुओं से नहीं हारने वाले न्यायकर्त्ता पुरुषों का सन्मान पूर्वक स्वीकार । करते हैं उन का सर्वदा विजय होता है ॥ ४ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

त्र वांमर्चन्त्युक्थिनों नीथाविदों जरितारः । इन्द्रांग्ची इष त्रा हंणे ॥ ५ ॥ व० ११ ॥

प्र । वाम् । मुर्चन्ति । उक्थिनंः । नीथुऽविदंः । जुरि-तारंः । इन्द्रांग्नी इति । इषंः । मा । वृणे ॥ ५ ॥ व० ९९ ॥ पदार्थः—(प्र ) (वाम् ) युवाम् (ऋर्चन्ति ) सत्कुर्वन्ति

(उक्थिनः) गुणप्रशंसकाः (नीथाविदः) ये नीथान् विनयान्

विन्दन्ति ते ( जरितारः ) स्तावकाः ( इन्द्राग्नी ) विद्युत्सूर्याविव वर्त्तमानौ (इषः) त्र्राजादीनि (त्र्रा) समन्तात् ( वर्णे ) प्राप्नुयाम् ॥५॥

श्रन्वयः—हे इन्द्राग्नी इव वर्त्तमानौ सभासेनेशौ ये नीथाविद उक्थिनो जिरतारा वां प्राचीनित तेभ्योऽहमिष स्त्राटणे ॥ ५ ॥

भावार्थः - स्त्रत्र वाचकलु - - ये पदार्थानां गुणकर्मस्वभावान् जानन्ति त एव युद्धं न्यायं च कर्त्तुं शक्नुवन्ति ॥ ५ ॥

पदार्थ:—हे ( व्न्वाभी ) विजुली भीर मूर्य्य के सहया प्रकाश सहित विद्यमान सभापति सेनापतियों जो ( नीथाविदः ) नम्नतापुक्त ( उदिथनः ) उत्तम गुणों की प्रशंमा करने तथा ( जरितारः ) ईश्वर की स्तुति करने वाले ( वाम् ) तुम दोनों को ( प्र, अर्चेन्ति ) विशेष सत्कार करने हैं उन से मैं ( दव. ) सन्न सादि को ( सा, वृषों ) सब सोर से प्राप्त हो उं ॥ ५ ॥

भविर्थः-इस यन्त्र में वाचकलु॰---जो पुरुष पृथिवी मादि पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों को जानते हैं वे ही युद्ध मीर-पायाचरण कर सकते हैं॥५॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

इन्द्रांन्नी नवृतिं पुरों द्यासपेत्नीरधूनुतम् । साक-

मेकेन कर्मणा ॥ ६ ॥

इन्द्रांग्नी इति । नुवृतिम् । पुरेः । दासऽपंत्नीः । मुधू-नुतुम् । साकम् । एकैन । कर्मणा ॥ ६ ॥

पदार्थः—( इन्द्राग्नी ) वाय्वग्नी ( नवतिम् ) एतत्सङ्ख्याताः ( पुरः ) पालिकाः ( दासपत्नीः ) ये दस्यन्त्युपित्तग्विग्वन्ति दात्रून् ते दासास्तेषां पत्नीरिव वर्त्तमानाः किरणाः (ऋधूनुतम्) ( साकम् ) सह ( एकंन ) ( कर्मणा ) कियया ॥ ६ ॥

अन्वयः हे सभासेनेशौ यथेन्द्राग्नी साकमेकेन कर्मणा नवतिं पुरो दासपत्नीरधूनुतं तथैव युवां सेनादिभिः शत्रून् कम्पयतम्॥६॥

भावार्थः—सभाष्यचादिमनुष्यैरैकमत्येन दुष्टानिवार्घ्यं श्रेष्ठान् सत्कृत्य धर्म्येणाचरणेन राज्यद्यासनं कर्त्तव्यम् ॥ ६ ॥

पद्धि:—हे सभापित सेनापितयों जैसे (इन्द्राग्नी) वायु कौर अग्नि को (साकम्) एक साथ (एकेन) (कर्मणा) एक कर्म से (नवितम्) नम्बे संख्यायुक्त (पुरः) पालन करने वाली (दासपित्नीः) शत्रुक्षों को युद्ध मे दूर फेंकने वाले पुन्नों की स्त्रियों के तुरुप वर्त्तमान सृष्यं की किरणों (अधूनुतम्) कंपाती हैं वैसे आप दोनों सेना अपदिकों से शत्रुक्षों को कम्पावें ॥ ६॥

भिविर्थि:—सभाष्यक्षादि मनुष्यों को चाहिये कि परस्पर एक सम्मति से दुष्ट पुक्रयों को उत्तम स्थानों से दूर कर मौर श्रेष्ठ पुक्रयों का सत्कार करके धर्मपूर्वक व्यवहार से राज्य प्रवन्ध करें॥ ६॥

पुनर्मनुष्याः किं कुर्घ्युरित्याह ॥

फिर मनुष्य क्या करे इस वि०॥

इन्द्रांग्नी अपंस्रपर्युप प्र यंन्ति धीतयः।

ऋतस्यं पृथ्याउं ऋतुं ॥ ७ ॥

इन्द्रांग्नी इति । अपंतः । परि । उपं । प्र । यन्ति । धीतयः । ऋतस्यं । पृथ्याः । अनुं ॥ ७ ॥

पदार्थः - (इन्द्राग्नी) वायुविद्युती (त्रप्रपसः) कर्मणः (परि) सर्वतः (उप) समीपे (प्र) (यन्ति) गच्छन्ति (भीतयः) त्र्रञ्जलय इव गतयः। धीतयइत्यङ्गुलिना विघं वर्शप (ऋतस्य) सत्यस्य (पथ्याः) पथि साध्वीविधीः (त्र्यन)॥ ७॥

अन्वयः हे मनुष्या यथेन्द्राग्नी ऋतस्यापसः परि पथ्या अनु गच्छतोऽनयोगितयो धीतय इवोप प्रयन्ति तथा यूयं सन्मार्गं नियमेन गच्छत ॥ ७ ॥

भावार्थः - अत्रत्र वाचकल् वयथेश्वरसृष्टौ सूर्व्यादिपदार्था निय-मेन स्वं र मार्ग गच्छन्ति तथैव मनुष्या धर्म्येण मार्गेण गच्छन्तु॥७॥

पद्धि:—हे मनुष्यो जैमे (हन्द्राग्नी) वाषु भौर विज्ञुली (ऋतस्य) सत्य (भपसः) कर्म के (परि) सब ओर से (पध्याः) मार्ग में सुखका- रक सड़कों के (भनु) अनुकूल जाने हुए इन वाषु विज्ञुलियों की गनि (धीतयः) अंगुनियों के समान (उप) समीप में (प्र, यन्ति) प्राप्त होती हैं वैसे ही भाष लोग भी श्रेष्ठ मार्ग में नियमपूर्वक चलिये॥ ७॥

भ[व[थी:—इस मन्त्र में वाचकलु०—जेसे ईश्वर की सृष्टि में सूर्ष्य मादि पदार्थ नियम के साथ अपने २ मार्गपर चलते हैं वैसे ही मनुष्य स्रोग भी धर्मपुक्त मार्ग में चले ॥ ७ ॥

पुना राजधर्मविषयमाह ॥

इन्द्रांग्नी तिविषाणि वां सुधस्थानि प्रयांसि च । युवोर्प्तूर्यं हितम् ॥ ८ ॥

इन्द्रांग्नी इति । तिविषाणि । वाम् । स्वध्स्थांनि । प्रयांति । च । युवोः । भ्रप्रतृय्येम् । द्वितम् ॥ ८ ॥

पदार्थः—( इन्द्राग्नी ) वायुविद्युताविव सेनासेनाध्यत्तौ ( तवि-षाणि ) बलानि ( वाम् ) युवयोः (सधस्थानि ) समानस्थानानि ( प्रयांसि ) कमनीयानि ( च ) ( युवोः ) ( त्र्प्रसूर्य्यम् ) कर्मा-नुष्ठानाय त्वरितव्यम् ( हितम् ) सुखसाधकम् ॥ ८ ॥ अन्वयः हे इन्द्राग्नी वायुविद्युतावित वर्त्तमानी सेनासेनाध्यक्ती वां सधस्थानि प्रयांसि तविषाणि च युवोरसूट्यं हितं भवतु ॥८॥

भावार्थः - ऋत्रत्र वाचकलु • - यदि वायुविद्युत्संयोगवत्सेनासेना-ध्यत्तावविरुद्धौ स्यानां तिहं सर्वे कामाः सिध्येयुः॥ ८॥

पद्रार्थः —हे (उन्द्राधी) वाषु विजुली के सदृश ऐक्यमत से वर्त्तमान सेना सौर सेना के मुख्य अधिष्ठाता (वाम्) आप दोनों के (सथस्थानि) तुल्य स्थान में विद्यमान (प्रयांसि) कामना करने योग्य (तविद्याणि) बल पराक्रम (च) और (युत्रोः) आप दोनों के (अपूर्ण्यम्) कर्म करने के लिये शीधता (हिनम्) सुख साधक हो ॥ ८॥

भिविथि:—इस मन्त्र मे वाचकजु०—जो वायु और विजुली के संयोग के समान परस्पर सेना और सेना के स्वामी प्रेमभाव से विरोध छोड़ के वर्त्ताव करें नो संपूर्ण मनोग्थ सिद्ध हों॥८॥

> पुनस्तमेव विषयमाह॥ फिर उसी वि०॥

क्तर उसा विश्वा हिनः पिर् वाजेषु भूपथः।
हिन्द्रां प्री वेनि प्र विष्यं प्र ॥ ९ ॥ १२ । त्र्र नु० १ ॥
इन्द्रां प्री इति । रोचना । दिनः । पिरं । वाजेषु । भूषथः।
तत् । वाम् । चेति । प्र । विष्यं प्र ॥ ९ ॥ १२ ॥ अनु० १ ॥
पदार्थः—( इन्द्राप्री ) वायुविद्युती (रोचना ) रोचनानि रुचिकराणि कर्माणि ( दिनः ) प्रकाशस्य मध्ये ( पिरे ) ( वाजेषु )
सङ्ग्रामेषु ( भूषथः ) त्र्रालङ्कुरुथः ( तत् ) ( वाम् ) युवयोः ( चेति ) संज्ञपयति (प्र) प्रकृष्टम् (वीर्ष्यम्) बलं पराक्रमम् ॥९॥

अन्वयः—हे सेनासेनाध्यत्तौ यथेन्द्राग्नी दिवो रोचना परिभूषय-स्तथा वाजेषु विजयेन सेनाजना गुवां परिभूषन्तु तहां प्रवीर्ध्य-ञ्चेति ॥ १ ॥

भावार्थः-ये राजानो सेनासेनाध्यद्वान् सर्वथोत्तमान् सम्पादः यन्ति तेषां सर्वदा विजय एव भवतीति ॥ ९ ॥

श्रत्रेन्द्राग्न्यध्यापकोपदेशकसेनासेनाध्यत्तगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गतिरस्तीति वेद्यम् ॥

इति तृतीयमण्डले हादशासूक्तं प्रथमोनुवाको हादशो बर्गश्वं समाप्तः॥

पद्रार्थ: —हे सेना थाँर सेना के स्वामी जैसे (इंग्द्रांशी) वायु विज्ञस्ती (दिव ) प्रकाश के मध्य में (रीचना) प्रीति कारक कमों की (परि) सब आए से (भूषथ ) शोधित करते हैं वैसे (वाजेष) संप्रामों में विजय से सेना के पुरुष आप दोनों की शाधित करें। आर (तत) वह कर्म (वाम्) आप दोनों के (प्र) उत्तम (वीर्षम्) पराक्षण की (चेति) सम्पक् जनाता है ॥९॥

भविधि:- जो राजा लांग राज्यकार्य में सबप्रकार से निपुषा सेना और सेना के खामियों को अधिकार देने हैं उन का सब काल में विजय ही होता है॥ ९॥

इस मुक्त में इन्द्र अधि अन्यापक उपदेशक और सेना तथा सेना के खामी के गुणों का वर्णोने होने से इस मुक्त के अर्थ की पूर्वमुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिये ॥

> यह तीसरे मण्डल में बारहवां मृक्त पहिला अनुवाक और बारहवां वर्ग समाप्त हुआ।

त्र्राथ सप्तर्चस्य तयोदशस्य सूक्तस्य ऋषभो वैश्वामित ऋषिः। त्र्राग्निदेवता । १ भुरिगुण्णिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः। २ | ३ | ५ | ६ | ७ निचृदनुष्टुप् । ४ विरा-डनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

त्र्रथ विद्वासः किं कुर्युरित्यात् ॥ भव सान ऋचा वाले नेरहवें मूक्त का आरम्भ है उस के पथम मन्त्र में विद्वान् लोग क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

त्र वो देवायात्रये बर्हिष्टमर्चास्मै।गर्मदेवेभिरा

स नो यजिष्ठो बहिंरा संदत्॥ १॥

त्र। वः। देवायं । अयये । बहिंग्ठम् । अर्च् । अस्मै/गर्मत्। देवेभिः । आ । सः । नः । यजिष्ठः । बहिः। आ। सदत्॥१॥

पदार्थः—(प्र) (वः) युष्मान् (देवाय) दिव्यगुणाय (स्त्रमये) स्त्रिम्निमानाय (विह्छिम्) विहिष्ठ यज्ञे तिष्ठतीति (स्त्रचे) सत्कुरु ( स्त्रस्मे ) (गमत् ) गच्छेन् प्राप्तुयात् । स्त्रवाडमावः (देविभिः) दिव्यगुणेः सह ( स्त्रा ) ( सः ) ( नः ) स्त्रस्मान् ( यजिष्ठः ) स्त्रतिद्यायेन यष्टा (विद्धः) स्त्रन्ति (स्त्रा) (सदत्) प्राप्तुयात्॥१॥

अन्वयः हे मनुष्या यो देवेभिः सहास्मै देवायाग्नये वो युष्मा-नागमत्तं वर्हिष्ठं प्रार्चे स यजिष्ठों नो बर्हिरासदत् ॥ १ ॥

भावार्थः - त्र्यव वाचकलु ॰ - हे मनुष्या ये युष्मान् सत्कुर्वन्ति तान् यूयमपि सत्कुरुत यथा विद्वासो विद्वद्भ्यो विद्यया युक्तान् गुभान् गुणान् गृह्णान् तान् यूयमर्चताऽस्मान् दिव्या गुणाः प्राप्तु-वन्तिवतीरुवत ॥ १ ॥ पदार्थ:—हे मनुष्यों जो पुरुष (देवेभिः) उत्तम गुणों के साथ (अस्मै) इस (देवाय) श्रेष्ठगुणपुक्त (अप्रये) सिप्त के सहश तेजधारी के लिये (वः) साप लोगों को (सा) सब प्रकार (गमन्) प्राप्त होने उस (हाई छम्) यज्ञ में बैठने वाले का (प्र) (अर्च) विशेष सत्कार करों (सः) वह (याजिष्ठः) अतिशय यज्ञ करने वाला (नः) हम लोगों को (हाई:) अत्तरिच्च में (आ) (सदन्) प्राप्त होने ॥ ।

भविश्वि:—इस यन्त्र में वाचकलु॰—है यनुष्यो जो लोग आप लोगों का सत्कार करने हैं उन का आप लोग भी सत्कार करें जैसे विद्वज्जन विद्वान् पुहिषों से विद्वापुक्त शुभगृणों को ग्रहण करने हैं उन विद्वज्जनो की आप लोग भी सेवा करे और हम लोगो को उत्तम गृण प्राप्त हों ऐसी हिन्छा करो ॥१॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥
फिर उसी वि०॥

ऋतावा यस्य रोदंसी दक्षं सर्चन्त ऊतयः।
हिविष्मन्तस्तमीळते तं सनिष्यन्तोऽवंसे॥२॥
ऋतऽवां। यस्यं। रोदंसी इति। दत्तंम्। सर्चन्ते। ऊतयः।

हविष्मन्तः । तम् । <u>ईळते</u> ।तम् । सनिष्यन्तः । सर्वसे॥२॥

पदार्थः—( ऋतावा ) य ऋतं सत्यं वनुते याचते सः (यस्य) ( रोदसी ) द्यावाष्टियव्यो ( दत्तम् ) वत्तं चातुर्य्यम् ( सचन्ते ) सम्बभन्ति ( ऊतयः ) रत्तका गुणाः ( हविष्मन्तः ) प्रशस्तानि हवींपि दानानि विद्यन्ते येषु ते ( तम् ) ( ईळते ) प्रशंसन्ति (तम्) (सनिष्यन्तः) सेवनं करिष्यमाणाः (त्र्प्रवसं) रत्तणाद्याय॥२॥

त्रान्वयः - हे विद्यन् ऋतावा भवान् यस्य दत्तमृतयश्व रोदसी स-चन्ते तं हविष्मन्तः सचन्ते तमवसे सनिष्यन्तः ईळते तमेव प्रशंसतु॥२॥ भावार्थः हे मनुष्या यस्य कीत्तिर्धावाष्ट्रिय्यो व्यक्ति यस्य न्यायेन रत्त्रणादीनि कर्माणि प्रदांसितानि सन्ति तमेव विद्वांसं सभापति रत्त्रणाद्यायाश्रयत ॥ २ ॥

पद्रिधः —हे विद्वन् पुरुष (ऋतावा) सत्य की प्रार्थना करने वाले आप (यस्य) जिस के (दन्तम्) पराक्रम वा चनुराई और (ऊतयः) रचा करने वाले गुणा (रोदसी) अन्तरिन्त और पृथिवी को (सचन्ते) सम्बद्ध करते अर्थात् उन में व्याप्त होने हैं (तम्) उस के (हविष्मन्तः) प्रशंसा करने योग्य दान युक्त जन सम्बन्धी होते है (तम्) उस की (अवसे) रचा आदि के लिये (सनिष्यन्तः) येवन करने वाले लोग (ईळते) प्रशंसा करते हैं उसी की प्रशसा करो॥ २॥

भावार्थः—हे मनुष्यो जिस की कीर्त्ति आकाश और पृथिवी में व्याप्त जिस के न्याय से प्रशस्त रच्चा आदि कर्म होते हैं उसी विद्वान् सभापति का रक्षा आदि के लिये तुम आश्रय करो । २॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

स यन्ता वित्रं एपां स यज्ञानामथा हि पः। श्रुप्तिं तं वो दुवस्यत दाता यो वर्निता मुघम्॥३॥

सः । यन्ता । विर्पः । एपाम् । सः । यज्ञानाम् । अर्थ । हि । सः । अग्निम् । तम् । वः । दुवस्यत् । दातां । यः । विनेता । मधम् ॥ ३ ॥

पदार्थः—(सः) (यन्ता) निग्रहीता (विप्रः) मेधावी (एषाम्) विद्यासुद्दीतानाम् (सः) (यज्ञानाम्) सङ्ग-न्तव्यानां व्यवहाराणाम् (त्र्रथ) त्र्यानन्तर्थे । त्र्र्यत निपातस्य चेति दीर्घः (हि) यतः (सः) (त्र्राप्तिम्) पावकम् (सम्)

न्त्रिप्रिवहर्त्तमानम् (वः) युष्माकम् (दुवस्यत) सेवध्वम् (दाता) (यः) (वनिना) याचकः (मघम्) परमपूजनीयं धनम् ॥३॥

श्रन्वयः हे मनुष्या यो विष्र एषां यज्ञानां वो युष्माकं च यन्ता दाता वनिता भवेत्तमग्निमिव तस्मात्प्राप्तं मघठच दुवस्यत स हि स्वयं जितेन्द्रियः स स्वयं मेधावी सोऽथ स्वयं दाता यज्ञानु-ष्ठानात् सद्रुणयाचकः स्यात् ॥ ३ ॥

भावार्थः हे मनुष्या यः स्वयं धर्मात्मा जितेन्द्रियः सत्योपदेष्टा सहणानां दाता ग्रहीता च प्रक्रतेनियन्ता भवेत्तं सर्वोपायैः सेव-ध्वम् ॥ ३ ॥

पद्धि:—हे मनुष्यो (यः) जो (विष्रः) बुद्धिमान् पुरुष (एषाम्) इन विद्या और उत्तमशिचापुक्त (यज्ञानाम्) करने योग्य व्यवहारों को और (वः) माप लोगों का (यन्ना) कुमार्ग से निवारणुकर्त्ता (दाता) दानशील (धनिता) मांगने वाला हे.वे (तम्) उस (भिष्म्) भिष्म के सदृश प्रकाशमान जन को और उस से प्राप्त हुए (मध्य्) अत्यन्त पूजने योग्य धन को (दुवस्यत) सेवो (मः) वह (हि) जिस से कि अपनेआप ही जिनेन्द्रिय इस से (सः) वह अपनेआप ही बुद्धिमान् (अथ) इस के अनन्तर (सः) वह स्वयं दान-शील यज्ञों के करने से उत्तम गुणों का मांगने वाला होवे ॥ ३॥

भ[व[थैं:—हे यनुष्यो जो पुरुष अपनेश्राप धर्मात्या जितेन्द्रिय सत्य का प्रचारक श्रेष्ठगुर्णो का देने शोर प्रहण करने वाला स्वभाव का धर्म में प्रवर्त्तन-कर्त्ता होने उस की सम्पूर्णव्यायो से सेवा करो ॥ ३ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥
फिर उसी वि०॥

स नः शर्माणि वीतयेऽप्तिर्यंच्छतु शन्तंमा। यतौ नः प्रुष्णवृद्वसुं दिवि क्षितिम्यो ऋप्स्वा ॥ ४ ॥ सः । नः । शर्माणि । वृतिये । श्रिक्षिः । युच्छुतु । शंऽ-तंमा । यतः । नः । प्रुष्णवंत । वसुं । दिवि । क्षितिऽभ्यः । भएऽसु । भा ॥ ४ ॥

पदार्थः—(सः)(नः) श्राह्मभ्यम् (द्यार्माणि) उत्तमानि
ग्रहाणि (वीतये) विज्ञान।दिधनप्राप्तये (श्राप्तिः) पावक इव
(यच्छत्) ददातु (द्यान्तमा) श्रातिद्ययेन द्याङ्कराणि (यतः)
(नः) श्राह्मान् (प्रुष्णवत्) सुष्ट्वैश्वर्य्ययुक्तम् (वसु) धनम्
(दिवि) प्रकाद्ये (ज्ञितिभ्यः) भूमिस्थदेद्योभ्यः (श्राप्तु) प्राणेव्वन्तरिद्ये वा (श्रा) समन्तात्॥ ४॥

त्र्यन्वयः—स पूर्वोक्तो विद्दानाग्निरिव वीतये नः शन्तमा शर्माणि जितिभ्यो दिव्यप्स्वा यच्छतु यनो नोऽस्मान् प्रष्णवद्दसु प्राप्तुयात्॥४॥

भावार्थः-गृहस्यैः सर्वदा सुखकराणि गृहाणि निर्माय जले पृथिव्यामन्तरित्ते गमनाय यानानि साधनानि निर्माय सर्वाः समृद्धयः प्राप्तव्यास्ताभिर्विज्ञानं वर्द्धनीयम् ॥ ४ ॥

पद्रार्थ:—(सः) वह पूर्वमन्त्र में कहा हुआ विद्वान् (अप्रिः) अप्रि के सद्दर्श (वितये) विज्ञान आदि धन की प्राप्ति के लिये (नः) हम लोगों को (ज्ञन्नमा) अनिशय कल्याणुकारक (शर्माणु) उत्तम गृहों को (च्चितिम्यः) पृथ्वी में विराज्ञमान देशों से (दिवि) प्रकाश मे (अप्सु) प्राणो जलो वा अन्तरिच में (आ) चारों और से (यच्छन्) देवे (यन.) जिस से (न) हम लोगों को (प्रवण्यवन्) अच्छे ऐश्वर्यपुक्त जैसा (वस्तु) धन प्राप्त होवे ॥॥॥
आज्ञार्थिः—प्रवण्य होनों को हमिनो कि सर्वश्य स्थानित्रक को नो

भावार्थः — गृहस्थ लोगों को चाहिये कि सर्वदा सुखोत्यादक गृहों को निर्मित करके और तल स्थल अन्तरिच मार्ग से गमन के लिये उत्तम वाहन तथा अन्य यन्त्रादि साधनों की रच कर सम्पूर्ण समृद्धियां सब्चित करें फिर उन से अपना विज्ञान बढावें ॥ ४ ॥

पुनर्मनुष्याः किं कुर्युरित्याह ॥ फिर मनुष्य क्या करें इस वि०॥

द्वीदिवांसमपूंठयुं वस्वीभिरस्य धीतिभिः। ऋ-काणो ऋिप्तिमिन्धते होतांरं विद्यपितं विद्याम् ॥५॥ दीदिवांत्रम् । मपूंठ्यम् । वस्वीभिः । मुस्य । धीतिऽभिः। ऋकांणः । मुग्निम् । इन्धते । होतांरम् । विद्यपितिम् । विद्याम् ॥ ५॥

पदार्थः—( दीदिवांसम् ) सदृ लेदेदि प्यमानम् ( ऋषू व्यम् ) श्रपूर्वेषु दिव्येषु गुलेषु कु इत्तलम् ( वस्वीभिः ) धनप्रापिकाभिः कियाभिः ( ऋस्य ) (धीतिभिः ) ऋङ्गुलीभिरिव ( ऋकाणः ) स्तुत्यानां गुणानां स्तावकाः ( ऋग्निम् ) ऋग्निमिव वर्त्तमानम् ( इन्धते ) प्रकाशयन्ति ( होतारम् ) सुखस्य दातारम् ( विश्वपित्तम् ) विशिष्टानां पालकम् ( विशाम् ) प्रजानाम् ॥ ५ ॥

अन्वयः हे मनुष्या य ऋकाणो धीतिभिरिव वस्वीभिरस्य संसारस्य मध्य ऋग्निमिव दीदिवांसमपूर्व्यं होतारं विशा विश्पति-मिन्धते तं यूयं सदा सेवध्वम् ॥ ५ ॥

भविर्थः — ऋत्रत्र वाचकलु ॰ —हे मनुष्या युष्माभिरत श्रेष्ठाश्रयः कर्त्तव्यो दुष्टसङ्गो हातव्यो विद्याधनदृद्धिः कर्त्तव्या विद्याविनय-सहितो राजा सेवनीयोस्तीति विजानीत ॥ ५ ॥

पद्धि:—हे मन्त्र्येः पुरुष (ऋकाषाः) स्तुति कन्त्रे येग्य गुणीं के स्तुति कर्त्ती (धीतिभिः) अंगुलियों के शहक (वस्त्रीभिः) धन प्राप्त कराने

वाली कियायों से (अस्य) इस संसार के मध्य में (अग्निम्) अग्नि के तुल्य वर्त्तमान (दीदिवांसम्) उत्तम गुणों के प्रकाश से युक्त (अपूर्व्यम्) अपूर्व श्रीष्ठ गुणों में निपुण (हीनारम्) सुखदायक (विशाम्) प्रजामों के बीच (विश्वपतिम्) विशिष्टों के पालन कर्त्ता जन को (इन्धने) प्रकाशित करता है उस की आप लोग सेवा करे॥ ५॥

भ[व[र्थः-इस मन्त्र में वाचकलु०-हे मनुष्यो आप लोगों की इस संसार में श्रेष्ठ पुरुषो का आश्रय करना दुष्टों का सङ्गत्यागना विद्या धन की वृद्धि करनी और विद्या विनय से पुक्त राजा का सेवन करना घोग्य है ऐसा समक्तो ॥ ५ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

उत नो ब्रह्मन्नविष उक्थेषु देवहूर्तमः । शं नेः शोचा मुरुद्वधोऽग्ने सहस्त्रसातमः ॥ ६ ॥

उत । नः । ब्रह्मन् । अविषः । उक्षेषुं । देवऽहूर्तमः । इम् । नः। शोच । मुरुत्ऽर्द्धः । अग्ने । सहस्रुऽसातमः॥६॥

पदार्थः—( उत ) त्रापि (नः ) त्रास्मान् ( बह्मन् ) ब्रह्माणि धने ( त्राविषः ) व्यापयेत् ( उक्थेपु ) प्रशंसनीयपदार्थेषु ( देवहूतमः ) देवैविंहद्भिरातिशयेन प्रशंसितः ( शम् ) सुखम् ( नः )
त्रास्माकम् ( शोच ) विचारय । त्रात्र ह्यचे।तिस्तिङ इति दीर्घः (मरुदृधः) मनुष्यैर्वर्धमानान् (त्राप्रे) त्राप्तिरित यशसा प्रकाशमान् (सहस्रसातमः)यः सहस्रमसङ्ख्यं सनित ददाति सोतिशयितः॥६॥

त्रुन्वयः हे त्राप्ते त्वंब्रह्मलुक्थेषु नोऽविष उत देवहूतमः सह-स्रसातमस्त्वं मरुहृधो नः शं शोच प्रापय ॥ ६ ॥ भावार्थः - मनुष्येर्विदुषः प्राप्य प्रथमतो ब्रह्मचर्ग्यविद्यादिग्रहणं ततो धनैश्वर्यवर्द्धनोपायो याचनीयो धनं प्राप्य सुपातेषु सन्मार्गे व्ययितव्यम् ॥ ६ ॥

पद्धि:—हे (भप्ने) स्राप्त के तुन्य की ति मे प्रकाशमान भाष ( ब्रस्नन् ) स्वन भौर ( उक्येषु ) प्रशंसनीय पदार्थों के निषित्त ( नः ) हम को (अविषः) संयुक्त की जिये ( उत ) सौर ( देवहूनमः ) विद्वानों से अनिप्रशंसा को प्राप्त (सहस्रसातमः ) ससङ्ख्य उपदेश वा धनों को सत्यन्त देने वाले साप ( यरु-हृधः ) यनुष्यों से बढ़ने हुए ( नः ) हमारे ( शम् ) मुख का ( शोच ) वि-चार की जिये वा सुख प्राप्त की जिये ॥ ६ ॥

भ[व[र्थ: -- मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों के शरण जा के प्रथम से ब्रह्म बर्ष्य विद्या आदि का प्रहण तदन्तर धन ऐश्वर्य की वृद्धि के उपाय की प्रार्थना करें और फिर धन को प्राप्त होके उत्तम विद्यावान् पुरुषों और श्रेष्ठ मार्ग मे बर्चे ॥ ६॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥
फिर उसी वि०॥

नू नौ रास्व सहस्रंवतोकवंत्पृष्टिमहस्नुं । द्युम-दंग्ने सुवीर्थ्यं विष्ठिमनुंपिक्षितम्॥ ७॥व०॥१३॥ तु । नः । रास्व । सहस्रंऽवत् । तोकऽवंत । पृष्टिऽमत्। वसुं । युऽमत् । अये । सुऽवीर्थ्यम् । विषष्ठम् । अनुंपऽचि-तम्॥ ७॥व०॥१३॥

पदार्थः—(नु) सद्यः (नः) त्र्यस्मभ्यम् (रास्व) देहि (सहस्रवत्) सहस्रमसङ्ख्यपरिमाणं विद्यते यस्मिंस्तत् (तोकवत्) प्रशंसितानि तोकान्यपत्यानि भवन्ति यस्मिंस्तत् (पुष्टिमत्)

बहुविधा पुष्टिर्विद्यते यिस्मिस्तत् (वसु)विद्यासुवर्णादिधनम्(द्युमत्) द्यौर्ज्ञानप्रकाद्यो विद्यते यिस्मिस्तत् ( स्प्रग्ने ) परमेश्वर विद्दन् वा (सुवीर्य्यम् ) द्योभनं वीर्य्यं बलं यस्मात्त् ( वर्षिष्ठम् ) स्प्रिति-द्ययेन रुद्धम् ( स्प्रनुपद्यितम् ) यद्द्ययेनापि नोपद्यीयते तत् ॥७॥

अन्वयः हे अप्रे जगदीश्वर विद्न् वा त्वं नः सहस्रवत्तोक-वत्पुष्टिमत्सुवीर्य्यं युमद्दर्षिष्ठमनुपित्ततं च वसु नु रास्व ॥ ७ ॥

भावार्थः—मनुष्यैः परमेश्वरादैश्वर्धवतो विदुषो मनुष्याद्दा वि-चैश्वर्ध्य श्रेष्ठान्यपत्यान्युत्तमं बलं पुरुषार्थेन वर्द्धनीयं येन सर्वेषां सद्यो रुद्धिः कर्त्तुं शक्येतेति ॥ ७ ॥

त्रत्रत्र विद्वदिश्वगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गति-रस्तीति वेद्यम् ॥

॥ इति त्रयोदशं सूक्तं त्रयोदशो वर्गश्च समाप्तः ॥

पद्धि:—हे ( अप्रे ) जगदीश्वर वा विद्वान् पुरुष आप ( न ) हम लोगों के लिये ( सहस्ववन् ) असंख्यणीरमाण्युक्त ( नोकवन् ) प्रशंमा करने योग्य सन्तानों से पूरित ( पुष्टिपन् ) अनेक प्रकार की पुष्टि के दाना ( सुवी-र्ष्यम् ) प्रचण्ड बल को बदाने वाले ( गुमन् ) ज्ञान के प्रकाश से युक्त (वर्षि-ष्ठम् ) अतिशय बृद्धि से युक्त और ( अनुषिद्धतम् ) खर्च करने से नहीं न्यून होने वाले (वसु) विद्या सुवर्ण भादि धन को (नु) शीष्ठ (राम्व) दीनिये ॥ ॥

भिविथि:-- मनुष्यों को चाहिये कि परम ऐश्वर्ष युक्त ईश्वर वा किसी विद्वान् पुरुष से प्रार्थना करके प्राप्ति के योग्य विद्या ऐश्वर्ष उत्तम सन्तान श्रेष्ठ बल पुरुषार्थ से बढ़ावें जिससे सब जनो की शीध हाढ़ि कर सकें॥ ७॥

इस सूक्त मे विद्वान् और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिंडिले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिये॥

॥ यह तेरहवां सून्त और तेरहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥

त्र्रथ सप्तर्चस्य चतुर्दशस्य सूक्तस्य ऋषमो वैश्वामित ऋषिः। त्र्रिप्तिद्वता। १।७ निचृत् तिष्टुप्।२।५ तिष्टुप् ।३।४ विराट् तिष्टुप् छन्दः।गान्धारः स्वरः।

६ पद्धिरुबन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

त्र्यथ शिल्पविद्याविषयमाह ॥

माद सात ऋत्वावाले चौदहवे सूक्त का मारम्भ हे इस के प्रथम मन्त्र से बिल्पविद्या विषय को कहते हैं॥

त्रा होतां मुन्द्रो विद्यांन्यस्थात्म्त्यो यज्वां क्वितंमः स वेधाः। विद्युद्रंथः सहंसस्पुतो त्राप्तिः ज्ञोचिष्कैशः एथिव्यां पाजों त्रश्रेत्॥ १॥

षा । होतां । मुन्द्रः । बिद्धांनि । सुस्थात् । सृत्यः । यज्वां । किविऽतंमः । सः । बेधाः ौ विद्युत्ऽरंथः । सहंसः। पुत्रः । सृक्षिः । शोचिःऽकेशः । पृथिव्याम् । पार्जः । सृश्वेत् ॥ ९॥

पदार्थः—(त्र्रा) समन्तात् (होता) सकलविद्यादाता (मन्द्रः) कमनीयो हर्षयिता (विद्यानि) विज्ञानानि (त्र्रस्थात्) तिष्ठत् (सत्यः) सत्सु साधुः (यज्वा) सङ्गन्ता (कवितमः) स्त्रिति विद्याने विद्याने विद्याने (सः) (वेधाः) मेधावी। वेधा इति मेधाविना॰ निघं॰ ३। १५। (विद्युद्रथः) विद्युता चालितो स्थो विद्युद्रथः (सहसः) वल्युक्तस्य वायोः (पुत्रः) सन्तान इव (स्त्रिग्निः)

( शोचिष्केशः ) शोचींषि तेजांति केशा इव ज्वाला यस्य सः ( पृथिव्याम् ) ( पाजः ) बलम् ( श्रश्रेत् ) श्रयेत्॥ १॥ त्रान्वयः हे मनुष्या यो मन्द्रः सत्यो यज्वा होता कवितमो वेधा त्र्प्रास्ति स विद्धान्यास्थात् विद्युद्रथः सहसस्पुतः शोचिष्केशोऽग्रिः पृथिव्यां पाजोऽश्रेत्तस्मादेव युष्माभिः शिल्पविद्या सङ्ग्राह्मा॥ १॥

भावार्थः —ये मनुष्याः पदार्थविज्ञानानि प्राप्य हस्तकियया यन्त्रकला निष्पाद्य विद्युदादिचाच्यानि यानानि साधयेयुस्तेऽत्यन्तं सुखमाप्रुयुः ॥ १ ॥

पद्धि:—हे मनुष्यो जो (मन्द्र) अच्छे और प्रसन्न कराने (सत्यः) श्रेष्ठ
पुरुषो का आदर करने (यज्वा) मेल करने और (होता) सब विद्या का देनेवाला (कितनमः) अत्यन्त विद्वान् (वेधाः) बुद्धिमान् पुरुष है (स') वह
(विद्धानि) विद्यानो को (आ) (अस्थात्) प्राप्त हो कर उत्पन्न करें (विद्युद्वधः) विजुली से रथ चलवाने वाला (सहसः) बलयुक्त वायु के (पुत्र.)
सन्तान के सहश (शोचिष्केशः) केशों के सहश तेजो को धारणकर्क्ता (अग्निः)
अग्नि के तुन्य तेजली हस (पृथ्विष्याम्) पृथिवी मे (पाजः) बल का (अश्वेत्)
आश्वय करे उस से विमान रचना और शिल्पविद्या में निपुण होहये॥ १॥

भावाथे:—जो मनुष्य पदार्थविद्या में कुशल हो कर हाथ की कारीगरी से यन्त्रकला सिद्ध करके विजुली से चलाने योग्य वाहनो को रचें तो वे मन्यन्त सुख को प्राप्त होवे॥ १॥

त्र्प्रथाध्ययनाध्यापनविषयमाह ॥

मब पड़ने पड़ाने रूप वि० ॥

श्रयांमि ते नमंउक्तिं जुषस्व ऋतांव्स्तुभ्यं चै-तते सहस्वः। विद्वाँ श्रा वंक्षि विदुषो नि षंत्सि मध्य श्रा बर्हिष्कृतये यजत्र॥ २॥ भयामि। ते। नर्मः ऽउक्तिम्। जुष्स्व। ऋतं ऽवः। तुभ्यंम्। चैतते। सहस्वः । विद्वान्। या। वृक्षि। विदुषः। नि। सृद्धि। मध्ये। या। वृद्धिः। ऊतये। युजुत्रु ॥ २ ॥

पदार्थः—(श्रयामि) प्राप्तोमि (ते) तव (नमउक्तिम्) नमसां नमस्काराणां वचनम् (जुषस्व) सेवस्व (ऋतावः) सत्य-प्रकाशक (तुभ्यम्) (चेतते) प्रज्ञापकाय (सहस्वः) बहुब-स्तपुक्त सकलविद्याविद्दा (विद्दान्) (त्र्या) समन्तात् (विद्वान्) वदिस (विदुषः) विपश्चितः (नि) निश्चितम् (सित्स) निषी-दिस (मध्ये) (त्र्या) (बिहः) श्रन्तरिवास्य (ऊतये) रच्च-णाद्याय (यजत्व) सङ्गन्तः॥ २॥

श्रन्वयः हे ऋतावोऽहं ते नमउक्तिमयामि तां त्वं जुषस्व। हे सहस्यो यो विद्रॉस्त्वं विदुष श्रावित्त तेन त्वया सहाऽहं विदु-षोऽयामि। हे यजत्र यस्त्वमूतये विर्हिमेध्य श्रानिषत्सि तस्मै चेतते तुष्यं नमउक्तिं विद्धामि॥ २॥

भावार्थः-यथा विद्यार्थिनो नमस्कारादिसेवयाऽध्यापकान् प्रसा-दयेयुस्तथाऽध्यापकाः सुक्षित्वादानेन विद्यार्थिनः सन्तोषयेयुः॥ २॥

पद्रार्थ:—हे (ऋतावः) सत्यप्रकाशकशील मैं (ते) आप के (नम-उक्तिम्) नमस्कारों के वचन को (अयामि) प्राप्त होता हूं (जुषस्व) उस का आप आदर सहित ग्रहण की जिये। हे (सहस्वः) अतिबलपुक्त वा संपूर्ण विद्या जानने वालो जो (विदान्) विदान् आप (विदुषः) विदानों को (आ) (विच्च) सब प्रकार उपदेश देते हो ऐसे आप के साथ विदानों को प्राप्त होता हूं। हे (यजत्र) पूजन करने योग्य जो आप (अतये) रख्ता आदि के लिये ( वर्षि ) अन्तरिच्च के ( मध्ये ) मध्य में (आ) (ति) अच्छे प्रकार निश्चित ( सिस्स ) तिराजो उस ( चेतते ) वोध देने वाले ( तुम्यम् ) आप के लिये नमस्कारकृष वचन करता हूं ॥ २ ॥

भावार्थ:—जैसे विद्यार्थी लोग नमस्कार मादि सेवा से मध्यापकों को प्रसन्न करें वैसे मध्यापक लोग उत्तमशिक्षाक्तप विद्यादान से विद्यार्थियों को प्रसन्न सन्तुष्ट करें ॥ २॥

मनुष्येर्नियम त्राश्चियतव्य इत्याह ॥

मनुष्ये को नियम का माश्चय करना चाहिये रस निय ॥

द्रवंतान्ते उषसां वाजयंन्ती त्रुश्चे वातंस्य पृथ्यांभिरच्छं । यत्सींमृञ्जन्ति पृष्ट्यं ह्रविभि्रा बन्धुरेव

तस्थतुर्दुरोणे ॥ ३ ॥

द्वताम् । ते। उपसां। वाजयंन्ती इति । भग्ने । वार्तस्य । पृथ्यांभिः । भच्छं । यत् । सीम् । भूञ्जन्ति । पूर्व्यम् । हृविः-ऽभिः । भा । बन्धुरांऽइव । तस्युतुः । दुरोणे ॥ ३ ॥

पदार्थः - ( द्रवताम् ) मच्छेताम् ( ते ) तुभ्यम् ( उषसा ) प्रातःसायंसिन्धवेले (वाजयन्ती ) प्रज्ञापयन्त्यौ ( त्र्प्रप्ने ) त्र्प्राप्तिः वर्त्तमान (वातस्य ) वायोः ( पथ्याभिः ) पथिषु साध्वीभिन्गितिभः ( त्र्रच्छ ) सम्यक् (यत् ) (सीम्) सर्वतः (त्र्र्रञ्जन्ति) प्रकटयन्ति ( पूर्व्यम् ) पूर्वैनिष्पादितं यानिवद्गेषम् ( हविभिः ) त्र्रादातव्यैः साधनैः (त्र्रा) (बन्धुरेव) यथा बन्धुरे तथा (तस्थतुः) तिष्ठेताम् ( दुरोणे ) गृहे ॥ ३ ॥

श्रन्वयः हे श्रग्ने विद्वन्ं ते यथा वाजयन्ती उपसा द्रवतां वा वातस्य पथ्याभिर्दुरोणेऽच्छ तस्थतुर्बन्धुरेव झिल्पिनो हविभिर्यत्पूर्व्य यानविद्योषं सीमाञ्जन्ति ते त्वं यथावत् तच्च यानं साम्रहि ॥ ३ ॥

भावार्थः —हे मनुष्या यथेश्वरिनयते सायंप्रातर्वेले नियमेन वर्नेते यथा च सुशिब्पिभिर्निर्मितानि यन्त्रयुतानि यानानि यथानियमं गच्छन्त्यागच्छन्ति तथैव स्वयं नियमे वर्त्तित्वा नियतानि यानानि संसाध्याभीष्टं व्यवहारं सम्यक् साधुत ॥ ३ ॥

पद्रार्थ:—ह ( अग्ने ) अप्ति के सटग प्रकाशयुक्त विद्वान् पुक्ष ( ते ) आप के लिये जसे ( वाजयन्ती ) बोध कराती हुई ( उपसा ) प्रातः काल सन्ध्याकाल दोनो वेला ( द्वनाम् ) प्रवाह से चले वा (वातस्य) वायु के (पथ्याभिः) मार्ग में उत्तम गमनों से ( दुरोणे ) गृह मे ( अच्छ ) उत्तम प्रकार (तस्थतुः) वर्त्तमान होवें ( बन्धुरेव ) बन्धनो के सटश कारीगर लोग ( होविभिः ) प्रहण्य करने योग्य साधनों से (यन् ) जिस ( पृत्येम् ) प्राचीन लोगों से रचे गये वाहन विद्योप को (सीम्) (आ, अञ्जलिन) सब प्रकार प्रकट करने हैं उन दोनों सायंप्रातः वेला की आप यथायोग्य सेवा करें और उस वाहन को सिद्ध करों ॥ ३ ॥

भ[व[र्थ:—हे मनुष्यो तैसे ईश्वर से नियत किई सन्ध्या और प्रात.समय की वेला नियम से वर्त्तमान हैं और तैसे चतुर कारीगरों से बनाये गये कलायन्त्रों से युक्त वाहन नियम सहित जाते साते हैं वैसे ही अपने आप नियम पूर्वक वर्ताव करके नियत यानों को रच के सपनी इच्छानुकृत व्यवहार को उत्तम प्रकार सिद्ध कीरें॥३॥

पुनर्मनुष्याः किं कुर्ध्युरित्याह॥ फिर मनुष्य क्या करें इस वि०॥

मित्रश्च तुम्यं वरुंणः सहस्वोऽश्चे विश्वे मुरुतः सुम्नमंचेन् । यच्छ्वोचिषां सहसस्पुत्र तिष्ठां त्रुभि चितीः प्रथयुन्त्सूर्यो नृन् ॥ ४॥ मित्रः । च । तुभ्यंम् । वर्रुणः । सृह्यः । भग्ने । विश्वे । मुरुतः । सुम्रम् । भुर्चन् । यत् । शोचिषं । सृह्यः । पुत्र । तिष्ठाः । भुभि । क्षितीः । प्रथयन् । सूर्यः । नृन् ॥ ४ ॥

पदार्थः—( मितः ) सखा ( च ) व्यवहारवित् ( तुभ्यम् ) ( वरुणः ) श्रेष्ठः ( सहस्वः ) वहुवलयुक्त ( स्त्रप्ने ) स्त्रिप्तिव प्रतापवन् ( विश्वे ) सर्वे ( मरुतः ) मनुष्याः (सुम्नम्) (स्त्रचे न्) प्राप्नुवन्तु ( यत् ) यतः ( शोचिपा ) प्रकाशेन (सहसः) बलाय ( पुत ) पुतवहर्त्तमान ( तिष्ठाः ) तिष्ठेः ( स्त्रिमि ) स्त्राभिमुख्ये ( ज्ञितीः ) मनुष्यान् ( प्रथयन् ) प्रकटीकुर्वन् ( सूर्यः ) सवितेव ( नृन् ) नायकान् ॥ ४ ॥

त्रुन्वयः - हे सहस्वोऽग्ने तुभ्यं यो मित्रो वरुणश्चार्चतस्तौ त्वमर्च। हे सहसस्पुत यद्यतः शोचिपा सूर्य्य इव त्वं यान् वितीर्नृन् प्रथ-यन् सनभितिष्ठास्तस्मात्त्व विश्वे मरुतः सुम्लमर्चन् ॥ ४ ॥

भविष्यः-यदि मनुष्या त्राश्मादिपदार्थेभ्यो विद्ययोपकारान् गृ-ह्वीयुस्तह्येते मित्रवत्सुखानि विस्तारयेयुः ॥ ४ ॥

पद्धिः—हे (सहस्वः) अत्यन्त वलधारी (अग्ने) अग्नि के सदश प्रतापयुक्त जन (तुभ्यम्) आप के लिये जो (वहणः) श्रेष्ठ (मित्रः) प्रेमी (च) और व्यवहार ज्ञाना आदा करते हें तो उन का आप भी आदर करें। हे (सहसः) बल के (पुत्र) गुत्र के सहश तेज से विद्यमान (यन्) जिस कारण (शोचिषा) प्रकाश से (सूर्ष्यः) सूर्ष्य के तुस्य आप जिन (चितीः) मनुष्यों वा (नृन्) मुख्यपुरुषों को (प्रथयन्) प्रकट करते हुए (अभि) सन्मुख (तिष्ठाः) वपश्चित होइये जिस से आग को (विश्वे) सम्पूर्ण (महतः) मनुष्य (सुन्नम्) सुखपूर्वक (सर्चन्) स्तवन करें॥ ४॥ भ[व[र्थ:-जो मनुष्य अधि अधि पदार्थों से विद्या द्वारा उपकार प्रहत्ता करें तो वे परस्पर मित्रों के तुह्य मुख भोग करें ॥ ४॥

> पुनरध्य।पकाध्येतृविषयमाह ॥ किर भ्रध्यापक मोर अध्येता के वि०॥

व्यं ते श्रद्य रंग्निमा हि कार्ममुत्तानहंस्ता नर्म-सोप्सद्यं । यजिष्ठेन मनसा यक्षि देवानस्त्रेधता मन्मना वित्रो श्रग्ने ॥ ५ ॥

-वयम्। ते। श्रुद्य । रुरिम । हि। कामंम् । उतानऽहंस्ताः। नर्मसा । उपुरसर्य । याजेष्ठेन । मनंसा । युक्षि । देवान् ।

अस्त्रेधता । मन्मंना । विप्रंः । अग्ने ॥ ५ ॥

पदार्थः—(वयम्) (ते) ( अय ) इदानीम् (रिंगः) द्याम (हि) यतः (कामम्) (उत्तानहस्ताः ) उत्थापितकराः (नमसा) सत्कारेणानादिना वा (उप, सद्य) समीपं प्राप्य (यजिष्टेन) त्र्यातिशयेन सङ्गतेन (मनसा) चित्तेन (यित्ते) सङ्गच्छिति (देवान्) विदुषः ( अस्रेधता ) त्र्यत्तीणेन (मन्मना ) विज्ञान-वता (विप्रः) मेधावी ( अप्रेपे) विदृन् ॥ ५॥

श्रन्वयः —हे श्रग्ने हि विप्रस्त्वं यजिष्ठेनास्त्रेधता मन्मना मनसा श्रस्मान् देवान् यित्त तस्मादय उत्तानहस्ता वयं त्वां नमसोपसय ते कामं रिरम् ॥ ५ ॥

भावार्थः स्थाऽध्यापकाः शिष्याणां विद्येच्छाः पूरयन्ति तथैव विद्यार्थिनोष्यध्यापकानामभीष्टानि पूरयन्तु सर्वदा सर्वे विद्यादिशु-मगुणानां दातारः स्युः ॥ ५ ॥ पद्रिं :—हे (अमे) विदान् पुरुष (हि) जिस से (विप्रः ) बुद्धिमान् माप (पजिष्ठेन) अत्यन्त संजग्न और (अस्त्रेधता ) नहीं खिन्न हुए (मन्मना) विज्ञान से पुक्त (मनसा ) चित्त से हम (देवान् ) विद्वानो का (पिञ्च ) सङ्ग कीजिये उस से (अग्च ) हस समय (उत्तानहरूनाः ) हाथ उठाये हुए (वयम् ) हम लोग आप को (नमसा ) सत्कार से वा अन्न आदि से (उप, सन्च) समीप प्राप्त हो के (ते) आप के (कामम्) मनोरथ को (रिरेम) देवें ॥५॥

भावार्थ: — जैसे अध्यापक लोग शिष्पों की विद्या विषयिणी हच्छा को सन्तृत्र करने हैं वैसे ही विद्यार्थी जन भी अध्यापको के मनोरथो को सफल करें और सब काल में संपूर्ण पुरुष विद्या आदि शुभगुणों के देने वाले होवें ॥५॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

त्विद्ध पुंत्र सहसो वि पूर्विर्देवस्य यन्त्यृतयो वि वार्जाः । त्वं देहि सहस्त्रिणं रुपिं नोऽद्रोघेणु वर्चसा सुत्यमंत्रे ॥ ६ ॥

त्वत् । हि । पुत्र । सहसः। वि । पूर्वीः । देवस्य । यान्ति । क्रतयः । वि । वार्जाः । त्वम् । देहि । सहस्रिणम् । र्यिम् । नः । श्रद्वोधेणं । वर्चसा । सत्यम् । श्रुग्ने ॥ ६ ॥

पदार्थः — (त्वत् ) तवसकाशात् (हि ) यतः (पुत्र ) पवि-तकारक (सहसः ) वलस्य (वि) (पूर्वाः ) सनातन्यः (देवस्य) जगदीश्वरस्य (यन्ति ) प्राप्नुवन्ति (ऊतयः ) रत्नणाद्याः (वि) (वाजाः ) विज्ञानान्युक्ताः (त्वम् ) (देहि ) (सहिम्नणम् ) सहस्रमसङ्ख्यानि वस्तूनि विद्यन्ते यस्मिस्तम् (रियम् ) श्रियम् (नः) श्रह्मम्यम् ( त्र्रद्रोघेण ) त्र्रद्रोहेण निर्वेरेण । श्रृत्र वर्ण-व्यत्ययेन हस्य घः ( वचसा ) वचनेन ( सत्यम् ) सत्सु व्यवहा-रेषु साधुम् ( त्र्रप्रे ) पावकवहर्त्तमान ॥ ६ ॥

अन्वयः - हे सहसस्पुत्र हि या देवस्य पूर्वी रूतयो वाजा अस्मा-न्त्विद्यन्ति । हे अप्रेपे ततस्त्वमद्रोघेण वचसा नोऽस्मम्यं सत्यं सहिस्रणं रियं वि देहि ॥ ६ ॥

भावार्थ-ः सर्वेरध्येत्रध्यापकराजपुरुषप्रजाजनैद्रोहादिदोषान्विहा-य प्रीतिं संपाद्य परस्परेषामसङ्ख्यं धनं विज्ञानं च सततमुनेयम् ॥६॥

पद्रार्थ:—है (सहसः) वल के (पुत्र) पवित्रकर्ता (हि ) जिस से जो (देवस्य) जगदीश्वर की (पूर्वी) अनिकाल से उत्पन्न (वाजा.) विज्ञान और अन्नयुक्त (जनय) रचा आदि क्रिया हम लोगों को (त्वन्) आप से (वि,यन्ति) प्राप्त होती है। है (अप्रे) अप्रि के सट्या तेजली उस से (त्वम्) आप (अद्रोधेण् ) वैर रहित (वचसा) वचन से (न) हम लोगों के लिये (सत्यम्) उत्तम व्यवहारों में व्यय होने योग्य (सहस्त्रिण्म्) अरङ्ख्य वस्तुओं से पृत्ति (रियम्) धन को (वि, देहि) दीजिये ॥ ६॥

भ[व]र्थ:-सकल शिष्य अध्यापक राजपुरुष भौर प्रजाजनों की चाहिये कि वेर भादि दोषों को त्याग परस्पर स्नेह उत्पन्न करके मेल कर असङ्ख्य धन और विज्ञान परस्पर बढावें ॥ ६ ॥

त्र्रथ विद्दृदितर त्र्प्राचरन्त्वित्याह ॥ भव विद्वानों के नुन्य अन्य लोग आंचरण करें इस वि०॥

तुभ्यं दक्ष कविक्रतो यानीमा देव मत्तांसो अध्वरे अकर्म । त्वं विश्वंस्य सुरथंस्य बोधि सर्वे तदंग्ने अमृत स्वदेह ॥ ७॥ व० १४॥ तुभ्यंम् । दुश्च । कृतिकृतो इति कविकतो । यानि । इमा । देवं । मर्तांतः । अध्वरे । सर्कमं । त्वम् । विश्वंस्य । सुऽरथंस्य । बोधि । सर्वम् । तत् । अग्ने । अमृत् । स्वद् । इह ॥ ७ ॥ व० ॥ १४ ॥

पदार्थः—(तुभ्यम् ) (दत्त) त्रातिचतुर (किवकतो )कवीनां कतुरिव कतुः प्रज्ञा यस्य (यानि ) (इमा ) (देव ) दिव्यगुण-कर्मस्वभावप्रद (मर्त्तासः) मनुष्याः (त्र्राध्वरे) त्र्राहिसादिलत्त्रणे यज्ञे (त्राक्तमे) कुर्याम (त्वम्) (विश्वस्य ) समग्रस्य (सुरथस्य) ज्ञोम-नानि रथादीन्यङ्गानि यस्मिस्तस्य विद्यावोधकव्यवहारस्य (बोधि) बुध्यस्व (सर्वम् ) (तत् ) (त्राग्ने ) विद्वन् (त्रामृत ) स्वस्व-रूपेण नाद्यारहित (स्वद) त्र्रास्वादय (इह) त्र्रास्मिन् संसारे ॥ ७॥

श्रन्वयः —हे दत्त कविकतो देवाऽम्हताऽग्ने विद्दन्मर्तासो वयम-ध्वरे तुभ्यं यानीमा धन्योणि कमीणीहाऽकर्म तत्सर्वे त्वं विश्वस्य सुरथस्य मध्ये बोधि सुसंस्कृतान्यनानि स्वद ॥ ७ ॥

भ(वार्थः - सर्वे मनुष्या यथा विद्दांसो धर्मयुक्तानि कर्माणि कुर्यु-स्तथैव कुर्वेन्तु सर्वे मिलित्वेह विद्यामुखोनति सम्पादयेगुरिति ॥७॥

त्रत्राऽमिविद्द्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्ग-तिरस्तीति वेद्यम् ॥

इति चतुर्दशं सूक्तं चतुर्दशो वर्गश्र समाप्तः॥

पदार्थः -- हे (दत्त ) अत्यन्त चतुर (कविक्रतो) पण्डितों के तुल्य बुद्धि-मान् (देव) श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभावों के देने वाले (अवृत) अपने खरूप से

नाशरहित ( अग्ने ) विद्वान् पुनुष ( मर्जासः ) हम मनुष्य लोग ( अध्वरे ) महिंसा चादि रूप धर्म में (तुभ्यम् ) आप के जिये (यानि ) जो (हमा) पे धर्मसम्बन्धी कर्म उन को ( इह ) इस संसार में ( सकर्म ) करें ( तन् ) उस ( सर्वम् ) संपूर्णं कर्म को (त्वम् ) आप (विश्वस्य) सम्पूर्णं ( सुरथस्य ) उत्तम रथ भादि अङ्गो से युक्त विद्याप्रकाशकारक व्यवहार के बीच (बीधि) ज्ञानिये और उत्तम प्रकार पाक से सिद्ध किये हुए श्रको का (स्वद् ) स्वाद-पूर्वक भीग करें।। ७॥

भविथि - सम्पूर्ण मनुष्यों को चाहिये कि जैसे विद्वान लोग धर्म योग्य कर्म करें वैसे वे भी करे मीर सम्पूर्ण जन एक सम्मान करके इस संसार मे विद्या और सुख की उन्नित करे ॥ ७ ॥

इस सूक्त में अप्रिऔर विदानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछिले मुक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है यह समक्षनी चाहिये॥ यह चौदहवां मूक्त और चौदहवा वर्ग समाप्त हुआ।।

त्र्राथ सप्तर्चस्य पठचदशस्य सुक्तस्य उत्कीलः कात्य ऋषिः । त्र्प्रिविदेवता। १ । ४ त्रिष्टुप् । ५ विराट् त्रिष्टुप् । ६ निचृत् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । २ पङ्किः । ३ । ७ भुरिक पङ्किरबन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ पुनर्विद्दक्षिः किं कार्घ्यमित्याह ॥

अब तृतीय मण्डल में सात ऋचा वाले पन्द्रहवें सूक्त का आरम्भ है इस के प्रथम मन्त्र से विद्वानों को क्या करना चाहिये इस वि०॥ वि पानसा पृथुना शोशुंचानो बाधंस्व द्विषो रक्षसो अमीवाः। सुशर्मणो बहुतः शर्मणि स्याम्-

न्नेरहं सुहवंस्य प्रणीतौ ॥ १ ॥

वि । पाजंसा । पृथुनां । शोशुंचानः । बाधंस्व । हिषः । रक्षसंः । अमीवाः । सुशर्मणः । बृह्तः । शर्मणि । स्याम् । भूग्नेः । सुहम् । सुऽहवंस्य । प्रऽनीतौ ॥ १ ॥

पदार्थः—(वि) (पाजसा) बलेन (पृथुना) विस्तीर्णेन (शोशुचानः) भृशं पवित्रः सन् (वाधस्व) निवारय (द्विषः) वैरिणः (रत्नसः) दुष्टस्वभावाः (श्रमीवाः) रोगइवाऽन्यान् पीडयन्तः (सुशर्मणः) शोभनानि शर्माणि गृहाणि यस्य तस्य (वृहतः) विद्यादिशुभगुणैर्वद्धस्य (शर्मणि) गृहे (स्याम्) भवेयम् (श्रग्नेः) पावकस्येव शुभगुणप्रकाशकस्य (श्रहम्) (सुह्वस्य)सुष्ठु स्तुतस्य विदुपः (प्रणीतौ) प्रकृष्टायां नीतौ ॥१॥

ऋन्वयः —हे विद्यन् शोगुचानस्त्वं पृथुना पाजसा येऽमीवा इव वर्त्तमानान् रत्तसो द्विपो विवाधस्व यतोऽहं सुहवस्य सुशर्मणो वृह-तोऽग्नेस्तव प्रणीतौ शर्मणि स्थिरः स्याम् ॥ १ ॥

भावार्थः — विद्वद्भिः स्वयं निर्देषिर्भूत्वाऽन्येषां दोषानिवार्य्यं गु-णान् प्रदाय विद्यासुद्दीचायुक्ताः कार्य्या यतः सर्वे पच्चपातरहिते न्यार्थ्ये धर्मे दढतया प्रवर्तेरन् ॥ १ ॥

पद्रिर्शः—हे विद्वान् पुरुष (शोशुचानः) अनिपित्रत्र हुए आप (पृथुना) विस्तारपुक्त (पात्रसा) बल से जो (अभीवाः) रोग के सदश औरों को पीड़ा देने हुए (रच्चसः) निरुष्ट स्वभाव वाले (दिषः) वैरी लोग हैं उन को (वि) (बाधस्व) त्यागो तिस से (अहम्) में (सुहवस्य) उत्तम प्रकार प्रशंसित (सुशर्मणः) उत्तम गृहों से युक्त (बृहनः) विद्या आदि शुभ गुणों से चृद्धभाव को प्राप्त (अग्नेः) अग्नि के सदश उत्तम गुणों के प्रकाशकर्त्ता आप की (प्रणीतो) श्रेष्ठ नीतिपुक्त (शर्मणि) गृह में (स्वाम्) स्थिर होंग्रं॥१॥

भावार्थ:—विदान् लोगों को चाहिये कि स्वयं दोषरहित हो भौरों के दोष छुड़ा और गुण दे कर विद्या तथा उत्तम शिद्धा से युक्त करे जिस से कि सकस जन पक्षपातशून्य न्याययुक्त धर्म में इद्भाव से प्रवृत्त होते ॥ १ ॥

पुनर्मनुष्याः किं कुर्ध्युरित्याह ॥ किर मनुष्य क्या करे इस वि०॥

त्वं नी श्रम्या उपसो व्युष्टो तं सूर् उदिते बोधि गोपाः। जन्मेव नित्यं तर्नयं जुषस्व स्तोमं मे श्रग्ने तुन्वां सुजात॥ २॥

त्वम् । नः । अस्याः । उपर्मः । विऽउंष्टी । त्वम् । सूरें । उदिते । बोधि । गोपाः । जन्मंऽइव । निर्लम् । तनंयम् । जुपुस्व । स्तोमंम् । मे । अग्ने । तुन्वां । सुजात् ॥ २ ॥

पदार्थः—(त्वम्)(नः) त्रास्मान् (त्रास्याः) (उपसः) प्रभातवेलायाः (व्युष्टो) विद्योपण दाहे (त्वम्) (सूरे) सूर्यें (उदिते) प्राप्तोदये (वोधि) बुध्यस्व (गोपाः) रत्नकः सन् (जन्मेव) यथा प्रादुर्भावि कर्म प्रकटयित तथा (नित्यम्) (तन-यम्) पुत्रम् (जुषस्व) सेवस्व प्रीणीहि वा (स्तोमम्) विद्याप्रद्रांसाम् (मे) मम (त्रप्रप्रे) पावक इव (तन्वा) द्यारिण (सुजात) सृष्ठु प्रसिद्ध ॥ २ ॥

त्रान्वयः हे सुजाताऽग्ने गोपाः विहँस्त्वमस्या उपसो व्युष्टी नो बोधि। त्वं सूर उदितेऽस्मान् बोधि नित्यं तनयं जन्मेव मे तन्वा स्तोमं जुपस्व॥ २॥ भावार्थः — त्रत्रत्रोपमालं • — यथा गर्भा त्रायस्थिता गर्भा न विज्ञा-यन्ते तथैव सुप्ता त्र्राविद्यायां स्थिताश्च विज्ञानरहिता भवन्ति यथा जन्मानन्तरं सज्ञारीरो जीवः प्रसिद्धिं प्राप्तोति तथैव निद्रां विहाय प्रातरुत्थिता इवाविद्यां हित्वा विद्यायां जागृता भूत्वा प्रज्ञांसां प्राप्तु-वन्ति ॥ २ ॥

पद्शि:-ह (मुजान) उत्तम प्रकार प्रसिद्ध (अग्रे) अग्रि के सहवा तेज्ञस्वी (गोपाः) रच्जाकारक विद्वान् पुक्ष (त्वम्) आप (अस्याः) इस (उषसः) प्रभान समय के (ब्युष्टों) अनिप्रकाश होने पर (नः) हम लागों को (बोधि) जगाइये (त्वम्) आप (सूरे) सूर्य्य के (उद्दिने) उद्दय को प्राप्त होने पर हम को जगाइये (नित्यम्) अनिकाल प्राण्याधारी (तनपम्) पुत्र को (जन्मेव) जैसे प्रारुष्य कर्म प्रकट करना है वैसे (से) मेरे (तन्वा) शरीर से (स्तीमम्) विद्या सम्बन्धिनी प्रशंमा को (जुपस्व) आदर की जिये वा ग्रहण्य की जिये ॥ २॥

भविर्थि: — इस मन्त्र मे उपमालं ० — तैसे गर्भाशय में वर्त्तमान पुरुष गर्भी के स्वरूप को नहीं जानते हैं वसे ही निद्वावस्थापन और अविद्या में लिम्न पुरुष विज्ञान से रहित होते हैं और तैसे जन्मधारण होने के अनन्तर शारीर-सहित जीवात्मा प्रकट होता है वैसे ही निद्वा को त्याण के प्रातःकाल में जागृत पुरुषों के सदश अविद्या को त्याण के विद्या में कुशल जन प्रशंसनीय होते हैं॥२॥

पुनर्मनुष्याः किं कुर्य्युरित्याह ॥ फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस वि०॥

त्वं नृचर्ता रुप्तभानुं पूर्वीः कृष्णास्वंग्ने ऋरुषो वि भाहि । वसो नेषि च पर्षि चात्यंहः कृषी नो राये उज्ञिजो यविष्ठ ॥ ३ ॥ त्वम् । नृऽचकाः । वृष्भु । अनुं । पूर्वाः । कृष्णासुं ।

भुग्ने । भुरुषः । वि । भाहि । वसो इति । नेपि । च ।पिषे। च । भति । मेहंः। कृषि । नः । राये । उदार्जः।युविष्ठ ॥३॥

पदार्थः—( त्वम् ) (नृचन्नाः) नृणां सदसत्कर्मद्रष्टा ( रूपभ )

प्राप्तशरीरात्मबल ( स्त्रनु ) (पूर्वीः) पूर्वेणेश्वरेण कताः (कष्णासु) निकृष्टवर्णोस्वाकपितासु प्रजासु ( स्त्रग्ने ) पावक इव विद्याप्रकाश-युक्त ( स्त्ररुषः ) स्त्रहिंसकः सन् ( वि ) ( भाहि ) प्रकाशय

(वसो ) सद्रुणेषु क्रतिनवास (नेषि ) नयसि (च) (पार्ष) पालयसि । श्रत्रोभयत्र विकरणाभावः (च) (त्र्र्राते ) (त्र्रांहः) त्र्रातिष्टाचरणम् (क्रिषि ) कुरु । त्र्रात ह्यचोतस्तिङ इति दीर्घः

(नः) ऋस्मान् (राये) धनाय (उशिजः) कामयमानान् (यविष्ठ) ऋतिशयेन युवन्॥ ३॥

अन्वयः —हे यिष्ठ रूपभाऽमे त्वं सूर्य् इवारुपो नृचन्नाः सन् कृष्णास्वनुपूर्वीः प्रजा वि भाहि । हे वसो यतस्त्वं राय उज्ञिजो नेषि च मनोरथान् पर्षि चांहोऽति नेषि तस्मान्वं नोऽस्मानुत्तमान् कृषि ॥ ३ ॥

भावार्थः हे विद्दांसो युष्माभी रिवरिव विद्यासुशिद्धाभ्या सर्वाः प्रजा विद्याधनाढ्याः कृत्वा पापानिवार्थ्य पुएये प्रवर्त्तियत्व्याः॥३॥

पदार्थः -- हे (यिवष्ट) अत्यन्त युवा (इषभ) वीरनायुक्त (अन्ते) अग्नि के सहश विद्या से प्रकाशमान (त्वम्) आप पूर्व्य के सहश (अहपः) रचक और (नृचचाः) मनुष्यों के सन् असन् कर्म मे विवेकी हो कर (इन्ष्यासु) अविद्यान्धकारपुक्त नीच प्रजाशों मे (अनु) (पूर्वीः) प्रथम ईश्वर से प्रकष्ट

की गई प्रजामों को (वि) (भाहि) प्रकाशमान की जिये। है (वसी) उत्तम गुणाधारी जिस से आप (राये) धन के लिये (उशिजः) कामनाविशिष्ठ पुक्तवों के योग्य (नेषि) प्राप्त कराते (च) मनोरधों को पूर्ण (च) और (पिंष) दुः खों से रहित तथा (ग्रंहः) बुरे आचरण को (ग्रांत) दूर की जिये इस से आप (नः) हम लोगों को श्रेष्ठ (कृषि) की जिये ॥ ६॥

भाविर्थि:—हे विदान पुरुषो आप लोगो को चाहिये कि जैसे सूर्ध्य अपने किरणों के द्वारा सब जनो का पालन करता है वैसे विद्या और उत्तम शिक्षा से सम्पूर्ण प्रजा को विद्या धन से पुक्त तथा पाप से निवृत्त करके पुण्य कमों में प्रीतिपूर्वक प्रवृत्त करावें ॥ ३ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

त्रपांठ्हो त्रमे रुप्भो दिदीहि पुरो विश्वाः सौभंगा सञ्जिगीवान् । यज्ञस्यं नेता प्रथमस्यं पायोर्जातंवेदो रहतः सुंत्रणीते ॥ ४ ॥

अषांळ्हः । अग्ने । वृष्भः । दिदीहि । पुरः । विश्वाः । सौर्भगा। संऽजिगीवान् । यज्ञस्यं । नेता । प्रथमस्यं । पायोः। जातंऽवेदः । बृहतः । सुऽप्रणीते ॥ ४ ॥

पदार्थः—( ऋषाळ्हः ) ऋसहमानः (ऋग्ने) पावक इव वर्त्त-मान ( दपभः ) विलष्ठः ( दिदीहि ) धर्म्याणि कर्माणि प्रकाशय ( पुरः ) नगरीः ( विश्वाः ) समग्राः ( सौभगा ) सुभगानामै-श्वर्याणां सम्बन्धिनीः। ऋत सुपामितिविभक्तेराकारादेशः (साठिजगी-वान् ) सम्यग् विजेता सन् ( यज्ञस्य ) विद्दत्सत्कारादेः (नेता) प्रापकः (प्रथमस्य ) स्त्रादिमाश्रमब्रह्मचर्यस्य (पायोः) रत्नकस्य (जातवेदः ) जातविद्यः (वृहतः ) महतः (सुप्रणीते ) शोभना प्रकृष्टा वीतिन्यीयो यस्य तत्सम्बुद्धौ ॥ ४ ॥

श्रन्वयः हे सुप्रणीतेऽग्नेऽषाळ्हो विद्दन् दषभस्त्वं विश्वाः सौभगा पुरो दिदीहि । हे जातवेदो विद्दन् प्रथमस्य पायोर्वृहतो यज्ञस्य नेता सन् सञ्जिगीवान् भव ॥ ४ ॥

भावार्थः—हे राजपुरुषा विद्याविनय। स्यां सर्वाः प्रजा न्न्रानन्द्य नह्मचय्यीद्याश्रमानुष्ठानेन प्रजासु विद्यासुद्दीचासम्यतादीर्घाष्ट्रीष वर्ध-पित्वेश्वय्यीरायुन्यन्तु ॥ ४ ॥

पदार्थः —हे (सुप्रणीते) उत्कृष्टन्यायकारी (अग्ने) अग्नि के सहश नेजसी (अपाल्ह.) दूसरे से नहीं पराजय के योग्य विदान् (वृष्भः) बलवान् पुरुष आप (विश्वा) सम्पूर्ण (सौभगा) उत्तम ऐश्वर्य वाली (पुरः) नगरियों में (दिदीहि) धर्म मिश्नित कमों का प्रकाश कीर्जिये। हे (जातवेदः) सकल-विद्यापृरित विद्वन् पुरुष (प्रथमस्य) प्रथमाश्रमब्रह्मचर्ध्यरूष (पायोः) रह्मा-कारक (वृहत ) श्रेष्ठ (यज्ञस्य) अहिसा धर्म के (नेता) उत्तम रीति से निवाहक हुए और (सञ्जिगीवान्) उत्तम प्रकार जयशाली होहये॥ ४॥

भ[व]र्थः —हे राजपुरुषो विद्या और विनय से सम्पूर्ण प्रजासों को प्रसन्न तथा ब्रह्मचर्य सादि साश्रमों के निर्वाद से उन में विद्या उत्तम विक्षा श्रेष्ठता अतिकाल जीवन आदि बढाय के ऐश्वर्ष्यों का साधिक्य की जिये ॥ ४ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥
फिर उसी वि०॥

त्रिचिंछद्रा शम्मं जिरतः पुरूणि देवाँ श्रच्छा दीद्यांनः सुमेधाः। रथो न सिस्त्रिर्भि विश्वि वाज्-मग्ने त्वं रोदंसी नः सुमेके ॥ ५॥ श्रिवान् । शर्मे। जरितिरिति । पुरुणि। देवान् । श्रव्छे। दीर्यानः । सुऽमेधाः । रथः । न । सिन्नः । श्रमि । वृक्षि । वार्जम् । श्रमे । त्वम् । रोदंशी इति । नः। सुमेके इति सुऽ-मेके ॥ ५ ॥

पद्रिथं:—( ऋच्छिद्रा ) ऋच्छिनानि ( द्यामं ) द्याणि एहाणि ( जिर्रतः ) सत्यगुणस्तावक ( पुरूणि ) बहूनि ( देवान् ) विदुषो दिव्यगुणान् वा ( ऋच्छ ) सुष्ठु । ऋत्र निपातस्य चेति दीर्घः ( दीद्यानः ) प्रकाद्यमानः प्रकाद्यम् वा ( सुमेधाः ) उत्तमप्रज्ञः सन् ( स्थः ) उत्तमयानम् ( न ) इव (सिन्तः ) द्युद्धः ( ऋभि ) ऋपिमुख्ये ( विद्या ) वदिस ( वाजम् ) विज्ञानम् ( ऋप्रे ) पाव-कवद्दर्तमान ( त्वम् ) ( रोदसी ) द्यावाष्टिथिच्यौ ( नः ) ऋरमानकम् ( सुमेके ) सुष्ठु प्रद्यिने ॥ ५ ॥

श्रन्वयः हे श्रग्ने त्वं यथाऽग्निः सुमेके रेादसी प्रकाशयाति तथैव नो दीद्यानः सुमेधाः सस्नी रथो न नोऽस्मभ्य वाजमामि विज्ञ। हे जित्तिविद्यस्तवमिन्द्यद्वा पुरूणि शर्म देवाश्च कामयमानः सन-च्छामि विज्ञि॥ ५॥

भावार्थः - त्र्रात्तोपमालं ॰ -पथा शुद्धेन दृढेन रथेनाऽभीछं स्थानं सद्यो गच्छिन्ति तथैव येऽनलसाः पुरुषार्थिनः शोभनानि स्थानानि कामयमानाः विद्दत्सङ्गेन दिव्यान् गुणान् प्राप्याऽन्यान् प्रत्युप-दिशन्ति ते सम्यक् सिद्धसुखा जायन्ते ॥ ५ ॥

पदार्थः — हे (अप्रे) अप्रिके सहश प्रतापी (श्वम्) आप जैसे अप्रि (सुमेके) अच्छे प्रकार फैलाये गये (रोदसी) अन्तरिच पृथिवी को प्रकाशित करता है उसी प्रकार (नः) हम लोगों के (दीवानः) प्रकाशयुक्त वा प्रकाशक (सुमेधाः) श्रेष्ठ बुद्धिमान् और (सिन्नः) सुद्दील (रथः) उत्तम रथ के (न) सदश हम लोगों के लिये (म्रीम) सन्मुख (वाजम्) विज्ञान को (विच्च) कहिये हे (जारेतः) सत्य गुर्णो की स्तुति कर्त्ता विद्वान् पुरुष अप्राप (मन्छिद्रा) अति पुष्ट (पुरुणि) बहुत (शर्म) गृह और (देवान्) विद्वान् वा उत्तम गुणों से प्रसन्नता पूर्वक (अन्छ) उत्तम प्रकार संयुक्त कीजिये ॥५॥

भ[वार्थ: -- इस मन्त्र में उपमालं - -- जैसे सुडोल बने हुए और दृढ रथ से मिवाब्यि: -- इस मन्त्र में उपमालं - -- जैसे सुडोल बने हुए और दृढ रथ से मिवाब्यि: -- इस मान्य कर पुरुषार्थी हैं वे उत्तम स्थानों की कामना करने हुए विद्वानों के सङ्ग द्वारा श्रेष्ठगुणों से संयुक्त होकर मन्य जनों के लिये भी उपदेश देने हैं वे पुरुष उत्तम प्रकार सुख भोगते हैं ॥ ५॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

त्र पीपय छपभ जिन्व वाजानमे त्वं रोदंसी नः सुदोधं। देवेभिंदेंव सुरुचां रुचानो मा नो मर्त्तंस्य दुर्मतिः परिं ष्टात् ॥ ६ ॥

प्र। प्रियः । त्रुप्भः । जिन्वं । वार्जान् । अग्नें । त्वमः । रोदंस्रीऽ इतिं । नः । सुदोषे इतिं सुऽदोषे । देवेभिः । देव । सुऽक्वां । स्वानः । मा । नः । मर्त्तस्य । दुःऽमृतिः । परिं । स्थात् ॥ ६ ॥

पदार्थः—(प्र) (पीपय) वर्द्धय ( रूपभ ) शारीरात्मबल-युक्त (जिन्व) प्रीणीहि ( वाजान ) विज्ञानवतः ( अप्रेप्ने ) पावकवहर्त्तमान (त्वम्) (रोदसी) धावाप्टिधिन्यौ (नः) ऋस्म-भ्यम् (सुदोघे) कामानां सुष्ठुंप्रपूरिके । ऋत्र वर्णव्यत्ययेन हस्य घः (देवेभिः) विहाद्भेः सह (देव) दिव्यगुणप्रद (सुरुचा) यया सुष्ठु रोचते तया (रुचानः) प्रीतिमान् (मा) (नः) ऋस्मान् (मर्तस्य) मनुष्यस्य (दुर्मतिः) दुष्टा चासौ मतिश्च (परि) सर्वतः (स्थात्) तिष्ठेत्॥ ६॥

ऋन्वयः —हे रुषभाऽग्ने त्वं सुदोघे रोदसी सूर्य्य इव वाजानो-ऽस्मभ्यं पीपय । हे देव त्वं देवेभिः सुरुचा सह रुचानः सन्नोऽ-स्मान् प्र जिन्व यतो नो मर्त्तस्य दुर्मितिमी परि ष्टात् ॥ ६॥

भावार्थः —यस्मिन्देशे विद्यांसः प्रीत्या सर्वान् वर्धयिनुमिच्छन्ति दुष्टां प्रज्ञां विनाशयन्ति तत्र सर्वे प्रचद्धविज्ञानधना जायन्ते ॥६॥

दुष्टां प्रज्ञां विनाशयांनेत तत्र सर्व प्रद्यविज्ञानधना जायनते ॥६॥
पद्रार्थ:—हे ( च्रुषभ ) शरीर और आत्मा के बन से युक्त ( अपे )
भिन्न के सदय तेतस्वी ( त्वम् ) भाष तैसे ( सुद्रोधे ) कामनाओं की उत्तम
प्रकार पूर्तिकारक (रोदसी) अन्तरिक्ष पृथिवी को सूर्य प्रकाशित और सुखयुक्त
करता है वैसे ( वाजान् ) विज्ञानयुक्त ( न ) हम लोगो को ( पीपय ) संपतियुक्त कीजिये। हे (देव ) उत्तम गुण प्रदाना आप ( देवेभि ) विद्वानों के
साथ ( सुक्चा ) उत्तम नेत से प्रीतिसहित ( कचान ) प्रीतियुक्त हुए ( नः )
हम लोगों को ( प्र ) ( जिन्व ) आनान्दित कीजिये जिस से कि हम लोगों के
लिये ( मर्त्तस्य ) मनुष्य सम्बन्धिनी ( दुर्मितः ) दुष्ट बुद्धि ( मा ) नहीं (परि)
सब और से ( स्थात् ) स्थित हो ॥ ६ ॥

भविर्थ:—जिस देश में विद्वान् लोग प्रीति से सब लोगों को बढ़ाने की रच्छा करते हैं और दुए बुद्धि का नाश करते हैं वहां सब लोग चृद्धि को प्राप्त विज्ञानरूप धन वाले होते हैं ॥ ६ ॥

## पुनस्तमेव विषयमाह ॥ किर उसी वि०॥

इळांमग्ने पुरुदंसं सृतिं गोः शंश्वत्तमं हवंमा-नाय साध। स्यान्नः सृनुस्तनंयो विजावाग्ने सा ते सुमृतिर्भृत्वसमे ॥ ७॥ व० १५॥

इळाम् । अग्ने । पुरुदंसंम् । सिनम् । गोः । शहन्तुःतमम् । हवंमानाय । साधु । स्यात् । नः । सूनुः । तनंयः।
विजाऽवां । अग्ने । सा । ते । सुऽमातिः । भृतु । अस्मेऽ
इति ॥ ७ ॥ व० १५ ॥

पदार्थः—(इळाम् ) सुझि चिता वाचम् ( त्र्रंग्ने ) पात्रक इव विद्याप्रकाशक ( पुरुदंसम् ) पुरुषणि वहूनि दंसांसि धर्म्थाणि कर्माणि यस्य तम् (सिनम्) न्यायेन सत्याऽसत्यविभाजकम् (गोः) पृथिव्या मध्ये ( शश्वत्तमम् ) त्र्रतादिभूतम् ( हवमानाय ) प्रशं-समानाय ( साध ) साधिह ( स्यात् ) भवेत् ( नः ) त्र्रस्माकम् ( सूनुः ) सन्तानः ( तनयः ) धार्मिकः पुत्रः (विजावा ) विजयभाजः । त्र्रत जी धातारीणादिको वन् प्रत्ययो बाहुलकादाकारादिशश्च ( त्र्रंगे ) विहन् ( सा ) (ते) तव ( सुमितिः ) शोभना प्रज्ञा ( भूतु ) भवतु ( त्र्रस्मे ) त्ररमासु ॥ ७ ॥

श्रन्वयः - हे श्रग्ने त्वं हवमानाय शश्वत्तमं पुरुदंसिमळां गोः सिनिमेश्वर्यं साध येन नः सूनुः तनयः विजावा स्यात् । हे श्रग्ने या ते सुमितरिस्ति सास्मे भूतु ॥ ७ ॥

भावार्थः — विद्वद्विर्जिज्ञासुभ्यो विद्यां सुशिक्षां धर्मानुष्ठानमैश्व-र्यञ्च साधनीयं यथा सर्वेषां कुमाराः कुमार्यश्रोत्तमाः स्युस्तथा प्रयत्नो-ऽनुविधेयः सर्वतो विद्यां गृहीत्वा सर्वेभ्यो देया इति ॥ ७ ॥

त्रत्रत्र विद्वदध्यापकाऽध्येत्रग्निगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्ता-र्थन सह सङ्गतिर्वेद्या ॥

इति पठचदशं सूक्तं पठचदशो वर्गश्व समाप्तः ॥

पद्र्थि:—हे ( मने ) अग्नि के सदश विद्याप्रकाशकारक विद्वन् माप ( हवमानाय ) प्रशंसाकनों के लिये ( शन्वन्तमम् ) भनादि से उत्यन्त ( पुक्दंसम् ) मत्यन्त धर्म सहिन कर्मयुक्त ( हळाम् ) उत्तम शिद्या युक्त वाणी को (गो ) पृथिवी के मध्य मे ( सानेम् ) त्याय से सत्य और असत्य के विभाग्तारक ऐश्वर्य को (साध) सिद्ध करिये जिस से (न ) हम लोगों का (सुनुः) सन्तान (तनयः ) धार्मिक पुत्र (विज्ञावा) विज्ञयशील ( स्यात् ) हो । हे (मग्ने) विद्वन् जो ( ते ) साप की ( सुपतिः ) उत्तम बुद्धि है ( सा ) वह ( सस्मे ) सम लोगों के लिये ( भून् ) होवे ॥ ७ ॥

भावार्थ:-विदानों को चाहिये कि निज्ञामु ननों के सिये विद्या उत्तम-शिखा धर्मानुष्टान तथा ऐर्श्वयृद्धि सिद्ध करें भीर जैसे कि सम्पूर्ण मनुष्यों के जड़के जड़िक्यां उत्तम कर्म युक्त तथा सब के सन्तान विद्या बल युक्त होतें ऐसा प्रयत्न करें भर्थात् सब स्थान से विद्या प्रहण करके सब को देवें ॥ ७॥

दस सूक्त में विद्वान् अध्यापक अध्येता और अभिन के गुणो का वर्णान होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछिले मूक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिये ॥

यह पन्द्रहवां सूक्त और पन्द्रहवां वर्ग समाप्त हुआ।।

म्प्रथ षड्डचस्य षोडशस्य सूक्तस्य उत्कीलः कात्य ऋषिः। म्प्र-भिर्देवता। १।५ भुरिगनुष्टुप् छन्दः।गान्धारः स्वरः। २।६ निचृत् पङ्क्तिश्छन्दः। पञ्चमः स्वरः। निचृद्धहती। ४ भुरिक्बृहती छन्दः।

मध्यमः स्वरः ॥

ऋथाऽग्रिगुणानाह ॥

भव छ अहचा वाल सोलहतें सूक्त का भारम्भ है इस के प्रथम मन्त्र में अग्नि के गुणों को कहते हैं॥

श्रुयम् क्षिः सुवीर्घ्यस्येशे महः सौर्मगस्य राय इंशे । स्वपुत्यस्य गोमंतु ईशे छत्रहथांनाम् ॥ १ ॥

म्यम् । माप्तिः । सुऽवीर्ध्यस्य । ईशे । महः । सौर्भगस्य । गयः। ईशे । सुऽम्रप्तयस्यं। गोऽमंतः। ईशे । <u>वत्र</u>ाऽहथांनाम्॥१॥

पदार्थः—(श्रयम्) (श्राग्नः) श्राग्निरिव वर्त्तमानो राजा (सुवीध्येस्य ) सुष्ठुबलस्य (ईशे ) ईष्टे (महः ) महतः (सौभगस्य)
श्रेष्ठैश्वर्धस्य (रायः) (ईशे ) (स्वपत्यस्य ) शोभनान्यपत्यानि
यस्य तस्य (गोमतः) शोभना वाग् पृथिव्यादयो वा विद्यन्ते यस्य
तस्य (ईशे) ईष्टे। श्रव सर्वत्रैकपत्ते लोपस्त त्र्रात्मनेष्विति तलोपोऽन्यत्रोत्तमपुरुषस्यैकवचनम् (ष्टतहथानाम् ) द्रत्रा मेघा इव वर्त्तमानाः शत्वो हथा हता यैस्तेषाम् ॥ १ ॥

अन्वयः—यथा धत्रहथाना मध्येऽयमित्रर्महः सुवीर्यस्येशे सीभ-गस्य राय ईशे गोमतः स्वपत्यस्येशे तथाऽहमेतेषामेनस ईशे ॥॥॥ भावार्थः न्द्रप्तत्र वाचकलु -- मनुष्या यथा सुसाधितेनाग्निनोत्तमं बलं महदैश्वर्थमृत्तमान्यपत्यानि च लब्ध्वा शत्रून् विनाशयन्ति तथैव मनुष्याः सुपुरुषार्थेनोत्तमं सैन्यमतुलमैश्वर्यं शरीरात्मबलयु-क्तान् सन्तानान् प्राप्य शत्रुवद्दोषान् मन्तु ॥ १ ॥

पद्धि:—जैसे ( वृत्रद्यानाम् ) मेघ के सह शवर्त्तमान शत्रुकों के हननकारियों के मध्य में ( अयम् ) यह (अधिः) अधि के सह शप्रकाशमान राजा
( महः ) श्रेष्ठ ( सुवीर्ध्यस्य ) उत्तम बल का ( ईशे ) स्वामी तथा (सौभगस्य)
श्रेष्ठ ऐश्वर्यभाव और (राय') धन का (ईशे) स्वामी है (गोमनः) उत्तम वाणी
तथा पृथिवी आदि युक्त पुरुष का स्वामी है ( स्वपत्यस्य ) उत्तम सन्तान पुक्त
पुरुष का स्वामी है वैसे ही मैं उन पुरुषों के मध्य मेदोष का (ईशे)स्वामी हूं ॥ १॥

भिविधि:—इस मन्त्र मे वाचकलु०—मनुष्य लोग तैसे उत्तम प्रकार होम तथा यन्त्र आदि मे सिद्ध किये हुए अप्ति से उत्तम बल श्रेष्ठ ऐश्वर्य और उत्तम सन्तानों को प्राप्त हो के शत्रु लोगों का नाश करने वैसे ही मनुष्य लोगों को चाहिये कि उत्तम पुरुषार्थ से उत्तम मेना अनुल ऐश्वर्ष्य शरीर आत्मा बल से युक्त सन्तानों को प्राप्त हो कर शत्रुओं के समान ऋष् अदि दोषों को त्यागें ॥१॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥
फिर उसी वि०॥

ड्मं नरो महतः सश्चता रुधं यस्मिन् रायुः शेर्द्धधासः। श्रुभि ये सन्ति एतंनासु दूट्यो विश्वाहा शत्रुंमाद्भुः॥ २ ॥

डमम् । नुरुः । मुरुतः। सश्चत् । वृधम् । यस्मिन् । रायः। शेऽवृधासः । श्रुभि । ये । सन्ति । प्रतनासु । दुःऽध्यः । विश्वाहां । शत्रुम् । श्राऽद्भुः ॥ २ ॥ पदार्थः—(इमम् ) (नरः) विद्याविनयनेतारः (मरुतः) वायव इव मनुष्याः (सश्वत) प्राप्नुत । स्त्रत्र संहितायामिति दीर्घः (दृधम्) वर्द्धक व्यवहारम् (यिः ) यिः । यिः व्यवहारे (रायः ) श्रियः (शेष्टधासः ) शेष्ट्वन् सुखानि दधित येभ्यस्ते (स्त्रिभे ) (ये ) (सिन्ते ) (प्रतनासु ) मनुष्यसेनासु (दृढ्यः ) दुःखेन ध्यातुं योग्यान् (विश्वाहा ) सर्वाएयहानि (श्रातुम् ) (स्त्रादभुः ) समन्तार्द्धिसन्तु ॥ २ ॥

श्रन्वयः हे मरुतो नरो यूपं यस्मिञ्बेरधासो रायः सन्ति तमिमं रथं विश्वाहा सश्चत । ये पृतनासु दूढ्यः सन्ति शत्रुमादभुस्तानमि सश्चत ॥ २ ॥

भावार्थः -राजपुरुपेर्यया धनराजसत्ताप्रतिष्ठा वर्धेरन् यथा च सेनासूत्तमा वीरा जायरेन् तथा सत्यव्यवहारः सदाऽनुष्ठेयः॥ २॥

पद्रिधः —हे ( मकत ) वायु के सहश बनयुक्त मनुष्यो ( नर. ) विद्या और नम्नता के नायक आप लोग ( यस्मिन् ) जिम व्यवहार में ( शेवृधास. ) मुखवृद्धिकारक ( रायः ) धन ( मन्ति ) होते हैं उस ( हमम् ) इस ( वृधम् ) पुत्र आदि की वृद्धिकारक व्यवहार को ( विश्वाहा ) सर्वदा ( सश्चत ) प्राप्त करो ( ये ) जो ( पृतनासु ) मनुष्यों की सेनाओ में ( दृह्य ) किनता से पराजित होने योग्य पुक्ष हैं ऐसे और ( शत्रुम् ) शत्रु को (आद्भुः) सब ओग से नाश करे उन पुक्षों को ( अभि ) सब प्रकार प्राप्त होओ ॥ २ ॥

भावार्थ:--राजपुरुषों को चाहिये कि जिस प्रकार धन राजिश्यित और प्रतिष्ठा बढे कीर जिस प्रकार सेनाको में उत्तम बीर पुरुष होवें वैसा सत्य व्यवहार सदा करें॥ २॥

## पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी वि०॥

स तं नौ रायः शिशोहि मीद्वौ अप्ने सुवी-र्घ्यस्य । तुर्विद्युम्न विषेष्ठस्य प्रजावंतोऽनमीवस्य शुष्मिणः ॥ ३ ॥

सः । त्वम् । नः । ग्रायः । शिशीहि । मीर्द्वः । भग्ने । सुऽ-वीर्य्यस्य । तुर्विऽद्युम्न । वर्षिष्ठस्य । प्रजाऽवंतः । सन्मिवस्यं । शुष्मिणः ॥ ३ ॥

पदार्थः—(सः) (त्वम्) (नः) श्रासमभ्यम् (रायः) धनानि (शिशाहि) तीव्रान् संपादय (मीद्धः) सुखानां सेचकः (श्राप्ते) पावकवहर्त्तमान (सुवीर्यस्य) शोभनेषु वीरेषु भवस्य (तुविद्युम्त) तुविर्वहृतिधं धनं यशो वा यस्य (वर्षिष्ठस्य) श्राति-शयेन रुद्धस्य (प्रजावतः) वह्ययः प्रजा विद्यन्ते यस्य तस्य (श्रान-मीवस्य) नीरागस्य (श्राष्टिमणः) वहुवत्तयुक्तस्य ॥ ३॥

अन्वयः हे मीढ्वस्तुविद्युम्नाग्ने स त्वं नः सुवीर्यस्य वर्षिष्ठस्य प्रजावतोऽनमीवस्य शुब्मिणो रायः शिशोहि ॥ ३ ॥

भावार्थः - ये मनुष्या धनेन सैन्यं श्रेष्ठतां प्रजामारोग्यं बलं च वर्धयन्ति ते सर्वदाऽग्रिश्रयो भवन्ति ॥ ३ ॥

पदिर्थि:—हे (मीद्धः) मुख्यों के दाना (नुतिशुम्नः) बहुन प्रकार के धन वा यश से युक्त (अमे) आमि के समान नेजीवान् (स.) वह (त्वम्) आप (न) हम लोगों के लिये (सुतीर्थम्य) उत्तम वीरों में उत्यन्न (वर्षि- ष्ठस्य ) स्रतिवृद्ध स्रोर (प्रजावतः) स्रत्यन्त प्रजापुक्त (सनमिवस्य ) रोगरहित (शृष्यिषाः ) स्रत्यन्त बन सहित पुष्ठव के (रायः ) धनों को (शिशीहि ) स्रति बहारये॥ ३॥

भ[व[र्थ:-जो मनुष्य धन से सेना श्रेष्ठता प्रता चारोग्य चौर बज को बढाले ह वे जोग सर्वदा बहुत धन वाजे होते हैं ॥ ३॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥ फिर उसी वि०॥

चिक्र्यो विश्वा भवंनाभि सांस्हिश्चिक्रेंदेवेष्वा दुर्नः । त्रा देवेषु यतंत् त्रा सुवीर्ध्य त्रा शंसं उत नृणाम् ॥ ४ ॥

चिक्रः। यः। विश्वां। भुवंना। अभि। ससिहिः। चिक्रः।
देवेर्षु। सा। दुवंः। सा। देवेर्षु। यतंते। सा। सुऽवीर्ध्यै।

मा। शंसे । उत्त। नृणाम् ॥ ४ ॥

पदार्थः—( चिक्तः ) यः करोति सः (यः) ( विश्वा ) सर्वाणि ( भुवना ) भवन्ति येषु तानि भुवनानि ( स्त्रिमि ) ( सामिहिः ) स्त्रितिश्चेन सोढा ( चिक्रिः ) कर्त्त शीलः ( देवेषु ) दिन्यगुणेषु ( स्त्रा ) (दुवः) परिचरणं सेवनम् ( स्त्रा ) ( देवेषु ) प्रशंसकेषु (यतते) सामोति ( स्त्रा ) (सुवीर्ध्ये) शोभने बले (स्त्रा) ( शंसे ) स्तुतौ ( उत ) ( नृणाम् ) वीरजनानाम् ॥ ४ ॥

त्रान्वयः हे मनुष्या यो विश्वा भुवनाऽभिचिकिर्देवेषु सासिह-र्दुवरा चिकिर्देवेष्वा यतत उतापि नृणामाझसे सुवीर्घ्य त्र्या यतते तं सदा सेवष्वम् ॥ ४ ॥ भावार्थः—हे मनुष्या येन सर्वे लोका निर्मिता मनुष्यादयः प्राणिनस्तेषां निर्वाहायानादयः पदार्था रचिता यो विद्दिर्वेदस्त- स्पैव परमात्मनः सेवनं सततं कर्त्तव्यम् ॥ ४ ॥

पद्रियः—हे मनुष्यो (यः) जो (विश्वा) सम्पूर्ण (भुवना) जोकों का (ग्रिभे, चिक्रिः) ग्रिभेमुख कर्त्ता (देनेषु) उत्तम गुणो में (सासिहः) ग्रिनेसहनशील गौर (दुनः) सेनन को (ग्रा, चिक्रि) अच्छे प्रकार करने वाला ग्रीर जो (देनेषु) स्तृतिकारकों में (ग्रा) (पतते) अच्छा यत्र करता है (ग्रतः) ग्रीर भी (नृणाम्) वीरपुरुषों की (ग्रा) (ग्रीसे) स्तृति में (सुनिष्यें) श्रेष्ठ बल में (ग्रा) सब प्रकार प्रयत्न करता है उस की सदा (सेनध्नम्) सेना करो॥ ४॥

भविश्विः—हे मनुष्यो जिस ने सम्पूर्ण लोक तथा मनुष्य आदि प्राणी रचे और उन प्राणियों के जीवनार्थ अन्न आदि पदार्थ रचे और जो विद्वानों से जानने योग्य उस ही परमात्मा का निरन्तर सेवन करना चाहिये॥ ४॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥

फिर उसी वि०॥

मा नौ ऋगनेऽमंतये मावीरंताये रीरधः। मागो-ताये सहसस्पुत्र मा निदेऽप द्वेषांस्या कृषि ॥५॥ मा। नः। अग्ने। अमंतये। मा। अवीरंताये। रीर्धः। मा। अगोर्ताये। सहसः। पुत्रं। मा। निदे। अपं। देषां-सि। आ। कृषि॥ ५॥

पदार्थः—(मा) निषेधे (नः) श्रास्माकम् (श्राप्ते) विद्वन् (श्रामतये) विरुद्धप्रज्ञाये (मा) (श्रावीरताये) कातरतायै

( रीरधः ) रघ्याः हिंस्याः ( मा ) ( त्र्रगोताये ) इन्द्रियविकल-ताये ( सहसः ) वज्रस्य ( पुत्र ) पालक ( मा ) ( निदे ) निन्दकाय ( त्र्रप ) दूरीकरणे ( देषांसि ) ( त्र्रा ) ( रूधि ) समन्तात् कुर्याः ॥ ५ ॥

श्रन्वयः - हे सहसस्पुत्राऽग्ने त्वं नोऽमतये मा शिरधोऽवीरतायै मा शिरधोऽगोतायै मा शिरधो निदे देपांसि माऽपा कृषि ॥ ५ ॥

भावार्थः - जिज्ञासुभिविदुषः प्राप्य प्रज्ञा वीरता जितेन्द्रियता विद्या सुशिज्ञा धर्मो ब्रह्मज्ञानं च याचनीयम् । निन्दादिदोषान् निन्दकसङ्गं च विहाय सभ्यता सङ्ग्राह्मा ॥ ५ ॥

पद्रिशं :— हं ( महसः ) बल के ( पुत्र ) पालक ( अग्ने ) विद्वन् पुक्रम्न आप ( नः ) हम लोगों की ( अमनपे ) विपरीत बुद्धि के लिये ( मा ) नहीं ( रीरधः ) वश में करों तथा ( अवीरताये ) कायरता के लिये ( मा ) नहीं वशीभूत करों ( अगोताये ) इन्द्रिय विकारता के लिये ( मा ) नहीं वशीभूत करों ( निन्द् क पुरुष के लिये ( देषासि ) देष भाजों को ( मा ) नहीं ( अप ) अलगं करने में ( आ ) ( इन्धि ) सब प्रकार की निये ॥ ५ ॥

भ[व[र्थ:—तान सुल की रच्छा करने वाले पुरुषों को चाहिये कि विद्वा-नों के समीप प्राप्त हो कर बुद्धि वीरता जितेन्द्रियना विद्या उत्तम शिक्षा धर्म भौर ब्रह्मतान की प्रार्थना करें तथा निन्दा आदि दोष और निन्दक पुरुषों का संग त्याग के सभ्यता प्रहण करे ॥ ५॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥
फिर उसी वि०॥

शारिध वार्जस्य सुभग प्रजावतोऽग्ने बहुतो श्रंध्वरे । सं राया भूयंसा सृज मयोभुना तुर्वि-दुम्न यशंस्वता ॥ ६ ॥ व० ॥ १६ ॥ ज्ञानिध । वार्जस्य । सुऽभग । प्रजाऽवंतः । धन्ते । बुहु-तः । अञ्चरे । सम् । राया । भूयंसा । सृज्ञ । मृयुःऽभुनां । तुर्विऽद्युम्न । यशंस्वता ॥ ६ ॥ व० ॥ १६ ॥

पदार्थः-( शाग्य ) शक्राहि ( वाजस्य ) श्रानादेविंज्ञानस्य वा ( सुभग ) प्राप्तोत्तमेश्वय्यं ( प्रजावतः ) प्रशस्ताः प्रजा विद्यन्ते यस्मिस्तस्य ( श्राप्ते ) विद्वन् ( वृहतः ) महतः ( श्राध्वरे ) श्राहिंसादिलक्षणे व्यवहारे ( सम् ) सम्यक् (राया) धनेन ( भूय-सा) वहुना ( सज ) ( मयाभुना ) यो मयासि सुखानि भावयति तेन (तुविद्यम्न) बहुधनकीर्तियुक्त ( यशस्वता ) बहु यशो विद्यते यस्मिस्तेन ॥ ६ ॥

अन्वयः हे नुविद्युम्न सुभगाऽमे त्वं प्रजावतो बृहतो वाजस्या-ध्वरे शार्यि तेन भूवसा मयोभुना यशस्वता राया संस्रज श्रस्मान् संसर्जय ॥ ६ ॥

भावार्थः -- मनुष्यैविदुषां सर्तेनयम्प्रार्थना कार्या । हे विद्वांसोऽ-स्मान् विद्याविनयनधनसुर्वैः सह संयोजयतेति ॥ ६ ॥

ऋत्राऽमिविद्दद्रणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूकार्थेन सह सङ्गतिवेदा॥

इति पोडद्यां सूक्तं पोडद्यो वर्गस्य समाप्तः॥

पद्धिः -हे (तुतिगुम्न) बहुत धन और कीर्त्त से युक्त (मुभग) उत्तम ऐश्वर्ष्यथारी (अम्ते ) निद्वान् पुरुष आण (प्रजायन ) प्रशंसा करने योष्य प्रजायक्त (बृश्तः ) श्रेष्ठ (वाजस्य ) सन्त आदि वा निज्ञान के (अध्वरे ) सिंहसा आदि स्वरूष ध्वत्रशर में (शिष्ध) मामर्थ्य स्वरूप हो उस (भूपसा) बंद (मयोभुना ) सुखहारक (यशस्त्रता) अधिक यश साहित (राषा ) धन से हम को (सेमूज ) संयुक्त कीर्तिये ॥ ६॥

भावार्थ:-- मनुष्यों को चाहिये कि विदानों के संग से यह प्रार्थना करें कि। है विदानों हम लोगों की विदानिय मीर धन सुलों से संयुक्त करी। ६॥

स्स सृक्त में अनि और विदानों के गुणों के वर्णन होने से स्स सूक्त के अर्थ की विश्विले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिये॥

पह सीलहवां सूक्त और सीलहवां वर्ग समाप्त हुआ।।

श्रिय पठचर्चस्य सप्तदशस्य सूकस्य उत्कीलः कात्य ऋषिः। श्रिप्रिद्देवता । १ । २ तिष्टुप् । ४ विर ट् हिष्टुप् । ५ निचृत् तिष्टुप् छन्दः। धेवतः स्वरः । ३ निचृत् पङ्कि छन्दः। पठचमः स्वरः ॥

ऋयात्रिगुणानाह ॥

भार पांच ऋचा वाले सत्रव्ये मृक्तः का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में अधि के गुणो को कहते हैं॥

स्मिध्यमानः त्रथमानु धर्मा समक्तिभैरव्यते विश्ववारः। श्रोचिष्केशो घृतनिर्धिम् पावकः सुय-ज्ञो त्रुशिर्यजथाय देशन् ॥ १ ॥

सम्द्रहृध्यमानः । प्रथमा । ज्ञानुं । धर्मं । सम् । अक् द्रभिः । अज्यते । चिश्व वारः । ज्ञो चिःद्रकेदाः । धृतदीने-निक् । पात्रकः । सुद्रयुक्तः । अतिः । युज्ञथाय । देदान् ॥१॥

पदार्थः—(समिध्यमःनः) सम्दक् प्रदीप्यमानः (प्रथमा)

प्रख्यातानि । ( त्र्यनु ) ( धर्म ) धर्माणि । त्र्यत्र संहितायामिति-

दीर्घः (सम्,श्रक्तुभिः) सम्यक् रात्रिभिः (श्रज्यते) प्रिक्षित्यते (विश्ववारः) यो विश्व रुणोति (द्योचिष्केद्यः) द्योचीिष तेजांसि इव केद्या यस्य सः (घृतनिर्णिक्) यो घृतेन निर्णेक्ति सः (पावकः) पवितकर्ता (सुयज्ञः) द्योभना यज्ञा यस्मात् सः (श्रप्रिः) पावकः (यज्ञथाय) सङ्गमनाय (देवान्) दिव्यान् गुणान् ॥१॥

श्रन्वयः हे मनुष्या यः समिष्यमानो विश्ववारः शोचिष्केशो वृत्वनिर्धिक् पावकः सुपज्ञोऽग्निःसमक्तिभर्यज्ञथाय प्रथमा धर्माज्यते देवाननु गमयति तं सप्रयुङ्ग्ध्वम् ॥ १ ॥

भावार्थः - यदि पुष्कलगुणयुक्तेनाऽग्न्यादिपदार्थेन कार्याणि सामुयुस्तर्हि किं कार्यमसिद्धं भवेत्॥ १॥

पद्धिः—हे पनुष्यो जो (सिपध्यपानः) उत्तम प्रकार प्रकाशमान (विश्ववारः) सकल जन का प्रिय (शोचिष्केशः) तेजकृष केशवान् (धृत-निर्णिक्) तेजस्वी (पावकः) पवित्रकत्ती (सुयतः) सुन्दर यज्ञ जिस से हों वह अप्रि (समक्तुभिः) उत्तम रात्रियो से (पज्ञथाय) संग के जिये (प्रथमा) प्रसिद्ध (धर्म) धर्मों को (अज्येते) उत्तम प्रकार प्रसिद्ध करता तथा (देवान्) उत्तम गुणों का (अन्) प्रस्तार करता है उस को अच्छे प्रकार प्रेरणा करो ॥१॥

भविर्थ:-- जो अति गुणो से युक्त अग्नि आदि पदार्थ से काप्यों की सिद्ध करे तो सम्पूर्ण कार्ष्य मनुष्य सिद्ध कर सकते हैं ॥ १॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥
फिर उसी वि०॥

यथायंजो होत्रमंग्ने एथिव्या यथां दिवो जातवेदिश्चिकितान्। युवानेनं हविषां यक्षि देवा-नानुष्वयुज्ञं प्रतिरेममुद्य ॥ २ ॥ यथां। मर्थजः। होत्रम्। मृष्टे। पृथिव्याः। यथां। दिवः। जातुऽचेदः। चिकित्वान् । एव । मृनेनं । हविषां । युक्षि । देवान् । मृनुष्वत् । युज्ञम् । प्र । तिरु । हमम् । भ्रद्य ॥२॥

पदार्थः -( यथा ) ( ऋयजः ) यजेः (होत्रम्) हवनाभ्यासम् ( ऋग्ने ) पावकं इव (प्रथिव्याः) भूनरन्तरित्तस्य वा मध्ये(यथा)। ( दिवः ) प्रकाशस्य ( जातवेदः ) उत्पन्तप्रज्ञ ( चिकित्वान् ) ज्ञानवान् ( एव ) ( ऋगेन ) ( हविषा ) ( यित्ते ) यजिसे । ऋत्र शपो लुक् ( देवान् ) विदुषो दिव्यान् पदार्थान् वा ( मनुष्वत् ) मनुष्येषा तुस्यम् ( यज्ञम् ) सङ्गृतिकरणम् (प्र) ( तिर ) विस्तारय ( इमम् ) ( ऋष ) इदानीम् ॥ २ ॥

त्रान्वयः हे जातवेदोऽग्ने यथा त्वं पृथिव्या होतमयजो यथ्रः विवः चिकित्वान् सन् त्रानेत हिवषैव देवान् यक्ष्ययेमं यहां प्रतिर तथाहमाप मनुष्वत्कुर्याम् ॥ २ ॥

भावार्थः - ऋत्रोपमालं - - ये मनुष्या ऋस्यां सृष्टौ सर्वैः प्राणा-दिभिः सङ्गन्तव्यं व्यवहारं साधुवन्ति ते दिव्यं विज्ञानं प्राप्नुवन्ति॥२॥

पद्धिं,—हे (जातवेदः) उत्तम बुद्धि युक्त (अन्ते) अग्नि के सहश तेज्ञस्ती (यथा) जैसे आप (पृथिन्याः) भूषि वा अन्तरिस्त के मध्य में (होजम्) हवन करने के अभ्यास को (अयजः) करें और (यथा) जैसे (दिव.) प्रकाश के (यथा) (चिकिस्तान्) ज्ञाता पुरुष आप (अनेन) इस (हविषा) हवन सामग्री से (एव) ही (देवान्) विद्वानो वा उत्तम पदार्थों का (यन्ति) आदर करो (अदा) इस समय (इमम्) इस (यज्ञम्) संगेजन करने को (प्र) (तिर) विदेष सफल करो वैसे मैं भी (मनुष्यत्) मनुष्य के तुरुप प्रसिद्ध करुं ॥२॥ भावार्थः—स्स मंत्र में उपमालं -—जो मनुष्य स्त सृष्टि में संपूर्ण प्राण मादिकों से भी कार्य होने योग्य व्यवहार को सिद्ध करते वे श्रेष्ठ विज्ञान को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

किर उसी वि०॥

त्रीत्यायूं वि तवं जातवेदास्तिस्त्र त्राजानीसूष-संस्ते त्रन्ने । ताभिदें वानामवी यक्षि विद्वानथां भव यजमानाय शंयोः ॥ ३॥

त्रीणि । स्रायंषि । तर्व । जातु ऽवेदः । तिस्रः । स्थानानीः । उपर्सः । ते । सुग्ने । ताभिः । देवानाम् । सर्वः । यक्षि । विद्यान् । सर्थ । भुव । यजमानाय । शम् । योः ॥ ३ ॥

पदांथं:—(त्रीणि) त्रिविधानि द्यारीरात्ममनःसुखकराणि(त्र्प्रायृषि)
जीवनानि (तव) ( जातवेदः ) जातिवत्त ( तिस्नः ) (त्र्प्राजानीः)
समन्तात्प्रसिद्धाः (उपसः) प्रकाशकव्यों वेलाः ( ते ) तव (त्र्प्रप्रे)
त्र्प्राप्तिद्धाः (ताभिः) वेलाभिः (देवानाम्) दिव्याना पदार्थाना
विदुषां वा ( त्र्प्रवः ) रत्नणादिकम् ( यन्ति ) सङ्गच्छसे (विद्वान्)
सत्यासत्यवेत्ता (त्र्प्रय)। त्र्प्रव निपातस्य चेति दीर्घः (भव) (यज-

मानाय) सङ्ग्ने (राम्) सुखम् (योः) मिश्रायिता भेदको वा ॥३॥ श्रन्वयः—हे जातवेदोऽग्ने विद्दांस्त्वं यथातेऽग्निर्यजमानाय शंकरो भवति तथैव तव यानि त्रीएयायूंषि यथाऽग्नेस्तिस्र श्राजानीरुषस-स्तथा योः सन् यक्ष्यथ ताभिदेवानामवो विधेहि शंकरश्व भव॥३॥ भावार्थः - यदि मनुष्या दीघेंण ब्रह्मचर्येण युक्ताहारविहाराभ्यां जीवनं वर्द्धिनुमिच्छेयस्तर्हि त्रिगुणं त्रीणि शतानि वर्षाणि ताव-दिवतुं शक्यमिति विज्ञेयम् ॥ ३ ॥

पद्धि:—हे (जानवेदः) सम्पूर्ण उत्पन्न पदार्थ के ज्ञाना (अग्रे) अग्रि के सहग नेजली और (विदान्) सत्य असत्य के ज्ञाना पुष्ठव आप जैसे (ते) आग का ज्ञाना अग्रि (यज्ञयानाय) किसी पदार्थ में अग्रेन का संयोग करने वाले के (श्राम्) कल्याण कारक होना है वैसे (तर्व) आप के जो (ब्राण्णि) तीन प्रकार के शारीर आत्मा मन के सुख कारक (आयंश्वे) जीवन और जैसे अग्रेन के सहश नेजली (तिस्त.) नोन (आज्ञानी (सह ) और से प्रसिद्ध (उदसः) प्रकाश कारक समय वैसे ही (यो) संयोग कारक वा भेदक आप (पांक्ष) संवाम होने (नाभि) उन वेलाओं से (देवानाम्) पदार्थों की राविदानों की (अवः) रक्षा आदि कीजिय और कल्याण करने वाले भी (अव) हुतिये॥ ३॥

भृतिर्थि:—जो पनुष्य बहुन काल पर्य्यन ब्रह्मचर्ष्य निषन भोजन भीर विद्यार से भाषु बढाने की रच्छा करें तो त्रिगुण मर्थान् तीन सो वर्ष तक जीवन हो सकता है ॥३॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥
फिर उसी वि०॥

श्रुप्तिं सुंद्वीतिं सुद्दशै गृणन्तौ नमस्याम्स्वेड्यै जातवेदः। त्वां दूतमंर्तिं हंद्यवाहै देवा श्रंकृएय- श्रुम्रतेस्य नाभिम्॥ ४॥

म्हिम्। सुऽद्वीतिम्। सुऽद्दर्शम्। युग्नतंः। नुमस्यामंः। त्वा । ईष्ट्यंम् । जातु (वेदः । त्वाम् । दूतम् । मुरुतिम् । हृब्युऽवाहंम् । देवाः । मुरुव्वन् । मुमृतंस्य। नाभिम् ॥॥॥

पदार्थः—( ऋप्रिम् ) पाबकवाद्दिहांसम् ( सुदीतिम् ) सुरत्त-कम् ( सुद्द्राम् ) सन्यग् द्रष्टुं योग्यं दर्शकं वा ( ग्रणन्तः ) स्तुवन्तः ( नमस्यामः ) सेवेमहि (त्वा ) त्वाम् ( ईड्यम् ) प्रशं-सितुमईम् (जातवेदः) जातेषु पदार्थेषु कृतविद्य (त्वाम् ) (दूतम्) दूतिमव परितापकम् (ऋरतिम्) प्रापकम् ( हव्यवाहम् ) हव्यानां पदार्थानां प्रापकम् ( देवाः ) विद्दांसः ( ऋकण्वन् ) ( ऋम्-तस्य ) मोत्तस्य ( नाभिम् ) नाभिरिव वन्धकम् ॥ ४ ॥

श्रन्वयः — हे जातवेदो यं त्वा दूतमर्रातं हन्यवाहं पावकिमवा-मृतस्य नाभिं देवा श्रक्ठणवन्तं सुदीतिं सुद्दामी इयमिग्निमिव त्वां गृणन्तः सन्तो वयं नमस्यामः ॥ ४ ॥

भावार्थः -- त्रत्रत्रवाचकलु ० -- ये पावकवर्चसो विज्ञानप्रदाविद्वांसो धर्मार्थकाममोत्तसाधनान्युपदिशेयुस्तानित्यं नमस्कत्य सेवेयुः ॥४॥

पद्रार्थः —हे (जानवेद') संपूर्ण उत्पन्न पदार्थों मे प्रसिद्ध विद्वान् जिन (त्वा) आप (दूतम्) दूत के समान सन्नापकारी (अरिनम्) प्राप्त कारक (हथ्यवाहम्) हवन करने योग्य पदार्थों को प्राप्त होने वाले अप्रि के सद्दवा (अस्वतस्य) मोक्षका (नाभिम्) नाभि के सद्दवा बंधन कर्ना (देवाः) विद्वान् लोग (अरुण्वन्) किया करने हें उस (सुदीतिम्) उत्तम प्रकार रखा कारक (सुद्द्यम्) सम्यक् देखने योग्य वा दर्शक और (ईड्यम्) प्रशंसा करने योग्य (अप्रिम्) अप्रि के सद्द्या नेजली विद्वान् (त्वाम्) आप को (गृण्वनः) स्नुति करने हुए हम लोग (नमन्यामः) नमस्कार करने हैं ॥४॥

भिविधिः—इस मन्त्र में वाचकलु॰—जो पुरुष सिव के सहश तेजली विज्ञान दाना विद्वान् जोग धर्म अर्थ काम सीर मोक्ष के साधनों का उपदेश देशन की नित्य नमस्झार पूर्वक सेवा करनी चाहिये॥ ४॥

## पुनस्तमेव विषयमाह॥ फिर उसी वि०॥

यस्तद्धोता पूर्वी त्रक्षे यजीयान्द्विता च सर्ता स्वध्यां च शुम्भुः । तस्यानु धर्म प्र यंजा चिकि-लोऽथां नो धा त्रध्वरं देववीतो ॥५॥व०१७॥ यः । लत् । होतां । पूर्वः । शुग्ने । यजीयान् । हिता । च । सर्ता । स्वध्यां । च । शुम्भुः । तस्यं । अनुं । धर्म । प्र । यज् । चिकित्वः । अथं । नः । धाः । शुध्वरम् । देव-ऽवीतो ॥ ५॥व० १७॥

पदार्थः - (यः) (त्वत्) तव मकाशात् (होता) दाता (पूर्वः) पूर्वविद्यः (त्रप्रप्रे) विद्दन् (पजीयान्) त्रप्रतिद्यायेन यष्टा सङ्गन्ता (दिता) हयोर्भावः (च) (सत्ता) दत्तः (स्वधया) त्रप्रचेन (च) (श्रम्भः) सुखं भावुकः (तस्य) (त्रप्रमु) (धर्म) धर्त्तव्यम् (प्र) (यज) सङ्गच्छस्व। त्रप्रत्र हच्चोत-स्तिङ इति दीर्घः (चिकित्वः) विज्ञानयुक्त (त्रप्र्य) त्रप्रानन्तर्थ्यं। त्रप्रशापि निपातस्य चेति दीर्घः (नः) त्रप्रसमाकम् (धाः) धेहि (त्रप्रध्यम्) त्रप्रहिसादिगुणयुक्तं व्यहारम् (देववीतौ) देवाना वीतिव्यीतिस्तस्याम्॥ ५॥

अन्वयः — हे त्र्रभ्ने यस्त्वद्वोता पूर्वी यजीयान् द्विता च सत्ता स्वध्या च शम्भुर्भवेत्तस्य धर्मानु प्रयजाथ । हे चिकित्वः संस्त्वं देववीतौ नोऽध्वरं धाः॥ ५॥

भावार्थः —हे मनुष्या ये विद्यांसो युष्मत्प्राचीना श्रमादिसाम-ग्रीभिरहिंसाख्यं व्यवहारं धरेयुस्ततस्ते सर्वदा सुखमाप्तुयुरिति ॥५॥

श्रत्राऽग्निविद्दुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गतिर-स्तीति वेद्यम् ॥

इति सप्तदशं सूक्तं समदशो वर्गश्व समाप्तः॥

पदार्थ:—है (अक्रे) विद्वान् पुरुष जो (त्वन् ) अत्य के सर्याप से (होता) दानशील (पूर्वः ) पूर्ण विद्वानान् (पजीयान् ) अतियय पज्ञकारक वा संयेल-कारों (दिना ) हित्व खरुष (च) और (सत्ता ) स्थित (ख्रध्या ) अस से (च) भी (दास्भुः ) सुखकारक होने (तस्य ) इस के (धर्म ) धारण करने योग्य को (अनु )(प्र ) (पज्ञ ) सम्प्राप्त होइये (अथ ) इस के अन-कार | है (चिकित्वः ) विज्ञानशाली आण (देववीतौ ) विद्वानों के समूह में (नः ) हम लोगों के (अध्वरम् ) शहिसा आदि गुण पुक्त व्यवहार को (धाः ) धारण करिये ॥ ५॥

सिविधि:—हे मनुष्यों जो विद्वान् लोग काप लोगों की अपेसा प्रासीन तथा अन्न आदि सामाप्रियों से अदिसाख्य व्यवहार को धारण किया करें इस से वे सर्वदा सुख्योगी हो ॥ ५॥

इस मूक्त में अपि ओए विद्वान के गुणी का वर्णन करने से इस सूक्त के मर्थ की पिछित्ने सूक्त के अपि के साथ संगति है ऐसा ज्ञानना चाहिये॥

यद सत्नदवां सूक्त और सत्रदवां वर्ग समाप्त हुआ।।

श्राध पंचर्चस्याष्टादशस्य सूक्तस्य कनो वैश्वामित्र ऋषिः। श्रामिर्देवता। १। ३। ५ त्रिष्टुप्। २। ४ निचृत्रिष्टुप्छन्दः। धैवतः स्वरः॥

ऋय विद्वाद्भः किं विधेयमित्याह ॥

चार हम तृतीय मण्डल में सवारह वें सृक्त का सारम्भ है उस के पिक्रो मन्त्र से विद्वानों को क्या करना योग्य है इस वि०॥

भवां नो श्रग्ने सुमना उपेत्रों सर्वेव सरूवें पितरेव साधुः।पुरुद्धहों हिं चितयो जनानां प्रति प्रतीचीर्वहतादरांतीः॥ १॥

भवं । नः । अन्ते । सुप्रमनाः । उपंद्रकौ । सर्वाद्रव । सस्ये । पितराद्रव । साप्तः । पुरुद्रहर्हः । हि । क्षितयः । जनानाम् । प्रति । प्रतीचीः । दहतात् । अरातीः ॥ १ ॥

पदार्थः — (भव)। त्रव ह्यचोतिस्तङ इति दोर्घः (नः) त्र्यस्मग्यम् (त्र्यप्ते ) रूपामय विद्दन् (सुमनाः ) शोभनं मनो यस्य
सः (उपेतौ ) प्राप्तौ (सखेव) मित्रवत् (सख्ये ) मित्रकर्मणे
(पितरेव) जनकाविव (साधः) (पुरुदुहः) ये पुरून् बहून्दुद्यन्ति
तान् (हि ) (चितयः) मनुष्याः (जनानाम्) मनुष्याणाम्
(प्रति ) (प्रतिचीः) प्रतिकृलं वर्त्तमानाः (दहतात् ) भस्मीकुरु (त्र्यरातीः) शत्रून् ॥ १ ॥

अन्वयः हे ऋग्ने त्वमुपेती पितरेव सख्ये सखेव नीऽस्मभ्यं सुमना भव साधुः सन् जनानाम्मध्ये ये ज्ञितयः पुरुद्धः स्युस्तान् प्रतीचीररातीहिं प्रतिदहतात्॥ १॥

भावार्थः - ऋत्रोपमालं ॰ - हे मनुष्या युष्माभिर्ये विद्दांसो मनु-ष्यादिप्राणिषु पितृवन्मित्तवद्देतिरँस्तेषां सत्कारं ये द्देष्टारस्तेषामस-त्कारं कृत्वा धर्मी वर्द्धनीयः ॥ १ ॥

पद्रिधः—है (अप्रे) रूपारूप विद्वान् पुरुष साप (उपेनी) प्राप्ति में (पिनरेव) जनकों के सहवा (सख्ये) मित्र कर्म के लिये (सखेव) मित्र के तुल्य (न) हम लोगों के लिये (सुमनाः) उत्तम मनपुक्त (भव) होहये सौर (साधुः) उत्तम उपदेश से कल्यापाकारी होकर (जनानाम्) मनुष्यों के बीच में जो (जितयः) मनुष्य (पुरुद्धहः) बहुत लोगों से द्वेष कर्त्ता होतें उन (प्रतिचीः) प्रतिकृत वर्त्तमान (अराती ) शत्रुओं को (प्रति ) (दहतान्) भस्म करिये॥ १॥

भिविधि: — इस मंत्र मे उपमालं • — हे मनुष्यो आप लोगों को चाहिषे कि जो विद्वान लोग मनुष्य आदि प्राणियों में पिता और मित्र के तुल्य वर्ती- वकारी उनका सन्कार और जो देपकारी उनका निरादर कर के धर्मवृद्धि करे॥ १॥

## पुनस्तमेय विषयमाह॥ फिर उसी विश्व॥

तपोर्नुष्वंश्चे त्रान्तरा त्रामित्रां तपा शंसमर्रुष्ट्यं परंस्य । तपी वसी चिकितानी त्रुचितान्वि ते तिष्ठन्तामजरां त्रयासं ॥ २ ॥

तप्रदिति । सु । अन्ते । अन्तरात् । अभित्रात् । तपं । इासम् । अर्रुरुः । परस्य / तप्रोइति । वस्रोइति । विकि-तानः। अविस्तात्।वि।ते। तिप्रन्ताम्। अजराः। अयासंः॥ २॥ पदार्थः -(तपो) तपस्वन् (मु) (ऋग्ने) दुष्टानप्रतिपा-वकत्रद्दतमान (ऋन्तरान्) भिन्नान् (ऋग्नित्रान्) रात्रून् (तप) सन्तापय (शंसम्) प्रशंसाम् (ऋररुषः) ऋहिंसकस्य (परस्य) श्रेष्ठस्य (तपो) दुष्टानां पुरुषाणां दाहक (वसो) यस्सद्रणेषु वसति तत्सम्बुद्धौ (चिकितानः) ज्ञानवान् ज्ञापकः (ऋचित्तान्) प्राप्तदरिद्रावस्थान् (वि) (ते) तव (तिष्ठन्ताम्) (ऋजराः) जरारोगरहिताः (ऋयासः) विज्ञानवन्तः ॥ २ ॥

त्रुन्वयः हे तपोऽग्ने त्वमन्तरानिमत्रान्सुतप । त्र्यररुषः परस्य शंसं विधेहि । हे तपो वसो चिकितानस्त्वमचित्तान बोधय। एतेऽ-जरा त्र्ययासस्ते समीपे वितिष्ठन्ताम् ॥ २ ॥

भविष्यः - येमनुष्याः शबू निवाय्ये धार्मिकानाप्तान्सत्क्रत्य सर्वार्थे सुखं वर्द्धयन्ति तेऽपि सुखमाप्तुवन्ति ॥ २ ॥

पद्धिः — है (तपो ) तपत्ती (असे ) दुष्टजनों के आसे के सद्दा दाह कर्त्ती आप (अन्तरान् ) भेद को प्राप्त (अमित्रान् ) शतुओं को (सुतप ) सन्ताप पुक्त तथा (अरुष्तः) आहंसा पुक्त (परस्य) श्रेष्ट जन की (शंसम्) प्रशंसा करों है (तपा) दुष्ट पुक्षों के दाहकारी (तसो) उत्तम गुणों में निवासी (चिकितानः ) ज्ञानवान् वा बोधकारक आप (अचित्तान् ) दिष्ट दशायुक्त पुष्ति को सचेन की जिये और य (अज्ञरा ) वृद्धावस्था कृप रोग से रहित (अयास ) विज्ञान पुक्त पुक्तप (ते ) आप के समीप (ति ) (तिष्ठन्ताम् ) वर्तमान हो ॥ २॥

भिति थि:—जो मनुष्य शत्रुक्षों को पृथक् कर धार्मिक पथार्थ वक्ता सत्य-वादी पुरुषों का सत्कार करके सब जनों के लिये सुख दृद्धि करते हैं वे भी सुख पाते हैं।। २॥

## पुनस्तमेव विषयमाइ ॥

फिर उसी विव ॥

इंग्मेनांग्न इच्छमांनो घृतेनं जुहोिमं हृव्यन्त-रसे बलांय । यावदीशे ब्रह्मणा वन्दंमान इमा-निधयं शतसेयांय देवीम् ॥ ३॥

हुध्मेनं। सुग्ने। इच्छमानः। घृतेनं। जुहोमि। हृव्यम्। तरंसे। बलाय पावंत्। ईशें। ब्रह्मणा। वन्दंमानः। इमाम्। धिर्यम्। शुतुऽसेयाय। देवीम्॥ ३॥

पदार्थः—(इध्मेन) समिधेन ( स्त्रग्ने ) स्त्राग्नितिषय (इच्छमानः) ( घृतेन ) सुसंस्कृतेनाज्येन ( जुहोमि ) (हब्यम्) (तस्से ) तारकाय (बलाय) (यावत्) (ईशे ) इच्छामि (ब्रह्मणा) महता धनेन सह (वन्दमानः) (इमाम्) वर्त्तमानाम् (धियम्) धारणावतीं प्रज्ञाम् (शतसेयाय) शतादिसं- ख्यापरिमितधनावसानाय (देवीम्) देदीप्यमानां विद्विद्धः कमन्नीयाम् ॥ ३॥

अन्वयः हे त्र्राप्ते यथे ध्मेन घृतेने च्छमानोऽहं तरसे बलाय हच्यं जुहोमि ब्रह्मणा वन्दमानः शतसेयायेमां देवीं भियं यावदीशे तथा त्वं जुहुधि तावदीशिष्त्र ॥ ३ ॥

भावार्थः - यथेन्धनधृताम्यामि विर्वर्दते तथैव ब्रह्मचर्यवेदाम्या-साम्यां बलविधे वद्धेते यावधोग्यं ताबदेव ब्रह्मचर्यः सेवनीयम् ॥३॥ पद्धिः — हे (अग्रे) अग्रि के सहश प्रकाशित विद्यायुक्त असे (अभेन ) समिश्व से तथा (धृतेन ) उत्तम प्रकार के मन्त्रों से संस्कारयुक्त घृत से
(रण्डमानः ) इच्छाकारी में (तरसे ) चेन तथा (बजाय) बज के लिये
(हण्य्) हवन सामग्री का (जुड़ोमि) होम करना हूं (ब्रह्मणा) अतिवाय अन के साथ (बन्दमानः ) स्तृति ते उपासना कारक में (बातसेयाय)
वात अग्रि संख्या से पृरित धन प्राप्ति के लिये (इमाम्) विद्यमान इस (देवीम्)
प्रकाशमान (थियम्) धारणायोग्य बुद्धि को (यावन्) जिनने परिमाण से
(श्री) इच्छाकारक हूं उसी प्रकार आप हवन की जिये उतनी इच्छा करो ॥३॥

भविधि:— जैसे इन्धन और घृत से अग्नि बहुती है वैसे ही ब्रह्मचर्य तथा नेद के अभ्यास से बल और विद्या बहुती है जितना वेद से ब्रह्मचर्य रखना योग्य है उतना अभ्यास करना चाहिये॥ ३॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥
फिर उसी वि०॥

उच्छोचिषां सहसस्पुत्र स्तुतो बृहद्वयः शश-मानेषुं धेहि । रेवदंग्ने विश्वामितेषु शं योर्मर्म्ज्मा ते तन्वंश्रेभूरि कृतः ॥ ४ ॥

उत् । <u>शोविषां । सहसः । पुत्र । स्तुतः । बृ</u>हत् । वर्यः । <u>शश्मानेषु । घेहि | रे</u>चत् । <u>भग्ने । विश्वामित्रेषु । शाम् ।</u> योः । <u>मर्मृ</u>ष्म । ते । तन्वंम । भूरि । रुत्वः ॥ ४ ॥

पदार्थः—( उत् ) ( शोचिषा ) तेजसा ( सहसः ) ( पुत ) बलस्योत्पादक ( स्तुतः ) प्रशासितः ( वृहत् ) महत् ( वयः ) कमनीयमायुः ( शशमानेषु ) भोगाम्यासोछ्ययनेषु (धेहि) (रेवत्) प्रशस्तधनयुक्तम् ( श्रप्रे ) पावकवद्दर्भमान वैद्यराज विद्यन् (विश्वा-र्मित्रेषु ) विश्वं मित्रं सुद्धयेषान्तेषु ( शम् ) सुस्तम् ( योः )

दुःखिवयोजकः सुखसंयोजकः (मर्म्हज्मा) भृशं शुद्धः शोधियता (ते) तव (तन्वम्) (भृशि) बहु (कृत्वः) बहवः कर्त्तारो विद्यन्ते यस्य तत्सम्बुद्धौ ॥ ४ ॥

अन्वयः — हे भूरि कत्वः सहस्पुत्राग्ने स्तुतस्त्वं शोचिषा शश-मानेषु विश्वामित्रेषु रेवडृहह्यो भूरि शं धेहि । योर्मर्म्डमा त्वन्ते तन्वमुद्धेहि ॥ ४ ॥

भावार्थः -हे पुरुषाः युष्माभिः ब्रह्मचर्ध्येण विद्यायुषी वर्द्धयित्वा सर्वैः सह मित्रता कृत्वा सर्वे दीर्घायुषो वृहद्दिद्याः सम्पादनीयाः॥४॥

पद्धि:—हे (भृरि) ( कृत्वः ) बहुत पुरुषों से रचित ( सहस्पुत्र ) बल के उत्पादक ( अग्ने ) अग्नि के सहरा नेतन्त्री वैद्यगत विद्वान् ( स्तृतः ) प्रशंसायुक्त आप ( शोचिषा ) तेत से ( शशमानेषु ) भोग अभ्यास उल्लंघनो
तथा ( विश्वामित्रेषु ) संपूर्ण जनों के मित्रों में ( रेवन् ) प्रशंसा करने योग्य
धन से युक्त (बृहत्) अधिक (वयः) कापना योग्य अवस्था और बहुत ( शम् )
सुख को दीतिये ( योः ) दुःख के नाशक ( मर्गुज्या ) अग्नि पवित्र वा पवित्रकारक आप (ते) अपने (तन्त्वम् ) शरीर को ( उत् ) (धिहि) स्थिर कीतिये ॥४॥

भविथि:—हे पुनवो आग लोगो को चाहिये कि ब्रह्मचर्य द्वारा विद्या और अवस्था बढ़ा सब लोगों के साथ मित्रना करके सकल जनों की अधिक अवस्था पुक्त तथा बहुत विद्यावान् करो।। २॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

कृषि रत्नं सुसनित्रर्धनांनां स घेदंग्ने भवसि पत्सिमेदः। स्तोतुर्दुरोणे सुभगंस्य रेवत्सृत्रा करस्त्रां दिष्षे वर्यूषि ॥ ५ ॥ १८ ॥ कृथि । रत्नंम् । सुऽसनितः । धर्नानाम् । सः। घ । इत्। भगने । भवसि । यत् । सम्ऽइंदः / स्तोतः । दुरोणे । सुऽ-भगस्य । रेवत् । सुप्रा । कुरस्नां । दुधिषे । वर्यृषि ॥५॥१८॥

पदार्थः—( रुधि ) कुरु (रत्नम् ) रमणीयन्धनम् (सुसनितः)
सुष्ठुसांविभाजक ( धनानाम् ) सुवर्णादीनाम् ( सः ) ( घ ) एव
( इत् ) इव ( त्र्प्रग्ने ) विद्युहद्धनवर्द्धक ( भविस ) ( यत् ) यः
( सिमद्धः ) प्रदीप्तः ( रतोतुः ) ऋत्विजः प्रदांसकस्य ( दुरोणे )
गृहे ( सुभगस्य ) वेरैश्वर्ष्यस्य ( रेवत् ) प्रशास्तधनयुक्तम् (सृप्रा)
सर्पिन्त प्राप्तवन्ति याग्यां तौ ( करस्ना ) वाह् । करस्नौ वाह् कर्मणाम्प्रस्नातारो । निरुष्ट । १७ ( दिधिषे ) धरिस ( वर्षृषि )
स्रप्तवन्ति दारीराणि ॥ ५ ॥

त्र्यन्ययः —हे सुसनिनरग्ने यद्यस्त्वं समिद्धोऽग्निरिव सुसामेद्धो भवसि रा घ धनानां रत्नं कृधि सुभगस्य स्तोतुरिद्दरोणे यौ सप्त्रा करस्ता ते भवतस्ताम्यां रेवद्वयूंषि च दिधषे स त्वमस्माभिः सत्कर्तव्योऽसि ॥ ५॥

भावार्थः - त्रातोपमालं ॰ - हे विद्वांसो मनुष्यानसुन्निहय पुरुषा-थेन संयोज्य विद्याधनयुक्तान् कत्वां सुसभ्यान्दीर्घायुषः संपादये युरिति ॥ ५ ॥

त्रत्रत्रामिविद्दमुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूकार्थेन सह सङ्गति-वैद्या ॥

इत्यष्टादशं स्कमष्टादशो वर्गश्च समाप्तः ॥

पद्रिश्च:—हे (सुसनितः) उत्तम प्रकार वानविधानकारी ( अग्रे ) दिनुसी के समान शीं धन हो इस् कर्ला ( यन् ) तो आप ( समिदः ) प्रकाशमान मित्र के सहवा प्रकाशमान होते ( सः, घ ) सो ही ( धनानाम् ) सुवर्ण सादि क्रिप धनों में ( रक्षम् ) उत्तम धन को ( रूपि ) संयुक्त की तिये ( सुधगस्य ) उत्तम ऐश्वर्ष्य और ( स्तोतुः ) इवनकर्ता वा प्रशंसाकर्त्ता के ( रन् ) समान ( दुरोणे ) गृह में तो ( सृपा ) सभी एस्थान की प्राप्तिकारक (करस्ना ) कर्मी की शुद्धिकारक आप के बाहुओं और ( रेवन् ) उत्तमधनपुक्त (वर्ष्षि ) क्रप्यत्-शरीरों को ( दिषषे ) धारण करते हो वह साप हम लोगों से सादर करने पोध्य हो ॥ ५ ॥

भावार्थः-- सस्त्र में उपमालं -- हे विदानों आप लोगों को चाहिये कि मनुष्यों को उत्तम प्रकार शिचा तथा पुरुषार्थ से युक्त और विद्या धनपुक्त करके उत्तम सभ्य चिर्द्यांची जन बनाइये ॥ ५॥

सि सूक्त में विद्वान् भीर मिन्न के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगित जाननी चाहिये॥

📭 यह अठारहवां सूक्त और अठारहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥

त्रप्रथ पठचर्चस्यैकोनविंशस्य सूक्तस्य कुशिकपुत्रो गाथी ऋषिः। त्रप्रिप्तिता । १ त्रिष्टुप् । २ । ४ । ५ विराट् त्रिष्टुप् इन्दः । धैवतः स्वरः । ३ स्वराट् पङ्किश्छन्दः।

पञ्चमः स्वरः॥

त्र्य मनुष्याणां धनाधैश्वर्य कथं वधेतेत्याह ॥ भव स्म तृतीय मण्डल में १९ उन्नीश वें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र से मनुष्यों का धनादि ऐश्वर्य कैसे बड़े स्म वि०॥

श्रुप्तिं होतांरं प्र हेणे मियेषे गृत्सं कृविं विद्वविद्ममूरम्। स नौ यक्षद्वेवतांता यजीयात्राये वाजांय वनते मघानि ॥ १ ॥ मिनम् । होतारम् । प्र । वृणे । मियेथे । एत्संस् । कृविम् । विश्वऽविदंम् । ममूरम् । सः । नः । युक्षत् । देवऽताता। यजीयान्। राये। वार्जाय । वनते । मुघानि ॥१॥

1

पदार्थः—( श्रिप्रिम् ) पावक इव वर्त्तमानम् (होतारम्) हव-नकर्त्तारं दातारम् (प्र) ( चणे ) स्वीकरोमि (मियेधे) घृतादिप्रके-पणेन प्रशंसनीये यहो (गृत्सम्) यो गृणाति तं मेधाविनम् (कविम्) कान्तप्रहां बहुशास्त्राऽध्यापकम् ( विश्वविदम् ) यो विश्वानि सर्वाणि शास्त्राणि वेत्ति तम् (श्रमूरम्) मूढतादिदोषरहितम्। श्रव वर्णव्यत्ययेन ढस्य रः ( सः ) (नः) श्रास्मान् (यत्तत्) सङ्गमयेत् ( देवताता ) देवान् विदुषः ( यजीयान् ) श्रातिशयेन यष्टा (राये) धनप्राप्तये (वाजाय) विज्ञानप्रदाय (वनते) संभजमानाय (मधानि) पूजितव्यानि धनानि ॥ १ ॥

श्रन्वयः—हे विद्वनहं यं मियेधे होतारं विश्वविदममूरं कविं गुत्समिन्नं प्रवर्णे स यजीयाँस्तवं वाजाय वनते राये मधानि देव-ताता नोऽस्मान्यत्तत् ॥ १ ॥

भावार्थः -मनुष्यैर्धिसम्बाधकारे यस्य योग्यता भवेत् तस्मा एव सोऽधिकारो देयः।एवं सति धनधान्यैश्वर्ण्यं प्रष्टद्धं भवितुं शक्यम्॥१॥

पद्धि:—हे विद्वान् पुरुष में जिस (मियेथे) घृतादि के प्रच्लेपण से होने योग्य पक्ष में (होतारम्) हवनकर्मा ना दाना (विश्वविद्यम्) सकत्व वास्त्रों के वेत्ता (अमूरम्) मूढता आदि दोष रहित (कविम्) तीक्ष्ण बुद्धि पुत्त वा बहुत बास्त्रों के अध्यापक (गृत्सम्) विक्षा देने में चतुर बुद्धियान् और (अभिम्) अपि के सदश तेजस्वी पुरुष को (प्र) (वृषो) स्वीकार करता

हूं (स') वह ( यतीयान् ) अत्यन्त यज्ञकर्ता आय ( याजाय ) ज्ञान दाता और (वनते ) प्रसद्भाता से दिये पदार्थों के स्वीकर कर्ता पुरुष के जिये तथा (राये) धन प्राप्ति के जिये (यधानि) आदर करने योग्य धन और (देवताना) विद्वानों को ( नः ) हम जोगों के जिये ( यक्षत् ) संयुक्त की जिये ॥ १ ॥

भविष्यः-पनुष्यो को चाहिये कि जिस अधिकार में जिस पुरुष की योग्यना हो उस ही के लिये वह अधिकार देवे। द्योंकि ऐसा करने पर धनधा-न्यकृष ऐश्वर्थ की वृद्धि हो सन्ती है ॥ १॥

> पुनर्मतुष्यैः किं कार्यमित्याह ॥ किर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस वि०॥

त्र ते त्रमे हिविष्मंतीमियम्यंच्छा मुद्यमां रा-तिनीं घृताचीम् । त्रद्विणिद्वतातिमुराणः सं रातिभिवसुंभिय्ज्ञमंश्रेत् ॥ २ ॥

प्र । ते । अग्ने । हिविष्मंतीम् । ह्याम् । अच्छे । सुद्यु-म्नाम् । गृतिनीम् । घृताचीम् । प्रदक्षिणित्। देवऽतांतिम् । उगाणः । सम् । गृतिऽभिः। वसुंऽभिः। यज्ञम् । अश्रेत्॥ २॥

पदार्थः - (प्र) (त) तब (त्रप्रमे ) पावकवहर्त्तमान (हवि-ष्मतीम् ) बहृनि हनीं पि विद्यन्ते यम्यान्ताम् (इयि ) प्राप्तामि (त्रप्रच्छ ) उत्तमरीत्या । त्रप्रत्र निपातरम् चिति दीर्घः (सुद्युम्नाम्) बोभनप्रकाशयुक्ताम् (रातिनीम् ) रातानि दत्तानि विद्यन्ते यस्यां ताम् (घृताचीम्) या घृतमुदकमञ्चिति प्राप्तानि ता रातीम् । घृता-चीति रानिनाम निघं । । । । (प्रदित्तिणित् ) प्रदित्तिणमेति गच्छिति सः । त्रप्रतेण धातोः किए छान्दसो वर्णलोपोवेत्यन्तस्या-कारलोपः (दत्रतातिम् ) दिव्यस्वक्रपाम् (उराणः ) य उरु बह्निति स उराणः । स्त्रत्र वर्णव्यत्ययेनोकारस्य स्थानेऽकारः (सम्) (रातिभिः) सुखदानादिभिः (वस्भिः) वासहेतुभिः सह (यज्ञम्) सुषुप्त्यादिसङ्गृतं व्यवहारम् (स्त्रश्चेत्) स्त्राश्चयेत्। स्त्रत्र श्चापो लुक् ॥ २ ॥

श्रन्वयः हे श्रग्ने विद्दनहं ते तव शिवया यथोराणः प्रदिविणित् कश्रिज्जनो वसुभी रातिभिः सह हविष्मतीं सुयुम्नां रातिनीं देवतातिं घृताचीं यज्ञं च समश्रेत् तथैतामच्छ प्रेयिम ॥ २ ॥

भावार्थः -- त्रत्रत्र वाचकलु ॰ -- मनुष्येदिवा स्वापं वर्जायेत्वा व्यवहारसिद्धयं श्रमं कत्वा रात्री सम्यक् पञ्चद्द्राघिटकामात्री निद्रा नेया दिवसे पुरुषार्थेन धनादीनि प्राप्य सुपात्रे सन्मागें च दानं देयम् ॥ २ ॥

पद्धिः -- हे (अग्ने) अग्नि के सहश तेजधारी विद्वान् पुरुष में (ते) अग्न की शिक्षा से जैसे (उराणः) विद्वानों को आदर से श्रेष्ठकर्ता कोई (प्रदक्तिणिन्) दिल्ला मर्थान् सन्मागणना जन (वसुभिः) निशास के कारण (रातिशिः) सुखदान आदि के साथ (इतिष्मतीम्) अगिश्च इतन सामग्री- युक्त (सृत्युम्नाम्) श्रेष्ठ प्रकाश संयुक्त (गानिनीम्) दिये हुए इश्वन के पदार्थों से युक्त (देवनानिम्) उत्तमस्वरूपविशिष्ट (धूनाचीम्) जल को प्राप्त होने वाली रात्रि और (यज्ञम्) शपनावस्था आदि मे प्राप्त चिक्त के व्यवहारों को (समश्चेत्) प्राप्त करे वैसे इस को (अच्छ) उत्तम रीति से (प्र) (इपर्मि) प्राप्त होना हूं ॥ २॥

भ[व[थैं:—इस मन्त्र में वानकलु०—मनुष्यों को चाहिये कि दिन में वायन छोड़ सांसारिक व्यवहार की सिद्धि के लिये परिश्रम कर रात्रि के समय सम्थना पूर्वक पब्चदश १५ घटिका पर्यन्त निद्धालु होने और दिन मर पुरुष्यार्थ से धन आदि उत्तम पदार्थों को प्राप्त हो कर सुपात्र पुरुष तथा सन्मार्ग में दान देनें ॥ २॥

## पुनस्तमेव विषयमाह ॥

स तेजीयसा मनसा तोतं उत शिक्ष स्वपु-त्यस्यं शिक्षोः । अग्ने रायो नतंमस्य प्रभूतौ भूयामं ते सुष्ठुतयंश्च वस्वंः ॥ ३ ॥

सः । तेजीयसा । मर्नसा । त्वाऽर्जतः । <u>उत</u> । <u>शिक्ष</u> । सु<u>ऽश्रपु</u>त्यस्यं । शिक्षोः । श्रये । <u>रायः । न्</u>युऽतंमस्य । प्रऽ-र्भूतौ । भूयामं । <u>ते</u> । सुऽस्तुतयः । <u>च</u> । वस्त्रः ॥ ३ ॥

पदार्थः—(सः) (तेजीयसा) तेजिस्वना शुद्धस्वरूपेण (मनसा) त्र्रान्तःकरणेन (त्वोतः) त्वां कामयमानः (उत) त्र्रापे (शिक्ष) विद्यां ग्राह्य (स्वपत्यस्य) शोभनान्यपत्यानि विद्यार्थिनो वा यस्य तस्य (शिक्षोः) शिक्षकस्य (त्र्राप्ते) पूर्णविद्याप्रकाशयुक्त (रायः) ऐश्वर्यस्य (नृतमस्य) त्र्रातिशयेन नायका यस्य तस्य (प्रभूतौ) बहुत्वे (भूयाम) (ते) तव (सुष्ठुतयः) शोभनाः स्तुतयो येषां ते (च) (वस्वः) वसुना सुखेन वासहेतोर्धनस्य॥ ३॥

श्रन्वयः हे त्रिग्ने वयं यस्य स्वपत्यस्य नृतमस्य शिक्षोस्ते शिक्षायां सुष्टुतयस्सन्तस्तेजीयसा मनसा वस्बो रायः प्रभूतौ भूयाम स त्वोत उत तमस्मांश्व त्वं शिक्ष ॥ ३ ॥

भावार्थः—ये ब्रह्मचर्ट्येण विद्यमा धर्म्याणि कत्यानि कत्वा शुद्धेनान्तःकरणेनात्मना वा प्रयतेरंस्ते धनपतयो भवेयुः ॥ ३ ॥ पदार्थ:—है ( अने ) पूर्ण विद्या के प्रकाश से युक्त ! हम जोग जिस (स्वपत्यस्य) उत्तम सन्तान वा विद्यार्थियों के सहित (नृतयस्य) अत्यन्त शूर वीरों से विशिष्ट (शिक्षोः) शिख्यक पुरुष (ते ) आप की शिक्षा में (सुष्टुनयः) उत्तम स्तुति कर्त्ता श्रेष्ठ पुरुष (तेजीयसा) तेजस्वी पित्रस्रक्रपत्रान् (मनसा) अन्तःक-रण से ( वस्तः ) सुख पूर्वक निवास का कारण धन तथा ( रायः ) ऐश्वर्ष्य के ( प्रभूतौ ) बहुत्वभाव में ( भूषाम ) वर्त्तमान होवें ( सः ) वह ( त्वोतः ) आप की कामना करता हुआ जो ऐसा पुरुष उस को ( च ) और हम जोगों को ( उत्त ) भी आप ( शिख्य ) विद्योपदेश दी जिये ॥ ३ ॥

भैविधि:—जो पुरुष ब्रह्मचर्य भौर विद्या से धर्म सम्बन्धी कामों को करके निष्कपट सन्त.करण नथा सात्मा से प्रयक्ष करें उन की धनपति का सिकार देना योग्य है॥ ३॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥

भूरींणि हि ते दंधिरे ऋनीकाम्ने देवस्य यज्यंवो जनांसः। स आ वंह देवतांतिं यविष्ठ शर्धो यद्य दिव्यं यजांसि॥ ४॥

भूरीणि । हि । त्वे इति । द्धिरे । भनीका । भग्ने । देवस्यं । यज्येवः । जनांसः । सः । त्रा । वृह् । देवऽतांतिम् । युविष्ठ । दार्थः । यत् । भुद्य । दिव्यम् । यजांति ॥ ४ ॥

पदार्थः—(भूरीणि) बहूनि (हि) यतः (त्वे) त्विष (दिधरे) दिधारन् (त्रिन्निका) त्रानीकानि सैन्यानि (त्राप्ते) विद्युदिव सकलिविषासु व्यापिन् (देवस्य) दिव्यगुणकर्मस्वमावस्य (यज्यवः) सत्कर्तव्याः (जनासः) विद्यादिगुणैः प्रादुर्भूताः (सः) (त्रा)

(वह) समन्तात्प्रामुहि (देवतातिम्) दिन्यस्वभावम् (यविष्ठ) न्त्र्यतिद्ययेन युवन (द्यार्थः) बलम् (यत्) (न्त्रयः) इदानीम् (दिन्यम्) पवित्रम् (यजासि) यजेः॥ ४॥

श्रन्वयः - हे यिवष्ठाग्ने यस्य देवस्य सङ्गेन यज्यत्रो जनासो हि त्वे भूरीएयनीका दिधरे यदच दिव्यं द्राधी यजासि स त्वं देवता-तिमावह ॥ ४ ॥

भावार्थः - ये मनुष्या विद्दत्सङ्गेन बह्धाः सुक्षिताः सेना गृह्णी-युस्ते महद्वलं प्राप्य दिव्यान्गुणानाकर्षेयुः ॥ ४ ॥

पद्रिधः—हे (यितष्ठ) अतियाय युवानस्थासंपन्न (अमे) निजुली के सददा सम्पूर्ण विद्याओं में व्यापी पुरुष जिस (देवस्य) उत्तम गुण कर्म स्वभाववान् जनके संग से (यज्यवः) आदर करने योग्य (जनासः) विद्या आदि गुणों से प्रकट जन (हि) जिस से (त्वे) आप में (भूगीणि) बहुन (अनीका) सेनाओं को (दिधरे) धारण करें (यन्) (अद्य) जो हम समय (दिव्यम्) पवित्र (द्यारं) वल को (यजासि) धारण करों और (सं) वह आप (देवतानिम्) उत्तम स्वभाव को (आ) (वह) सब प्रकार प्राप्त होइये ॥४॥

भिविथि:—जो मनुष्य विद्वानों के संग से बहुत सी उत्तम प्रकार शिक्षित सेनाओं की प्रहण करें वे अतिवल को प्राप्त हो के उत्तम गुर्णों का साक-र्षण करें॥ ४॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विश्व।

यत्वा होतांरमनजंनिमयेधे निषादयंन्तो युज-थांय देवाः । सत्वं नौ अयोऽवितेह बोध्याधे अवांसि घेहि नस्तन्षुं ॥ ५ ॥ १९ ॥ यत्।त्वा।होतांरम्। अनर्जन्। मियेधे। निऽसादयन्तः। युजर्थाय । देवाः । सः । त्वम् । नः। अग्ने । अविता । इह। बोधि। अधि। अवीसि । धेहि । नः। तनूषुं ॥५॥१९॥

पदार्थः—(यत्) यः (त्वा) त्वाम् (होतारम्) विद्यादातारम् (त्र्यनजन् ) कामयेरन् (मियेधे) प्रापणीये यज्ञे (निषादयन्तः) नितरां स्थापयन्तो वा विज्ञापयन्तः (यजथाय) विद्यासङ्गमनाय (देवाः) विद्दांसः (सः) (त्वम्) (नः) अस्माकमस्मान्वा (त्रप्रये) विद्दन् (अविता) रच्चणादिकर्ता (इह्)
अतिमन्पंसारे (वोधि) वोधय (अधि) उत्कृष्टे (अवांसि)
प्रियाणगन्तानीय अवणानि (धेहि) स्थापय (नः) अस्माकम्
(तनूषु) शरीरेषु॥ ५॥

त्र्यन्यः —हे त्र्रमे निपादयन्तो देवा मियेषे यजथाय यद्धो-तारं त्वानजन् स त्वमिह नोऽविता सनस्मान्बोधि नस्तन्षु श्रवां-स्यिधि धेहि ॥ ५ ॥

भावार्थः हे विद्वांसो मनुष्या येष्वधिकारेषु युष्मानियोजयेयु स्तेषु यथावद्दातित्वा तर्यान्सम्यानभवन्तो निष्पादयेयुर्यया शित्तया विद्यासभ्यताऽऽरोग्यायूंपि वर्षेरंस्तथेव सततमनुतिष्ठतेति ॥ ५ ॥

त्रप्रतामिविद्द्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गति-रस्तीनि वेद्यम् ।

इत्येकोनविंशं सूक्तमेकोनविंशो वर्गश्च समाप्तः॥

पद्रार्थः - हे ( ग्रग्ने ) विद्वान् पुरुष ( निषाद्यन्तः ) अत्यन्त अधिकार मे स्थित कराने वा जनाने वाले ( देवाः ) विद्वान् पुरुष (मियेधे) प्राप्त होने योग्य यह में (यतथाय) विद्या में बोध कराने के जिये (यत्) हिन (होता-रम्) विद्या दाता (त्वा) आप की (अनहन्) कामना करें (सः) वह (त्वम्ं) आप (हह) इस संसार में (नः) इम जोगों की (अविता) रच्चा आदि के कर्सा हुए इम लोगों को (बोधि) बोध कराइये और (न) इम जोंगों के (तन्तु) बारीरों में (अवांसि) प्रिय अन्नों के सहवा सम्पदाओं को (अधि) उत्तम प्रकार (धेडि) स्थित करों ॥ ५॥

भावार्थः—हे विद्वान् मनुष्यो जिन सधिकारो में साप लोग नियुक्त किये जांग उन सधिकारों में उत्तम प्रकार वर्त्तमान हो के सर्व जनो की श्रेष्ठ बनाइंग्र सौर जिस शिक्षा से विद्या सभ्यता सारोग्यता सौर सवस्था बढे ऐसा उपाय निरन्तर करो ॥ ५ ॥

इस सूक्त में स्राप्त सीर विदानों के गुणों का वर्णन होने सं इस मूक्त के सर्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिये॥

यह उनीशवां सूक्त और उनीशवां वर्ग समाप्त हुआ।।

त्र्यय पञ्चर्चस्य विंदातितमस्य सूक्तस्य। गाथी ऋषिः। विश्वे देवा देवताः। १ विराट् त्रिष्टुप्। २ निचृत्रिष्टुप्। ३ भुरिक् त्रिष्टुप्। ४।५ तिष्टुप्द्यन्दः। धैवतः स्वरः॥

त्र्रय विद्यांसः कथं वर्त्तेरानित्याह ॥

अब तृतीय मण्डल के वीशमें सूक्त का आरम्भ है इस के प्रथम मन्त्र से विद्वान जन कैसे वर्ते इस विषय को कहते हैं।

श्रिग्नमुषसंमिश्वनां दिधिकां व्यंष्टिषु हवते विद्विक्षेः। सुज्योतिषो नः शृणवन्तु देवाः सजो-षंसो श्रध्वरं वावशानाः॥ १॥ मिनम् । उषसंम् । मुश्विनां । दुधिऽक्राम् । विऽउंष्टिषु । हवते । वहिं: । उक्षैः । सुऽज्योतिंपः । नः । शृण्वन्तु । देवाः । सुऽजोषंसः । मुध्वरम् । वावशानाः ॥ १ ॥

पदार्थः - ( त्र्राग्नम् ) पावकम् ( उषसम् ) प्रभातकालम् ( त्र्राश्वना ) सूर्याचन्द्रमसौ ( दिधिकाम् ) यो धारकान् क्रामित तमश्वम् ( व्युष्टिषु ) विशेषेण दहन्ति यासु क्रियासु तासु (हवते) त्र्रादत्ते ( विह्नः ) वोढा वायुः ( उक्थैः ) प्रशंसनीयैः कर्मभिः ( सुज्योतिषः ) शोभनानि ज्योतींषि प्रज्ञाप्रकाशा येषां ते ( नः ) त्र्रासमान् ( शृणवन्तु ) ( देवाः ) विद्वासः ( सजोषसः ) समान-प्रीतिसेवनाः ( त्र्राध्वरम् ) त्र्राहिंसनीयं व्यवहारम् ( वावशानाः ) भृशं कामयमानाः ॥ १ ॥

अन्वयः हे अध्यापकोपदेशका यथा विह्नर्वृष्टिष्विप्रमुपसम-िश्वना दिधकां च हवते तथाऽध्वरं वावशानाः सजोपसः सुज्योतिषो देवा भवन्त उक्धैर्नः शृणवन्तु ॥ १ ॥

भावार्थः - त्र्प्रत वाचकलु ० - यथा वायुः सर्वान् सूर्यादीन्प्रकाश-कान् पदार्थान्धृत्वा सर्वानुपकरोति तथैव विद्वासः सर्वैःसह वैरत्या-गरूपस्याहिंसाधर्मस्य प्रचारायैकमत्या भृत्वा सर्व जगदुपकुर्युः॥१॥

पद्रिधः—हे अध्यापक उपदेशक जनो जसे (वहानः ) पदार्थों का धार-णकर्त्ता (व्युष्टिषु ) प्रकाशकारक कियाओं में (अग्निम्), अग्नि (उपसम् ) प्रातःकाल (अश्विना ) सूर्यचन्द्रमा और (दिधिक्राम् ) संसार के धारण-कारकों के उल्लङ्घन कर्त्ता को (हवते ) ग्रहण करता है वैसे (अध्वरम् ) हिंसा भिन्न व्यवहार की (वावशानाः ) अत्यन्त कामना करते हुए (सजीवसः) समान प्रीति के निर्वाहक (सुउयोनिषः) शोधन उत्तम बुद्धि के प्रकाशों से युक्त (देवाः) विद्वान् आप लोग (उक्थेः) प्रशंसा करने योग्य कर्मों से (नः) हम लोगों के प्रार्थनारूप वचन (शृष्यन्तु) सुनिये॥ १॥

भिविधि:—इस पन्त्र में वाचकलु॰—जैसे वापु संपूर्ण प्रकाशकारी
मूर्व मादि पदार्थों के धारण द्वारा सब जीवों का उपकार करना वैसे विद्वान्
पुक्ष सम्पूर्ण जनों के साथ वैर छोड़नारूप महिंसा धर्म के प्रचार के लिये
एक सम्पति से सब संसार का उपकार करे।। १॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥
फिर उसी वि०॥

त्रग्ने त्री ते वार्जिना त्री सुधस्थां तिस्त्रस्ते जिह्ना ऋंतजात पूर्वीः। तिस्त्र उं ते तन्वी देववां-तास्ताभिनः पाहि गिरो त्रप्तंयुच्छन् ॥ २ ॥

भग्ने । त्री । ते । वार्जिना । त्री । सुधस्थां । तिस्नः । ते । जि्ह्याः । ऋतऽजात् । पूर्वीः । तिस्नः । कुं इति । ते । तन्वेः । देवऽवाताः । ताभिः । नः । पाहि । गिर्रः । अप्रंऽयुच्छन् ॥ २ ॥

पदार्थः—( ऋग्ने ) पावक इव प्रकाद्यात्मन् विद्वन् ( त्री ) त्रीणि ( ते ) तव ( वाजिना ) ज्ञानगमनप्राप्तिरूपाणि ( त्री ) त्रीणि ( सगस्था ) समानस्थानानि ( तिस्रः ) त्रित्वसङ्ख्याताः ( ते ) तव ( जिह्वाः ) विविधा वाणीः ( ऋतजात ) सत्याचरणे प्रसिद्ध ( पूर्वीः ) प्राचीनाः ( तिस्रः ) त्रिविधाः ( उ ) वितर्के ( ते ) तव ( तन्वः ) द्यारीरस्य ( देववाताः ) य देवैर्विद्दिः सह वान्ति ते ( ताभिः ) पूर्वोक्ताभिः ( नः ) ऋस्माकम् ( पाहि ) ( गिरः ) सुद्यितिता वाचः ( ऋप्रयुच्छन् ) प्रमादमकुर्वन् ॥२॥

अन्वयः —हे ऋतजाताम्ने ते तव त्री वाजिना त्री सधस्था ते तिस्रो जिह्नाः पूर्वी उ ते तिस्रस्तन्वो देववाता गिरः सान्ति ताभि रप्रयुच्छन् संस्त्वं नोऽस्मान् पाहि॥ २॥

भावार्थः हे मनुष्या ब्रह्मचर्याध्ययनमननानि त्रीणि कर्माणि कत्वा तिषु जन्मस्थाननामसु कतकत्या भवन्तु त्रप्रध्यापनापदे-शाभ्यां सर्वेषां रत्तां कुर्वन्तु स्वयं प्रमादराहिता भूत्वाऽन्यानिष तादशान् संपादयन्तु ॥ २ ॥

पद्धि: -- हे (ऋतजात) सत्य गावरण करने में प्रसिद्ध (ग्रेग) ग्राम के सहश प्रकाशस्क्रण विद्वान् पुरुष (ते) ग्राप के (त्री) तीन (वाजिना) ज्ञान गमन गोर प्राप्तिरूप (त्री) तीन (सथस्था) तुन्य स्थान वाले जन्मादि (ते) ग्राप की (तिस्रः) तीन प्रकार वाली (जिह्ना) वाणियां (पूर्वीः) प्राचीन (उ) ग्रीर (ते) ग्राप के (तिस्रः) तीन (तन्वः) शरीर सम्बन्धी (देववानाः) विद्वानों के साथ संवाद करने में उपकारक (गिरः) वचन है उन से (ग्रप्रयुच्छन्) ग्रहंकार त्याणी ग्राप (न.) हम जोगो की (पाहि) रच्चा करो॥ २॥

भ[व] थे: - हे मनुष्यो आप लोग ब्रह्मचर्य अध्ययन और विचार से तीन कर्म करके तीन जन्म स्थान और नामो में छत्त हत्य अर्थात् जन्म सफल करो पढाने तथा उपदेश से सब की रच्चा करो और आप स्वयं प्रमाद रहित हो कर अन्य लोगो को वैसा ही करो ॥ २ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

त्रमे भूरींणि तवं जातवेदो देवं स्वधावोऽमः तंस्य नामं । याश्चं माया मायिनां विश्वमिन्व ते पूर्वोः संदुधुः एष्टबन्धो ॥ ३ ॥ सम्रे। भूरीणि । तर्व । जातुऽवेदः । देवं । स्वधाऽवः । सम्रुतंस्य । नामं । याः । च । माया । मायिनाम । विश्व-म्ऽडन्व । त्वे इति । पूर्वीः । सम्ऽद्धः । पृष्ठवन्धो इति एएऽबन्धो ॥ ३ ॥

पदार्थः -( त्र्राने ) प्रकाशात्मन् ( भूरीणि ) बहूनि (तव ) ( जातवेदः ) प्रजातिक्जान ( देव ) विद्वन् ( स्वधावः ) प्रशास्तानि स्वधा त्र्रामृतह्रपाएयनानि विद्यन्ते यस्य तत्सम्बुद्धौ (त्र्रामृतस्य ) नाशर्राहतस्य ( नाम ) प्रसिद्धानि नामानि ( याः ) (च) ( माया ) प्रज्ञा ( मायिनाम् ) कृत्सिता माया प्रज्ञा विद्यते येषां तेषाम् ( विश्वमिन्व ) विश्वं सर्व जगन्मिन्वं व्याप्तं येन तत्सम्बुद्धौ ( त्वे ) त्विय ( पूर्वाः ) पुरातनीः प्रजाः ( सन्दधुः ) सन्धिताः कुर्ष्युः ( एष्टवन्धो ) यः एष्टान् जनानुत्तरेषु वधाति तत्सम्बुद्धौ ॥ ३ ॥

अन्वयः हे स्वधावो जातवेदो देवाऽग्ने यानि तव भूरीएयम्-तस्य नाम नामानि सन्ति । हे पृष्टवन्धो विश्वमिन्व याश्च पूर्वीस्त्वे सन्दर्धमीयेनां माया च हन्युस्ते विज्ञानवन्तो जायन्ते ॥ ३ ॥

भावार्थः है मनुष्या यूगं सर्व जगत्परमेश्वरेण व्याप्यं मन्य-ध्वं द्यलीनां द्यलं मत परमेश्वरस्यार्थवन्ति सर्वाणि नामानि बुध्वा-ऽर्थानुकूलतया स्वाचरणानि कुर्वन्तु ॥ ३ ॥

पदार्थः —हे (स्वधावः) प्रशंसनीय असृतक्रप अन्नयुक्तः (ज्ञातवेदः) श्रेष्ठ विज्ञानयुक्तः (देव) विद्वान् पुरुष (अग्रे) विद्या द्वारा प्रकाशकारक जो (तव) आप के (भूगीणि) बहुत (असृतस्य) नावारहित के (नाम)

नाम हैं है (पृष्टबन्धों) मनुष्यों के कर्मानुसार फलदायक (विश्वमिन्तः) सम्पूर्ण जगत् में व्यापक (याः) जो (पूर्वीः) प्राचीन प्रजायें (त्त्रे) सार्ण भूमें (सम्दर्भुः) स्थित की गई हैं (मायिनाम्) निरुष्ट बुद्धियुक्त पुरुषों की (माया) बुद्धिनाश हो तो (च) भी स्नन्य पुरुष विज्ञान युक्त होतें॥३॥

भावार्थ:—हे यनुष्यो आप लोग सम्पूर्ण संसार हैश्वर से व्याप्य अर्थान् पूरित जानो और छली पुरुषों के छज को नाहा नथा परमेश्वर के अर्थ सहित सम्पूर्ण नाम जान के अर्थ के अनुकूल भाव से अपने आचरणों को शुद्ध करों॥३॥

पुनरग्निद्दष्टान्तेन विद्वत्कर्त्तव्यमाह ॥

फिर भिष्न के दिष्टान्त से विद्वान् का कर्त्तन्य कहते हैं

श्रुप्तिर्नेता भगंइव क्षित्। नां देवीनां देव ऋंतुपा ऋतावां । स दंत्रहा सनयो विश्ववेदाः पर्षेद्धि-श्वातिंदुरिता गृणन्तम् ॥ ४ ॥

भागनः । नेता । भगंःऽइव । शितानाम् । देवीनाम् । देवः । ऋतुऽपाः । ऋतऽवां । सः । तृत्रऽहा । सनयः । विश्वऽवेदाः। पर्षत्। विश्वां। भति । दुःऽहता । यृणन्तंम् ॥ १॥

पदार्थः—( ऋप्रिः ) पावकः ( नेता ) गमकः ( भगइव ) सूर्य्यं इव ( चितीनाम् ) भूमीनाम् ( देवीनाम् ) देवेषु दिव्यगुणेषु भवानाम् ( देवः ) सुखप्रदाता ( ऋतुपाः ) य ऋतुं पाति रचित सः ( ऋतावा ) य ऋतं संभजित ( सः ) ( ष्टत्रहा ) मेघस्य हन्ता सूर्य्यं इव (सनयः ) सनातनाः (विश्ववेदाः ) यो विश्वं वेति सः ( पर्षत् ) पारं प्रापयतु ( विश्वा ) सर्वाणि ( ऋपित ) उल्लब्धने ( दुरिता ) दुष्टाचरणानि ( गृपान्तम् ) स्नुवन्तम् ॥ ४ ॥

श्रन्वयः —यो भग इव दैवीनां चितीनां नेता ऋतुपा ऋतावा देवो चत्रहेव सनयो विश्ववेदा ऋग्निर्श्यणन्तं विश्वा दुरितातिपर्षत्सो-ऽस्माभिस्सदैव सेवनीयः ॥ ४ ॥

भिवार्थः - त्रत्रत्रोपमालं ० - यथाग्निः सूर्घादि रूपेण प्रथिष्यादी-नपदार्थानियमन्त्रयति यथा जगदीश्वरः सदा सर्व जगद्द्यवस्थाप-यति तथैवोपासित ईश्वरः सेवितो विद्वान् सर्वेम्यः पापाचरणेम्यः प्रथक्कत्य दुःखाणीवात् पारं नयति ॥ ४ ॥

पद्रार्थ:—जो (भगदत) मृर्ध के मुन्य (दैवीनाम्) श्रेष्ठ गुणों में उत्यक्त (चितीनाम्) भूमियो का (नेना) भग्नणी (ऋतुषाः) ऋतुभों के रचक (ऋतावा) सत्यकर्म निर्वाहक (देवः) सुखदायक (वृत्रहा) मेघों के नाशक सृर्ध्य के सदश (सनयः) अनादि सिद्ध (विश्ववेदाः) संसार के ज्ञाना (अग्नि.) अग्नि के सदश नेजन्ती (गृणान्तम्) स्तृतिकारक को (विश्वा) संपूर्ण पुरुषों के (दृरिना) दुष्ट आचरणों को (अति) उद्यंघन करके (पर्धन्) पार पहुंचाने (सः) वह परमात्मा हम जोगों से सेवने योग्य है ॥ ४॥

भिविश्विः - इस मन्त्र में उपमालं - जैसे अग्नि सूर्व्य आदिरूप धारण करके पृथिवी आदि पदाधों को नियम पूर्वक अपने स्थान में स्थित रखता और जैसे जगदीश्वर सर्वदा संपूर्ण जगत् की व्यवस्था करता है वैसे ही उपासित हुआ दिश्वर तथा सेवित हुआ विद्वान् पुरुष संपूर्ण पापाचरणों से पृथक् करके दुः बरूप समुद्व के पार पहुंचाना है ॥ ३ ॥

पुनविद्दन्मनुष्यकर्त्तव्यमाह्॥ फिर विद्वान् मनुष्य के कर्त्तव्य को क०॥

द्धिकाम् ग्निमुपसं च देवीं बृहरूपितं सिवतारं च देवम् । ऋश्विनां मित्रावरुणा भगं च वसूनुद्राँ श्रादित्याँ इह हुवे ॥ ५ ॥ २० ॥ द्धिऽक्रोम् । भगिनम् । उपसैम् । च । देवीम् । बृह्रेस्प-तिम् । सवितारम् । च । देवम् । अभिने । भित्रविरुणा । भगम् । च । वर्स्न । स्ट्रोन् । आदित्यान् । इह । हुवै ॥ ५॥ २०॥

पदार्थः—( दिधकाम् ) यो भूम्यादीन् दिधीन्धर्जीन् पदार्थान् कामाति तम् ( त्रप्रिम् ) विद्युतम् ( उपसम् ) प्रभातम् ( च ) ( देवीम् ) देवीप्यमानां कमनीयाम् ( वृहस्पतिम् ) वृहतां पालकं वायुम् ( सिवतारम् ) सूर्यम् ( च ) सकलजगदुत्पादकं परमेश्वरम् ( देवम् ) कमनीयं दातारम् ( त्र्रश्चिना ) त्र्रध्यापकोपदेशकौ (मित्रावरुषा) प्राणोदाना (भगम्) सकलैश्वर्यप्रदं व्यवहारम् (च) ( वसून् ) भूम्यादीन् ( रुद्रान् ) प्राणान् ( त्र्रादिख्यान् ) संवत्सरस्य मासान् ( इह ) ( हुवे ) स्तुवे गृह्णामि ॥ ५॥

श्रन्वयः -हे मनुष्या यथाहमिह दिधकामित्रं देवीमुषस च बृहस्पतिं सिवतारं परमेश्वरं देवं चाश्विना मित्रावरुणा भगं वसू-नुद्रानादित्यांश्व हुवे तथेव यूयमप्येतान्सततमाह्वयत ॥ ५॥

भावार्थः — त्र्रत्रत्र वाचकलु० — सर्वेर्मनुष्यः यथा विद्यांसोऽस्याः स्रष्टेरुपकारकैः पदार्थैः सर्वाणि कार्य्याणि साध्वनित त्येतान् विदि त्वा सर्वाण्यभोष्टानि कार्याणि साधनीयानि सर्वैः परमेश्वरः सत-तमुपासनीयश्वेति ॥ ५ ॥

त्र्यत्राग्न्यादिविद्ददुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्-गतिर्वेद्या ॥

इति विंशतितमं सूक्त विंशतितमो वर्गश्र समाप्तः॥

पद्धि:—ह मनुष्यो तैसे में ( रह ) रस संसार में ( द्रिक्षाम् ) भूमि मादि धारण करने वाले पदार्थों को उल्लंघन करके वर्त्तमान ( अग्निम् ) विज्ञली रूप किन्न ( देवीम् ) प्रकाशमान तथा कामना करने योग्य ( उषसम् ) प्रात काल ( च ) और ( बृहस्पतिम् ) वहे २ पदार्थों का रखक वायु ( सिवतारम् ) सूर्य और सम्पूर्ण संसार की उत्पत्ति करने वाला ( देवम् ) कामना योग्य दानशील र्वश्वर ( च ) और ( अश्विना ) अध्यापक उपदेश कर्ता ( मित्रवरुणा ) प्राण्ण ( च ) और उदान वायु ( भगम् ) सम्पूर्ण पेश्वर्य को देने वाला व्यवहार ( वसून् ) भूमि आदि पदार्थ ( रहान् ) प्राण्ण कौर ( आदित्यान् ) संवत्सरों के मासों की ( रुवे ) स्तृतिकरता हूं वा प्रहण्ण करता हुं वेसे ही तुम लोग रन की निरन्तर स्तृति वा प्रहण्ण करो ॥ ५ ॥

भावार्थ; — इस मन्त्र मे वाचक जु॰ — सब मनुष्यों को चाहिये कि जैसे विदान जोग इस सृष्टि के उपकारक पदार्थों से संपूर्ण काय्यों को सिद्ध करने हैं वैसे ही उन पदार्थों के गुणों को जान कर सम्पूर्ण सभीए कार्यों को सिद्ध करें सौर सर्व जनों से ईश्वर उपासना करने योग्य है ॥ ५॥

स्स सूक्त में अपि आदि और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥

पह वीशवां सूक्त और वीशवां वर्गपूरा हुआ।।

श्रथ पञ्चर्चस्यैकाधिकविंशतितमस्य सूक्तस्य । कौशिको गाथी श्रिपिः। श्रिप्रिर्देवता। १।४ त्रिष्ठुप्छन्दः। धैवतः स्वरः। २ । ३ श्रानुष्ठुप् छन्दः। गान्धारः स्वरः। ५

विराट् बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ श्रथ मनुष्यैः कि कर्त्तव्यमित्याह ॥

सद पांच ऋचा वाले इक्षीदावें सूक्त का प्रारम्भ है इस के प्रथम मन्त्र

से मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस वि०॥

ड्रमं नो यज्ञम्मतेषु धेहीमा ह्रव्या जांतनेदो जुपस्य । स्त्रोकानांमग्ने मेदंसो घृतस्य होतुः प्रा-शांन प्रथमो निषयं ॥ १ ॥

डमम्। नः। युज्ञम्। मुमृतेषु । धेहि । हमा। ह्व्या।
जात् ऽवेदः। जुष्क्व । स्तोकानाम् । श्रुग्ते । मेदंसः। घृतस्यं। होत्रिति । प्र। श्रुग्ते । प्रथमः। निऽसर्यं ॥ १ ॥
पदार्थः—(इमम्) (नः) श्रुक्तिषु ) नाज्ञराहितेषु पदात्कारसत्सङ्गऽगुभगुणदानाख्यम् (श्रुश्चतेषु ) नाज्ञराहितेषु पदाधेषु (धेहि ) (इमा ) इमानि (इव्या ) होतुं धर्मार्थकाममोज्ञासाधियतुमर्हाणि साधनानि (जातवेदः) जातिवज्ञान (जुषस्व )
सेवस्व (स्तोकानाम् ) श्रुख्पानां पदार्थानाम् (श्रुप्ते ) विद्दन्
(मेदसः) स्निग्धस्य (घृतस्य) (होतः) दातः (प्र) (श्रुज्ञान्)
भुङ्क्व (प्रथमः) श्रादिमः (निषय)॥ १॥

अन्वयः —हे जातवंदो मेदसो घृतस्य स्तोकानां होतरग्ने प्रथमस्त्वं निषय सुखं प्राज्ञान न इमं यज्ञं जुषस्वेमा हव्या श्रमृतेषु धेहि॥१॥ भावार्थः -- यथान्तपानादीनां दाता ऋ न्येषां प्रियो भवति तथैव विद्यासुशिद्याधर्मज्ञानप्रापको जिज्ञासूनां प्रियो भवति ॥ १ ॥

पदार्थः—हे (जातवेदः) संपूर्ण उत्पन्न पदार्थों के ज्ञाता (मेदसः) चिकने (धृतस्य) घृत बोर (स्तोकानाम्) छोटे पदार्थों के (होतः) दाता (असे) विद्वान् पुरुष (प्रथमः) पूर्वकाल में वर्त्तमान आप (निषद्य) स्थित हो कर (प्र) (अशान) सुख को भोगो (नः) हम लोगो के (इमम्) इस (यज्ञम्) विद्वानों के सन्कार सत्संग शुभगुणों और दानरूप कर्म का (जुबल्ल) सेवन कीजिये (इमा) इन (हच्या) धर्म अर्थ काम मोच्ल की सिद्धि के लिये पोग्य साधनों का (अस्तेषु) नाश रहिन पदार्थों में (धेहि) स्थापन करों ॥ १॥

भ[व[र्थ:—जैसे अन जल आदि का दाना पुरुष अन्य पुरुषों को प्रिय होना वैसे विद्या उत्तम शिक्ता और धर्म सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त कराने वाला जन इन कर्मों को ज्ञानने की इच्छा युक्त पुरुषों का प्रिय होना है ॥ १ ॥

> त्र्राथ धर्मोपदेशकाः किंवत्पालयन्तीत्याह ॥ सर धर्मोपदेशक किस के तुल्य रक्षा करते हैं इस वि०॥ यतर्वन्तः पावक ते स्तोकाः उचौतन्ति मेद्री

घृतवंन्तः पावक ते स्तोकाः इचौतन्ति मेदंसः।
स्वधंर्मन्देववीतये श्रेष्ठं नो धेहि वार्य्यम्॥ २॥

घृतऽवंन्तः । <u>पावक</u> । ते । स्तोकाः ।श<u>्चोतन्ति</u> । मेदंसः।

स्वऽधर्मन् । देवऽवीतये। श्रेष्ठंम् । नुः । धेहि । वार्ध्यम् ॥२॥

पदार्थः—( घृतवन्तः ) प्रशस्तं बहु वा घृतमाज्यमुदकं वा विद्यते येपान्ते (पावक) त्र्राग्निवत्पविश्वकारक (ते) तव (स्तोकाः) त्र्राश्वति (श्रोतन्ति ) सिञ्चन्ति (मेदसः ) स्निग्धाः (स्वधर्मन्)

स्बस्य वैदिके धर्मणि (देववीतये) विद्यत्प्राप्तये (श्रेष्ठम्) त्र्प्रतिद्ययेन प्रशस्तम् (नः) त्र्प्रस्मभ्यम् (धेहि) देहि (वार्य्यम्) वर्तुमई धनम् ॥ २ ॥

अन्वयः हे पावक यस्य ते घृतवन्तो मेदसः स्तोकाः श्रोतन्ति स त्वं देववीतये श्रेष्ठं वार्य्यं स्वधर्मनो धोहि ॥ २ ॥

भावार्थः —यथा पावकः स्वकर्मणा जलादिपदार्थान् शुद्धान् कृत्वा वर्षादिह्रपेण सर्वान् सिक्ता सर्वान् जीवयित तथैव विद्या-धन्मोपदेशकाः सर्वान् मनुष्यान्पालयन्ति ॥ २ ॥

पद्धिः—हे (पातक) अग्नि के महश पात्रित्रकर्ता जिन (ते) आप के (घृतवन्तः) उत्तम वा अधिक घृत वाले तथा जलपुक्त (मेद्सः) चिकने (स्तोकाः) थोड़े पदार्थ (श्वोतन्ति) सिंचन करते हें वह आप (देववीत्रये) विद्वानों की प्राप्ति के लिये (श्वेष्ठम्) अतिउत्तम (वार्ष्यम्) स्वीकार करने पोग्य धन (स्वधर्मन्) अपने वैदिक धर्म मे (नः) हम लोगो के लिये (धेहि) दीतिये॥२॥

भविर्थि:—जैसे अग्नि जल आदि पदार्थों को अपने कर्म से गुद्ध कर वर्षा आदि रूप से संपूर्ण पदार्थों को सींच कर सब जीवों की रच्चा करते हैं वैसे ही विद्या और धर्म के उपदेशक लोग संपूर्ण मनुष्यों का पालन करते हैं ॥२॥

> पुनर्विद्दांसः किं कुर्युरित्याह॥ फिर विद्वान् लोग क्या करे इस वि०॥

तुम्यं स्तोका घृत्रचुतोऽग्ने विप्राय सन्त्य।
ऋषिः श्रेष्ठः सिमध्यसे यज्ञस्यं प्राविता भव ॥३॥
तुभ्यंम् । स्तोकाः । घृत्रऽदच्तः । अग्ने । विप्राय।

सन्त्य । ऋषिः । श्रेष्ठः । सम् । इध्युसे । युज्ञस्यं । प्रुऽग्रु-विता । भव ॥ ३ ॥ पदार्थः - (तुम्यम् ) (स्तोकाः ) स्तावकाः (घृतश्चुतः )
घृतेन सिक्ताः ( ऋग्ने ) विहन् (विप्राय ) मेथाविने (सन्स्य )
सान्तिषु सत्याऽसत्यविभाजकेषु साधो (ऋषिः ) मन्त्रार्थवेत्ता
(श्रेष्ठः ) श्रेयान् (सम् ) (इध्यसे ) प्रकाश्यसे (यज्ञस्य )
सङ्गतस्य व्यवहारस्य (प्राविता ) प्रकर्षेण रक्तकः (भव) ॥३॥

त्र्यन्यः—हे सन्त्यामे ये घृतश्चुतः स्तोका विप्राय तुम्यं श्वोतन्ति श्रेष्ठ ऋषिस्त्वं समिध्यसे स त्वं यज्ञस्य प्राविता भव॥३॥

भावार्थः —हे विद्वांसो ये युष्मान् स्तुवन्ति तान्यूयं वेदार्थविदः कुरुत यतः परस्परेषां रत्तणं स्यात् ॥ ३ ॥

पद्रिर्थः —हे (सन्त्य) सत्य और असत्य के विभाग करने वालों में कुशल प्रवीण (अप्रे) विद्वान् पुरुष जो (घृतश्चुतः) घृत से सींचे गए (स्तोकाः) स्तुतिकर्त्ता लोग (विपाय) बुद्धिमान् (तुभ्यम्) तुम्हारे लिये प्राप्त होते हैं और (श्रेष्ठः) उत्तम (ऋषिः) वेदमन्त्र और उन के अर्थ के जाता आप (समिध्यसे) प्रताप वा प्रकाशयुक्त किये जाते ऐसे आप (यज्ञस्य) संगति के योग्य व्यवहार के (प्राविता) अत्यन्त रच्चाकारक (भव) होर्ये ॥३॥

भविर्धि:—हे विद्वान् लोगो जो लोग साप की स्तृति करते हैं उन पुरुषों को आप लोग वेद के सर्थ ज्ञान वाले की जिये जिस्से एक सम्प्रित से परस्पर रचा होवे ॥ ३॥

पुनर्मनुष्याः किं कुर्युरित्याह ॥ किर मनुष्य क्या करें इस वि०॥

तुम्यं श्रोतन्त्यधिगो शचीवः स्तोकासो त्रश्चे मेदंसो घृतस्यं । कृविशस्तो बृंहता भानुनागां हुच्या जुंषस्व मेधिर ॥ ४ ॥ तुभ्यंम् । श्रोतनित् । श्रुधिगोइत्यंधिऽगो । श्रुचीऽवः । स्त्रोकार्तः । श्रुग्ने । मेर्दसः । ष्टुतस्यं । कृविऽशस्तः । बृह-ता । भानुनां । श्रा । श्रुगाः । हुव्या । जुषुस्य । मेधिर ॥४॥

पदार्थः—(तुम्यम् ) (श्रोतन्ति ) सिञ्चन्ति (त्र्राधिगो ) योऽश्रोन्मन्त्रान् गच्छति जानाति तत्सम्बुद्धौ (शचीवः )शची प्रशस्ता प्रज्ञा विद्यते यस्य तत्सम्बुद्धौ (स्तोकासः )गुणानां स्तावकाः (त्र्रप्रे )त्र्राप्रिति प्रकाशक (मेदसः ) स्निग्धस्य (घृतस्य )त्र्राज्यस्योदकस्य वा (कविशस्तः )कविभिविद्दद्भिः प्रश्नांसितः (वृहता) महता (भानुना) तेजसा (त्र्र्रा) (त्र्रगाः) गच्छेः (हच्या) दातुमहीणि वस्तूनि (जुषस्व) सेवस्व (मेधिर)मेधाविन्॥४॥

श्रन्वयः हे श्रिधिगो शचीवो मेधिराऽग्ने ये स्तोकासो मेदसो पृतस्य तुभ्यं श्रोतन्ति तैः सह कविशस्तस्त्वं वृहना भानुना सूर्य इवागाः हव्या जुबस्व ॥ ४ ॥

भावार्थः - त्र्प्रत वाचकलु - व्यथोदकेन सिक्ता रुद्धान् वर्द्ध-यित्वा फलानि प्राप्नवन्ति तथैव सत्सङ्गेन सत्पुरुषान् सेवयित्वा विज्ञानादिफलानि प्राप्नुयुः ॥ ४ ॥

पद्रिधः—हे (अधिगो) वेदमन्त्रों के ज्ञाता (शचीवः) प्रशंसनीय मुद्धियुक्त (मेधिर) बुद्धिमान् पुरुष (अग्ने) अग्नि के सदृश प्रकाशकारक जो पुरुष (स्तोकासः) उत्तम गुणों की स्तुतिकर्त्ता (मेदसः) चिकते (धृतस्य) पृत का (तुभ्यम्) तेरे लिये (श्वोतन्ति) सेचन करते उन के साथ (किविश्वास्तः) विद्वानों से प्रशंसित हुआ (वृहता) बड़े (भानुना) तेजसे सूर्य के सदृश (आ) (अगाः) प्राप्त हो और (हव्या) देने योग्य वस्तुओं का (जुषस्व) सेवन करों ॥ ४॥

भ[वार्थः - इस मन्त्र मे वाचकलु० - जैसे जल से सींच कर बृच्चों को बढाप फल प्राप्त होते हैं वैसे ही सत्सड्ग से सत्युक्तवों का सेवन करके विज्ञान आदि फलों को प्राप्त करें ॥ ४॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी वि०॥

श्रोजिछन्ते मध्यतो मेद् उद्गृतं प्रते व्यं दंदा-महे । श्र्योतंन्ति ते वसो स्तोका श्रिधि त्वचि प्रति तान्देवशो विहि ॥ ५ ॥ २१ ॥

श्रोजिष्ठम् । ते । मध्यतः । मेदंः । उत्ऽभृतम् । प्र । ते । वयम् । दुदाम्हे । दचोर्तन्ति । ते । वसोऽइति । स्तोकाः । श्राधि । त्वचि । प्रति । तान् । देवऽद्याः । विह्नि ॥५॥॥२९॥

पदार्थः-( त्र्रोजिष्ठम् ) त्र्रातिशयेन बलिष्ठम् (ते ) तव (मध्यतः ) (मेदः ) स्नेहः ( उद्भृतम् ) उत्क्रष्टतया धृतम् (प्र ) (ते ) तुभ्यम् (वयम् ) (ददामहे ) (श्रोतन्ति )

सिञ्चन्ति ( ते ) तव ( वसो ) वासहेतो ( स्तोकाः ) स्तावकाः ( काशि ) उपस्थिते ( स्तोकाः ) ( काशि ) ( काशि ) ( काशि )

( ऋषि ) उपरिभावे ( त्वचि ) ( प्रति ) ( तान ) ( देवदाः ) देवान् (विहि) प्राप्नुहि। ऋतान्येपामिप दृश्यत इत्याद्यचो हुस्वः ॥५॥

त्र्यन्वयः हे वसो ते मध्यतो यदोजिष्टं मेद उद्भृतं तत्ते वयं प्रदामहे ये स्तोकास्तेऽधित्वचि श्लोतन्ति तान्देवद्याः प्रतिविहि ॥५॥

भावार्थः —यो हि स्रतीव रहयं वस्तु यस्मै दद्यात्तेन तस्मै तादशमेवदेयं ये विदुषां सङ्गेन दिव्यान्गुणान्प्राप्तवन्ति ते सर्वान्को-मलस्वभावान् कर्तु शक्कुवन्तीति ॥ ५ ॥ श्रत्राग्निमनुष्यगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गति-रस्तीति वेद्यम् ॥

इत्येकाधिकविंशतितमं सूक्तमेकाधिकविंशतितमश्च वर्गास्समाप्तः॥

पद्धि:-हे (वसो) निवास के कारण (ते) आप के (मध्यतः) मध्य से जो (भोजिष्ठम्) आतिबलपुक्त (मेदः) प्रीति (उद्धृतम्) उत्तम प्रकार धारण कियी गयी उस को (ते) आप के लिये (वयम्) हम लोग (प्र, ददा-महे) देते हैं जो (स्तोकाः) स्तृतिकारक (ते) आप के (अधि) अपर (त्विच) चर्म में (इस्रोतित ) सिंचन करते हैं (तान्) उन (देववाः) विद्वानों के (प्रति) समीप (विदि) प्राप्त होइये ॥ ५॥

भविधि:—जो पुरुष बहुत ही उत्तम वस्तु जिस पुरुष की देवे उस पुरुष को चाहिये कि उस देने वाले पुरुष को वैसी ही वस्तु देवे और जो लोग विद्वानों के सन्संग से श्रेष्ट गुणों को प्रश्न होने हैं वे संपूर्ण जनों को कोमल स्वभावयुक्त कर सक्ते हैं॥ ५॥

इस सूक्त में अपि और मनुष्यां के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥

पह इक्कीशवां सूक्त भार इक्कीशवां वर्गसमान हुआ।।

श्रथ पञ्चर्चस्य द्दाविंशतितमस्य सूक्तस्य गाथी ऋषिः। पुरीष्या श्रिप्रयो देवताः। १ त्रिष्टुप् छन्दः। धैवतः स्वरः। २ । ३ भुरिक् पङ्क्तिः। ५ निचृत्पङ्क्तिश्छन्दः पञ्चमः स्वरः। ४ विराडनुप् छन्दः ऋषमः स्वरः॥

त्र्रथाप्रिगुणामाह ॥ शव वार्दशर्वे सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र से स्रोप के गुण वर्णन वि०॥

श्रयं सो श्रुग्निर्यास्मन्त्सोम्मिन्द्रः सुतं द्वधे जुठरे वावशानः । सहस्त्रिणं वाजमत्यं न सप्ति ससुवान्त्सन्त्स्तूयसे जातवेदः ॥ १ ॥

भ्यम्। सः। श्राप्तिः। यस्मिन्। सोमेम्। इन्द्रंः। सुतम्। द्धे। जठरे। वाव्यानः। सहस्त्रिणम्। वार्जम्। अत्यम्। न। सप्तिम्। सस्यान्। सन्। स्तुयुस्रे। जात्यवदः॥ ॥॥

पदार्थः—(त्र्यम्) (सः) (त्राग्नः) विद्युत् (यस्मिन्) (सोमम्) पदार्थसमूहम् (इन्द्रः) जीवः (सृतम्) निष्पनम् (दधे) धरति (जठरे) उदराम्रो (वावशानः) भृशं कामयमानः (सहस्मिणम्) त्र्रसङ्ख्यं वलं विद्यते यस्मिँस्तम् (वाजम्) वेगम् (त्र्रत्यम्) व्यापकं शीव्रगामिनं वायुम् (न) इव (सित्तम्) त्र्राग्न्याख्यमश्वम् (ससवान्) संभाजकः (सन्) (स्तूयसे) (जातवेदः) जातविद्य ॥१॥

श्रन्वयः हे जातवेदो यस्मिनयमाग्नः सहस्रिणं वाजमस्यं न साप्तं दधे तस्मिन् वावशान इन्द्रो मवान् जठरे सुतं सोमन्दधे स त्वं ससवान् सन् स्तृयसे॥ १॥ भावार्थः —यदि मनुष्या विद्ययाप्तिं चालयेयुस्तर्ह्ययं सहस्राणा-मश्वानो बलन्धराति ॥ १ ॥

पद्रिधः—हे (जातवेदः) उत्तम विद्याधारी (पश्मिन्) जिस में (अयम्) पह (अग्नः) विज्ञुली (सहस्त्रिण्यम्) असङ्ख्य पराक्रमपुक्त (वाजम्) वेग और (अत्यम्) व्यापक शीध्र चलने वाले वायु के (न) तुल्य (सप्तिम्) अग्निनामक अन्य को (द्धे) धारणा करता है उस में (वावशानः) अत्यन्त कापना करने वाला (रन्द्रः) जीवात्मा आप (जन्दे) पेट की अग्निम में (सुनम्) उत्यक्त (सोमम्) पदार्थों के समूह के धारणाकर्ता आप (सस-वान्) विभागकारक (सन्) हो कर (स्तूयसे) स्तुति करने योग्य हो ॥१॥

भ विश्विः—जो मनुष्य दिवा से मिन्न को चलावें तो यह सिन्न हजारों पोड़ों के दल को धारण करना है ॥ १॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

श्रग्ने यते दिवि वर्षः एियव्यां यदोषंधीष्व-प्स्वा यंजत्र । येनान्तिरिक्षमुर्वात्तन्थं खेषः स भानुरंर्ण्वो दृवक्षाः॥ २ ॥

भाने । यत् । ते । दिवि । वर्षः । पृथिव्याम् । यत् । भोषंधीषु । भुष्सु । भा । युज्ञ । येने । भुन्तरिच्चम् । दुरु । भाऽतृतन्थं । त्वेषः । सः । भानुः । भुर्णुवः । नृऽचक्षाः॥२॥

पदार्थः—(त्र्रमे) पावकवहर्त्तमान ( यत् ) (ते) तव (दिवि) प्रकाशे ( वर्चः ) दीतिः ( प्रथिव्याम् ) ( यत् ) ( त्र्रोषधीषु ) सोमादिषु ( श्रप्रद्भु ) जलेषु (त्र्रा) समन्तात् (यजत्र) सङ्गन्तः

(येन ) ( त्र्रान्तारेत्तम् ) ( उरु ) ( त्र्राततन्थ ) समन्तात्तनोति ( त्वेषः ) दीतिमान् ( सः ) ( भानुः ) दीतिमान् ( त्र्र्रार्णवः ) समुद्र इव ( नृचज्ञाः ) नृणां द्रष्टा ॥ २ ॥

श्रन्वयः हे यजत्राग्ने ते दिवि यहची यत्ष्रियेव्यां यदोषधीषु यदण्स्वा वर्तते येनोर्वन्तिरिक्षमाततन्य स त्वं त्वेषो भानुरर्णव इव नृचक्का भव ॥ २ ॥

भावार्थः - त्रप्रत वाचकलु ॰ - हे मनुष्या यद्दियुताल्यं तेजः सूर्य्ये वायो भूमे। जलेऽन्यत्र चोषध्यादिषु वर्त्तते तिद्दिज्ञाय सुखानि विस्तारयत ॥ २ ॥

पद्रार्थः—हे (यजत्र) प्रीति के पात्र (अप्रे) अप्रि के सहरा तेजस्वी (ते) आप के (दिति) प्रकाश में (यत्) जो (वर्च.) तेज (यत्) जो (पृथिव्याम्) पृथिवी में (ओपजीषु) जो ओषिथपो में और जो तेज (अप्पु) जलों में (आ) अच्छा वर्त्तमान हे तथा (येन) जिस तेज से (अन्तरिच्चम्) पोलरूप (उक्त) वच्चस्थल (आततन्थ) सब ओर से विस्तारकर्ता (सः) वह आप (त्वेष.) प्रकाशमान (भानु.) दीप्तियुक्त (अर्थावः) समुद्र के सहश (नृच्चाः) मनुष्यों के देखने वाले होइंगे॥२॥

भ विर्थि:—इस मन्त्र मे वावकलु - — है मनुष्यों जो वितुली नामक तेज सूर्ष्य वायु भूमि और जल मे तथा अन्य पदार्थों स्रोपधी सादि में वर्नमान इस को जान के सुख का विस्तार करों ॥ २ ॥

> पुनस्तमेव विषयमाह॥ किर उसी वि०॥

त्रप्ते दिवो त्रर्णमच्छां जिगास्यच्छां देवाँ ऊंचिषे धिष्णया ये। या रोचने पुरस्तात्सूर्यंस्य याइचा-वस्तादुप्तिष्ठन्त त्रापंः॥ ३॥ भग्ने । द्विनः । भणिम् । भच्छे । जिगासि । भच्छे । देवा-न् । कुचिषे । धिष्णयाः । ये । याः । रोचने । पुरस्तात् । सूर्यस्य । याः। च । भवस्तात् । उपुरातिष्ठन्ते । आपः ॥३॥

पदार्थः—( श्रग्ने ) श्राग्निसद्द्या विद्वन पुरुष ( दिवः ) सूर्ध्वन्य प्रकाद्मात् (श्रण्म्) उदकम् ( श्रच्छ ) सम्यक् । श्रत्र निपातस्य चेति दीर्घः । ( जिगासि ) स्तौषि ( श्रच्छ ) । श्रत्र निपातस्य चेति दीर्घः ( देवान् ) दिव्यगुणान्मनुष्यान् ( ऊचिषे ) उच्याः ( धिष्ण्याः ) धार्षतुं योग्याः ( ये ) ( याः ) ( रोचने ) सूर्यन्प्रकाद्मे ( परस्तात् ) ( सूर्यस्य ) सावितृमण्डलस्य ( याः ) ( च ) ( श्रवस्तात् ) श्रथस्तात् ( उपतिष्ठन्ते ) (श्रापः) ॥३॥

श्रन्वयः —हे त्र्राप्ते त्वं यथाप्तिदेंवोऽर्णमच्छ गमयातितथाच्छ जि-गासि देवानच्छोचिषे याः सूर्ष्यस्य रोचने परस्तात् याश्व धिष्णया त्र्रापोऽवस्तादुपतिष्ठन्ते य एता विजानीयुस्तेऽन्य उपकारं ग्रहीतुं शक्रयः ॥ ३ ॥

भावार्थः - यथा सूच्यों ऽन्धकारं विनाश्य दिनं जनियत्वाऽऽपो वर्षित्वा च सर्वान् सुखयित तथ्व विद्यांसोऽविद्यां विनाश्य विद्यां जनियत्वा सुखानि वर्षियत्वा सर्वानानन्दयति ॥ ३॥

पद्रियः —हे (अमे) अमि के सहता नेता सि विद्वान् पुरुष आप तिसे अमि (दिवः) सूर्य्य के प्रकाश से (अर्ण्यम्) जल को (अर्ज्ञ) अर्ष्छे प्रकार प्राप्त होता है वसे (अर्ज्ञ) उत्तम प्रकार (जिगासि) स्तृति करो (देवान्) उत्तम गुण्युक्त मनुष्यो की (अविषे) अर्ज्ञ प्रकार स्तृति करते हो (या.) जो (सूर्यस्य) सूर्य्य मण्डल के (शेवने) प्रकाश में (परस्तान्) उत्तर (व)

भीर (याः) जो (धिष्ण्याः) धर्षण करने योग्य (भाषः) जल (भवस्तात्) नीचे से (उपनिश्वन्ते) प्राप्त होते हैं (ये) जो लोग इन जलों के गुणों को जानने वे तलों से उपकार ले सक्ते हैं ॥ ३॥

भित्य श्री मूर्ण अन्धकार का नाश कर दिन को उत्पन्न कर भीर जल की वृष्टि करके सम्पूर्ण संसार का सुखकारक होता है वैसे ही विदान लोग अविदा का नाश विदा की उत्पत्ति और सुख की वृष्टि करके सब को आनिन्दत करते हैं॥३॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

पुरीष्यांसो श्रुप्तयः प्रावृणेभिः स्जोषंसः। जुषन्तां यज्ञमद्भुहोऽनमीवा इषो महीः॥ ४॥ पुरीष्यांसः। अप्रयः । प्रवृणेभिः। सुऽजोषंसः । जुष-न्तांम्। यज्ञम्। अद्वृहेः। अनुमीवाः। इषेः। महीः॥ ४॥

पदार्थः—( पुरीष्यासः ) पुरीषेषु पालकेषु पृथिव्यादिषु व्याप-कत्वेन भवाः ( ऋग्नयः ) पावका इव वर्त्तमानाः ( प्रवणेभिः ) गमनादिभिः । ऋत्रान्येषामपीत्याद्यचो दीर्घः ( सजोषसः ) समा-नप्नीतिसेवनाः ( जुषन्ताम् ) सेवन्ताम् ( यज्ञम् ) सङ्ग्तिमयम् ( ऋदुहः ) हेषरिहताः ( ऋनमीवाः ) नीरोगाः (इषः) ऋजानि ( महीः ) महतीर्वाचः । महीति वाङ्गाः निषं । १। ११ ॥ ४॥

श्रन्वय:—हे विद्दांसी भवन्तः पुरीष्यासोऽग्रय इव सजीषसोऽद्रु-होऽनमीवाः सन्तो प्रवणिभिर्यज्ञामिषो महीश्च जुषन्ताम् ॥ ४ ॥

भावार्थः-ग्रत्र वाचकलु -- पयाऽस्पादयः पदार्थाः परस्परं मिलितास्तन्तोऽनेकानि कार्य्याणि साधुवन्ति तथैव सखायोऽरो-गास्तन्तो विद्वांसो धनधान्यैश्वर्य विद्यान्य प्राप्नुवन्तु ॥ ४ ॥

पद्या निहानी माप लोग (पुरीष्यासः) पालक पृथिवी मादि पदार्थों में स्थापकथात्र से वर्त्तमान (मग्नयः) भग्नियों के सहश तेजयुक्त (सजीवसः) तुल्य प्रीति के निर्वाहक (महुह.) द्देषरहित (मनमिताः) रोग से रहित हुए (प्रवणिभिः) गमन मादिकों से (पत्तम्) मेलक्षण यत्त (ह्वः) मन भौर (मही.) श्रेष्ठ वाणियों का (जुबन्ताम्) सेवन करी ॥४॥

भावार्थः — समन्त्र में वाचकलु॰ — जैसे अग्नि आदि पदार्थ परस्पर मिल कर अनेक कार्यों को सिद्ध करने हैं वैसे ही मित्रभाव से वर्तमान रोग से रहित हुए विद्वान् लोग धनधान्य ऐश्वर्य और विद्या को प्राप्त होतें ॥ ४॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी वि०॥

इळांमग्ने पुरुदंसं सानिं गोः शंश्वतमं हवंमा-नाय साध। स्यान्नंः सूनुस्तनंयो विजावाग्ने सा तै सुमृतिभूत्वसमे ॥ ५ ॥ २२ ॥

इळाम् । अग्ने ।पुरुऽदंसंम् । सिनम् । गोः । शुश्वत्ऽतः-मम् । हवंमानाय । साध । स्यात् । नः । सृनुः । तनंयः । विजाऽवां।अग्ने ।सा । ते ।सुऽमृतिः । भूतु । श्रुस्मे इतिं॥५॥२२॥

पदार्थः—( इळाम् ) पृथिवीम् ( ऋग्ने ) ऋग्निरिव विद्याप्रका-शक ( पुरुदंसम् ) बहुकर्माणम् ( सिनम् ) पाचमानम् ( गोः ) वाचः (शश्वत्तमम् ) ऋगादिनं लक्ष्यम् ( हवमानाय ) प्रशंसमा-नाय ( साध ) ( स्यात् ) भवेत् ( नः ) ऋगस्माकम् ( सूनुः ) ऋपत्यम् ( तनयः ) विद्याविस्तारकः ( विजावा ) सत्याऽसत्य-योर्विमाजकः ( ऋग्ने ) (सा ) (ते ) तव ( सुमितिः ) सृष्ठप्रज्ञा ( भूतु ) भवतु ( ऋस्मे ) ऋस्मम्यम् ॥ ५ ॥ अन्वयः हे अग्ने त्वं हवमानायेळां पुरुदंसं सिनं गोः शश्व-त्तमं नोऽस्मभ्यं साध। हे अग्ने येन नस्तनयो विजावा सूनुः स्यात्सा ते सुमतिरस्मे भूतु ॥ ५ ॥

भावार्थः—विद्वान् विद्यामादित्सवे विद्यां सामुयात्सर्वतो गुणान् गृह्यीयादिति ॥ ५ ॥

त्रित्मन्सूक्तेऽिमगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्ग-

इति हाविंशं सूक्तं हाविंशो वर्गश्व समाप्तः॥

पदार्थ:—हे (अग्ने) अग्नि के सहग विद्या के प्रकाश करने वाले विद्वान् आग (हवमानाय) प्रशंसा करने वाले के लिये (हळाम्) पृथिवी (पुरुदंसम्) बहुत कर्म कर्ता (सिनम्) पाचनाकारक (गोः) वाणी (शन्धः सम्म्) अनादि से वर्त्तमान चिन्ह को हम लोगों के लिये (साध) सिद्ध किरये।हे (अग्ने) तेजस्वी पुरुष जिस से (नः) हम लोगों का (तनयः) विद्याविस्तार कर्ता (विजावा) सत्य और असत्य का विभागकारक (सृनु.) पुत्र (स्थान्) हो तथा (सा) वह (ते) आप की (सुमितः) उत्तम बुद्धि (अस्मे) हम लोगों के लिये (भूतु) होवे॥ ५॥

भ[वार्थ:-विद्वान् पुरुष विद्या प्रहण करने की इच्छा करने वाले पुरुष के लिये विद्या को सिद्ध करे तथा सब से गुणों का प्रहण करे॥ ५॥

इस सूक्त में अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥

यह बाईशको सूक्त और बाईशको वर्ग समाप्त हुआ ॥

श्रथ पञ्चर्चस्य तयोविदातितमस्य सूक्तस्य । देवश्रवा देववा-तश्च भारतादृषी श्रिप्रिदेवता । १ विराट् त्रिष्टुप् । २ । ३। ४ । ५ निचृ चिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

श्रयाग्निद्दाराशिल्पितियोपिदिश्यते ॥ भव पांच वाले तेर्शार्वे सूक्त का प्रारम्भ हे उस के प्रथम मन्त्र से भिम के द्वारा शिल्प विद्या का उपदेश किया है ॥

निर्मंथितः सुधित आ स्थर्थे युवां क्विरंध्व-रस्यं प्रणेता । जूपैत्स्वाग्नर्जरो वनेष्वत्रां दधे अस्तं जातवेदाः ॥ १॥

निःऽमंथितः । सुऽधितः। मा । सुधऽस्थे । युर्वा । कृविः। मध्वरस्यं । प्रुऽनेता । जूर्यंतुऽसु । मृग्निः । मुजरंः । वनेषु। मर्त्र । दुधे । मुमृतंत्र । जातऽवैदाः ॥ १ ॥

पदार्थः -( निर्माधितः ) नितरां तिलोडितः ( सुधितः ) सुष्ठु धृतः ( स्त्रा ) ( सधस्ये ) समानस्थाने ( युवा ) विभाजकः ( कविः ) कान्तदर्शनः ( स्त्रध्वरस्य ) स्त्रहिंसामयस्य शिल्पव्यन्वहारस्य (प्रणेता) प्रेरकः (जूर्यत्सु) वेगवत्सु ( स्त्राग्नेः ) पावकः ( स्त्रजरः ) नित्यः ( वनेषु ) रिमषु ( स्त्रत्र ) स्त्रास्मिन् । स्त्रत्त कितुनुधिति दीर्घः ( दधे ) दधाति (स्रमृतम्) उदकम् (जातन्वेदाः ) जातानि वेदांसि धनानि यस्मात्सः ॥ १ ॥

अन्वयः हे मनुष्या यस्सधस्थे निर्मिथितः सुधितो युवा कविः प्रणेताऽजरो जातवेदा ऋप्रिर्जूर्षत्सु वनेष्वध्वरस्या दधेऽतामृतं चस सर्वोपायैवीदित्रह्यः ॥ १ ॥

भविष्यः—हे मनुष्या कलायन्त्रादियुक्तेषु यानेषु नितरां विली-डितश्वालितां ऽग्निः सर्वे भ्यो यानानि वेगेन गमयतीति विक्त ॥ १॥

पद्धि:—हं मनुष्यों जो (संधम्थे) नुस्य स्थान में (निर्मिधतः) सत्यन्त मथा अर्थान् प्रदीप्त किया गया (सुधितः) उत्तम प्रकार धारित (युवा) विभागकर्ता (कविः) उत्तम द्वीन सहित (प्रणोता) प्रेरणाकारक (अवरः) नित्य (जानवेदाः) धनों की उत्पत्ति करने वाला (अपिन ) अपिन (जूपेत्सु) वेगयुक्त (वनेषु) किरणों में (अध्वरस्य) अर्दिसारूप विज्यव्यवहार को (आद्धे) धारणा करना है (अत्र ) इस विज्ञानिया में (अपृत्म् ) अल को भी धारणा करना वह अपिन सम्पूर्ण उपायों से जानने योग्य है ॥१॥

भ[व[थें:—हे मनुष्यो कलायन्त्र आदिको से युक्त बाहर्ना मे अत्यन्त मधित होकर चलाया गया अग्नि सकल जनो के लिये बाहरो को वेगपूर्वक चलाना है यह ज्ञानना चाहिये॥ १॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥
फिर उसी वि०॥

श्रमंन्थिष्टां भारंता रेवद्गिनं देवश्रवा देववांतः सुदक्षम्।श्रग्ने विपंत्रय बहुताभि रायेषां नो नेता भवतादनु द्यून् ॥ २ ॥

अमंन्थिष्टाम् । भारंता । रेवत् । मृग्निम् । देवऽश्रेवाः । देवऽवांतः । सुदक्षम् / अग्ने । वि । पृद्य । बृहुता । मृभि । राया । हुपाम् । नुः । नेता । भुवतात् । अनुं । द्यून् ॥२॥

पदार्थः—( ऋर्मान्धष्टाम् ) मधीताम् ( भारता ) धारकपोष-कौ ( रेवत् ) धनवत् ( ऋप्रिम् ) पावकम् (देवश्रवाः ) देवान् यः शृणोति सः ( देववातः ) देवो दिव्यो वातः प्रेरको यस्य सः (सुदत्तम्) सुष्ठुवलम् (श्रप्रे) त्राग्नीरिव दर्शकः (वि) (पर्य) समीत्तस्व (वृहता) महता (त्र्राभि) (राया) (इषाम्) त्र्राचादीनाम् (नः) त्र्रासम्यम् (नेता) नयनकर्त्ता (भवतात्) भवेत् (त्र्रानु) ( यून्) त्र्रानुकृलान् दिवसान् ॥ २ ॥

श्रन्वयः हे श्रग्ने यथा भारता सुदत्तमग्निममन्थिष्टां तथा देव-श्रवा देववातोऽनुचून् रेवदिन्नं व्यमधीयात् । यो नो नेता भवता-त्स त्वं बहता रायेषामि विषश्य ॥ २ ॥

भावार्थः -हे मनुष्या यथा दिल्पविद्याध्येत्रध्यापकौ पदार्थैः क्रयविक्रयान् श्रीमन्तो भवन्ति तथैव यूयमपि भवत ॥ २ ॥

पद्धिः—हे ( अप्रे ) अप्रि के सहरा प्रकाशयुक्त जैसे ( भारता ) धारणकर्त्ता और पालनकर्त्ता पुरुष ( सुदक्षम् ) श्रेष्ठ वल ( अग्निम् ) आप्रि का ( अगन्धिष्टाम् ) पन्धन करो वैसे ( देवश्रवा ) विद्वानों के वचन श्रोता (देववान ) श्रेष्ठ प्रेरणाकारक से प्रेरित ( अन्, सुन् ) अनुकूल दिवस ( रेवत् ) धन के नुरूप अग्नि का पन्धन करे जो ( नः) हम लोगों के लिये ( नेता ) सुमार्ग मे अप्रणी ( भवतान् ) होवे वह आप ( बृहता ) बहे ( राषा ) धन से ( इषाम् ) अन्न आदिकों के मध्य में ( आभे ) ( वि,पञ्य ) सब प्रकार रूपादृष्टि से देखिये ॥ २ ॥

भ[व[थे:-हे मनुष्यो जैसे शिल्पविद्या के पहने पढ़ाने वाले लोग पदा-थों के ऋपविक्रय से धनवान् होते हैं वैसे ही आग लोग भी होइये ॥ २ ॥

> पुनस्तमेव विषयमाह॥ फिर उसी वि०॥

द्रश क्षिपः पूर्व्यं सीमजीजन्त्सुजीतं मातृषुं त्रियम् । श्रिभिं स्तुंहि दैववातं देवश्रवो यो जनां-नामसंह्रशी ॥ ३ ॥ दशं । चिपं: । पूर्विम् । सीम् । अजीजनन् । सुऽजां-तम् । मात्वषं । प्रियम् । अगिनम् । स्तुह्रि । दैवऽवातम् । देवश्रवः । यः । जनांनाम् । असंत् । वृशी ॥ ३ ॥

पदार्थः – (दश) दशसङ्ख्याकाः (जिपः) प्रज्ञेषिका ऋङ्गुल्यः (पूर्व्षम्) पूर्वेनिष्पादितम् (सीम्) सर्वतः (ऋजीजनम् ) जनयन्ति (सुजातम्) सृष्ठुप्रसिद्धम् (मातृषु) नदःषु। मातर इति नदीनाम निष्णं १। १२ (प्रियम्) कमनीयम् (ऋप्रिम्) पावकम् (स्तुहि) प्रशंस (दैववातम्) देवैर्विज्ञातानां सम्बन्धिनम् (देवश्रवः) यो देवेभ्यो विद्वस्यः शृणोति तत्सः बुद्धौ (यः) (जनानाम्) मनुष्याणाम् ( ऋसत् ) भवेत् (वशी) जितेन्द्रियः॥ ३॥

श्रन्वयः — हे देवश्रवो भवान् यथा दश तिपो मातृषु भियं सुजातं दैववातं पूर्व्यमप्ति सोमजोजनन् तथा त्वं स्तुहि । यो जनानां वश्यसत्तंश्च प्रशंस ॥ ३ ॥

भावार्थः — इप्रत्र वाचकलु॰ — हे मनुष्या यथा कराङ्गुलिभिर्ब-हृनि कार्य्याणि सिद्ध्यन्ति तथैत्राग्न्यादिभिर्नहूनि कार्य्याणि यूयं सामृत ॥ ३ ॥

पद्रिंश्वः (देवश्ववः) विदानों के लिये उपकार श्रोता आप जैसे (द्वा) द्वा संख्यापुक्त (च्चिपः) फैलने वाली अगुलियां (मानृषु) निद्वियों में (प्रियम्) कामना करने योग्य (सुजातम्) उत्तम प्रकार सिद्धः (देव-वातम्) विदानों से जाने हुआं का सम्बन्धी (पूर्व्यम्) प्राचीन जनों से उत्यन्न (अगिनम्) अगिन को (सीम्) सब प्रकार (अजीजनन्) उत्यन्न करते हैं

वैसे आप (स्तुडि ) स्तुति करो और (यः ) जो (जनानाम्) मनुष्यों के मध्य में (वशी) रिव्हियजिन् (असन् ) होने उस की प्रशंसा करो ॥ ६॥

भ[व[र्थ:-रस मन्त्र में वाचकलु०-हे मनुष्यो जैसे हाथों की अंगुः वियों से बुन कार्यों की अंगुः वियों से बुन कार्यों की आप जोग सिद्ध करो ॥ ३॥

पुनर्मनुष्याः किं कुर्युरित्याह॥ किर मनुष्य क्या करे इस वि०॥

नि तां दधे वर् त्रा एंथिव्या इळांयास्पदे सुंदि-नृते त्रहांम् । द्वदंत्यां मानुंष त्राप्यायां सरं-स्वत्यां रेवदंग्ने दिदीहि ॥ ४ ॥

नि । त्वा । दुधे । वरें । भा । पृथिव्याः । इळांयाः । पृदे । सुदिन् ऽत्वे । भट्टांम् । दृषत् ऽवंत्याम् । मानुंषे । भाप-यायाम् । सरस्वत्याम् । रेवत् । भग्ने । दिद्वीहि ॥ ८ ॥

पदार्थः—(नि) (त्वा) त्वाम् (दघे) (वरे) उत्तमे व्यवहारे (न्ना) समन्तात् (प्रथिष्याः) भूमेरन्तारिक्तस्य वा (इळायाः) वाचः (पदे) प्रापणीये स्थाने (स्विनत्वे) ज्ञोभनानां दिनानां भावे (न्नाहुम्) दिवसानाम् (दषद्वत्याम्) बह्वो दषदो विद्यन्ते यस्याम् (मानुषे) मननज्ञीले (न्न्नापयाम्) प्राणव्यापिकायाम् (सरस्वत्याम्) विज्ञानवत्यां वाचि (रेवत्) प्रज्ञास्तधनेन तुल्यम् (न्नार्यने) पावकवादिद्वन् (दिदोहि) प्रकाशय ॥॥॥

श्रन्वयः – हे त्र्राप्ते न्त्रहं यथा त्वा पृथिव्या वर इळापास्पदे-ऽह्यां सुदिनत्वे दषद्व्यामापयायां सरस्वत्यां मानुषे रेविनदधे तथा त्वं मामादिदीहि ॥ ४ ॥ भावार्थः - त्रात्र वाचकलु • - मनुष्याः सखायो भूत्वाऽन्योऽन्य-स्मिन् विद्यार्थमसम्यतासुखानि वर्द्धयेयुः ॥ ४ ॥

पद्रियः—हे ( अपने ) अपन के सहश तेत्र ली विदान् पुरुष में जैसे ( त्या ) आप को ( पृथिष्याः ) भूमि वा अन्तरिच्च ( वरे ) उत्तम ध्यवहार और ( हळाया. ) वाणी के ( पदे ) प्राप्त होने योग्प स्थान मे ( अहाम् ) दिवसों के ( सुदिनत्वे ) उत्तम दिनों में ( हपदत्याम् ) प्रस्थरपुक्त ( आपया-याम् ) प्राणो मे व्यापक ( सरस्तत्याम् ) विज्ञान वाली वाणी और ( मान्षे ) मननशील में ( रेवन् ) श्रेष्ठ धन के तृज्य ( नि ) ( द्धे ) धारणा किया वैसे मननकर्ता आप मुक्त को ( आ ) ( दिदीहि ) प्रकाशित करो ॥ ४ ॥

भविधि:—स्स मन्त्र में वासकलु०—मनुष्यों को चाहिये कि परम्पर मित्रभाव से वर्त्तमान करके विद्याधर्म सज्जनता और सुखो को बढ़ातें ॥ ४॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

इळांमग्ने पुरुदंसं सुनिं गोः शंश्वत्तमं हवंमा-नाय साध । स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमृतिभूत्वसमे ॥ ५ ॥ २३ ॥

इळाम् । मृग्ने । पुरुद्रतंतम् । स्निम् । गोः । ज्ञश्वत्ऽतमम् । हवमानाय । साध् । स्यात् । नः। सूनुः । तनयः।
विजावां। भग्ने । सा। ते । सुऽमृतिः । भूतु । मस्मे इति॥५॥२ ३॥
पदार्थ:—(इळाम्) प्रशंसनीयां वाचम् (स्रप्ने) पावकवदिद्याप्रकाशक (पुरुदंसम्) बहुशुभकमीणम् (सनिम्) विद्यादिशुभगुणदानम् (गोः) उत्तमवाचः (शश्वत्तमम्) स्नादि-

भूतं विज्ञानम् (हवमानाय) स्त्राददानाय (साध) संसाधुहि (५ स्यात्) (नः) स्त्रस्माकम् (सूनुः) स्त्रपत्यविद्धिष्यः (तनयः) सुंखिविस्तारकः (विजावा) विद्योषेण सर्वेषां सुखजनकः (स्त्रप्रे) सुपरीत्तक (सा) (ते) (सुमितिः) (भूतु) (स्त्रस्मे) स्त्रस्मासु॥ ५॥

श्रुन्वयः - हे श्रिप्ते त्वं हवमानायेळां गोः शश्वत्तमं पुरुदंसं सिनं साध यतो नो विजावा सुनुस्तनयः स्यात् । हे श्रिप्ते या ते सुमतिर्भूतु साऽस्मे स्यात् ॥ ५ ॥

भविषः -मनुष्यैः परस्परान् प्रति शुभगुणग्रहणादानोपदेशः कर्तव्यः स्वसन्तानाना विद्यासुशिचाविद्यानानि सततं वर्द्धनीया-विशाति ॥ ५ ॥

त्रत्राप्तिविद्दन्मनुष्यगुणवर्णनादतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गतिर्वेद्या ॥

इति त्रयोविंशतितमं सूक्तं त्रयोविंशतितमश्च वर्गः समाप्तः॥

पद्धिः—हे (मग्ने) म्राग्न के सहश विद्या के प्रकाशकारी माप (हव-मानाय ) ग्रहण करने के लिये (हळाम् ), प्रशंसायुक्त वाणी को म्रोर (गो.) उत्तम वाणी के (शम्बत्तमम् ) अनादि विज्ञान तथा (पुरुदंसम् ) बहुत शुभ कर्मों के (सिनम् ) विद्या मादि उत्तम गुणों के दान को (साध ) सिद्ध करो जिस से (न') हम लोगों का (विज्ञावा ) विशेष करके सम्पूर्ण जनों का सुखोत्पादक (सूनुः ) पुत्र के सहश शिष्य (तनयः ) सुख का विस्तार-कारक (स्पान् ) होवे । हे (मग्ने ) उत्तम प्रकार परीन्दा लेने में निपुण विदन् लो (ते ) आप की (सुमतिः ) उत्तम बुद्धि (भूतु ) होवे (सा )वह (सस्मे ) हम लोगों में होवे ॥ ५॥ भावार्थ: -- मनुष्यों को चाहिये कि परस्पर जनों के प्रति बाभ मुर्यों के के प्रकार का उपदेश दे और अपने सन्तानों को विद्या सुशिक्षण और विद्या सुशिक्षण और विद्यानों को निरन्तर बढ़ांव ॥ ५॥

स्स सूक्त में अपिन और विद्वान् मनुष्यों के गुर्णो का वर्णन होने से स्स सूक्त के अर्थ की पूर्व मूक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये॥

यह नेईबावां सूक्त चौर नेईबावां वर्ग समाप्त हुमा ॥

न्त्रथ पठचर्चस्य चतुर्विश्वातितमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः। न्त्रिश्चितेवता । १ निचृदनुष्टुप् छन्दः। गान्धारः स्वरः। २ निचृद्रापत्री । ३ । ४ । ५ गायत्री छन्दः।

षडज: <del>१</del>वर: ॥

श्रय राजधर्मविषयमाह ॥

भव पांच ऋचा वाले चौबीशावें मूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र से राजधर्मविषय का उपदेश करते हैं॥

श्रग्ते सहंस्व एतंना श्रिभमांतीरपास्य । दुष्ट-रुस्तरुत्ररांतीर्वचौ धा युज्ञवाहसे ॥ १ ॥

भग्ने । सहंस्व । प्रतेनाः । श्रभिऽमांतीः । भपं । सम्य। दुस्तरंः । तरंन् । भरांतीः । वर्षः । धाः । युज्ञऽवांहसे ॥९॥

पदार्थः—( अप्रेपे ) विद्ववहुष्टानां दाहक (सहस्व ) अभिभव तिरस्कुरु । सह अभिभव इत्यस्य प्रयोगः ( पृतनाः ) शत्रूसेनाः ( अभिमातीः ) अभिमानयुक्तान् दुष्टान् विभकारिणः ( अप )

( श्रस्य ) दूरी कुरु (दुष्टरः) दुःखेन तरितुमुह्हङ्घायितुं जेतुं योग्यः

(तरन्) उल्लङ्घयन् (त्र्ररातीः) शतून् (वर्चः) स्त्रनम् । वर्च इति स्त्रनना । निघं । २।७ (धाः) धेहि (यज्ञवाहसे) यज्ञस्य प्रापकाय॥ १॥

अन्वयः —हे अग्ने त्वं पृतनाः सहस्व अभिमातीरपास्य । दुष्टर-स्त्वमरातीस्तरन् यज्ञवाहसे वर्ची धाः ॥ १ ॥

भावार्थः-राजपुरुषैः स्वप्रजासेना बलवतीः रुत्वा दुष्टाञ्छन्-निवार्य्य (जावर्द्धनाय धनविद्योनतिः सततं कर्तव्या ॥ १ ॥

पद्धि:—हे ( अमे ) अमि के तुन्य दृष्ट जनों के दाहकर्ना बीर पुरुष आप ( पृतनाः ) शत्रुमी की सेनाओं का ( सहस्व ) तिरस्कार करों ( अभि-मानी ) अभिमान पुक्त विद्यकारी दृष्टों को ( अपास्य ) दूर करों ( दृष्टरं ) किंदिनता से उल्लंघन करने योग्य आप और ( अरानीं ) शत्रुमों को ( तरन् ) उल्लंघन करने हुए ( यज्ञवाहमें ) यज्ञ के प्राप्त कराने वाले के लिये ( वर्चे : ) मन्न को ( धाः ) धारण करिये ॥ १॥

भिविधि:—राज्ञपुरुषों को चाहिये कि अपनी प्रजाओं र सेनाओं को बज-युक्त कर और दुए शत्रुओं को राज्य से पृथक् करके प्रजा की सुद्धि के जिये धन और विद्या की निरन्तर उन्नीत करें॥ १॥

त्रथ विहादिः कथमन्येषामुनतिः कार्येत्याह ॥
भव विहानों को केसे दूसरो की उन्नि करनी चाहिये हम वि०॥
त्रप्तं डुळा सिमिध्यसे वीतिहीत्रों त्रमंत्र्यः ।
जुषस्व सूनौ अध्वरम् ॥ २॥

भग्ने । हुळा । सम् । हुध्यसे । वीतिऽहीतः । भर्मर्त्यः। जुषस्वं । सु । नः । मुध्युरम् ॥ २ ॥

पदार्थः—( त्र्राग्ने ) त्राग्निविद्याप्रकाशयुक्त ( इळा ) सुिश-क्तिता स्तोतुमही वाक् ( सम् ) सम्यक् ( इध्यसे ) प्रकाश्यसे ( वीतिहोतः ) वीतीनां शुभगुणव्याप्तानां विद्यानां होत्रं स्वीकरणं यस्य सः ( श्रमर्त्यः ) श्रात्मत्वेन मरणधर्मरहितः ( जुषस्व ) सेवस्व ( सु )। श्रवं निपातस्य चेति दीर्घः ( नः ) श्रम्माकम् ( श्रध्वरम् ) श्रिहिंसादिव्यवहारयुक्तं यज्ञम् ॥ २ ॥

अन्वयः —हे अप्रेऽमर्त्यों वीतिहोतस्त्वं येळास्ति यया त्वं सिम-ध्यसे तया सह नोऽध्वरं सु जुषस्व ॥ २ ॥

भावार्थः—विद्दिर्येन स्वेषां दृद्धिर्भवेत् तेनैवान्येषामि उनितः कार्या ॥ २ ॥

पद्रिशः—हे (अप्ने) अप्नि के नुस्य विद्या के प्रकाश से युक्त पुरुष (अपन्यः) आत्मरूप से मरण्धर्मरहित (वीतिहोत्रः) उत्तम मुण्णो से पृरित विद्याओं के स्वीकारकारी आप जो (इन्ना) उत्तम प्रकार शिच्चित स्तृति करने योग्य वाणी है और जिस से आप (सम्) (इध्यसे) उत्तम प्रकार प्रकाशित हो उस के साथ (न.) हम लोगों के (अध्वरम्) अहिंसा आदि व्यवहार से युक्त यज्ञ का (सु, जुषस्) अब्छे प्रकार सेवन करो ॥ २॥

भ[व[र्थ:-विद्वानों को चाहिये कि जिस से अपनी शृद्धि हो उसी से अन्य जनों की उन्नति करे॥ २॥

पुना राजधर्मविषयमाह ॥

फिर राजधर्म वि०॥

श्रमें युम्नेनं जाग्रवे सहंसः सूनवाहुत । एदं बहिंः संदो ममं ॥ ३ ॥

भग्ने । युम्नेनं । जागृवे । सहंसः । सूनो इति । भाहुऽ-तु । भा । इदम् । बहिः । सुदः । ममं ॥ ३ ॥ पदार्थः -( अप्रेमे ) प्रकाशयुक्त राजन् ( युम्नेन ) यशाश्विना धनेन ( जाग्रवे ) जागरूक ( सहसः ) बलवतः ( सूनो ) पुत्र दुष्टानां हिंसक ( आहुत ) समन्तात्कताह्वान ( आ ) (इदम् ) वर्त्तमानम् ( वर्षिः ) अतीवोत्तमम् ( सदः ) स्थित्यर्हमासनम् ( मम ) ॥ ३ ॥

अन्वयः हं जागृवे सहसः सूनावाहुताऽग्ने युम्नेन सह वर्त्त-मानस्त्वं ममेदं बर्हिः सद त्र्याजुषस्व ॥ ३ ॥

भावार्थः - ये राजपुरुषा यशोवलयुक्ता राजधर्मे जागह्रका न्यायाधीशाः स्युस्तेऽखिएडतं राज्यं पालियतुं शक्नुयुः ॥ ३ ॥

पदार्थः —हे (जागृते) राजधर्म के उत्तम प्रकार निर्वाहक (सहसः) बलवान् के (सूनो) पुत्र दुखों के नाशकर्ता (आहुन) चारों मोर से पुकारे गये (अप्रे) प्रवापयुक्त राजन् (तुम्त्रेन) यशकारक धन के सहित विराज-मान भाष (मम) मेरे (इद्म्) इस वर्त्तमान (वर्षिः) अत्यन्त श्रेष्ठ (सदः) बैंदने योग्य सासन का (आ, जुयस्व) सन्छे प्रकार सेवन करों ॥ ३॥

भविश्वि:-जो राजपुरुष यश बलयुक्त राजधर्म में कुशल न्यायाधीश हों वे अखिण्डत राज्य की पालना कर सकें ॥ ३॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

त्र्रश्चे विश्वेभिर्श्निभिर्देवेभिर्महया गिरं:। युज्ञेषु य उ चायवंः ॥ ४ ॥

अग्ने । विश्वेभिः । अग्निऽभिः । देवेऽभिः । मृहयु । गिरंः । युज्ञेषुं । ये । ऊं इति । चायर्यः ॥ ४ ॥ पदार्थः—( त्रप्रग्ने ) विहन् ( विश्वेभिः ) समग्रैः ( त्र्राग्निभिः ) त्राग्निभिरिव वर्त्तमानैः ( देवेभिः ) दिन्यगुणकर्मस्वभावैर्विहृद्धिः ( महय ) पूजय । त्रप्रत्र संहितायामिति दीर्घः ( गिरः ) सुद्गिविता वाचः ( यज्ञेषु ) सङ्गन्तन्येषु न्यवहारेषु ( ये ) ( उ ) ( चायवः ) सत्कर्तारः ॥ ४ ॥

त्रान्वयः - हे त्राग्ने ये यज्ञेषु चायवस्स्युस्तानेवाग्निभिरिव विश्वे-भिर्देविभिस्सह महय उ एपां गिरः सत्कुरु ॥ ४ ॥

भावार्थः —ये राजजनात्र्यत्रजगत्युत्तमानि कम्मीणि कुर्युस्ते सर्वैः सत्कर्त्तव्या ये च दुष्टानि तेऽपमाननीयास्स्युः ॥ ४ ॥

पद्धः - हे (अप्ने) विद्वन् पुरुष (ये) जो पुरुष (यज्ञेषु) संगति के योग्य व्यवहारों में (चायवः) सत्कार योग्य हो उन का ही (अप्निभिः) अप्नियों के सहश नेजयुक्त (विश्वेभिः) सम्पूर्ण (देवेभिः) श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभावयुक्त विद्वानों के साथ (महय) सत्कार करों (उ) और उन्हीं लोगों की (गिरः) उत्तम प्रकार शिद्धायुक्त वाणियों का प्रमाण मानो ॥ १॥

भ[व[र्थ:-जो राजपुरुष इस संसार मे उत्तम कार्थों के कर्ता हो उन का सब लोग सत्कार करे और जो दुष्ट कर्म करने हो उन का अपमान करें॥॥॥ त्राथ विद्वद्विपयमहः॥

मब विद्वानुके वि०∥

त्राग्ने दा दाशुषे रिपं वीरवंन्तं परीणसम्। शिशीहि नंः सूनुमतंः॥ ५॥ २४॥

भग्ने । दाः । दाशुषे । र्यिम् । वीरऽवन्तम् । परीण-सम् । शिशीहि । नः । सूनुऽमतः ॥ ५ ॥ २४ ॥ पदार्थः—( त्रप्रप्रे ) (दाः ) देहि ( दाज्ञुषे ) सर्वेषां सुखदात्रे ( रियम् ) धनम् ( वीरवन्तम् ) बहवो वीरा यस्मिँस्तम् (परीण-सम्) बहुविधम् । परीणस इति बहुनाम निर्धं ॰ ३। १ (ज्ञिज्ञाहि) तीक्षणान् सम्पादय। त्रप्रत्र वाच्छन्दसीति विकरणस्य श्लुरन्येषामपि दश्यत इति दीर्घश्च ( नः ) त्र्यस्मान् ( सूनुमतः ) पुत्रयुक्तान्॥५॥

अन्वयः हे त्राग्ने यथा त्वं दाजुषे परीणसं वीरवन्तं रियन्दा-स्तथैव सृनुमतो नोऽस्माञ्चिश्चीहि ॥ ५ ॥

भावार्थः —ये विद्याधनदातारः स्युस्तान्त्रत्येवं वाच्यं भवन्तोऽ-स्मान्सर्वथा वर्द्धयन्त्विति ॥ ५ ॥

त्रत्रशाग्निराजविद्दरुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्ग-तिरस्तीति वेथम् ॥

इति चतुर्विदातितमं सूक्तं स एव वर्गश्व समाप्तः॥

पद्रियः—हे (अपने) अपने के सदय तेजयुक्त विद्वान् पुरुष जैसे आप (दाशुषे) सब के मुखदाता जन के लिये (परीणसम्) बहुत प्रकारयुक्त (वीरवन्तम्) बहुत वीरो से विशिष्ट (गियम्) धन को (दा.) दीजिये और वैसे ही (सूनुमन ) पुत्रयुक्त (न ) हम लोगों को (शिशीहि) प्रबल कीजिये॥ ५॥

भ[व[र्थ:-जो विद्या और धन के दाता विद्वान् हों उन के प्रति ऐसा कहना चाहिये कि भाष लोग हम लोगों की सब प्रकार वृद्धि करो ॥ ५॥

इस मूक्त में अग्नि, राजा और विद्वानों के गुर्णो का वर्णन होने से इस मूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥

यह चौबीशवां सूक्त भौर चौबीशवां वर्ग समाप्त हुआ।।

त्र्राथ पञ्चर्चस्य पञ्चविंद्यातितमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः। १। २।३।४ त्र्राग्निर्देवता। ५ इन्द्राग्नीदेवते । १ निचृदनु-ष्टुप्।२ त्र्र्रनुष्टुप्छन्दः। ऋषभः स्वरः।३। ४।५ भुरिक् त्रिष्टुप् छन्दः। धैवतः स्वरः॥

त्रियः । निष्कृत् अन्यः । निर्मारः १५१ः ॥ त्रियः सूर्याग्निदृष्टान्तेन विद्वत्रुत्यमाह ॥

भव पांच ऋचा वाले पद्धीशवे सूक्त का प्रारम्भ है इस के प्रथम पन्त्र से सूर्यरूप अपिन के दृष्टान्त से विद्वानों का कर्त्तव्य कहते हैं॥

अग्ने दिवः सूनुरसि प्रचेतास्तनां एथिव्या उत

विश्ववेदाः । ऋधंग्देवां इह यंजा चिकितः ॥ १ ॥

भग्ने । द्विवः।सृतुः । असि।प्रऽचैताः।तना ।ष्टथिव्याः । उत ।विश्वऽवैदाः।ऋर्धक्।देवान्।डह।यज् । चिकित्वः॥१॥

पदार्थः—( त्रप्रप्रे ) विद्दन् ( दिवः ) विद्युतः ( सूनुः ) सूर्घ्यः ( त्र्रासे ) ( प्रचेताः ) प्रकृष्टज्ञानयुक्तो विज्ञापको वा ( तना ) विस्तारकः ( पृथिव्याः ) त्र्रान्तरित्तस्य ( उत ) त्र्रापि ( विश्वविदाः ) यो विश्वं धनं विन्दिति सः ( ऋधक् ) स्वीकारे ( देवान् ) विद्युषो दिव्यगुणान् वा ( इह ) त्र्राह्मिन्त्संसारे ( यज ) सङ्गमय। त्रप्रत्र ह्यचोतस्तिङ इति दीर्घः ( चिकित्वः ) विज्ञानवन् ॥ १ ॥

अन्वयः—हे चिकित्वोऽग्ने यथा दिवः सूनुः सूर्घ्यं इव प्रचेताः पृथिव्यास्तना उत विश्ववेदा त्र्प्रांस स त्विमह देवानृधग्यज ॥१॥

भातार्थः — त्रत्रत्र वाचकलु ॰ —यथा सूर्यरसर्वेषां मूर्तिमद्व्याणां प्रकाशकोऽस्ति तथा विद्दांसो विद्दत्त्रियाश्वेह सर्वेषामात्मनां प्रकाशका भवन्ति॥ १॥

पद्रियः -- हे (चिकित्वः ) विज्ञानवान् (अप्रे) विद्वन् पुरुष जैसे (दिवः) विद्वली से (सूनुः ) सूर्य्य के समान तेजस्वी (प्रचेताः ) उत्तम विज्ञानपुक्त वा विज्ञानदाता (पृथिव्याः ) अन्तरिच्च के (तना ) विस्तारक (उत ) और भी (विश्ववेदाः ) धनदाता (असि ) हो वह आप (इह ) इस संसार में (देवान् ) विद्वान् वा उत्तम गुणों को (ऋधक् ) स्वीकार करने में (यज ) संयुक्त की जिये ॥ ।

भावार्थः—समन्त्र में वाचकलु॰—जैसे सूर्व्य संपूर्ण स्वरूप वाले द्वरूपों का प्रकाशक है वैसे विद्वान् और विद्वानों से प्रेमकारी पुष्ठव इस संसार में सर्वजनों के सात्माओं के प्रकाशक होते हैं ॥ १॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥
फिर उसी वि०॥

श्रुग्निरुसंनोति वीर्थाणि विद्वान्त्सनोति वा-जमुमृताय भूषंन्।स नो देवाएह वह पुरुक्षो ॥२॥ मुग्निः । सनोति । वीर्थाणि । विद्वान् । सनोति ।

वार्जम् । मृमृतायं । भूषंन् । सः । नुः। देवान् । मा । हृह।

बुहु। पुरुक्षो इति पुरुक्षो ॥ २॥

पदार्थः—(त्रप्राप्तः) पावक इव (सनोति) विभजति (वी-य्याणि) बलानि (विद्वान्) (सनोति) ददाति (वाजम्) विज्ञानम् (त्रमृताय) मोत्तस्याऽविनाशसुखप्राप्तये (भूषन्) (सः) (नः) त्रप्रमान् (देवान्) (त्रप्ता) समन्तात् (इह) त्र्राहिम-न्संसारे (वह) प्रापय (पुरुत्तो) पुरूणि जुषोऽनादीनि यस्य तत्संबुद्धौ। जुदित्यननाम निषं० २। ७॥ २॥

त्र्यन्वयः हे पुरुद्धो यो विद्दान् भवान् यथाग्निर्वीर्याणि सनोति तथा सोऽमृताय नोऽस्मान्देवानिह भूषन्वाजं सनोति तानस्माना बह्यार॥ भावार्थः — ऋत्रत्र वाचकलु - यथा सूर्यो मूर्तान्पदार्थान्सुभूषय-ति तथैव विद्यांसो विद्यासुक्षित्तासभ्यताभिः सर्वान्मनुष्यान् सुभू-षयेषुः ॥ २ ॥

पद्धि:—हे (पुरुच्चो ) मितियय मन्न मादि से युक्त जो (विदान् ) विदान् पुरुष माप जैसे (मिन्न) मिन के सहदा (वीर्ष्याणि) पराक्रमों का (सनोति) धारण करने वाले वैसे (म ) वह (ममृत्य) नाशरहित मोच्च सुख की प्राप्त के लिये (न ) हम (देवान् ) विदानों को (इह) इस संसार मे (भूषन्) शोभित करते हुए (वाजम् ) विज्ञान को (मनोति) देता है उन प्रकाशित करने वाले पुरुष को हम लोगो के लिये (मा) (वह ) अच्छे प्रकार प्राप्त करो ॥२॥

भिविधि: -- इस मन्त्र में वाचकलु॰ -- जेसे सूर्ष्य आकार वाले पदार्थी को उत्तम प्रकार शोभित करता है वैसे ही विद्वान् लोग विद्या उत्तम शिक्षा और सभ्यता से सम्पूर्ण मनुष्यों को शोभित करें ॥ २ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

श्रुग्निर्घावां एथिवी विश्वजंन्ये श्रा भांति देवी
श्रुमृते श्रमूरः । क्षयन्वाजेः पुरुश्चन्द्रो नमोंभिः॥३॥
मृग्निः। द्यावां एथिवी इति । विश्वजंन्ये इति विश्वजंन्ये ।
माति । देवी इति । श्रमृते इति । मर्मूरः । चर्यन् ।
वाजैः । पुरुष्चन्द्रः । नमंः ऽभिः ॥ ३ ॥

पदार्थः—( त्र्राग्नः ) सूर्यो विद्युद्दा ( द्यावाप्टिथवी ) प्रकाश-भूमी ( विश्वजन्ये ) सर्वस्य जनियज्यौ (त्र्रा) समन्तात् (भाति) प्रकाशयति ( देवी ) दिव्यगुणकर्मस्वभावयुक्ते ( त्र्रमृते ) कार-णक्ष्पेण नाशरिहते ( त्र्रमूरः ) मूढत्वादिदोषरिहतः ( त्नयन् ) निवासयन् (वाजैः) विज्ञानवेगादिभिः (पुरुश्चन्द्रः )पुरुर्बहुश्चन्द्रः श्राह्वादो यस्य सः (नमोभिः) श्रानैः सह सरकारैर्वा ॥ ३ ॥

अन्वयः —हे विद्वन्यथा पुरुश्चन्द्रो वाजैर्नमोभिः सह चयमप्रि-र्विश्वजन्ये देवी अमृते द्यावाष्ट्रियेवी आभाति तथाऽम्रः सन् सर्वान् सज्जनान्स्वविद्याविनयाग्यां सर्वतः प्रकाशय ॥ ३ ॥

भावार्थः -- त्र्यत वाचकलु ॰ -- पे प्रधिवीवत् त्रमान्विताः सूर्य-वत्सत्याऽसत्यप्रकाशका मृढान् वोधयन्तः सर्वोन्मनुष्यान्धार्मिका-न्कुर्वन्ति तए व सत्कर्तव्या भवन्ति ॥ ३ ॥

पद्रिर्थ:—हे विद्वान् जन जैसे (पुरुश्चन्द्रः) बहुत सानन्द्रकारक (वातैः) विज्ञान वेग आदिकों से (नमोभिः) सन्त्र वा सत्कारों के साथ (ज्ञयन्) निवास करने वाला (स्रिपः) सूर्व्य वा विद्युन् रूप स्रिपः (विश्वजन्ये) सद्य के उत्पादक (देवी) उत्तम गुण कर्म स्वभावयुक्त (स्रश्ते) कारण्युरुप से नावारिहत (द्यावापृथिवी) प्रकाश सौर भूमि को (स्रा) सद्य स्रोर से (भाति) प्रकाशित करता है वैसे (स्रमूरः) मूहता स्रादि दोषों से रहित हो कर सम्पूर्ण सड्जनों को स्रपनी विद्या स्रोर विनय से सद प्रकार प्रकाशित करो ॥ ३॥

भविथि:—इस मन्त्र में वाचकजु॰—जो लोग पृथिवी के सदश चमा-शील, सूर्य के सदश सत्य असत्य के प्रकाशकर्ता, यूढ लोगों को उपदेश दाना और सब लोगो को धार्मिक करते हैं उन लोगों का ही सत्कार करना चाहिये ॥ ३॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥
फिर उसी वि०॥

अय़ इन्द्रंश्च दाशुषी दुरोणे सुतावंती युज्ञ-मिहोपं यातम् । अमंर्धन्ता सोमपेयांय देवा ॥४॥ भग्ने। इन्द्रेः। च। दाशुषंः। दुरोणे। सुतऽवंतः। युज्ञम्। इह । उपं। यु।तुम्। भर्मधन्ता । सोमुऽपेयांय। देवा ॥४॥

पदार्थः—( त्रप्रग्ने ) ( इन्द्रः ) परमैश्वर्यकारको विद्युद्धिः ( च ) वायुः ( दाशुषः ) विद्यासुखस्य दातुः ( दुरोणे ) गृहे ( सुतावतः ) ऐश्वर्ययुक्तस्य ( यज्ञम् ) विद्यत्सत्कारादिमयं व्यव-हारम् ( इह ) त्र्यास्मिन्तसंसारे ( उप ) ( यातम् ) प्राप्नुतम्

( ऋमर्धन्ता ) सर्वान् शोषयन्तौ ( सोमपेयाय ) ऐश्वर्यप्राप्तये ( देवा ) दिव्यगुणयुक्तौ ॥ ४ ॥

अन्वयः हे अप्रे विद्दन्यथाऽमर्धन्ता देवा इन्द्रो वायुश्व सोम-पेयाय सुतावतो दाशुषो दुरोणे यज्ञमिहोपयातं तथैव त्वमुप याहि अध्यापकोपदेशको चोपयातम् ॥ १ ॥

भविष्यः— त्रप्रत्र वाचकलु॰ — यत्र वायुवियुद्दर्त्तमानावविद्या-विनाशकौ विद्याप्रकाशकौ धर्मोपदेष्टारावध्यापकोपदेशकौ स्यातां तत्र सर्वाणि सुखानि वर्धेरन् ॥ ४ ॥

पद्रिश्चं:—हे (अप्रे) अग्नि के नृत्य निवा से प्रकाशित निदान् पुरुष जैसे (अपर्धन्ता) सब को सुखाते हुवे (वेता) श्रेष्ठ गुणों से युक्त पुरुष (इन्द्रः) अन्यन्त ऐश्वर्यकारक निजुली संबन्धी अप्रि (च) और पत्रन तथा (सोमपेपाय) ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये (सुनावत ) ऐश्वर्य से युक्त (दाशुषः) निवास्य सम्बन्धी सुख के दाता (दुरोणों) गृह में (यज्ञम्) निदान् सत्कार आदि स्वरूप व्यवहार को (हह) इस संसार में (उप) (यातम्) प्राप्त हों और वैसे आप भी प्राप्त हों और अभ्वापक तथा उपदेशक भी प्राप्त हों ॥ ४॥

भविश्वि:—इस मन्त्र मे वाचकलु०— जहां वायु और विजुली के तुल्य वर्त्तमान भविद्या के विनादा और विद्या के प्रकादाकर्ता धर्म के उपदेशकर्ता सध्यापक और उपदेशक होतें बहां सम्पूर्ण मुख बढें ॥ ४॥ विद्वाद्वः परमात्मवज्जगदानन्दनीयमित्याह ॥
विद्वानों को परमात्मा के तुल्य जगत् को भानन्दिन करना चाहिये इस विश्वा
त्रामें त्र्यां सिमंध्यसे दुरोणे नित्यः सूनो सहसो
जातवेदः । सधस्थांनि महयंमान जती ॥ ५॥ २५॥
बग्नें । श्रापम् । सम् । इध्यसे । दुरोणे । नित्यः । सूनो
इति । सहसः । जातु ऽवेदः । सध ऽस्थांनि । महयंमानः ।
कती ॥ ५॥ २५॥

पदार्थः—( त्रुग्ने ) विह्नित्व वर्त्तमान ( त्रुपाम् ) प्राणानां मध्ये ( सम् ) ( इध्यसे ) प्रकाश्यसे ( दुरोणे ) निवासस्थाने गृहे ( नित्यः ) स्वस्वरूपेणाऽविनाशी ( सूनो ) त्रुपत्यिमव वर्त-मान त्रुविद्याहिंसक वा ( सहसः ) बलवतः ( जातवेदः ) जात-प्रज्ञान ( सधस्थानि ) समानस्थानानि ( महयमानः ) पूज्यमानः ( ऊती ) ऊत्या रज्ञणाद्यया कियया ॥ ५ ॥

त्र्यन्वयः हे सहसस्स्नो जातवेदोऽग्ने नित्यो महयमानो यस्त्व-मूती त्र्यपां मध्ये सूर्घ्यं इव दुरोणे सिमध्यसे तेन भवता सर्वेषां मनुष्याणा सधस्थान्यात्मानश्च विद्याधर्मविनयैः प्रकाशनीयाः ॥ ५॥

भावार्थ: — त्रत्रत्र वाचकलु - — यथा नित्यशुद्धवुद्धमुक्तस्वभावः सिचदानन्दादिलच्चणः परमात्मा सर्वे जगदुत्पाद्य संरक्ष्यानन्दयिति तथैवात्तीर्वेद्दद्भिस्तर्वमिदं जगदानन्दियतव्यमिति ॥ ५ ॥ त्रत्रत्राधिविद्दद्भुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गतिर्वेद्या ॥ इति पञ्चविद्यातितमं सूक्तं स एव वर्गश्च समाप्तः ॥

पदार्थः — हे (सहसं: ) बजवान् के (सूनो ) पुत्र के तुल्प वर्त्तमान वा मितवा के नाशकारक (जानवेद: ) सम्पूर्ण उत्पक्त पदार्थों के जाता (अग्ने) अग्ने के सहश नेजस्वी. (नित्प: ) अपने स्वरूप से नाशरिहन (महपमान:) पूर्वाने अर्थान् आदर करने योग्य जो आप (जती) रच्चण आदि किया से (अपाम्) प्राणों के मध्य में सूर्य के सहश (दुरोणों) रहने के स्थान गृह में (सम्) (इध्यसे) प्रकाशित होते उन आप को चाहिये कि सम्पूर्ण पनुष्यों के (सधस्थानि) तुल्प स्थानों और आत्माओं को विद्या धर्म विनय से प्रकाशित करें ॥ ५॥

भ्वार्थः — इस मन्त्र में वाचकलु० — जैसे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव-युक्त और मिचिन् सानन्द सादि लक्षण विशिष्ट परमात्मा सम्पूर्ण नगन् को उत्थब और रिच्चित कर सानन्दित करना है वैसे ही सत्यवक्ता विद्वान् पुरुषों को चाहिये कि सम्पूर्ण इस मंमार को सानन्द युक्त करे ॥ ५॥

इस सूक्त में अपिन और विदानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये॥

यह पद्मीशवां सुक्त और पद्मीशाबा वर्ग समाप्त हुआ ॥

श्रथ नवर्चस्य षड्विंशतितमस्य सूक्तस्य १ । ६ । ८ । १ विश्वामित्रः । ७ । ८ श्रिप्रिरात्मा वा । १ विश्वामित्रो- ६ मरुतः । ७ । ८ श्रिप्रिरात्मा वा । १ विश्वामित्रो- पाध्यायो देवता । १ । २ । ३ । १ । ५ । ६ जगती छन्दः । निषादः स्वरः । ७ । ८ । १ विश्वप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ श्रथाग्न्यादिना विद्दद्धिः किं साध्यमित्याह ॥ अब नव श्वचा वाले छन्वीशवे मूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में भिन्न भादि से विद्वान् क्या सिद्ध करे रस वि०॥ वेश्वान् स्मानित निचाय्यां ह्विष्मंन्तो त्रानु- पस्यं स्व्विंद्म् । सुदानुन्द्वं रंथिरं वंसूयवो गीर्भी रण्वं कुंशिकासौ हवामहे ॥ १ ॥ वेश्वान्रम्। मनंसा। भाग्नम् । निऽचाय्यं । ह्विष्मंन्तः । वेश्वान्रम्। मनंसा। भाग्नम् । निऽचाय्यं । ह्विष्मंन्तः ।

वैश्वान्तरम्। मनंता। चािनम् । निऽचाय्यं । हविष्मन्तः।

चनुऽसत्यम् । स्वःऽविदंम् । सुऽदानुम् । देवम् । राधिरम् ।

वसुऽयवंः । गीःऽभिः । रण्वम् । कुश्विकार्तः । हवामहे ॥१॥

पदार्थः—(वैश्वानरम् ) विश्वेषां न्राणां प्रकाशकम् (मनसा)
विज्ञानेन ( त्र्प्रानिम् ) पावकम् (निचाय्य) निश्चयं कारायित्वा ।
त्रात्र संहितायामिति दीर्घः (हविष्मन्तः) बहूनि हवीषि दातव्यानि

विद्यन्ते येषान्ते ( त्र्प्रनुषत्यम् ) सत्यस्यानुकृत्नम् ( स्वर्विदम् ) स्वः सुखं विन्दाति येन तम् ( सुदानुम् ) शोभनानान्दातारम्

( देवम् ) प्रकाशकम् ( रिथरम् ) स्था रमणीयानि यानौनि

भवन्ति यस्मिरतम् (वसुयवः) ये वसूनि युवन्ति मिश्रयन्ति ते ।

त्र्यत्रान्येषामपीत्युकारदीर्घः (गीर्भिः) वाग्भिः (रएवम् ) शब्दा-यमानम् ( कुशिकासः ) उपदेशकाः ( हवामहे ) गृह्णीयाम ॥१॥

श्रन्वयः - हे मनुष्या यथा कुशिकासो हविष्मन्तो वसुयवो वयं मनसा निचाच्य स्वविदं रएवं रिथरमनुषस्यं मुदानुं देवं वैश्वा-नरमर्गिन हवामहे तथा यूयमप्येनं गीर्भिः स्वीकुरुत ॥ १ ॥

भावार्थः — स्त्रत्र वाचकलु॰ —यथा मनुष्या स्त्रग्नेर्गुणकर्मस्व-भावानिश्वित्य कार्याणि सामुवन्ति तथैव प्रधिव्यादीनां गुणकर्म-स्वभावनिश्वयोपकाराभ्यां कार्य्याणि सामुवन्तु ॥ १ ॥

पद्रिश्चि:—हे मनुष्यो तसे (कृशिकास ) उपदेशक जन (कृशिष्मन्तः) देने योग्य वस्तुको से युक्त (वसुयवः) धन किश्चा करने मे तत्यर हम लोग (मनसा) विज्ञान से (निचाय्य) निश्चय करा कर (स्वर्षिदम्) धन की प्राप्ति कराने वाले (रण्यम्) शब्द करने हुए (रिधरम्) सुन्दर वाहनों से युक्त (क्षनुषत्यम्) सत्य के अनुकृष्त (सुदानुम्) उक्तम पदार्थों के देने वाले (देवम्) प्रकाशकारक (विश्वानरम्) सम्पूर्ण मनुष्यों के प्रकाश कर्ना (मिम्म्) अभिन को (हवामहे) प्रकृष्ण करने हैं वैसे आप जोग भी इस अग्नि का (गीर्भिः) वाणियों से स्वीकार करें ॥ १॥

भाविथि:--रस मन्त्र में वाचकलु०--जैसे यनुष्य अग्नि के गुणकर्मल-भावों का निश्चय करके काय्यों को सिद्ध करते हैं वैसे ही पृथिवी आदि पदार्थों के गुणकर्मलभावों के निश्चय और उपकार से काय्यों को सिद्ध करो॥१॥ पुनस्तमेव विषयमाह ॥

1ुनिश्तमय |विषयम|ह्∥ फिर उसी दि⊝॥

तं शुश्रम्गिनमवसे हवामहे वैश्वान्तरं मांत्रि-श्वांनमुक्थ्यंम् । ब्रह्स्पितिं मनुंषो देवतांतये विश्वं श्रोतांर्मितिथिं रघुष्यदंम् ॥ २ ॥ तम् । शुभ्रम् । मृग्निम् । भवंते । हवामुहे । वैश्वानु-रम् । मृत्तिरश्चानम् । उक्थ्यंम् । बृहस्पतिम् । मनुषः । देवऽतांत्रये । विश्रम् । श्रोतांरम् । भितिथिम्। र्युऽस्यवंम् ॥२॥ पटार्थः - ( वस् ) ( रामम् ) शास्त्राम् ( व्यक्तियः ) विद्या

पदार्थः-(तम्) ( शुश्रम् ) भारवरम् ( श्राग्निम् ) विद्यु-दादिस्वहृषं विद्वम् ( श्रवसे ) रत्नणाद्याय ( हवामहे ) स्वीकु-मंहे ( वैश्वानरम् ) विश्वेषु नायकेषु विराजमानम् ( मातरिश्वा-नम्) यो मातरि वायौ श्वासिति तम् (उक्थ्यम्) प्रशंसितुं योग्यम् ( बृहस्पतिम् ) बृहतां पृथिव्यादीनां पालकम् ( मनुषः ) मन-नधर्माणः ( देवतातये ) दिव्यगुणप्राप्तये ( विप्रम् ) मेधाविनम् ( श्रोतारम्) ( श्रातिथिम् ) पूजनीयमिनत्यास्थिति विद्वांसम् (रघु-ष्यदम् ) यो रघु लघु स्यन्दित तम् ॥ २ ॥

अन्वयः हे मनुष्या मनुषो देवतातये रघुष्यदं विद्रं श्रोतारम-तिथिमिव यमवसे मातरिश्वानमुक्थ्यं वृहस्पतिं वैश्वानरं शुश्रमप्रिं हवामहे तं यूयमपि विजानीत ॥ २ ॥

भावार्थः — त्र्रव वाचकलु - –यथा पूर्णविद्योऽतिथिः श्रोतृन ज्ञान-सम्पनान्करोति तथैव विद्वः शिल्पिभ्यः पुष्कलधनानि निष्पादयति॥२॥

पद्रिंशः—हे मनुष्यो (मनुषः) मनन कर्ना (देवतानये) उत्तम गुणों की प्राप्ति के लिये (रघुष्यदम्) शिव्रगामी (विष्रम्) बुद्धिमान् (श्रोतारम्) वेदशास्त्र भादि मुनने वाले को (भित्रियम्) भितिथि के तुल्य जिस को (भिवसे) रच्चण भादि के लिये (मानरिश्वानम्) वाषु में श्वासकारी (उद्यथ्यम्) प्रशंसा करने योग्य (बृहस्पतिम्) पृथिवी भादि पदार्थों के भारक (वैश्वानरम्) राजा भादि में विराजमान (शुश्रम्) प्रकाशमान (भिष्मम्) विज्ञली भादि स्वरूप भीम का (हवामहे) स्वीकार करने हैं (तम्) उस को भाष लोग भी जानो ॥२॥

भावार्थः - इस यन्त्र मे वाचकलु ० - जैसे पूर्ण विद्वान् स्रतिथि जन श्रोता जनों को ज्ञान युक्त करता है उसी प्रकार स्राप्ति शिल्पी जनों के लिये स्रत्यन्त धर्नों को उत्पन्न करता है ॥ २॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥
फिर उसी वि०॥

श्रश्वो न क्रन्द्ञनिभिः सिमध्यते वैश्वानुरः कुशिकेभिर्युगेयुगे।स नौ श्रिशः सुवीर्ध्यं सश्ब्यं-दर्धातु रत्नेमुमृतेषु जार्यविः॥ ३॥

भर्थः । न।कन्दंन् । जिनेऽभिः ।सम् । इध्यते । वैश्वा-नुरः । कुशिकेभिः । युगेऽयुगे। सः । नुः । पुग्निः । सुऽवी-रुर्यम् । सुऽभद्रव्यम्। दर्धातु । रत्नम्। गुमृतेषु । जार्यविः ॥३॥

पदार्थः - ( श्रश्रवः ) तुरङ्गः ( न ) इव ( कन्दन् ) शब्दाय-मानः ( जिनिभिः ) जनियत्रीभिर्वडवाभिः ( सम् ) ( इध्यते ) प्रदीप्यते ( वैश्वानरः ) विश्वेषां नराणां प्रकाशकः (कुशिकेभिः) शब्दायमानैः ( युगेयुगे ) वर्षवर्षे ( सः ) ( नः ) श्रस्मभ्यम् ( श्रिप्रिः ) पावकः ( सुवीर्यम् ) शोभनं वीर्ध्यं वलं यस्मात् तत् ( स्वश्व्यम् ) शोभनेस्वश्वेषु साधुम् ( दधातु ) ( रत्नम् ) धनम् ( श्रम्रतेषु ) हिरएयादिषु धनेषु । श्रम्रत इति हिरएयनामः निषं । १ । २ ( जागृविः ) जागह्रकः ॥ ३ ॥

अन्वयः हे मनुष्यो यो वैश्वानरो जाग्रविरिप्नर्जनिभिः सह कन्दनश्वो न कुशिकेभिर्युगेयुगे समिध्यते स नः सुवीर्यं स्वश्ब्य । ममृतेषु रत्नं दथातु तं यूयमिष संप्रयुङ्ग्ध्वम् ॥ ३ ॥ भविष्यः—ऋत्रोपमावाचकलु - यदि मनुष्यैरप्रिर्धानचालना-दिकार्येषु संप्रयुज्यते तह्ययं किं किं धनादिवस्तु नोनयत् ॥३॥

पद्धिः—हे मनुत्यो जो (वैश्वानरः) सम्पूर्ण मनुष्यों का प्रकाशकर्त्ता (जागृविः) जागरणशील (अप्रि) अप्रि (जिनिभिः) उत्यन्न करने वाली घोड़ियों के साथ (ऋन्दन्) शब्द करने हुए (अश्वः) घोड़े के (न) तुरुष (कुशिकोभिः) शब्द करने वालों में (पुगेयुगे) प्रत्येक वर्ष में (सम्) (इध्यते) प्रदीप्त होना है (स') वह (नः) हम लोगों के लिये (सुवीध्यम्) उत्तम बल करने वाले (श्वश्वयम्) उत्तम घोड़ों से युक्त (असुनेषु) सुवर्ण आदि धनों में (रह्मण्) धन को (दधानु) धारण करना है उस का आप लोग भी संप्रयोग करो॥ ३॥

भ[व[र्थ: - उस भन्त्र मे उपमा अं।र वाचकलु० - जो मनुष्य लोग अग्नि को बाहन के चालन आदि कार्यों में संप्रयुक्त करने हैं तो यह अग्नि किस २ धन आदि वस्तु की वृद्धि न करें अर्थान् सब वस्तुओं की वृद्धि कर सकता है॥३॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

त्र यंन्तु वाजास्तविपीभिरुग्नयः शुभे संमि-इलाः एपंतीरयुक्षत । बृहदुक्षी मुरुती विश्ववेदसुः त्र वेपयन्ति पर्वताँ ऋदांभ्याः ॥ ४ ॥

प्र। युन्तु । वार्जाः । तर्विपीभिः । भुग्नयः । शुभे ।
सम्प्रिमेश्वाः । प्रपंतीः । भुगुक्षत् । वृह्त्उक्षः । मुरुतः ।
विश्वऽवेदसः । प्र । वेपयन्ति । पर्वतान् । भदाभ्याः ॥ ४ ॥
पदार्थः—(प्र ) (यन्तु ) गच्छन्तु (वाजाः ) वेगवन्तः (तविषीभिः ) वलादिभिः सह (त्रप्रप्रयः ) पावकाः (शुभे )

उदके। ग्रुभित्युदकना॰ निषं॰ १। १२ (संभिश्लाः) संिम-श्राः संयुक्ताः (प्रपतीः) सेचनिनिमत्ता गतीः (त्र्रयुत्तत) संयु-ङ्ग्ध्वम् (बृहदुत्तः) बृहदुत्तः सेचनं येभ्यस्ते (मरुतः) वायवः (विश्ववेदसः) यैर्विश्वं विन्दति ते (प्र) (वेपयन्ति) कंप-यन्ति (पर्वतान्) शैलानिवोच्छितान् मेघान् (त्र्रदाभ्याः) हिंसितुमनहीः॥ ४॥

श्रन्वयः —हे वीरा यूयं तिविषीभिः सह यथा वाजा श्रग्नयः विश्ववेदसो वृहदुन्नो मरुतश्र शुभे संमिश्लाः प्रषतीः प्रयन्तृ श्रदाभ्याः पर्वतान्प्रवेपयन्ति तथा गूयमपि सखायरसन्तोऽरीन् कंपयत वल-सैन्यादिकमयन्तत ॥ ४ ॥

भावार्थः - त्रत्रत्र वाचकत्तुः - यथा जले मिलिताः एथिव्यप्ति-वायवो वर्त्तन्ते तथैव ये सेनाया सखायो भूत्वा वर्त्तन्ते तेषां ध्रुवो विजयो भवति ॥४॥

पदार्थ:—हे बीरो साप लोग (निविधीमि.) पराक्रम सादिकों के साथ तैसे (वाताः) वेग वाले (सग्नप.) सिंग (विश्ववेदसः) संपूर्ण धनो से पुक्त (बृहदुक्षः) सिनायसेचनकारक (मनतः) वापु (शुमे) जल में (संपिञ्लाः) सच्छे प्रकार मिली हुई वा सुन्दर प्रयुक्त (पृपती ) सेचन मे कारण (प्र) (पन्तु) प्राप्त हाँव और (सदाभ्याः) नहीं मारने योग्य हो कर (पर्वतान्)पर्वतो के सटश उच्चे मेघों को (प्र) (वेपपन्ति) कंपाते हे वैसे साप लोग भी परस्पर मित्र हो कर शत्रुओं को कंपाओं सौर बल युक्त सेना का सक्चय करों ॥ ४॥

भावार्थः—रस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे जल मे मिले हुए पृथिवी स्रित्र बायु वर्त्तमान हैं वैसे ही जो लोग सेना में मित्र हो कर वर्त्तमान उन का निश्चय विजय होना है ॥ ४ ॥

पुनर्वाघ्वादिना किं साध्यमित्याह ॥ फिर वायु बादि से क्या सिद्ध करना चाहिये इस वि०॥ अभिश्रियों मरुतौ विश्वरुष्ट्य आ वेषमुप्रमवं ईमहे वयम् । ते स्वानिनौं रुद्रियां वर्षनिर्णिजः सिंहा न हेषऋतवः सुदानवः ॥ ५ ॥ २६ ॥ अग्निऽश्रियंः । मुरुतंः । विश्वऽरुष्टयः । आ । त्वेपम् । उम्म । अर्वः । ईम्हे । व्यम् । ते । स्वानिनः । सृद्वियाः। वर्ष इनिनिजः। सिंहाः। न । हेप इक्रतवः। सुरदानंवः ॥५॥२६॥ पदार्थः-( ऋप्रिक्षियः ) ऋप्रिना श्रीः शोभा धनं येषां ते ( मरुतः ) वायवः (विश्वक्रप्रयः ) विश्वा कृष्टिर्येभ्यस्ते ( त्र्रा ) ( त्वेपम् ) प्रकाशम् ( उग्रम् ) कठिनम् ( त्र्प्रवः ) रत्तणादिकम् ( ईमहे ) याचामहे ( वयम् ) ( ते ) (स्वानिनः) वहवः स्वानाः शब्दा विद्यन्ते येभ्यस्ते ( रुद्रियाः ) रुद्रेऽग्रौ भवाः (वर्षनिणिजः) वर्षस्य दृष्टेः शोधकाः पोपका वा ( सिंहाः ) व्याघाः ( न ) इव (हेबकतवः) हेपाः शब्दाः कतवः प्रज्ञाः क्रिया वा गेपान्ते ( सदानवः ) सुषुदानं येभ्यस्ते ॥ ५ ॥ श्रन्वय: —हे मन्ष्या यथा वयं ये विश्वक्रष्टयोऽप्रिश्रियः स्वानिनो

श्रन्वयः — हं मनुष्या यथा वयं ये विश्वक्रष्टयोऽग्निश्चियः स्वानिनो मरुत रुद्रिया वर्षनिणिजो सिंहा न शब्दायन्ते यान् हेपक्रतवः सुदा-नवोवयमेमहे तेसमन्ताद्याचनीयास्तेभ्योवयमुग्रं त्वेपमुग्रमवईमहे॥५॥

भावाथः-त्रप्रतोपमालं ॰ - मनुष्यैर्विद्दत्सङ्गेन धीमद्भिर्भूत्वा वा-घ्वादिपदार्थविद्या याचनीया सिंह इव पराक्रमश्च धरणीयः॥५॥ पटार्थ:-हे मनुष्यो जैसे (वयम्) हम लोग जो (विश्वरुष्यः) सम्पूर्ण

सृष्टि के उत्पन्न कर्ता ( अग्निश्चियः ) अग्नि से धनयुक्त ( स्वानिनः ) अति-श्चाय शब्दों से विशिष्ट ( फिद्रियाः ) अग्नि में उत्पन्न होने वाले ( वर्षानिर्णितः ) वृष्टि के प्रवित्र करने वा पुष्ट करने वाले ( मक्त ) वायुदल ( सिंहाः ) श्याद्यों के ( न ) सदश शब्द करने जिन को (हेषक्रतनं ) शब्दक्रप बुद्धि वा क्रिया वाले (सुदानवः) उत्तम दानकारक हम लोग (आ, ईमहे) अच्छे प्रकार याचना करने हैं (ने) वे सब प्रकार मांगने योग्य हैं उन से हम लोग ( उप्रम् ) काउन (त्वेषम) प्रकाश और काउन (अवः) रच्या आदि की याचना करने हैं ॥५॥

भ[वार्थ: -- इस मन्त्र में उपमालं - -- मनुष्यों को चाहिये कि विद्वान् लोगों के सड़ग से बुढिमान् होकर वायु आदि की सम्बन्धिनी पदार्थविद्या की प्रार्थना करें और सिंह के समान पराक्रम को धारण करे ॥ ५॥

पुनस्तमेव विपयमाह॥

फिर उसी वि०॥

त्रातंत्रातं गुणगंणं सुशस्तिभिर्प्नेर्भामं मुरुता-मोजं ईमहे। एपंदश्वासो अनव्भ्रराधसो गन्तारो युज्ञं विद्येषु धीराः॥ ६॥

त्रातंम् ऽत्रातम् । गुणम् ऽर्गणम् । सुशक्तिऽभिः । अयेः । भामम् । मुरुताम् । ओजंः । ईमहे । ष्टपंत्ऽअश्वासः । धन-वश्वऽराधसः । गन्तारः । यज्ञम् । विदर्थेषु । धीराः ॥ ६ ॥

पदार्थः—( ब्रातंब्रातम् ) वर्त्तमानं वर्त्तमानम् ( गणंगणम् ) समूहं समूहम् ( सुद्रास्तिभिः ) शोभनाभिः स्तुतिभिः ( त्र्रप्रेः ) पावकात् ( भामम् ) तेजः ( मरुताम् ) वायूनां सकाशात् ( त्र्रोजः ) वलम् ( ईमहे ) ( पृषदश्वासः ) पृषतः सेचका श्रिश्वा वेगादयो गुणा येषु ते (श्रिनवश्रराधसः) श्रिनवश्रमविनादा राधो येषां ते (गन्तारः ) (यज्ञम् ) सङ्गतिकरणम् (विदयेषु ) विज्ञानादिषु (धीराः ) ध्यानवन्तः ॥ ६ ॥

श्रन्वयः हे मनुष्या पृषदश्वासोऽनवभराधसो गन्तारो वायव इव सुशस्तिभिः सह वर्त्तमाना धीरा विद्यांसो विदयेषु यज्ञमग्नेभीमं मरुतां सकाशादोजोऽन्येषां पदार्थानां वातंवातं गणंगणं याचन्ते तथैव वयमेतत्सर्वमीमहे ॥ ६ ॥

भावार्थः- ऋत्र वाचकलु - - ये मनुष्या ऋग्निवाय्वादिपदार्थे स्यः कार्य्समृहं सामुवान्ति ते विहांसः सान्ति ॥ ६ ॥

पद्रिध्ः —हे मनुष्यो (पृपद्श्वास ) सेचनकर्ता मौर वेग मादि गुण पुक्त ( सनवभराधस ) मिवनाशी धनो के दाता ( गन्तार ) प्राप्त होने वाले पवनों के तुन्य (सुशन्तिभः ) सुन्दरस्तृतियों के साथ वर्त्तमान (धीरा ) ध्यान वाले विद्वान् पुरुष (विद्येषु ) विज्ञान भादिकों में ( पज्ञम् ) मेल करने और ( सन्तेः ) अग्नि से उत्पन्न ( भामम् ) तेज्ञ को ( महनाम् ) पवनों के समीप से (मोज ) बल और सन्य पदार्थों के ( वातंत्रातम् ) वर्त्तमान वर्त्तमान ( गणांगणम् ) समृह समृह की याचना करते हैं वैसे ही हम लोग इस सब की ( ईमहे ) याचना करते हैं। इस स्व

भावार्थं -इस मन्त्र में वाचकलु०-जो मनुष्य अग्नि वायु आदि पदा थों से काप्यों के समृह को साधते हैं वे विद्वान् कहाते हैं ॥ ६॥

> पुनर्विद्यद्दन्मनुष्यैर्वित्तितव्यमित्युपदिश्यते ॥ फिर मनुष्यों को विद्युत् के नुस्य वर्त्तना चाहिये इस वि०॥

श्रुग्निरंस्मि जन्मना जातवेदा घृतं मे चर्चुर्-मृतं म श्रासन् । श्रुकेस्त्रिधातूरजंसो विमानोऽ-

जंस्रो घुर्मो हुविरंश्मि नामं ॥ ७॥

श्रुग्निः। श्रुह्मि । जन्मना । जातऽवेदाः । घृतम् । मे ।

चर्त्तुः । श्रमृतंम् । मे । श्रासन् । श्रकः । त्रिऽधार्तुः । रजे-सः । विऽमानंः।श्रजंस्रः । धर्मः । द्वविः ।श्रहिम् । नामं ॥७॥

पदार्थः—( त्र्राग्नः ) पावक इव (त्र्रास्म) ( जन्मना ) (जात-वेदाः ) जातिवत्तः ( घृतम् ) प्रदीप्तम् ( मे ) मम ( चजुः ) चष्टे नेनेक्ति नेत्रेन्द्रियम् ( त्र्रामृतम् ) त्र्रामृतात्मकरसम् ( मे ) मम ( त्र्रासन् ) त्र्रास्ये ( त्र्राक्तः ) वज्तो विद्युद्दा । त्र्राक्तं इति वज्त-ना । निषं । २ । २ । (त्रिधातुः ) त्रयो धातवो यस्मिन्सः ( रज्ञसः ) लोकसमूहस्य ( विमानः ) विविधं मानं यस्य सः ( त्र्राज्ञसः ) निरन्तरं गन्ता (धर्मः) प्रदीमो दिवसकरः ( हविः ) ( त्र्रास्मि ) ( नाम ) प्रसिद्धौ ॥ ७ ॥

स्मन्वयः - हे मनुष्या यथाग्निरिव जन्मना जातवेदा स्महम-रिम मे चतुर्घृतं प्रदीतं म स्मासनमृतं भवेत्। यथा रजसो विमानो त्रिधातुरकोऽजस्रो घमी हविरस्ति तथा नामाहमस्मि ॥ ७ ॥

भावार्थः-श्रत्र वाचकलु - मनुष्येर्वियुहत्कार्य्यसिद्धिधारणं रोगविनाझकाऽऽहारकरणं शत्रुनिवारण च कर्त्तव्यं येन वियुत्फल-मापतेत्॥ ७॥

पदार्थः —हे मनुष्यो जैसे ( अग्नि. ) अग्नि के सद्दश ( जन्मना ) जन्म से ( जानवेदाः ) ज्ञान पुक्त में ( अग्मि ) वर्त्तमान हूं ( मे ) मेरा ( चक्षुः ) नेत्र इन्द्रिप ( घृतम् ) प्रकाशमान (मे ) मेरे ( अग्नसन् ) मुख में ( अग्नतम् ) अग्निक समूह का ( विमानः ) अनेक प्रकार के मान सहित ( तिधानुः ) तीन धानुओं से पुक्त ( अर्कः ) वज्र वा

विजुली ( मजस्नः ) निरन्तर चलने वाला ( धर्मः ) प्रदीप्त सूर्य्य ( हिवेः ) हवन सामग्री है वैसे ही ( नाम ) प्रसिद्ध में ( मस्मि ) हूं॥ ७॥

भ[व[र्थ:—इस मन्त्र में वाचकलु॰—मनुष्यों को चाहिये कि विजुली के सहय कार्य्य सिद्धि का धारण रोग का नाशकारक भोजन करना और शत्रुओं का निवारण करें तो विजुली का फल प्राप्त होते॥ ७॥

स्त्रथ के शुद्धा जना इत्याह ॥ भव शुद्ध मनुष्य कीन है इस वि०॥

त्रिभिः प्वित्रेरपुपोद्धय १ के हृदा मृतिं ज्योति-रनुं प्रजानन् । वर्षिष्ठं रत्नंमकृत स्वधाभिरादिद् द्यावांष्टिथ्वी पर्यंपर्यत् ॥ ८॥

त्रिऽभिः। प्वित्रैः। अपुंपोत् । हि। अकेम् । हृदा।
मृतिम्। ज्योतिः। अनुं। प्रऽजानन् । विपिष्ठम्। रत्नम्।
अकुत् । स्वधाभिः। आत्। इत्। द्यावाष्टिश्वी इति । परि ।
अपद्यत्॥ ८॥

पदार्थः—(त्रिभिः) शरीरवाड्यनोभिः (पिवत्रैः) (ऋपु-पोत्) पिवतं कुर्ध्यात् (हि) (ऋकंम्) सुसंस्कृतमनम्। ऋकं इत्यन्ननाः निषंः। २। ७ (हृदा) हृदयेन (मितम्) प्रज्ञाम् (ज्योतिः) प्रकाशम् (ऋनु) (प्रजानन्) प्रकर्षेण बुद्ध्यमानः (विषष्ठम्) ऋतिशयेन रुद्धम् (रत्नम्) रमणीयं धनम् (ऋकत्) कुर्धात् (स्वधाभिः) ऋनादिभिः (ऋात्) (इत्) एव (यावाष्टिथवी) प्रकाशान्तरिन्ने (पिर्) सर्वतः (ऋपश्यत्) पश्येत्॥ ८॥ श्रन्वयः हे मनुष्या यि श्रिभः पवित्रेर्हृदा श्रकंमपुपोद्धि ज्योति-भीतिमनु प्रजानन्स्वधाभिविधिष्ठं रत्नमकत स श्रादिद् खावाष्टिथिवी पर्घ्यपश्यत् तमेव यूयं सेवध्वम् ॥ ८ ॥

भावार्थः—त एव जुद्धा मनुष्या ये पवित्रां प्रज्ञां प्राप्यान्यान् मनुष्यान् विद्याविनयाभ्यां सन्तोष्य श्रियाद्युनतिं संसाधुयुः॥ ८॥

पद्रार्थः — हे मनुष्यो जो (त्रिभिः) शरीर वाणी और मन से (पित्रिकेः) पित्र करने मे कारण नेजो और (हृदा) हृदय से ( अर्कम् ) उत्तम प्रकार संस्कार किये अन्न को ( अपुषीन् ) पित्र करे ( हि ) जिस से ( ज्योतिः ) प्रकाश नथा ( मिन्म् ) बुद्धि को ( अनु ) ( प्रजानन् ) अनुकूल जानना हुआ ( स्वधाभिः ) अन्न आदिको से ( विधिष्ठम् ) अतिशय वृद्धियुक्त ( रक्षम् ) सुन्दर धन को ( अकृत ) करे वह ( आत् ) ( इत् ) अनन्तर ही ( द्यावा-पृथिवी ) प्रकाश और अन्तरिक्ष को (पिर) सब प्रकार (अपश्यन् ) देखे ॥ ८॥

भ[व[र्थः — वे ही गुद्ध मनुष्य हैं जो कि उत्तम बुद्धि को प्राप्त होकर अन्य मनुष्यों को विद्या और विनयों से सन्तुष्ट करके लक्ष्मी आदि की उन्नति सिद्ध करें ॥ ८ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥
फिर उसी वि०॥

श्वतधारमुत्समक्षीयमाणं विपश्चितं पितरं वक्कां-नाम्।मेळिं मदंन्तं पित्रोरुपस्थे तं रौदसी पिपृतं सत्यवाचम् ॥ ९ ॥ २/९ ॥

श्वतऽधारम् । उत्संम् । अक्षीयमाणम् । विपःऽचितंम् । पितरंम् । वक्त्वांनाम् । मेळिम् । मदंन्तम् । पिताः । उप-ऽस्थे । तम् । रोद्सी इति । पिप्टतम् । सुखुऽवार्चम् ॥ ९ ॥ २७ ॥ पदार्थः—( ज्ञातयारम् ) ज्ञातया धाग सुद्गित्तिता वाग् यस्य तम् ( उत्सम् ) कूपिनव ( त्र्र्रातियमाणम् ) विद्याविज्ञानागाधम-त्रीणविद्यम् ( विपश्चितम् ) विद्यांतम् (पितरम् ) पितृवद्वर्त्तमानम् ( वक्त्वानाम् ) वक्तुं समुचितानां वाक्यानाम् (मिळिम्) सुद्गित्तितां वाचम् (मदन्तम्) स्तुवन्तम् ( पित्नोः ) जनकजनन्योः (उपस्थे) समीपे ( तम् ) (रोदसी ) भूमिसूर्यों ( पिष्टतम् ) पालयतः । त्रात्र पुरुषव्यत्ययः ( सत्यवाचम् ) सत्या वाग् यस्य तम् ॥ ९ ॥

श्रन्वयः हे मनुष्या उत्सिमवात्तीयमाणं शतधारं पितरं वक्तानां वक्तारं मेळिं मदन्तं सत्यवाचं विपिश्चतं यं पित्रोरुपस्थे रोदसी पिष्टतं पालयतस्तं सेवध्वम् ॥ ९ ॥

भविश्वः—त्रत्रत्र वाचकल् --योऽपरिमित्रविद्यो गम्भीरप्रज्ञः प्रथिवीवत् चमावानादित्यवच्छुद्धान्तः करणो विद्दानृषु पितृवद्दर्जेत तमेव सर्वे स्वात्मवरसेवन्ताम् ॥ ९ ॥

त्रव विद्दिशिवायुगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूकार्थेन सह सङ्ग-

इति षड्विंशतितमं सूक्तं सप्तविंशो वर्गश्च समाप्तः॥

पद्रिश्चं: -हे मनुष्यो ( उत्सन् ) कृष के सद्दश ( अचीयमाणम् ) विद्या के विज्ञान से थाहरदित पूर्ण विद्यायुक्त ( शतधारम् ) सैकड़ों प्रकार की उत्तम शिक्षा सहित वाणी वाले ( पितरम् ) पिता के तृज्य वर्त्तमान ( वक्ता-नाम् ) कहने को इकट्टे किये गयं वाक्यों के वक्ता ( मेळिम् ) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी और ( मदन्तम् ) स्तृतिकारक ( सत्यवाचम् ) सत्य वाणी युक्त जिस ( विपश्चितम् ) विद्वान पुरुष को (पित्रो') पिता माता के (उपस्थे) समीप में ( रोदसी ) भूमि सृष्ये ( पितृतम् ) पालते हैं उस ही की सब जोग अपने आत्मा के तृज्य सेवा करो ॥ ९ ॥ भातार्थः — इस मन्त्र में वाचकलु० — जो पूर्ण विद्वान् स्नित्तक्ष्म बुद्धि युक्त पृथिवी के सहश च्याशील सूर्य के सहश सन्तः करण से शुद्ध विद्वान् मनुष्यों में पिता के सहश वर्त्ताव रक्ष्वे उसी की सब स्नोग सपने सात्मा के तुल्य सेवा करें ॥ ९ ॥

स्स सूक्त में विद्वान् अपि और वायु के गुणों का वर्णन होने से स्स सूक्त में कहे अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ यह उद्वीसवां सुक्त और सत्तार्दशवां वर्ण समाप्त हुआ।॥

त्र्राथ पञ्चददार्चस्य सप्तविंदातितमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः। १ ऋतवोऽग्निर्वा। २ । १५ ऋग्निर्देवता। १। ७। ८ । ९ | १० | १९ । १९ । निचृ-द्रायती। २ । ३ | ६ | ११ । १२ गायती। ४ | ५ | १३ विराट्

> गायत्री छन्दः । पड्जः स्वरः॥

श्रथ विद्वद्भिः किं कार्यमित्याह ॥

भव पन्द्रह ऋचा वाले सत्ताईशर्व मृक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र से विद्वानों को क्या करना चाहिये इस वि०॥

प्र वो वाजां ऋभिद्यं वो हिवष्मंन्तो घृताच्यां।

देवाञ्जिगाति सुम्नयुः॥ १ ॥

प्र। <u>वः</u>। वाजाः । <u>श्र</u>भिऽद्यंवः । हृविष्मन्तः । घृताच्यां । देवान् । जि<u>गाति</u> । सुम्नयुः ॥ ९ ॥ पदार्थः—(प्र) (वः) युष्माकम् (वाजाः) विज्ञानादयः पदार्थाः (त्र्राभिधवः) त्र्राभितः प्रकाशमानाः (हविष्मन्तः) बहूनि हवींषि देयानि वस्तूनि विद्यन्ते येषु ते (घृताच्या) या घृतमुदकमञ्ज्ञाति प्राप्नोति तया राज्या (देवान्) (जिगाति) स्तौति (सुन्नयुः) य त्र्रात्मनः सुन्नं सुखिमच्छुः॥ १॥

अन्वयः हे मनुष्यो ये वोऽभियवो हविष्मन्तो वाजा घृता-च्या सह वर्त्तन्ते तैर्युक्तो यः सुम्नयुर्देवान् प्रजिगाति तांस्तं च यूर्यं प्राप्तुत ॥ १ ॥

भविष्यः—यथा दिवसे पदार्थाः ग्रुष्का भवन्ति तथैव रात्रावा-द्री जायन्ते तथैव ये स्वकीयाः पदार्थास्तेऽन्येषां येऽन्येषां ते स्व-कीयाः सन्तीति सुखेच्छया विद्वत्सङ्गः कर्त्तव्यः ॥ १ ॥

पद्रियः—हे मनुष्यो जो (वः) आप लोगों के (अभिद्यवः) चारों भोर से प्रकाशमान (हविष्यन्तः) बहुतसी देने योग्य वस्तुओं से पुक्त (वाजाः) विज्ञान भादि पदार्थ (घृताच्या) जल को प्राप्त होने वाली रात्रि के सहित वर्त्तमान हैं उन से युक्त जो (सुम्नपुः) अपने सुख का अभिलाषी (देवान्) विद्वानों की (प्र,जिगाति) उक्तम प्रकार स्तुति करता है उन विद्वानों और स्तुतिकारक उस पुक्ष को भाष लोग प्राप्त होओ ॥ १॥

भ[व[थैं:-जैसे दिन में पदार्थ सूखते और रात्रि में गीले होते हैं उसी प्रकार जो अपने पदार्थ हैं वे भौरों के भौर जो औरो के हैं वे अपने हैं इस प्रकार सुख की इच्छा से विद्वानों का संग करना चाहिये॥ १॥

पुनरिम्नना किं सिध्यतीत्याह ॥ फिर अभि से क्या सिद्ध होता है इस वि०॥

ईळे ऋसि विपृश्चितं गिरा युज्ञस्य साधनम्। रिकार्न रिकार्याकाः

श्रुष्टीवानं धितावानम् ॥ २ ॥

ईळे । भुमिम् । विपःऽचितम् । गिरा । युज्ञस्ये । सार्थ-नम् । श्रुष्टोऽवानम् । धितऽवानम् ॥ २ ॥

पदार्थः—(ईळे) स्तौमि ( श्रामिम् ) पावकमिव वर्त्तमानम् ( विपश्चितम् ) पिएडतम् ( गिरा ) वाएया ( यज्ञस्य ) ( साध-नम् ) सिद्धिकरम् ( श्रुष्टीवानम् ) श्राग्रुगन्तारं गमियतारं वा ( धितावानम् ) पदार्थाना धारकम् ॥ २ ॥

त्रान्य:—हे मनुष्या यथाऽहं गिरा यज्ञस्य साधनं श्रुष्टीवानं धितावानमिप्रिमिव विपश्चितमीळे तथा भवन्तः स्तुवन्तु ॥ २ ॥

भावार्थः - ज्ञान वाचकल - - यथा सङ्गतस्य व्यवहारस्य सिद्ध-येऽग्निर्मुख्योऽस्ति तथैव धर्मार्थकामविद्याप्राप्तये विद्वान् प्रधानोऽ-स्तीति मन्तव्यम् ॥ २ ॥

पद्रार्थ:—हे मनुष्यो जैसे मैं (गिरा) वाणी से (यजस्य) अहिंसारूप यज्ञ की (साधनम्) सिद्धि करने (श्रुष्टीवानम्) शिव्र चलने वा चलाने वालं (धिनावानम्) पदार्थो के धारण कत्ती (अविष्) अवि के सहरा नेतस्वी (विषक्षितम्) पण्डित विद्वान् की (ईक्रे) स्तुति करता हूं वैसे आप लोग भी स्तुति करे॥ २॥

भविथि:—इस मन्त्र में वाचकल्०— तैसे किसी पदार्थ के तोड़ने आदि व्यवहार की सिद्धि के लिये सीम मुख्योगकारी है वैसे ही धर्म सर्थ काम सौर विद्या की प्राप्ति के लिये विद्वान् तन मुख्य है ऐसा जानना चाहिये ॥ २ ॥

विदुषां सङ्गः कर्तव्य इत्याह ॥ विदानों का संग सब को करना चाहिये इस नि०॥

श्रप्ते शुकेमं ते वयं यमं देवस्यं वृाजिनः। श्रिति

द्वेषांसि तरेम ॥ ३ ॥

### भग्ने । शुकेमं । ते । वयम्।यमंम्।देवस्यं । वाजिनेः। भितं । देवीति । तुरेम् ॥ ३ ॥

पदार्थः—( त्र्रम्ने ) पावकवत्पवित्तपुरुषार्थिन् ( शकेम ) श-क्रुयाम । त्र्रत्र विकरणव्यत्ययेन शः (ते ) तव (वयम्) (यमम्) सुनियमम् ( देवस्य ) विदुषः ( वाजिनः ) विज्ञानवतः ( त्र्प्रति ) उक्कद्घने (हेषांसि) हेषयुक्तानि कर्माणि (तरेम) पारं गच्छेम॥३॥

त्रुन्वयः —हे त्र्राप्ते त्वं यथा वयं वाजिनो देवस्य ते यमं प्राप्तुं शकेम देषांस्यतितरेम तथा विधेहि॥ ३॥

भावार्थः — त्रात वाचकलु - — जिज्ञासुभिर्विद्दांस एवं प्रार्थनीया यथा वयं सुनियमानप्राप्य देपादीनि दुर्व्यसनान्यु छङ्घयेम तथाऽस्मा-कमुपरि रूपा विषेया ॥ ३ ॥

पद्रियः—हे (अप्रे) सिप्त के सहश पित्र पुरुषार्थी पुरुष आप जैसे (वयम्) इस लोग (वाजिन.) विज्ञान पुक्त (देवस्प) विद्वान् (ते) साप के (यमम्) उत्तम नियम को प्राप्त होने के लिये (वाकेम) समर्थ हो सौर (देवांसि) देवयुक्त कर्मों के (सित्त) (तरेम) पार पहुंचे ऐसा यज्ञ करो ॥३॥

भविश्विः—इस मन्त्र में वाचकलु॰—मोच्च आदि की जिज्ञासाकारक पुरुषों को चाहिये कि विद्वान् पुरुषों की ऐसे प्रार्थना करें कि जिस प्रकार हम लोग उत्तम नियमा को प्राप्त हो कर देप मादि दुए व्यसनों के पार जांग ऐसी हम लोगों के जपर कृपा करिये ॥ ३॥

पुनस्तमेव विषयमाह् ॥

सुमिध्यमानो ऋध्वरे३शिः पांवुक ईड्यः। शोचि-

ष्केशस्तमीमहे ॥ ४ ॥

सम्रह्म्यमानः । मध्यरे । मुन्निः । पायकः । ईच्यः ।

जोचिःऽकेंदाः । तम् । <u>ईमहे</u> ॥ ४ ॥

पदार्थः -( समिध्यमानः ) सम्यक्प्रदीप्यमानः ( ऋष्वरे ) ऋहिंसामये यज्ञे ( ऋप्रिः ) विद्यदिव ( पावकः ) पवित्रकर्ता ( ईड्यः ) स्तोतुमईः (ज्ञोचिष्केष्ठाः) ज्ञोचीषि तेजासि केज्ञा इव यस्य सः (तम् ) ( ईमहे ) याचामहे ॥ ४ ॥

श्रन्वयः —हे मनुष्या योऽध्वरे सिमध्यमानः द्योचिष्केदाः पाव-कोऽग्निरिवेड्यो भवेत्तं वयमीमहे यूयमप्येतं सेवध्वम् ॥ ४ ॥

भावार्थः - ऋत्रत्र वाचकलु - पथाऽस्मिन् जगत्यिः प्रिते सर्वेभ्यो महानत एति हया याचनीयास्ति तथेव विदासः सर्वेषु महान्तश्चैत-द्विद्याप्राप्तये याचनीयाः सन्ति ॥ ४॥

पद्धि:—हे मनुष्यो जो (अध्वरे) अदिमा रूप यज्ञ में (समिध्यमान') उत्तम रीति से प्रकाशमान (शोचिष्केशः) केशो के सदश नेजों से युक्त (पावकः) पवित्र करने वाला (अभि.) विजुली के सदश (ईब्यः) स्नुति करने योग्य होवे (तम्) उस की हम जोग (ईमहे) पाचना करते हैं आप लोग भी इस का सेवन किंग्ये॥ ४॥

भिविधि:—इस मन्त्र मे वाचकलु॰—जैसे इस मंसार मे अधिकृष पदार्थ ही सम्पूर्ण पदार्थों से श्रेष्ठ है इस लिये इस अग्नि विषयिणी विद्या की प्रार्थना करनी पोग्य है वैसे ही विद्वान् लोग सम्पूर्ण मनुष्यों में श्रेष्ठ और उन की विद्या प्राप्ति के लिये प्रार्थना करनी चाहिये ॥ ४ ॥

विद्वांसोऽग्निवत्कार्याणि साधुवन्तीत्याह ॥ विद्वान् लोग अग्नि के तुस्य कार्यसाधक होने हैं इस वि० ॥ पृथुपाजा अमंत्यों घृतनिर्णिक् स्वाहुतः। ऋग्नि-

र्युज्ञस्यं हब्युवाट् ॥ ५ ॥ २८ ॥

होतां । देवः । भर्मर्त्यः । पुरस्तांत् । एति । माययां । विदर्भानि । प्रऽचोदर्यन् ॥ ७ ॥

पदार्थः—(होता) दाता (देवः) दिव्यगुणकर्मस्वभावः (स्त्रमर्त्यः) मरणधर्मरहितः (पुरस्तात्) प्रथमतः (एति ) गच्छति (मायया) प्रज्ञया (विदथानि ) विज्ञानानि (प्रचोदयन् ) प्रज्ञापयन् ॥ ७॥

अन्वयः हे जिज्ञासवो यथाऽमर्त्यो होता देवः पुरस्तान्मायया सह विदथानि प्रचोदयन् युष्मानेति तथैतं यूयमपि प्राप्नुत ॥ ७ ॥

भावार्थः हे विद्याधिनो योऽध्यापको युष्मभ्यं निष्कपटतयाविद्या-दिशुभगुणान् प्रदाय सुक्षित्तयेत्तं यूयमप्यात्मवत्सेवध्वम् ॥ ७ ॥

पद्रार्थः —हे धर्मश्रादि को जानने की इच्छा करने वाले पुरुषो जैसे (अमर्त्यः)
मरण्धर्म से रहित (होता) देने वाला (देव) उत्तम गुण कर्म स्वभाव
पुक्त पुरुष (पुरस्तात्) पहिले से (मायया) उत्तम बुद्धि के साथ (विद्धानि)
विज्ञानों का (प्रचोदयन्) प्रचार करता हुआ आप लोगों को (एति) प्राप्त
होता है वैसे उस को आप लोग भी प्राप्त होइये॥ ७॥

भिविश्विः—हे विद्यार्थी जनो जो अध्यापक पुरुष आप लोगों के लिये कपट त्याग के विद्या आदि उत्तम गुणों को देकर उत्तम शिक्ता देवे उस की आप लोगभी अपने आत्मा के तुल्य सेवा करो॥ ७॥

> पुनर्विद्ददितरे किं कुर्युरित्याह ॥ फिर विदानों से भिन्न जन क्या करे इस वि०॥

वाजी वाजेषु धीयतेऽध्वरेषु त्र णीयते । वित्री युज्ञस्य सार्धनः ॥ ८ ॥

वाजी । वाजेषु । <u>धीयते</u> । <u>घध्वरेषुं । प्र । नीयते ।</u> विप्रः । यज्ञस्यं । सार्थनः ॥ ८ ॥ पदार्थः—( वाजी ) वेगवान् विद्वः ( वाजेषु ) विज्ञानिकया-मयेषु ( धीयते ) ध्रियते ( श्रप्रध्वरेषु ) मित्रत्वादिगुणयुक्तव्यवहारेषु विधियज्ञेषु वा ( प्र ) ( नीयते ) प्राप्यते (विप्रः) मेधावी (यज्ञस्य) सह्चवहारस्य ( साधनः ) यः साभोति सः ॥ ८ ॥

त्रान्वयः हे जिज्ञासवो यथर्तिविग्भिवीजेष्वध्वरेषु यज्ञस्य साध-नो वाजी वेगयुक्तोऽग्निधीयते तथा वित्रः प्रणीयते ॥ ८ ॥

भावार्थः —हे मनुष्या यथाऽग्निहोत्नादिकियामयेषु यज्ञेषु प्राधा-न्येनाऽग्निराश्चीयते तथैव विद्याविनयसुज्ञित्ताव्यवहारेषु विद्वानाश्च-यितव्यः ॥ ८ ॥

पदार्थ:—हे धर्म भादि की जिज्ञामा करने वाले पुरुषो जैसे ऋतिको से (वालेषु) विज्ञान भारे क्रिया स्वरूप (अध्वरेषु) मित्रता भादि गुण युक्त व्यवहारों वा यज्ञों से (यज्ञस्य) उत्तम व्यवहार का (साधनः) सिद्धि कर्ना (वाजी) वेगयुक्त अपि (धीयते) धारण किया जाना है वैसे (विद्रः) बुद्धिमान् (प्र) (नीयने) प्राप्त किया जाना है ॥ ८॥

भिविधि:—हे मनुष्यो जेसे अधिकोत्र आदि किया स्वरूप यज्ञों मे मुख्य-भाव से अधिका आश्रय किया जाता है वैसे ही विद्या विनय और उत्तम शिचा के व्यवहारों में विद्वान् का आश्रय करना चाहिये॥ ८॥

> पुनर्विद्दांसः किं कुर्युरित्याह ॥ फिर विद्वान् लोग क्या करें इस वि०॥

धिया चंक्रे वरेण्यो भूतानां गर्भमा दंधे। दक्षं-स्य पितरं तनां॥ ९॥

भिया। चक्के। वरेण्यः। भूतानाम्। गर्भम्। मा। दुधे। दक्षंस्य। पितरम्। तनां॥ ९॥ पदार्थः—( धिया ) श्रेष्ठया प्रज्ञया शिव्वया वा ( चक्रें ) कुर्यात् ( वरेणयः ) वरितुमहींऽतिश्रेष्ठः ( भूतानाम् ) प्राणिनाम् ( गर्भम् ) विद्यादिसद्रुणस्थापनाख्यम् (त्र्प्रा) समन्तात् ( दधे ) दधेत ( दब्रस्य ) चतुरस्य विद्यार्थिनः ( पितरम् ) पितृवत्पा- लकम् ( तना ) विस्तृतया ॥ १ ॥

अन्वयः —हे मनुष्या यो वरेएयस्तना धिया दत्तस्य पितरं भू-तानां गर्भमादधे विद्यादि चिक्रे तमात्मवत्सेवध्वम् ॥ ९ ॥

भावार्थः —यथा पतिः पत्न्यां गर्भ धारियत्वोत्तमान्यपत्यान्युत्पादयति तथैव विद्यांसो मनुष्याणां वुद्धौ विद्यागर्भ स्थापित्वोत्तमान् व्यवहारान् जनयेयुः ॥ ९ ॥

पद्धिं — हे पनुष्यों जो (वरेण्यः) मादर करने येग्य मित श्रेष्ठ पुष्ठष (तना) विस्तारयुक्त (धिया) श्रेष्ठ बृद्धि वा शिक्षा से (दन्तस्य) चतुरिषद्यार्थीपुष्ठष के (पितरम्) पिता के सदृश पाजनकर्त्ता (भूतानाम्) प्राणियों के (गर्भम्) विद्या आदि उत्तम गुणों को स्थिति करने रूप गर्भ को (सा) (देधे) सब प्रकार धारण करें सौर विद्या संबन्धी वृद्धि को (चक्रे) करें तो उस की सपने सात्मा के सदृश सेवा करों ॥ ९॥

भ[व[र्थ:—जैमे पति अपनी स्त्री में गर्भ को धारण कर के श्रेष्ठ सन्तानों को उत्पन्न करना है वैसे ही विद्वान् लोग मनुष्यों की बुद्धि में विद्या सम्बन्धी गर्भ की स्थिति करके उत्तम व्यवहारों को उत्पन्न करें ॥ ९ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥
फिर उसी वि॰॥

नि त्वां द्धे वरेंग्युं दक्षंस्येटा संहस्कृत। अप्ने सुदीतिमुशिजंम्॥ १०॥

### नि । त्वा । दुधे । वरेंग्यम् । दक्षंस्य । हुळा । सहःऽ-कृत । मन्ने । सुऽदेंगितम् । चुिन्नांम् ॥ १०॥

पदार्थः—( नि ) निश्चये ( त्वा ) त्वाम् ( दघे ) दघेय ( वरे-एयम् ) स्वीकर्तुं योग्यम् ( दत्तस्य ) बलस्य ( इळा ) प्रशं-सितेनोपदेशेन सुसंस्कृतेनाऽनादिना वा ( सहस्कृत ) सहो बलं कृतं येन तत्सम्बुद्धौ ( त्र्प्रग्ने ) पावक इव वर्त्तमान ( सुदीतिम् ) सुष्ठुविज्ञानप्रकाशयुक्तम् ( उशिजम् ) सहुणप्रचारं कामयमा-नम्॥ १०॥

त्रुन्वयः हे सहस्कताऽग्ने यथाऽहमिळा दत्तस्य वरेएयं सुदी-तिमुझिजं त्वा निदधे तथैव त्वं मां विद्यानिधिं सम्पादय ॥ १०॥

भावार्थः —यथा विद्याधिनोऽध्यापकानामिच्छानुकूलानिकर्माणि कत्वा प्रसनान् चित्र तथैवाऽध्यापका विद्यार्थिनामिच्छानुकूलाञ्छु-भानगुणान्दत्वा प्रसादयन्तु ॥ १०॥

पद्रार्थः -हे (सहस्कृत ) बलकास्क ( अग्ने ) अग्नि के सहरा तेज युक्त
पुरुष जैसे में (इक्षा) उत्तम उपदेश वा उत्तम प्रकार संस्कार युक्त अन्न आदि
से (दक्षस्य ) पराक्रम के (वरेण्यम् ) स्वीकार करने योग्य (सुदीतिम् )
उत्तम विज्ञान के प्रकाश से युक्त ( उशिजम् ) उत्तम गुणों के प्रचार की कामना
करने वाले (त्वा) आप को (नि ) निश्चय से ( द्षे ) धारण कर्क वैसे ही
आप मुक्त को विद्या का पात्र करो ॥ १०॥

भावार्थः—जैसे विद्यार्था जन ग्रध्यापक लोगों की इच्छा के ग्रनुसार कम्मों को कर प्रसन्न रखते हैं वैसे ही ग्रध्यापक लोग विद्यार्थियों की इच्छा के भनुकूल उत्तम गुणों को देकर प्रसन्न करें।। १०॥

# पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी वि०॥

श्रुप्तिं युन्तुरंमुप्तुरंमृतस्य योगे वनुषंः । विश्वा वाजेः समिन्धते ॥ ११ ॥

भाग्निम् । युन्तुरंम् । भएऽतुरम् । ऋतस्यं । योगे । वृनुषंः । विप्राः । वाजैः । सम् । इन्धते ॥ ११ ॥

पदार्थः—(त्र्राग्नम्) पावकामिव वर्त्तमानम् ( यन्तुरम् ) यन्ता-रम् । त्र्रत्रत्र यमधातोर्बाहुलकात्तुरः प्रत्ययः ( त्र्रप्तुरम् ) योऽपः प्राणान् जलानि वा तोरयति प्रेरयति तम् ( ऋतस्य ) सत्यस्य ( योगे ) ( वनुषः ) याचकाः ( विष्राः ) मेधाविनः ( वाजैः ) विज्ञानादिभिः ( सम् ) ( इन्धते ) सन्यक् प्रदीपयेयुः ॥ ११ ॥

अन्वयः —हे मनुष्या यथा वनुषो विप्रा ऋतस्य योगे वाजिर्य-न्तुरमपुरमर्गिन समिन्धते तथैव सर्वैविद्याः प्रकादानीयाः ॥ १ ॥

भावार्थः -- यदा विदुषां सङ्गो भवेत्तदा सुविज्ञानस्यैव प्रश्नसमा-धानाभ्यां याचना कार्य्या त्र्रास्मात्परो लाभोऽन्यो नैव मन्तव्यः॥ १ १॥

पद्धिः—हे मनुष्यो जैसे ( वनुषः) याचना करने वाले (विद्राः) बुद्धिमान् जन (ऋतस्य) सत्य के (योगे) योग में (वाजैः) विज्ञान मादिकों से (यन्तुरम्) प्राप्तिकारक ( सप्तुरम्) प्राप्त वा जलो की प्रेरणा कर्त्ता ( सिम्) अभि के सदश नेजस्वी को ( सम्) (इन्धते) उत्तम प्रकार प्रदीप्त करें वैसे ही सम्पूर्ण जनों से विद्या प्रकाश करने योग्य हैं ॥ ११॥

भ्विथः—जिस समय विद्वान् पुरुषों का सङ्ग होते उस समय उत्तम विज्ञान ही की प्रश्न उत्तरों से पाचना करनी चाहिये इस से अधिक स्नाम, भौर न समक्तना चाहिये ॥ ११ ॥

#### पुनस्तमेव विषयमाह ॥

किर उसी वि०॥

## कुर्जो नपतिमध्वरे दीदिवांसमुपु द्यवि। श्रुग्नि-मीळे कविकतुम् ॥ १२ ॥

क्रुर्जः । नपांतम् । <u>मध्</u>वरे । दीदिऽवांसंम्। उपं। द्यवि। मुग्निम् । <u>ई</u>ळे । कृविऽक्रंतुम् ॥ १२ ॥

पदार्थः—(ऊर्जः) बलात् (नपातम्) विनाज्ञारिहतम् (ऋष्वरे) सङ्गते संसारे (दीदिवांसम् ) प्रदीप्यमानम् (उप ) ( द्यवि ) प्रकाशे (ऋप्रिम्) विह्ववद् वर्त्तमानम् (ईळे) स्तौमि (कविक्रतुम्) कवीना विदुषां कतुः प्रज्ञा कर्म वा कतुवत यस्य सः तम् ॥१२॥

अन्वयः - हे मनुष्या यं चन्यध्वरेऽग्निमिव वर्त्तमानमूर्जो नपातं कविकतुं दीदिवांसं विद्दांसमुपेळे तथैतं यूयमपि प्रशंसत ॥ १२॥

भावार्थः - न्त्रत्र वाचकलु • - यथा यज्ञेऽग्निः प्रकाशमानो विरा-जते तथैव विद्याप्रकाशके व्यवहारे विद्यांसः प्रकाशन्ते ॥ १२॥

पद्रिर्थः—हे यनुष्यो जिस को ( द्यांव ) प्रकाश तथा ( अध्वरे ) मेल को प्राप्त संसार मे ( अग्निम् ) अग्नि के सदश तेज पुक्त ( उर्जः ) बल से ( नपातम् ) विनाशरहित (कविक्रतुम् ) विद्वानों की बुद्धि वा कर्म को यज्ञ सम- भने वाला ( दीदिवांसम् ) प्रकाशमान विद्वान् पुरुष के (उप) समीप ( रें के ) स्तुति करता हूं वैसे इस की आप लोग भी प्रशंसा करो ॥ १२॥

भिविधि:—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे यह में अग्नि प्रकाशमान दोकर शोभित होता है वैसे ही विद्या के प्रकाश कर्त्ती व्यवहार में विद्वान् जन प्रकाशित होते हैं ॥ १२॥

#### पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

## र्ड्छन्यो नम्स्यंस्तिरस्तमांसि दर्शतः । सम्-न्निरिध्यते तृषां ॥ १३ ॥

र्ड्डळेन्यः । नुमस्यः । तिरः । तमीति । दुर्शेतः । सम् । मुग्निः । हुध्यते । वृषां ॥ १३ ॥

पदार्थः—( ईळेन्यः ) ईळितं स्तोतुमर्हः ( नमस्यः ) सत्कर्तुं योग्यः ( तिरः ) तिरस्कुर्वन् ( तमांसि ) रात्रीः ( दर्शतः ) द्रष्टुं योग्यः (सम्) सन्यक् (त्र्राग्निः ) त्र्राग्निरिव प्रकाशमानः (इध्यते) प्रदीप्यते ( चपा ) वर्षकः ॥ १३ ॥

अन्वयः —हे मनुष्यास्तमांसि तिरः तिरस्कुर्वनिग्निरिव रुपा दर्शत ईळेन्यो नमस्यः सामिध्यते तं यूयं सततं भजत ॥ १३ ॥

भावार्थः - त्रत्रत्र वाचकलु • - यथा सूर्य्यस्तमो निहत्य प्रकाशं जनयति तथैवाप्ता विद्वासोऽविद्यां हत्वा विद्यां प्रकाशयन्ति ॥ १३॥

पद्धि:—हे मनुष्यो (तमांसि ) राजियो के (तिर ) तिरस्कार करने वाले (मिंगः ) अग्नि के सददा प्रकाशमान ( तृषा ) तृष्टि कर्ता (दर्शतः ) देखने (ईडेन्यः ) स्तृति करने और (नमस्यः ) सन्कार करने योग्य पुरुष (सम् ) उत्तम प्रकार (१६४वते) प्रकाशित किया जाता है उस का आप निरन्तर आदर करो ॥ १३॥

भविथि:—स्म मंत्र में वास्तकलु०—जैसे सूर्य्य अन्धकार को दूर कर प्रकाश उत्पन्न करता है वैसे ही यथार्थ वक्ता विद्वान् लोग अविद्या का नाश और विद्या का प्रकाश करते हैं ॥ १३॥

पुनर्मनुष्याः कि कुर्युरित्याह ॥ फिर मनुष्य क्या करे इस वि०॥

रहें। ऋगिनः सिमंध्यतेऽश्वो न देववाहंनः। तं हविष्मंन्त ईळते ॥ १८॥

वृष्ोऽइति । स्राग्निः । सम् । इध्यते । सर्थः । न । देव-ऽवार्हनः । तम् । हविष्मन्तः । ईळते ॥ १४॥

पदार्थः—(इषः) वर्षकः (त्र्राग्नः) पावकः (सम्,इध्यते) सम्यक् प्रकाश्यते (त्र्रश्यः ) त्र्राज्ञुगामी तुरङ्गः (न) इव (देववाहनः ) यो देवान् दिव्यान् वेगादिगुणान् वाहयति प्रापयति सः (तम् ) (हविष्मन्तः) बहूनि हवींष्यादानानि येषान्ते (ईळते) स्तुवन्ति ॥ १ ४॥

त्र्यन्वयः—यो हषो देववाहनोऽग्निरभ्वो न समिध्यते तं हिव-ष्मन्त ईळते॥ १४॥

भावार्थः—हे मनुष्या यथा विलिष्ठा वेगवन्तोऽश्वा यानं सद्यो गमयन्ति तथेवाऽग्निरस्तीति वेद्यम् । यथाऽस्य गुणान् विद्वांसो जानन्ति तथेव यूयमापे जानीत ॥ १४॥

पद्रार्थ:—जो ( वृषः) वृष्टिकर्ता ( देववाहनः ) उत्तम वेग आदि गुणों को प्राप्त कराने वाला ( सिंग्नः ) सिंग्न ( अश्वः ) शीध चलनेवाले घोड़े के ( न ) सदश ( सम् ) ( इध्यते ) प्रकाशित किया जाता है ( तम् ) उस की ( हविष्मन्तः ) बहुत शीध प्रहण करने योग्य वस्तुओं से युक्त पुरुष ( ईक्रेन ) स्तुति करते हैं ॥ १४ ॥

भ[व[र्थः—हे मनुष्यो जैसे बल, और वेग से युक्त घोड़े वाहन को शीघ ले चलते हैं वैसे ही अग्नि को भी समक्षता चाहिये और जैसे इस अग्नि के गुर्यों को विद्वान् लोग जानने हैं वैसे आप लोग भी जानिये॥ १४॥ पुनरध्ययनाऽध्यापनविषयमाह ॥
फिर पढ्ने पढ्ने के वि०॥

रुषेणं त्वा वयं रुष्टिष्णुः सिमंधीमहि। ऋग्ने दीर्यतं बृहत् ॥ १५॥ ३०॥

वृषंणम् । त्वा । वयम् । वृष्न्। वृषंणः । सम् । हुर्धाः मृद्धि । अग्ने । दीद्यंतम् । वृहत् ॥ १५ ॥ ३० ॥

पदार्थः—( वषणम् ) सुखवर्षियतारम् (त्वा) त्वाम् (वयम्) ( वषन् ) विलिष्ठ ( वषणः ) विलिष्ठान् (सम्) सम्यक् (इधी-महि ) प्रकाशयेम ( त्रप्रये ) विद्वितरप्रकाशक ( दीधतम् ) प्रकाशकं विज्ञानम् ( वृहत् ) महत् ॥ १५॥

अन्वयः हे रुपनमे यथा त्वं बृहदीयतं प्रकाशयसि तथैव वयं रुपणं त्वाऽन्यान् रुपणश्च समिधीमहि ॥ १५॥

भावार्थः —हे त्र्प्रध्यापकाऽध्येनारो भवद्भिर्विरोधं विहाय प्रीतिं जनियत्वा परस्परेषामुन्नतिर्विधेया यतो विद्यादिसहुणप्रकादोन सर्वे मनुष्या बलिष्ठा न्यायकारिणश्च स्युरिति ॥ १५॥

त्रप्रत्र विद्विदृष्य र्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गति-वेद्या ॥ १५ ॥

इति सप्तविंशतितमं सूक्तं त्रिंशो वर्गश्र समाप्तः॥

पद्रिश्चिः—हे ( तृषन् ) बलयुक्त ( अग्ने ) अग्नि के सदया प्रकाशकर्त्ता जन जैसे आग् ( बृहत् ) बड़े ( दीरानम् ) प्रकाशकर्त्ता विज्ञान को प्रकाशित करते हैं वैसे ही ( वयम् ) हम लोग ( तृषण्यम् ) सुखनृष्टिकारक ( त्या ) आप और अन्य जनों को ( नृषण्ः ) बलयुक्त ( सम् ) उक्तम प्रकार ( हथी-महि ) प्रकाशित करें ॥ १५॥

भावार्थ:—हे पढ़ाने और पढ़ने वाले पुरुषो आप लोगों को चाहिये कि विरोध को त्याम और प्रीति को उत्पन्न करके परस्वर की वृद्धि करो जिस से विद्या आदि उत्तम गुणों के प्रकाश से सम्पूर्ण मनुष्य बलयुक्त और न्यायकारी होतें ॥ १५॥

इस सूक्त में अग्नि और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त में कहे अर्थ की पूर्व मूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥

यह सत्तादेशवां सूक्त और वीशवां वर्ष समाप्त हुआ।।

त्र्राथपड्चस्याष्टविंदातितमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः । त्र्राग्निर्देवता । १ गायत्री । २ । ६ निचृद्रायत्री छन्दः ।

षडजः स्वरः। ३ स्वराडुष्णिक् छन्दः। ऋषभः

स्वरः। ४ त्रिष्टुप् छन्दः। धैवतः स्वरः।

५ निचृज्जगती छन्दः।

निषादः स्वरः ॥

त्र्प्रथाग्निविद्दिषयमाह॥

अब छ ऋचा वाले अट्टाईशर्वे मूक्त का प्रारम्भ हे उस के प्रथम मन्त्र से अधि और विदानों का वर्णन करते हैं।

श्रप्ते जुषस्वं नो हृविः पुरोळाशं जातवेदः ।

त्रातःसावे धियावसो ॥ १ ॥

भग्ने । जुपस्यं । नः । हृविः । पुरोळाशंम् । जातुऽवे-दः । प्रातःऽसावे । धियावसो इति धियाऽवसो ॥ ९ ॥

पदार्थः—( त्र्रप्रे ) विह्निरिव वर्त्तमान (जुषस्व) सेवस्व (नः)

श्रास्माकम् (हविः)श्रातुम् योग्यम् (पुरोडाञ्चाम्) संस्कृताचविञ्चोषम्

(जातवेदः) जातप्रज्ञान (प्रातःसावे) प्रातःसवने (धियावसो) यो धिया प्रज्ञया सुकर्मणा वा वासयति तत्सम्बुद्धौ ॥ १ ॥

अन्वयः —हे धियावसो जातवेदोऽग्ने यथाऽग्निः प्रातःसावे नो हविः पुरोडाइां सेवते तथैव तत् त्वं जुषस्व ॥ १ ॥

भावार्थः—न्नत्रत्र वाचकलु • —हे मनुष्या यथा प्रातरिमहोत्रा-दिपु वेद्यां निहितोऽग्निष्टृतादिकं ससेव्यान्तरिचे प्रसार्य सुख्याति तथैव ब्रह्मचर्ये प्रदत्ता विद्यार्थिनो विद्याविनयौ सङ्ग्रह्म जगित प्रसार्य सर्वान् सुख्येयुः ॥ १ ॥

पद्धि:—हे (धियावसो) उत्तम बुद्धि वा उत्तम गुणो के प्रचारकर्ता ( जानवेदः ) सकल उत्पन्न पदार्थों के ज्ञाना ( अप्रे ) अप्रि के सहश नेजस्वी पुरुष जैसे अपिन ( प्रान सावे ) प्रान काल के अप्रिहोत्र आदि कर्म में ( न. ) हमारे ( हिव ) भन्नण करने योग्ण ( पुरोदाशम् ) मन्त्रों से संस्कारयुक्त अन्न विशेष का सेवन करने हैं वैसे इस का आप ( ज्ञुषस्व ) सेवन करों ॥ १ ॥

भिविधि:--इस मन्त्र मे वाचकलु०--- हे मनुष्यो जैसे प्रात काल अधि-होत्र अ।दि कमों में वेदी मे स्थापित किया गया अधि घृत आदि का सेवन नथा उस को अन्तरिक्ष में फैलाय के जनों को सुख देना है वैसे ही ब्रह्मचर्ष-धर्म मे वर्त्तमान विद्यार्थी जन विद्या और विनय का प्रहण कर संसार में उन का प्रचार करके सकल जनों को सुख देनें ॥ १॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥
फिर उसी वि ॥

पुरोळा श्रंभे पचतस्तुभ्यं वा घा परिष्कृत:। तं जुंषस्व यविष्ठ्य॥ २॥

पुरोळाः । ग्रुग्ने । पुचतः । तुभ्यंम् । ब्रा । घ् । परिऽ-कतः । तम् । जुषुस्व । युविष्ठ्य ॥ २ ॥ पदार्थः—(पुरोळाः) यो विधिना संस्कृतः ( अप्रे ) पाव-कवहर्त्तमान (पचतः) पाकं कुर्वन्। अत्रत्र पच धातोरीणादिकोऽ-तच्प्रत्ययः (तुभ्यम्) (वा) पत्तान्तरे (घ) एव। अत्रत निपा-तस्य चेति दीर्घः (परिष्कृतः) सर्वतः शुद्धः संपादितः (तम्) (जुषस्व) (यविष्ठ्य) यविष्ठयेष्वतिशयेन युवसु कुशालस्त-तसम्बुद्धौ॥ २॥

त्र्रान्वयः —हे यविष्ठ्याग्नेऽग्निरिव यस्तुभ्यं पुरोडाः पचतो वा परिष्ठतोऽस्ति तं घ जुषस्व ॥ २ ॥

भावार्थः —यथा भोजनिष्ठयः स्वार्थानि सुसंस्कृतान्यनादीनि निष्पाद्य भुक्ताऽऽनन्दी जायने तथेव सुसंस्कृतानि हवीपि प्राप्या-ऽग्निः सर्वोनानन्दयित ॥ २ ॥

पद्र्यि:—हे ( पविष्ट्य ) सनिवाय युवा युक्यों में चतुर ( सम्रे ) समि के सहया नेजस्वी जन जो ( तुभ्यम् ) आप के लिये ( पुगेळा ) वेद विधि से संस्कारयुक्त ( पचनः ) पाककर्त्ता हुसा (वा) अथवा (परिष्ट्यनः ) सब प्रकार बाद्ध किया गया है ( तम् ) उस वी ( घ ) ही ( जयस्व ) सेवा करो ॥ २ ॥

भ[व[र्थ:—जैसे भोजन मे प्रीतिकर्त्ता पुरुष अपने लिये उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त अन्न आदि पदार्थों को सिद्ध और उन का भोजन करके आनन्द-युक्त होना है वैसे ही उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त हवन की सामग्री को प्राप्त हो कर अपने सम्पूर्ण जनों को आनन्द देना है ॥ २॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

अभे वीहि पुरोळाशमाहुतं तिरोत्रह्नसम्।

सहंसः सूनुरंस्यध्वरे हितः॥ ३॥

### भग्ने । व्याहि । पुरोळादांम् । भाऽहंतम् । तिरःऽभंहन्यम् । सहंसः । सूनुः । सासि । सुध्वरं । हितः ॥ ३ ॥

पदार्थः—( त्र्राग्ने ) पावक इव वर्त्तमान ( वीहि ) प्राप्नुहि (पुरोडाशम् ) त्र्रानेकविधसंस्कारैर्निष्पादितम् ( त्र्राहुतम् ) सम-न्तात्प्रदत्तम् (तिरोत्र्प्रह्न्यम्) तिरश्चीनेऽह्नि भवं साधु वा (सहसः) वलस्य बलवतो वायोर्वा ( सूनुः ) त्र्रपत्यमित्र (त्र्रासि) (त्र्रप्रवेरे) दयामये व्यवहारे ( हितः ) हितकारी ॥ ३ ॥

ऋन्वयः — हे ऋग्ने त्वं पावक इव तिरोऋहन्यमाहुतं पुरोडासं वीहि यतस्त्वं सहसः सूनुरिवाऽध्वरे सर्वेषां हितोऽसि तस्मात्सत्क-र्भव्योऽसि ॥ ३ ॥

भावार्थः—त्रात्रवाचकलु • — यथाऽग्निवीयोर्जातः सन् मूर्तं द्रव्यं दग्ध्वा विभजति तथव विद्यापवित्रोऽविद्याव्यवहारं दग्ध्वा सत्याऽ-सत्यं विभजति ॥ ३॥

पदार्थ:—हे ( अप्र ) अप्रि के सह श ते जस्वी पुरुष आप अप्रि के तुल्प ( तिरोअह्त्पम् ) दिन के प्रथम भाग में उत्पन्न वा उत्तम ( आहुतम् ) चारो ओर से दिये गये ( पुरोडाश्रम् ) अने क प्रकारों के संस्कारों से युक्त अन्न को ( वीहि ) प्राप्त होइये जिस से आप ( सहसः ) वन वा बलवान् वायु के ( सूनुः ) पुत्र के तुन्य ( अध्वरे ) द्यारूप व्यवहार में सब के ( हिनः ) हित-कारी ( असि ) वर्त्तमान हैं इस कारण से सत्कार करने योग्य हैं ॥ ३॥

भ[व[र्थ:-इस मन्त्र मे वाचकल०-जंसे माप्र वायु से उत्पन्न हो कर स्वरूपवान् द्रव्य को भस्म करके विभाग करना है वसे ही विद्या से पवित्रात्मा पुरुष मविद्या के व्यवहार को भस्म अर्थात् दूर करके सत्य मीर ससत्य का विभाग करना है ॥ ३॥

त्र्राथ के सुविनो भवन्तीत्याह ॥

गर कीन मनुष्य सुबी होते हैं इस वि०॥ माध्यंन्दिने सर्वने जातवेदः पुरोडाशंमिह कवे जुषस्व। अग्ने यहुस्य तर्व भागुधेयं न प्रमिनन्ति

विद्धेषु धीराः ॥ ४ ॥

मार्ध्यन्दिने । सर्वने । जातुऽवेदः । पुरोडार्शम् । इह । कृवे । जुप्स्व । भग्ने । यह्वस्यं । तर्व । भागुऽधेर्यम् । न । प्र । भिनुन्ति । विदर्थेषु । धीराः ॥ ४ ॥

पदार्थः—(माध्यन्दिन) मध्यदिनसम्बन्धिन (सवने) होमा-दिकर्मणि (जातवेदः) उत्पन्नविज्ञान (पुरोडाशम्) सुसंस्क-तमनादिकम् (इह) त्र्प्रास्मन्संसारे (कवे) प्राप्तप्रज्ञ (जुपस्व) (त्र्प्रग्ने) पावक इव वर्त्तमान (यहुस्य) महतः। यह्न इति मह-ना॰ निघं॰ ३।३ (तव) (भागधेयम्) भाग्यम् (न) निषेधे (प्र) (मिनन्ति) प्रहिंसन्ति (विदथेषु) विज्ञानेषु सङ्ग्रामेषु वा (धीराः) योगिनः॥ ४॥

त्रुन्वयः हे जातवेदः कवेऽग्ने त्विमह ये धीरा यह्नस्य तव विदयेषु भागधेयं न प्रिमनन्ति तिच्छित्तया सहितस्सन्माध्यन्दिने सवनेऽग्निरिव पुरोडाझं जुपस्व ॥ ४ ॥

भावार्थः - ये मनुष्याः प्रातमेष्याह्मसनने कत्वा सुसंस्कृतानं मितं भुञ्जते त एव भाग्यशालिनः सन्तो महत्सुखं निश्चितं विजयं च प्राप्तुवन्ति ॥ ४ ॥

पद्रिधः — हे (जातवेदः ) विज्ञान से पुक्त (कवे) उत्तम बुद्धिमान् (अमे) अपि के सहश तेजपुक्त आप (इह ) इस संसार में जो (धीराः ) योगी जन (यह्वस्य ) श्रेष्ठ (तव ) आप के (विद्धेषु ) विज्ञान वा संम्रामों में (भाग-धेपम् ) भाग्य को (न) नहीं (प्र) (मिनन्ति ) नाश करते हैं उस शिक्षा से सहित हो कर (माध्यन्दिने ) दिन के मध्य समय के (सवने) होम आदि कमें में अग्नि के सहश (पुरोडाशम् ) उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त अन आदि का (जुक्स्व ) सेवन करो ॥ ४॥

भविधि:—जो मनुष्य प्रातःकाल तथा दिन के मध्यभाग समय के होमों को करके उत्तम प्रकार छोंकने मादि से संस्कारयुक्त नित्य नियमित सन्नका भोजन करते हैं वे ही भाग्यशाली होकर बड़े सुख स्रोर निश्चित विजय को प्राप्त होने हैं ॥ ४॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥
फिर उसी वि०॥

श्रग्ने तृतीये सर्वने हि कानिषः पुरोडाशं सहसः सूनवाहंतम् । श्रथां देवेष्वंध्वरं विपन्यया धा रत्नंवन्तम्मतेषु जार्यविम् ॥ ५॥

भग्ने । तृतीये । सर्वने । हि । कार्निषः । पुरोडाईाम् । सहसः । सूनो इति । भाऽहंतम् । भर्य । देवेषु । भध्वरम् । विषन्ययां । धाः । रत्नेऽवन्तम् । भृमृतेषु । जार्यविम् ॥५॥

पदार्थः—( त्र्रमे ) विद्यदिव बिल छ ( तृतीये ) ( सवने ) ( हि ) यतः ( कानिषः ) कमनीयस्य ( पुरोडाशम् ) रोगनिवा- रकमनम् ( सहसः ) बलवतः ( सूनो ) त्र्रपत्य ( त्र्राहुतम् ) समन्तात्स्वीकृम् (त्र्रथ)। त्र्रत्र निपातस्य चेति दीर्घः (देवेषु) विद्वत्सु

दिन्यगुणेषु वा (ऋष्नरम्) ऋहिंसादिलत्तण धर्म्य न्यवहारम् (त्रिप-न्यया) विशेषेण स्तुतया प्रशंसितया प्रज्ञया कियया वा (धाः) धेहि (रत्नवन्तम्) बहूनि रत्नानि विद्यन्ते यस्मिस्तम् (ऋमृतेषु) नाश-रहितेषु जगदीश्वरादिषु पदार्थेषु ( जागृविम् ) जागह्रकम् ॥५॥

श्रन्तयः हे कानिषः सहसः सूनोऽग्ने त्वं हि विपन्यया तृतीयेसव-नेऽथ देवेष्वमृतेषु जागृविं रत्नवन्तमाहुतमध्वरं पुरोडाशं च घाः॥५॥

भावार्थः — ये परमेश्वरादीना पदार्थानां विज्ञानेनाहिंसादिल ज्ञ णे व्यवहारे वर्तित्वा युक्ताहारविहाराः सन्त ऐश्वर्थमुनिनीषन्ति ते सर्वतः सुखिनो जायन्ते ॥ ५ ॥

पद्धिः—हे (कानिषः) कामना करने योग्य (सहमः) बलपुक्त के (सूनों) पुत्र (अग्ने) विज्ञली के सद्दश बलपुक्त आप (हि) जैसे (विपन्यया) विशेष करके स्तृतिपुक्त प्रशंमा सहित बृद्धि वा किया से (तृतीये) तीसरे समय के (सवने) होम आदि कमे मे (अथ) और (देवेषु) विद्वान् वा उक्तम गुणों में (अस्तेषु) नाशगढित जगदीश्वर आदि पदार्थों में (जागृविम्) जागने वाले (रत्नवन्तम्) बहुत रत्नों से विशिष्ट (आहुतम्) सब प्रकार स्वीकार किये गये (अध्वरम्) आहिसा आदि स्वरूप धर्मपुक्त व्यवहार और (पुरोडाशम्) रोग के दूर करने वाले अब्ब को (धाः)धारण करो ॥५॥

भ[व] थे:—जो लोग परमेश्वर आदि पदार्थों के विज्ञान से आहिंसा आदि व्यवहार में वर्त्तमान नियम पूर्वक भोजन विहारपुक्त हो कर ऐश्वयं की वृद्धि करने की इच्छा करने हैं वे सब प्रकार सूखी होते हैं ॥ ५॥

पुनर्विद्दांसः कथं वर्त्तन्त इत्याह। फिर विद्वान जोग कैसा वर्त्ताव करने इस वि०॥

श्रम्ने रुधान श्राहंतिं पुरोडाशं जातवेदः। जुपस्व

तिरोत्र्रंह्न्यम् ॥ ६ ॥ ३१ ॥

भग्ने । <u>वृधानः । आऽह</u>ितिम्।पुरोडाशंम् । जातुऽ<u>वेदः ।</u> जुषस्वं । तिरःऽर्घहन्यम् ॥ ६ ॥ ३१ ॥

पदार्थः - ( त्र्राप्ते ) पावक इव वर्त्तमान ( रुधानः ) वर्धमानः ( त्र्राहुतिम् ) ( पुरोडाशम् ) सुसंस्कृतमनादिकम् ( जातवेदः ) जातेषु विद्यमान (जुपस्व) (तिरोत्राह्मध्यम्) तिरःस्वहस्सु साधुम् ॥६॥

अन्वयः—हे जानवेदोऽमे यथा चधानोऽमिराहुति तिरोत्र्प्रह्नयं-पुरोडाइां सेवते तथेतं त्वं जुषस्व ॥ ६ ॥

भावार्थः —यथा विद्युत्सर्वत्राऽभिव्याप्य सर्वान् मूर्तान् पदार्थान् सेवते प्रसिद्धा सती वर्धते तथैव विद्यासु व्यापका विद्वांसो धर्म सेवमाना वर्धन्त इति ॥ ६॥

त्रप्रवामिविद्ददुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गतिर्वेद्या ॥ इत्येकोनत्रिंशत्तमं सूक्तमेकाधिकत्रिंशो वर्गश्व समाप्तः ॥

पद्धि:—हे (जानवेदः) संपूर्ण उत्यन्न हुए पदार्थों में व्यापक ( सम्रे) सिंग के सदश तेज्ञानी जैसे (वृधानः) बढ़ा हुआ अग्नि ( आहुतिम् ) चारो सोर अग्नि मे छोड़े गये (तिरोसह्त्यम् ) प्रातःकाल किये गये (पुरोडाशम् ) उत्तम प्रकार संस्कारपुक्त सन्न आदि का सेवन करते हैं वैसे उस की भाष (जुपस्व ) सेवा करो ॥ ६ ॥

भिविधि:—जैसे विजुली सब स्थानों में व्याप्त हो कर सम्पूर्ण मूर्निमान् पदार्थों का सेवन करती है वा प्रसिद्ध हुई बढ़ती है वैसे ही विद्यामों में व्यापक विद्वान् जन धर्म की सेवा करते हुए दृद्धि को प्राप्त होते हैं॥ ६॥

श्स मूक्त मे अग्नि और विदानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥

यह अट्ठाईशवां सूक्त और इक्तीशवां वर्ग समाप्त हुआ।

श्रथेकोनिर्विशत्तमस्य षोडशर्चस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः।
१-१ । ६-१६ त्र्राग्नः। ५ ऋत्विज स्त्राग्निर्वा देवता। १
निचृदनुष्टुप्। ४ विराडनुष्टुप्। १० । १२ भुरिगनुष्टुप्
छन्दः। गान्धारः स्वरः। २ भुरिक् पङ्क्तिः। १३
स्वराट् पङ्क्तिः छन्दः। पञ्चमः स्वरः। ३ ।
५ । ६ त्रिष्टुप्। ७ । ८ । ९ । १६
निचृत्विष्टुप् छन्दः। धैवतः स्वरः।

नचृतात्रष्टुप् छन्दः।धैवतः स्वरः। ११।१५ जगती छन्दः।

निषादः स्वरः ॥

न्त्रय विद्युदग्निवायुग्यां विहांसः किं किं साधयन्तीत्याह ॥ अब तृतीय मण्डल में सोलहन्त्रचा वाले उनतीशवे सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मंत्र से विद्युन् सन्ति और वायु से विद्वान् लोग किस २ कार्य को सिद्ध करते हैं इस वि०॥

त्रस्तीदमंधिमन्थंनमस्ति प्रजनंनं कृतम्। युतां विश्वपत्नीमा भंगागिन मंन्थाम पूर्वथां ॥ १ ॥

अस्ति । इदम् । अधिऽमन्थंनम् । अस्ति । प्रऽजनंनम् । कृतम् । एताम् । विदयत्नीम् । आ । भुरु । साग्निम् । सन्थाम् । पूर्वर्थां ॥ ९ ॥

पदार्थः—( त्र्रास्त ) ( इदम् ) ( त्र्राधमन्थनम् ) उपरिस्थं मन्थनम् ( त्र्रास्त ) ( प्रजननम् ) प्रकटनम् ( कृतम् ) (एताम्) ( विश्पत्नीम् ) प्रजायाः पाजिकाम् ( त्र्रा ) ( मर ) समन्ताद्धर ( त्र्राप्रम् ) ( मन्थाम ) ( पूर्वथा ) पूर्वैरिव ॥ ३ ॥ श्रन्वयः हे विद्वन् यदीदमधिमन्धनमस्ति यच प्रजननं रुत-मस्ति ताम्यामेतां विश्पत्नीं वयं पूर्वधाऽप्रिं मन्धामेवाऽऽभर॥ १॥

भावार्थः — ये मनुष्या उपर्ध्यस्थान्यां मन्थनान्या सङ्घर्षणेन विद्युतमिं जनयेयुस्ते प्रजापालिकां द्याक्तिं लभन्ते यथा पूर्वैः विविषिभेः क्रिययाऽग्न्यादिविद्या संपादिता भवेत्तेनैव प्रकारेण सर्वे इमां सङ्गृह्णीयुः ॥ १ ॥

पद्धि:—हे विदान पुरुष जो (हदम्) यह ( अधिमन्थनम् ) उपर के भाग में वर्त्तमान मधने का वस्तु (अम्ति ) विद्यमान है और तो (प्रजननम् ) प्रकट होना (कृतम् ) किया (अस्ति ) हे उन देनों मे (एताम् ) इस ( विज्ञपन्त्रीम् ) प्रजा जनों के पालन करने वाली को हम लोग (पूर्वथा) प्राचीन जनों के तुन्त्य (अग्निम् ) विद्युन् को ( मन्थाम ) मन्थन करें और ( आ ) ( भर ) सब और से आप लोग प्रहण्य करो ॥ १॥

भिविधि:—जो मनुष्य उपर भीर नीचे के भाग में स्थित मधने की वस्तुओं के द्वारा धिसने से विजुलीक्षण अग्नि की उलका कर वे प्रजाओं के पालन करने वाले सामर्थ्य को प्राप्त होने हैं और जैसे पूर्व काल के कारीगरों ने विल्पिक्तिया से अग्निआदि सम्बन्धिनी विद्या की सिद्धि कियी हो उस ही प्रकार से सम्पूर्ण जन इस अग्निविद्या के। प्रहण करें ॥ १ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

श्र्रण्योनिहितो जातवेदा गर्भइव सुधितो ग्-भिणीषु । दिवेदिव ईड्यो जागृवद्गिर्ह्वविष्मद्भिमं-नुष्येभिर्गिः॥ २॥ मुरायोः । निऽहितः । जातऽवैदाः।गर्भःऽइव । सुऽधितः गुर्भिणीषु । द्विवेऽदिवे । ईड्यः । जायुवत्ऽभिः । हृविष्मं-तुऽभिः । मृनुष्येभिः । मुग्निः ॥ २ ॥

पदार्थः—( ऋग्रयोः ) उपर्ध्यधस्थयोः साधनयोः ( निहितः ) स्थितः (जातवेदाः ) जातेषु सर्वेषु पदार्थेषु विद्यमानोऽग्निः ( गर्भ-इव ) यथा गर्भस्तथा (सुधितः ) सृष्ठु धृतः ( गर्भिणीषु ) गर्भा विद्यन्ते यासु तासु ( दिवेदिवे ) प्रतिदिनम् ( ईड्यः ) ऋध्यन्वेषणीयः ( जाग्रविद्रः ) ऋविद्याऽऽलस्यनिद्रा विहाय विद्यापुरुषा-धीदिकं प्राप्तैः (हिविष्मिद्रिः ) बहूनि हवींष्यादत्तानि साधनानि यस्तैः ( मनुष्येभिः ) मननद्यालैः ( ऋग्निः ) विद्वः ॥ २ ॥

अन्तयः — यैईविष्मद्भिर्जागृवद्भिर्मनुष्येभिररएयोर्निहितो गर्भि-णीपु गर्भ इव स्थितो दिवेदिवे ईड्यो जातवेदा ऋग्निः सुधितस्ते भाग्यवन्तो विज्ञेयाः ॥ २ ॥

भावार्थः—त्र्प्रत्रोपमालं - ये मनुष्याः सृष्टिक्रमेण विद्यमानान-उन्यादिपदार्थान्प्रतिदिन परीचयेयुस्ते कुतो दरिद्रा भवेयुः॥ २ ॥

पद्धि:—जिन (हिविष्मद्भिः) बहुत साधनों के ग्रहण करने तथा (जागृ-विद्धः) अविद्या आलस्य और निद्धा त्याग विद्या और पुरुषार्थ आदि को प्राप्त होने और (मनुष्येभिः) मनन करने वाले पुरुषों ने (अरण्योः) उत्तर और नीचे के भाग में वर्त्तमान साधनों के मध्य में (निहितः) स्थित (गर्भिणीषु) गर्भविती खियों में (गर्भदव) जैसे गर्भ रहता वैसे वर्त्तमान (दिवेदिवे) प्रति-दिन (ईड्यः) खोजने योग्य (जातवेदाः) उत्यन्न हुए सम्पूर्ण पदार्थों में वर्त्तमान (अग्निः) अग्नि (सुधितः) उत्तम प्रकार धारण किया उन पुरुषों को भाग्यशाली जानना चाहिये॥ २॥

भविशि:—इस मन्त्र में उपमालं - जो मनुष्य सृष्टि के क्रम से वर्ज-मान सिम सिद पदार्थों की प्रतिदिन परीचा करें करावें तो वे क्यों दृश्दि होतें॥ २॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥
किर उसी वि॰ ॥

उत्तानायामवं भरा चिकित्वान्सयः प्रवीता द्यषणं जजान। ऋरुपस्तूपो रुशंदस्य पाज इडांयास्पुत्रो व्युनेऽजनिष्ट॥ ३॥

ड्नानायांम् । अवं । भुरु । चिकित्वान् । सुद्यः । प्रऽ-वीता । वृषंणम् । जुजानु । श्रुरुपऽस्तूपः । रुर्गत् । श्रुस्य । पाजः । इडायाः । पुत्रः । वयुने । श्रुजनिष्ट ॥ ३ ॥

पदार्थः—( उत्तानायाम् ) सरलतया द्यायानो मनुष्य इव वर्त्त-मानायां भूमौ ( त्र्यव ) ( भर ) धर । त्र्यत्र ह्यचोतिस्तङ इति दीर्घः ( चिकित्वान् ) प्राज्ञः (सयः) ( प्रवीता ) प्रकर्षेण व्याप्ता वियुत्त ( द्यणम् ) वर्षकं सूर्य्यम् ( जजान ) जनयति ( त्र्यरु-पस्तूपः) येऽरुष्षु मर्मसु सीदान्ति तेषु प्रशंसितः ( रुशत्) हिंसन् ( त्र्यस्य ) जगतः (पाजः) वलम् (इडायाः) वाण्याः । इडेति वाङ्नाः निघं १। ११ (पुत्रः) पुत्रवद्दर्तमानः (वयुने) विज्ञाने ( त्र्यजनिष्ट ) जायते ॥ ३॥

त्रान्वयः - हे विद्वन् चिकित्वांस्त्वमुत्तानायां या प्रवीता चषणं जजान तामवभर । योऽरुषस्तूपोस्य पाजो रुद्दादिडायास्पुत्रो वयु-नेऽजनिष्ट तं सद्योऽवभर ॥ ३ ॥ भावार्थः - स्त्रत्र वाचकलु॰ -- ये मनुष्याः पुत्तं जननीव विह्निः विद्यां धरिन्त ते स्वबलं वर्धियत्वा विज्ञानं जनयन्ति । यदा स्त्रधो-ग्रिरुपरिजलं संस्थाप्य वायुना प्रदीपन्ति तदा विह्नजलाम्यां बहूनि कार्याणि निर्वर्तितुं दाक्कवन्ति ॥ ३ ॥

पद्रिधः—हे विद्वान् पुरुष ( चिकित्वान् ) बुद्धिमान् माप ( उत्ता-नापाम् ) मीधेपन से सोते हुए मनुष्य के तुन्य वर्त्तमान भूमि में जो (प्रवीता) बहुत व्याप्त विजुली ( वृषण्यम् ) वृष्टिकर्त्ता सूर्य को ( जजान ) उत्यन्न करती है उस को ( भव ) ( भर ) धारण्य करो मोर जो ( अरुषस्तूष ) मर्मस्थलों में छेशदायकों में प्रशंसायुक्त (अन्य) इस संसार के (पात.) बल के (रुशन् ) नाशकारक ( इडापा ) वाणी के ( पुत्रः ) पुत्र के सदृश स्थित ( वयुने ) विज्ञान मे (अजनिष्ट) उत्यन्न होता है उस को (सद्यः) शीध धारण्य करो ॥३॥

भ[व[थें:-इस मन्त्र में वाचकलु॰-जो मनुष्य पुत्र को माना के नुरूप अधिविद्या को धारण करते हैं वे अपना वल बढ़ा कर विज्ञान को उत्पन्न करने हैं और जब नीचे के भाग में आपि उपर जल स्थित करके वायु से प्रज्यित करने हैं नब अधि और जल द्वारा बहुत से कार्य सिद्ध कर सकते हैं ॥ ३॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

इळांयास्त्वा पुदे वृयं नामां पृथिव्या ऋघि । जातंवेदो नि धीमहारने ह्वव्याय वोढंवे ॥ ४ ॥ इळांयाः । त्वा । पुदे । व्यम् । नामां । पृथिव्याः । अधि। जातंऽवेदः । नि । धीमिहि। मर्ग्ने । ह्वव्याये । वोढंवे ॥ ४॥ पदार्थः — (इडायाः ) पृथिव्याः (त्वा ) तम् (पदे ) प्राप्ते (वयम् ) (नामा ) मध्ये (पृथिव्याः ) स्त्रन्तिस्वस्य (स्त्रिध ) उपरि (जातवेदः) जातवित्तम् (नि) (धीमहि) नितरां धरेम (त्राग्ने) त्राग्निम्। त्रात्र सर्वत पुरुषव्यत्ययः (हव्याय) प्रशंसनीयाय (बोढवे) वाहनाय ॥ ४ ॥

अन्वयः हे विहांसी यथा वयमिडाया त्र्राधि परे पृथिन्या नाभा हन्याय वोढवे त्वा तं जातवेदोऽग्ने जातवेदसमिंग्न निधी-महि तथैव यूयमपि निधत्त ॥ ४ ॥

भावार्थः — श्रत्रत्र वाचकलु • — य इमं विद्वि एथिव्या उपर्यन्त-रिक्षस्य मध्ये सुपरीक्ष्ययानादिचात्वनायाऽप्रिं निद्धति ते निधिमन्तो भवन्ति ॥ ४ ॥

पदार्थ:—हे विद्वान् जनो जैसे (वयम्) हम लोग (इडायाः) पृथिवी के (अधि) अपर (पदे) प्राप्त होने पर (पृथिव्याः) अन्तरिच्च के (नामा) मध्य में (हव्याय) प्रशंसा करने योग्य (बोट्वे) वाहन के लिये (त्वा) उस (जानवेदः) धनों के उत्यन्न कर्ता (अग्ने) अग्नि को (नि) (धीमहि) उत्तम प्रकार धारण कर वैसे ही आपं लोग भी धारण करो ॥ ॥॥

भावार्थः — इस मन्त्र में वाचकलु० — जो लोग इस अग्नि की पृथिवी के उपर और अन्तिरक्ष के मध्य में उत्तम प्रकार परीचा ले के वाहन आदि चलाने के लिये अग्नि को धारण करते हैं वे धनयुक्त होते हैं ॥ ४ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥
फिर उसी वि०॥

मन्थेता नरः किवमहंयन्तं प्रचैतसम्मृतं सुप्र-तिकम्। यज्ञस्यं केतुं प्रथमं पुरस्तांद्विः नरो जन-यता सुशेवंम् ॥ ५ ॥ ३२ ॥ मन्थत । नुरः । कृविम् । महंयन्तम् । प्रऽचेतसम् । मृत्तम् । सुऽप्रतीकम् । युज्ञस्यं । कृतुम् । प्रथमम् । पुर-स्तात् । मृग्निम् । नुरः । जन्यत् । सुऽशेवम् ॥ ५॥ ३२॥

पदार्थः—(मन्यत) मन्थनं कुरुत । स्त्रत्र संहितायामिति दीर्घः (नरः) नायकाः (किवम्) क्रान्तदर्ञानम् (स्त्रह्यन्तम्) स्त्रह्यिन-वाचरन्तम् (प्रचेतसम्) प्रकर्षेण संज्ञापकम् (स्त्रप्रत्म) स्वरूपेण नाशरहितम् (सुप्रतीकम्) सुष्ठुप्रतीतिकरम् (यज्ञस्य) (केतुम्) ध्वज इव विज्ञापकम् (प्रथमम्) प्रख्यातम् (पुरस्तात्) प्रथमतः (स्त्रिप्तिम् ) पावकम् (नरः) नेतारः (जनयत)। स्त्रत्न संहि-तायामिति दीर्घः (सुर्शेवम्) शोभनं निधिमिव वर्त्तमानम् ॥ ५॥

त्र्रान्वयः हे नरो यूयं कविमहयन्तं प्रचेतसममृतं सुप्रतीकमिं मन्धत। हे नरो यज्ञस्य केतुं प्रथमं सुरोवमिं पुरस्ताज्जनयत ॥५॥

भावार्थः - ये मनुष्या मथित्वाग्निं जनियत्वा कार्य्याणि साद्ध-मिच्छन्ति ते सकलेश्वर्यसंपना जायन्ते ॥ ५ ॥

पद्रिधः -हे (नर.) नायको आप लोग (किन्य्) नेतस्वी स्वरूप युक्त (अद्भयन्तम्) अपने केवल रूप से रहित के सहश आचरण करते हुए (प्रचेतसम्) अतिशय प्रकट कर्त्ता (अस्तम्) अपने स्वरूप से नाशरहित (सुप्रतीकम्) उत्तम प्रकार विश्वास कर्त्ता (अग्निम्) अग्नि का (यन्थत) मन्थन करो । हे (नरः) प्रधान पुरुषो (यत्तस्य) अहिंसारूप यत्त के (केतुम्) पताका के सहश जानने वाले (प्रथमम्) प्रसिद्ध (सुशेवम्) मुन्दर द्वन्य पात्र के सहश अग्नि को (पुरस्तान्) प्रथम से उत्त्वन्न करें ॥ ५॥

भावार्थ:—जो मनुष्य मध कर अग्नि को उत्पन्न करके कार्यों को सिद्ध करने की रच्छा करते हैं वे संपूर्ण ऐश्वर्यपुक्त होते हैं ॥ ५॥

# पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी वि०॥

यदी मन्थंनित बाहुभिविं रोचतेऽश्वो न वाज्यं-रुषो वनेष्वा। चित्रो न यामंत्रश्चिनोरनिं छतः परिं रुणक्तचर्मनस्तृणा दहंन् ॥ ६ ॥

यदि । मन्यंन्ति । बाहुऽभिः । वि । रोचते । अर्थः । न । वाजी । अरुपः। वनैषु। आ।चित्रः। न । यामंन् । अश्विनौः। धनिवृतः । परि । वृणुक्ति । अरमंनः । तृणां । दहंन् ॥६॥

पदार्थः—(यदि)। त्रव निपातस्य चेति दीर्घः (मन्थन्ति) विलोडयन्ति (बाहाभिः) (वि) (रोचते) विशेषेण प्रकाशते (त्र्राश्चः) उत्तमस्तुरङ्गः (न) इव (वाजी) वेगवान् (त्र्रारुषः) मर्ममु स्थितः (वनेपु) किरणेपु (त्र्रा) (चित्रः) त्र्राहुतः (न) इव (पामन्) पामनि (त्र्राश्विनोः) सूर्याचन्द्रमसोः (त्र्रानिवतः) निरन्तरः (परि) सर्वतः (वणक्ति) छिनति (त्र्राश्विनः ) पापाणस्य मेघस्य वा (तृणा) तृणानि घासविशेषान् (दहन्) मस्मीकुर्वन्॥६॥

त्रान्यः—ये मनुष्या बाह्भिर्यद्याम्न मन्थन्ति तर्हि स वनेष्व-रुपो वाज्यश्वो न ब्यारोचतेऽश्विनोरनिष्टतस्सन् यामिश्चित्रो न तृणा दहनक्मनः परि ष्टणिक्त तमित्थं सर्वे उद्घाटयन्तु ॥ ६ ॥

भावार्थः — त्र्रातोपमालं - चर्षणेन जातवलोऽग्निः काष्ठादीनि दहनश्ववद्देगवान् भवनद्भुतानि कार्य्याणि साम्रोतीति वैद्यम् ॥ ६॥

पदार्थ: - जो मनुष्य (बाहुभिः ) बाहुओं से (यदि ) यदि अपि की (मन्थन्ति ) मन्थते हैं तो वह (वनेषु ) किरणों में (अरुपः ) मर्मस्थलों में

वर्तमान (वाजी) वेग पुक्त ( अश्वः ) उत्तम घोढ़ के ( न ) सदृश ( वि ) ( आ, रोचने ) विशेषभाव से प्रकाशित होता है ( अश्विनोः ) सूर्ण चन्द्रमा के मध्य में ( आने वृतः ) निरन्तर प्राप्त ( यामन् ) रात्रि में ( चित्रः ) अज्ञुत के ( न ) तुन्य ( तृणा ) घास विशेषों को ( दृहन् ) भस्म करता हुआ (अश्मनः) पत्थर वा मेघ का ( परि ) सब प्रकार ( वृणाक्ति ) छेदन करना है इस को इस प्रकार सब लोग प्रकट करे ॥ ६ ॥

भावार्थ:—इस मंत्र में उपमालं - धिसने से बल पुक्त हुआ अग्नि काष्ठ आदि को जलाता और घोडे के तुल्प वेगवान् होता हुआ अञ्चत काय्यों को सिद्ध करता है यह जानना चाहिये ॥ ६ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

जातो श्रप्ती रोचते चेकितानो वाजी विप्तः कवि-शुस्तः सुदानुः । यं देवास् ईड्यं विश्वविदं हव्य-वाह्मदंधुरध्वरेषुं ॥ ७॥

जातः । श्राग्नः । रोच्ते । चेकितानः । वाजी । विप्रः । कृविऽग्रह्तः । सुऽदानुः । यम् । देवासः । ईर्ड्यम् । विश्व-ऽविदेम् । हृव्युऽवाहंम् । अदंधुः । श्रुष्वरेषुं ॥ ७ ॥

पदार्थः—(जातः) प्रकटः सन् (त्र्राप्तिः) पावकः (रोचते) प्रदीप्यते (चेकितानः) प्रज्ञापकः (वाजी) वेगवान् (विप्रः) मेधावी (कविशस्तः) कविभिः प्रश्नंसितः (सुदानुः) सुष्टुदाता (यम्) (देवासः) विद्वांसः (ईड्यम्) स्तोतुं योग्यम् (विश्वविदम्) यः समग्रं विन्दति तम् (हव्यवाहम्) ह्व्यानां वोढारम् (त्र्प्रदधुः) दधीरन् (त्र्प्रवरेषु) संगतिमयेषु व्यवहारेषु॥ ७॥

श्रन्वयः—हे मनुष्या देवासोऽध्वरेषु यमीड्यं विश्वविदं हब्य-बाहमाग्नेमदधुः स चेकितानः सुदानुः कविश्वस्तो विप्र इव जातो बाज्यग्नी रांचते ॥ ७ ॥

भावार्थः—ऋत्रत्र वाचकलु • – यदि विद्युद्विद्यां सामुयुस्तर्हीय-माप्तावहहत्सत्यानि योग्यानि कार्य्याणि सामुयात् ॥ ७ ॥

पद्धिः—हे मनुष्यो (देवासः) विद्वान् लोग (अध्वरेषु) मेलकरने-कप व्यवहारों में (यम्) जिस (ईब्ब्यम्) म्तृति करने योग्य (विश्वविद्यम्) सम्पूर्ण वस्तुओं के ज्ञाता (हव्यवाहम्) हवन करने योग्य पदार्थों के धारण कर्त्ता अग्नि को (अद्धुः) धारण करें वह (चिकितानः) उत्तम कार्यों का जताने (सुदानुः) उत्तम प्रकार देने वाला और (कविद्यास्तः) उत्तम पुरुषों से प्रशांसित हुए (विप्र) बुद्धिमान् के सदृश (जातः) प्रकटता को प्राप्त (वाजी) वेगपुक्त (अग्निः) अग्नि (रोचते) प्रकाशित होता है॥ ७॥

भावार्थः-- इस मंत्र में वाचकलु०--जो विज्ञुली संबन्धी विद्या को सिद्ध करें तो यह विद्या पथार्थवक्ता विद्वान् पुमुख के तुरुष सत्य और योग्य कार्यी को सिद्ध करें॥ ७॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥ फिर उसी वि०॥

सीर्द होतः स्व उं छोके चिकित्वान्त्सादयां यज्ञं सुंकृतस्य योनी । देवावीर्देवान्ह्विपां यज्ञा-स्यग्ने बहद्यजमाने वयो धाः॥ ८॥

सीदं । होतिरिति । स्वे । ऊंइति । लोके । चिकित्वान् । सादयं । यज्ञम् । सुऽकृतस्यं । योनैां । देवऽश्रवीः । देवान् । हृविषां । यजासि। अग्ने । बृहत्। यजमाने । वर्यः । धाः ॥ ८॥ पदार्थः—(सीद) त्र्रास्व (होतः) सुखप्रदातः (स्वे) स्वकीये (उ) वितर्के (लोके) दर्भने (चिकित्वान्) ज्ञान-वान् (सादय) स्थापय। त्र्रात्र संहितायामिति दीर्घः (यज्ञम्) धर्म्यव्यवहारम् (सुरुतस्य) सुष्ठुनिष्पादितस्य (योनौ) कारणे गृहे वा (देवावीः) यो देवानवित सः (देवान्) दिव्यान् गुणान् विद्षो वा (हिवषा) दानेन (यजािस) यजेः (त्र्राप्ते) पाव-कत्रद्वर्त्तमान (वृहत्) महत् (यजमाने) संगतधर्म्यव्यवहारभक्तीरे (वयः) जीवनं धनादिकं वा (धाः) धेहि॥ ८॥

त्रुन्वयः - हे होतरमेऽमिरिव त्वं स्वे लोके सीद चिकित्वान्त्स न् सुकृतस्य योनौ यज्ञं सादय देवाबीः सन् हिवषा देवान् यजा-स्यु यजमाने वृहद्द्यो धाः॥ ८॥

भावार्थः —यथाऽग्निहोतादिशिष्पादिसंगन्तव्ये व्यवहारेसं प्रयुक्तो-ऽग्निर्दिव्यान् गुणान् प्रकटयति तथेव विद्या धर्म्यैः कर्मभिः संप्र-युज्य दिव्यानि सुखानि जगति प्रसारणीयानि ॥ ८ ॥

पद्रिधं :-हे (होतः) मुख देने वाले (अप्रे) आप्रि के सहग तेजम्बी पुरुष आप (स्वे) अपिने (लोके) दर्शन में (सीद) वर्णमान हो (चिकित्वान्) ज्ञान पुक्त हो कर (सुक्रतस्य) पुष्य कर्म के (पोना) कारण वा स्थान में (यज्ञम्) धर्मसम्बन्धी व्यवहार को (साद्य) स्थित करो (देवावीः) विद्वानों की रक्षा कर्चा (हविपा) दान से (देवान्) उत्तम गुण वा विद्वान् पुरुषों को (यज्ञासि) यज्ञ करे वा स्थीकार करे (उ) यह नर्क है कि (यज्ञपाने) पोग्य धर्मसम्बन्धी व्यवहार के कर्चा पुरुष में (बृहत्) बढ़े (वयः) जीवन वा धर्म आदि को (धाः) धारण करें ॥ ८॥

भ्वि थे: — तेसे अभिनहीन आदि वा शिल्प आदि संगति के योग्य व्यवहार में संयुक्त किया गया अग्नि उत्तम गुणों की प्रकट करता है वैसे ही विद्वान् पुरुष की चाहिये कि धर्मसम्बन्धी कमों से पुक्त करके उत्तम सुखों की संसार में फैलावै ॥८॥

# पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी वि॰ ॥

कृणोतं धूमं रुषंणं सखायोऽस्त्रेधन्त इतन् वाज्ञ-मच्छं । ऋयम्प्रिः एंतनाषाट् सुवीर्ो येनं देवास्रो ऋसंहन्त दस्यून् ॥ ९॥

कुणोर्त । धूमम् । वृषंणम् । सखायः । अस्त्रेधन्तः । इतन् । वार्जम् । अच्छं । अयम् । अग्निः । एतनापाट् । सुऽवीरः । यनं । देवासंः । असंहन्त । दस्यून् ॥ ९ ॥

पदार्थः—(क्रणोत ) कुरुत (धूमम् )वाष्पाख्यम् (दृषणम्) जलेन मुसिक्तम् (सखायः) सुद्धः सन्तः ( ऋस्रधन्तः ) ऋजी-णोत्साहाः (इतन ) प्राप्तत (वाजम् ) ऋजवेगविज्ञानादिकम् (ऋच्छ ) सम्यक् (ऋयम् ) (ऋप्रिः ) विद्युदिव (पृतना-पाट् ) यः पृतनाः सेनाः सहते (सुवीरः ) शोभना वीरा यस्य (येन ) सह (देवासः ) विद्यांसः शूराः ( ऋसहन्त ) सहन्ते (दस्यून् ) ऋतिदृष्टकर्मकारिणः ॥ ९ ॥

श्रन्वयः हे निद्दांसी यूयमस्रेधन्तः सखायः सन्तो रूपणं धूमं रूणोत वाजमच्छेतन योऽयमग्निस्वि एतनापाट् सुवीरोऽस्ति येन सह देवासो दस्यूनसहन्त तमितन ॥ ९ ॥

भावार्थः - हे विद्यांसः काष्टाग्निजलसंयोगजेन धूमेनाऽनेकानि कार्य्याणि परस्परं सुद्धदो भूत्वा साप्तत यथा धार्मिका विद्यांसः शूरा दस्यून हत्वा राजानो भवन्ति तथैवायमाग्नः संप्रयुक्तः सन् दारिद्यादीन्हत्वाऽसंख्यं धनं निष्पादयतीति ॥ ९ ॥ पद्धि:—हे विद्वान् जनो आप लोग ( अस्त्रेधन्तः ) उत्साह से पूरित ( सलायः ) मित्र हुए ( वृषण्णम् ) जल से अच्छे प्रकार सींचे गये ( धूमम् ) भाफ को (रुण्णेत) करो ( वाजम् ) अन्न वेग और विज्ञान आदि को (अच्छ) उत्तम प्रकार ( दतन ) प्राप्त होओ तो ( अयम् ) यह ( अग्नः ) विज्ञुली के सहदा तेजस्वी ( पृतनाषाट् ) सेनाओं के सहित वर्त्तमान (सुवीरः ) श्रेष्ट बीरों से युक्त और ( येन ) जिस पुरुष के साथ ( देवासः ) विद्वान् वा शूर लोग ( दश्यून् ) अति दुष्ट कर्म करने वाले जनो को ( असहन्त ) सहते हैं उस को प्राप्त होडये ॥ ९ ॥

भविश्वि:—हे विद्वान् जनो काछ अग्नि और जल के संयोग से उत्यन्न हुए धूम से अनेक कायों को परम्पर मित्रभाव के साथ सिद्ध करो जैसे धर्म-पूर्वक वर्त्ताव रखने वाले विद्यापुक्त शूर्यीर पुरुष दुष्टकर्मकाग्यों का नाश कर के राजा होने हैं बेसे ही पह अग्नि उत्तम प्रकार यंत्र आदि से युक्त किया गया दारिद्य आदि को नाश करके अनागनती धन को उत्यन्न करता है ॥९॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥
फिर उसी वि०॥

श्रयं ते योनिऋंतियो यतो जातो श्ररी-चथाः। तं जानन्नं श्रा सीदार्था नो वर्धया गिरंः ॥ १०॥ ३३॥

श्रुयम् । ते । योनिः । ऋत्वियः । यतः। जातः । अरो-चथाः । तम् । जानन् । अग्ने । आ । सीद् । अर्थ । नः । वर्ध्य । गिरंः ॥ १० ॥ ३३ ॥

पदार्थः—( श्रयम्) श्रयन्यादिपदार्थविद्याविज्ञानाधिष्ठानम् (ते) तव ( योनिः ) सुखगृहम् ( ऋत्वियः ) य ऋतूनहिति सः (यतः) ( जातः ) प्रकटः सन् (श्ररोचधाः) रोचस्व ( तम् ) ( जानन् )

( श्रम्ने ) पावक इव ( श्रा ) ( सीद ) स्थिरो मव ( श्रथ ) श्रानन्तर्र्ये । श्रत्र निपातस्यचे ति दीर्घः (नः) श्रस्माकम् (वर्धय) उनय । श्रत्र संहितायामिति दीर्घः ( गिरः ) विद्यासुदीद्वायुक्ता वाचः ॥ १०॥

अन्वयः — हे त्र्राग्ने विद्दन् यस्तेऽयमृत्वियो योनिरस्ति यतो जातः सन्तरोचथास्तं जाननताऽऽसीद । त्र्रथ नो गिरो वर्धय ॥१०॥

भावार्थः-मनुष्येर्येन येन कर्मणा शरीरात्मैश्वर्याणां रुद्धिः स्यात्तत्त्वर्म सदाचरणीयम् ॥ १०॥

पद्धिः—हे (अप्रे) आग्न के सदय तेजस्वी विदान् पुरुष जो (ते)
आप का (अयम्) पह अग्नि आदि पदार्थं विद्या के ज्ञान का आधार
(ऋत्विष) समयों के योग्य (योनिः) सुख का घर है (यतः) जहां से (ज्ञातः)
प्रकट हुआ (अग्नेचथाः) प्रकाशित हो (तम्) उसको (ज्ञानन्) ज्ञानते
हुए यहां (आ) (सीद् ) स्थिर हो हये और (अथ) इस के अनन्तर (नः)
हम लोगों की (गिरः) विद्या और उत्तम शिद्धापुक्त वाणियों की (वर्धय)
उन्नति की जिये ॥ १०॥

भावार्थ: -- मनुष्यों को उचित है कि जिस जिस कर्म से शरीर आत्मा और ऐश्वर्यों की दृद्धि हो वह वह कर्म सब काल में करें॥ १०॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

तन्नपंदुच्यते गर्भ श्रासुरो नराशंसो भवति यद्विजायंते । मात्रिश्वा यदिमंमीत मातिरे वार्त-स्य सगौ श्रभवत्सरीमणि ॥ ११ ॥ तनू देनपात् । उच्यते । गर्भः । आसुरः । नराइांसः । भवति । यत् । विऽजायंते । मात्रिश्या । यत्। आर्मिमीत । मातरि । वार्तस्य । सर्गः । अभवत् । सरीमणि ॥ ११ ॥

पदार्थः -( तनूनपात् ) यस्य तनूर्व्याप्तिन पतित ( उच्यते ) ( गर्भः ) त्र्यन्तःस्थः ( त्र्राप्तुरः ) त्र्रप्तुरे प्रकाशिक्षपरिते वायो भवः ( नराशंसः ) यं नरा त्र्राशंसिन्त ( भवति ) ( यत् ) यः ( विजायते ) विशेषेणोत्पद्यते ( मातरिश्वा ) यो वायौ श्वितिति सः ( यत् ) यः ( त्र्रामिमीत ) निर्मीयते ( मातिरे ) त्र्राकाशे ( वातस्य ) वायोः ( सर्गः ) उत्पत्तिः ( त्र्र्रभवत् ) भवेत् (सरी-मणि ) गमनाख्ये व्यवहारे ॥ ११ ॥

अन्वयः हे मनुष्या यद्यस्तनूनपादुच्यते आसुरो गर्भो नरा-शंसो भवति मातरिश्वा विजायते यद्यो वातस्य मातरि सर्गोऽमिमीत सरीमरायभवत्सोऽग्निस्सर्वेवेंदितव्यः॥ ११॥

भावार्थः—ये मनुष्या वाघ्वम्नीभ्यां काष्ट्याणि सूजनित ते मुखैः संस्रष्टा भवन्ति ॥ ११॥

पदार्थः —हे मनुष्यो (यन्) जो (तनूनपान्) सर्वत्र व्यापक (उत्यते) कहा जाता है (स्नानुरः) प्रकटरूप से रहित वायु से उत्यन्त (गर्भः) मध्य मे वर्त्तमान (नराशंसः) मनुष्यो से प्रशासित (भवति) होता है (मानरिश्वा) वायु में श्वास लेने वाला (विज्ञायते) विशेषभाव से उत्यन्त होता है और (यन्) जो (वातस्य) वायु सम्बन्धी (मातरि) स्नाकाश मे (सर्गः) उत्यत्ति (स्निमीति) रची जाती है (सरीमिषि) गमनरूप व्यवहार में (स्नभवन्) होते वह स्निन सम्पूर्ण जनो से जानने योग्य है ॥ ११॥

भावार्थः—जो मनुष्य वायु ग्रीर ग्राग्नि से कार्थ्यों की सिद्ध करते हैं वे सुखों से संयुक्त होते हैं॥ ११॥

#### पुनस्तमेव विषयमाह॥ फिर उसी वि०॥

सुनिर्मथा निर्मधितः सुनिधा निर्हितः कृविः। अप्रेप्ते स्वध्वरा कृणु देवान्दैवयते यंज ॥ १२॥ सुनिःऽमयो।निःऽमधितः।सुऽनिधा। निऽहितः। कृविः।

भग्ने । सुऽअध्वरा । कुणु । देवान् । देवऽयते । यज ॥१२॥

पदार्थः—(सुनिर्मथा) शोभनेन मन्थनेन (निर्मिथतः) नितरां विलोडितः (सुनिधा) शोभने निधाने। स्त्रत्र डेराकारादेशः (निहितः) धृनः (कविः) क्रान्तदर्शनः (स्त्रस्रे) पावकइव विहन् (स्वध्वरा) शोभनान्यहिंसादीनि कर्माणि येपु व्यवहारेषु (कणु) (देवान्) दिव्यगुणान् (देवयते) देवान् कामयमानाय (यज) देहि॥१२॥

स्त्रन्वयः हे स्रग्ने यथा सुनिर्मथा निर्मिथतः सुनिधा निहितः किविराग्निर्वहूनि कार्य्याणि सङ्गमयित तथैव स्वध्वरा देवान् कृणु एतान् देवयते यज ॥ १२ ॥

भावार्थ: —यथा विद्यया निर्मितेषु कलायन्त्रेषु स्थापितोऽग्नि-र्निमन्थनेन घर्षणेन च वेगादिगुणान् जनियत्वा बहूनि कार्य्याणि साभोति तथैवोत्तमानि कर्माणि कत्वा दिव्यान् भोगान् प्राप्नु-वन्तु ॥ १२ ॥

पद्रिं:—हे (अमे) अमि के सदय नेजली निदान् पुरुष जैसे (सुनि-र्मथा) सुन्दर मथने के वस्तु से (निर्मिथिनः) अत्यन्त मथा (सुनिथा) उत्तम आधार वस्तु में (निहिनं) धरा गया (किनः) और सर्वत्र दीख पड्ने वाला अमि बहुत से कार्यों को सिद्ध करता है वैसे ही (लध्वरा) उत्तम अहिंसा मादि कमों से युक्त (देवान्) उत्तम गुणों को (इण्णु) धारण करो भीर इस (देवयते) उत्तम गुणों की कामना करते हुए पुरुष के लिये उन गुणों को (यज) दीजिये ॥ १२ ॥

भावार्थ:—जैसे विद्या से रचे हुए कलायन्त्रों में रक्खा गया गणि ग्रत्यन्त मधने भीर धिसने से वेग आदि गुणों को उत्पन्न कर बहुत से कायों को सिद्ध करना है वैसे ही उत्तम कम्मों को करके श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त होओ।।१२॥ पुनस्तमेव विषयमाह॥

फिर उसी वि०॥

श्रजीजनब्रुमृतंमत्यीसोऽस्त्रेमाणं त्रिणंवीछुर्ज-म्भम्।दश् स्वसारो श्रयुर्वः समीचीः पुमांसं जात-मभि सं रंभन्ते ॥ १३॥

अजीजनन् । अमृतंम् । मत्यीतः । अस्त्रेमाणेम् । तर-णिम् । वृद्धिऽजेम्भम् । दर्ग । स्वतारः अयुवेः।सम्ऽर्हेचीः। पुमौसम् । जातम् । श्राभे । सम् । रमन्ते ॥ १३ ॥

पुर्मांसम्। जातम्। मिन । सम्। रमन्ते ॥ १३ ॥
पदार्थः—( अर्जाजनन् ) जनयन्ति ( अम्हतम् ) नाशरहितम्
( मर्व्यासः ) मनुष्याः ( अस्त्रेमाणम् ) अज्ञयम् ( तर्राणम् )
अध्वनां तारकम् ( वीडुजन्भम् ) वीडु वलवज्जन्भो मुखिमव
ज्वाला यस्य तम् ( दश ) ( स्वसारः ) भगिन्य इव वर्त्तमाना
अप्र्युलयः । स्वसार इत्यङ्गुलिना । निषं । २ । ( अप्रुवः )
या अप्रे गच्छन्ति ताः (समीचीः) याः सन्यगञ्चन्ति ताः (पुमांसम् ) पुरुषार्थयुक्तं नरम् ( जातम् ) प्रसिद्धम् (अभि) आभिमुख्ये ( सम् ) सन्यक् ( रभन्ते ) प्रवर्त्तयन्ति ॥ १३ ॥

श्रन्वयः -यथा त्र्रग्रुवः समीचीर्दश स्वसारो जातं पुनांसमि संरमन्ते तथा मर्त्यासो वीडुजन्भं तरिषम्स्रेमाणमस्तमित्रिमजी जनन् ॥ १३॥

भावार्थः — त्रात्रत्र वाचकलु • — यथा कराऽङ्गुलयः परस्परं संहिता देहधारिणं मनुष्यं कर्मसु प्रवर्त्तयन्ति तथैव विद्वांसो वन्हिं कियासु नियोजयन्ति ॥ १३॥

पद्धिः— जैसे ( अग्रवः ) अगि चलने वाली (समीचीः) उत्तम प्रकार मिली हुई ( दश ) दश संख्या परिमित ( स्वसारः ) बहिनों के समान वर्त्त-मान अङ्गुलिया ( जातम् ) प्रसिद्ध ( पुगांसम् ) पुरुषार्थ से युक्त मनुष्य की ( अभि ) सम्मुख ( सम् ) उत्तम प्रकार ( रभन्ते ) प्रवृत्त करती हैं वैसे (मर्त्यासः) मनुष्य ( वीड्रजन्भम् ) मुख के सदृश ज्वाला से शोभित ( तरिण्म् ) मार्गा से यत्न द्वारा दृष्ट स्थान में पहुंचाने वाला ( अस्त्रेमाण्म् ) नाश रहित ( अमृतम् ) नित्य अधि को ( अज्ञीजनन् ) उत्यन्न करते हैं ॥ १३॥

भिविधि:—इस मन्त्र में वाचकल्०—जैसे हाथों की अङ्गुलियां परस्पर मिली हुई बारीरधारी मनुष्य को कार्यों में प्रवृत्त करती हैं वैसे ही विद्वान् पुरुष अपि को किया में लगाते अर्थान् उस के द्वारा कार्य्य सिद्ध करते हैं ॥ १३॥

पुनस्तमेव विश्वयमाह ॥
फिर उसी विश्व॥

त्र सप्त होता सन्कादंरोचत मातुरुपस्थे यद-शौचद्धंनि । न नि मिषति सुरणौ दिवेदिवे यद-सुरस्य जुठरादजांयत ॥ १४ ॥ प्र । सप्तऽहोता । सनुकात् । धरोचत्। मातुः । उपऽस्थे । यत् । धरोचित् । ऊर्धनि । न । नि । मिषति । सुऽरणंः । दिवेऽदिवे । यत् । असुंरस्य । जठरात् । अजायत ॥ १२॥

पदार्थः—(प्र) (सप्तहोता) सप्त प्राणा होतार त्र्यादातारो यस्य (सनकात्) सनातनात्कारणात् (त्र्यरोचत) प्रकाशते (मातुः) वायोः (उपस्थे) समीपे (यत्) यः (त्र्यरोचत्) दीप्यते (ऊधिन) रातौ । त्र्यत्र वर्णव्यत्ययेन सस्य नः । ऊध इति रात्रिना॰ निघं॰ १।७ (न) (नि) नितराम् (मिपित) सिञ्चिति (सुरणः) शोभनो रणः सङ्ग्रामा यस्मात्सः (दिवेदिवे) प्रतिदिनम् (यत्) यस्मात् (त्र्यस्य) इत्रपरहितस्य वायोः (जठरात्) मध्यात् (त्र्यजायत) जायते ॥ १४ ॥

अन्वयः हे मनुष्या यः सतहोताग्निः सनकाज्ञातो मातुरुपस्थे प्रारोचत यद्य ऊधन्यद्योचद्यः सुरणो दिवेदिवे न निमिपति यद्यो-ऽसुरस्य जठरादजायत तं यथावद्दिजानीत ॥ १४ ॥

भावार्थः - योऽग्निः शोपको वायुनिमित्तः प्रक्रत्याख्यात्कारणा-ज्जातोऽस्ति तं विज्ञाय बहून् व्यवहारान्सवे प्रकाशयन्तु ॥ १४ ॥

पद्धिः—हे मनुष्यो जो (सप्तहोता) सान प्राणों से प्रहण करने योग्य अपि (सनकात्) अनादि परम्परा से सिद्ध कारण से उत्पन्न हुआ (मातुः) वायु के (उपभ्धे) समीप में (प्रारोचन) प्रकाशित होता है (यत्) जो (अधिन) राश्चि में (अशोचन्) प्रकाशित होता है और जो (सुरणः) श्रेष्ठ युद्ध का साधन (दिवेदिवे) प्रातिदिन (न) (नि) अत्यन्त (मिपति) नहीं सींचता है (यत्) जो (असुरस्य) रूप से रहित वापु के (जडरान्) मध्य से (अजायत) उत्यन्न होता है उस की अच्छे प्रकार जानो॥ १४॥

मिविथि:—जो मिम मन मादि को शुक्त करने वाला वायु रूप कारण से प्रसिद्ध प्रकृति नामक कारण से उत्पन्न हुमा है उस को जान कर बहुत से व्यवहारों को सकल जन प्रसिद्ध करें ॥ १४ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥ फिर उसी वि०॥

श्रमित्रायुधी मुरुतांमिव प्रयाः प्रथमजा ब्रह्मणो विश्वमिहिंदुः । युम्नवृह्मं कुश्चिकास् एरिर एकं-एको दमें श्रिप्तिं समीधिरे ॥ १५॥

म्मित्रऽयुधंः । मुरुतांम् ऽइव । प्रऽयाः । प्रथम् ऽजाः । ब्रह्मणः । विश्वम् । इत् । विदुः । द्युन्नऽवंत् । ब्रह्मं । कुर्शिन् कार्तः । मा । ईरिरे | एकं ऽएकः । दमें । मुग्निम् । सम् । ईथिरे ॥ १५॥

पदार्थः—( त्र्रामितायुधः ) त्र्रामितेषु शत्रुषु प्रिक्तिमान्यायुधानि यैस्ते ( मस्तामित ) मनुष्याणामित ( प्रयाः ) ये सद्यः प्रयान्ति ते ( प्रथमजाः ) प्रथमात्कारणाज्जातः ( ब्रह्मणः ) परमात्मनः ( विश्वम् ) सर्व जगत् ( इत् ) एत्र ( विदुः ) ( द्युन्नवत् ) प्रशस्तकीर्त्तिमत् ( ब्रह्म ) वृहद्धनम् (कुशिकासः ) उत्कर्ष प्राप्ताः ( त्र्रा ) ( ईरिरे ) प्राप्नुवन्ति ( एकएकः ) जनः ( दमे ) गृहे ( त्र्राप्तिम् ) ( सम् ) ( ईधिरे ) प्रदीपयेषुः ॥ १५ ॥

अन्वयः हे मनुष्या ये मरुतामिवाऽमितायुधः प्रयाः प्रथमजाः कुशिकास एकएको दमेऽप्रिं समीधिरे ये च ब्रह्मणो विश्वं विदुस्त इदेव युम्नवह्रह्मीरिरे ॥ १५॥

भावार्थः - त्र्रात्तोपमालं - -यथा वायवः सर्वत विजयिनोऽग्न्या-दिप्रदीपका विश्वव्यापिनः सर्वान् जीवियत्वाऽऽनन्दयन्ति तथैवा-ग्न्यादिपदार्थविद्यायुक्ताः सर्वानानन्दयन्ति ॥ १५ ॥

पद्रिष्टं:—हे मनुष्यो जो ( महतामित्र ) मनुष्यो के सदरा ( अमित्रायुधः ) शत्रुओं के ऊपर शस्त्र चलाने (प्रयाः) श्रीघ चलने वाले (प्रथमजाः )
प्रथम कारण से उत्पन्न (कुशिकासः) उच्च पद्वी को प्राप्त (एकएकः) प्रत्येक
तन (दमे ) गृह में ( अप्रिम् ) अप्रि को ( सम् ) ( ईधिरे ) प्रज्वलित करें
और तो ( ब्रह्मणः ) परमात्मा के ( विश्वम् ) सम्पूर्ण जगत् को ( विदुः )
जानते हैं वे ( इत् ) ही ( बुम्नवत् ) उत्तम यश पुक्त ( ब्रह्म ) वहुत धन को
( आ, ईरिरे ) प्राप्त होने हैं ॥ १५ ॥

भविर्थि:—इस मन्त्र में उपमालं - जैसे पवन सम्पूर्ण स्थानों में प्रबलता से प्राप्त होने अग्नि आदि पदार्थों को प्रज्वलित करने और संसार में व्यापक होने वाले सम्पूर्ण जीवों के प्राणो की रच्चा करके आनन्द देते हैं वेसे ही अग्नि आदि पदार्थों की विद्यापुक्त पुरुष सम्पूर्ण जनों के लिये आनन्द देते हैं ॥१५॥

श्रथ केपां निश्चलमेश्वर्यं जायत इत्याह ॥

मब किन पुरुषों को निश्चल ऐश्वर्य प्राप्त होना इस वि०॥

यद्य त्वां त्रयति यज्ञे श्रास्मिन् होतंश्चिकिलोऽ
र्यणीमहीह। ध्रुवमयांध्रुवमुताशंमिछाः प्रज्ञानन्विद्वाँ

उपं याहि सोमम्॥ १६॥ ३४॥ २॥ १॥

यत्। <u>भ्रद्य । त्वा । प्रश्</u>रयति । युक्के । भ्रुस्मिन् । होत-रिति । चिकित्वः । अर्वुणीमाहि । <u>इ</u>ह । भ्रुवम् । <u>भ्रयाः ।</u> भ्रुवम् । <u>उत्त । अशुमिष्ठाः । प्रश्रजानन् । विद्</u>षान् । उपे । याहि । सोमंम् ॥ १६ ॥ ३८ ॥ १ ॥ २ ॥ पदार्थः—( यत् ) ये ( त्र्राय ) इदानीम् (त्वा) त्वाम् (प्रयति) प्रयत्नसाध्ये ( यज्ञे ) संङ्गन्तच्ये च्यवहारे ( त्र्रास्मन् ) ( होतः ) साधनोपसाधनानामादातः ( चिकित्वः ) विज्ञानवन् (त्र्र्यणीमिहि) चणुयाम (इह) त्र्रास्मन्संसारे (ध्रुवम् ) निश्रलम् (त्र्र्रयाः) यजेः । त्र्र्यत लङ् मध्यमैकवचने रापो लुक् श्वेतवाहादित्वात्पदान्ते उस् ( ध्रुवम् ) ( उत ) त्र्रापे ( त्र्र्यामिष्ठाः ) रामयेः ( प्रजानन् ) विद्दान् ( उप ) ( यहि ) प्राप्नुहि ( सोमम् ) ऐश्वर्यम् ॥१६॥

श्रन्वयः नहे चिकित्वो होतो यद्ये वयमद्यास्मिन्प्रयति यज्ञे यं त्वाऽद्यणीमहि स त्विमहभ्रुवमद्गीमिष्ठा उताऽपि प्रजानन् भ्रुवमयाः विद्वात्संस्त्वं सोममुपयाहि ॥ १६ ॥

भावार्थः — येऽस्मिन्संसारे प्रयत्नेन सृष्टिपदार्थविद्याक्रमं जानन्ति ते सततमुपयोगं ग्रहीतुं शक्कवन्ति तेपा ध्रुवमैश्वर्यं भवतीति ॥१६॥ त्रित्राग्निवायुविहद्रणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सहसङ्गतिर्वेद्या॥ इति तृतीयाष्टके प्रथमोऽध्यापश्चतुःश्चिशत्तमो वर्गश्च तृतीयमण्डले हितीयोऽनुवाक एकोनिविशत्तमं सूक्तं च समाप्तम् ॥

पद्धिः—हे (चिकित्तः) विज्ञानपुक्त (होतः) साधन जो पुख्य कारण उपसाधन अर्थात् सहायि कारणों के प्रहण कर्त्ता (यत्) जो हम लोग (अद्य) हस समय (अस्मिन्) इस (प्रयित) प्रयत्न से सिद्ध और (यत्ने) ऐक-मत्य होने योग्य व्यवहार में जिन (त्वा) आप को (अवृणीमिहि) स्वीकार करें वह आप (इहू) इस संसार में (धुत्रम्) दृद्ध स्थिर (अद्यामिष्ठाः) वानित करो (उत) और भी (प्रज्ञानन्) विज्ञानयुक्त हुए (धुत्रम्) निश्चल धर्म को (अयाः) संगत कीजिये (विद्वान्) विद्वान् पुरुष आप (सोमम्) ऐश्वर्ष्य को (उप) (याहि) प्राप्त होइये ॥ १६॥

भावार्थ:—जो लोग स्स संसार में प्रयत्न से मृष्टि के पदार्थों के विद्या क्रम को जानते हैं वे निरन्तर उन पदार्थों से उपकार ग्रहण कर सक्ते हैं उन के निश्चय से ऐश्वर्य होता है ॥ १६॥

इस सूक्त में अग्नि वायु और विद्वान के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त में कहे अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति ज्ञाननी चाहिये॥ यह उनतीसवां सूक्त दिनीय अनुवाक और चौनीशवां वर्ग समाप्त हुआ॥ इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्याणां श्रीपरमविदुषां विर-

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायोणां श्रीपरमविदुषां विः जानन्दसरस्वतीस्वामिना शिष्येण परमहंसपरित्राजका-चार्येणश्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिनानिर्मितेसंस्क-तार्यभाषाभ्यां विभूषिते सुप्रमाणयुक्त ऋग्वेदभाष्ये तृतीयाष्ट्रकस्य प्रथमाध्यायः समाप्तः॥

## श्रथ तृतीयाष्ट्रके द्वितीयाऽध्यायारम्भः ॥

·-\*--\*-

मोश्म् विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पर्रा सुव। य<u>द्</u>रद्वं तञ्च भासुव॥ १॥

श्रथ हाविंशार्चस्य त्रिंशात्तमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः। इन्द्रो देवता। १। २। १। १०। ११। १४। १७। २० निचृचिष्ठुप्। ५। ६। ८। १३। १९। २१। २२ त्रिष्ठुप्। १२। १५ विराट् त्रिष्ठुप् छन्दः। धैवतः स्वरः। ३। ४। ७। १६। १८ भुरिक् पङ्क्तिश्चन्दः। पञ्चमः स्वरः॥

भ्रथ विदुषः कत्यमुपदिश्यते ॥

सब तृतीयाष्टक के दिनीय सध्याय सौर तीसरे मण्डल में बार्रस ऋचा वाते तीशावें सूक्त का प्रारम्भ है उस के पहिले मन्त्र से विद्वान् के कर्मच्य का उपदेश करने हैं॥

ड्रच्छिन्ति त्वा सोम्यासः सर्खायः सुन्वन्ति सोमं दर्धति प्रयांसि । तितिक्षन्ते श्रिभिशंसित जनानामिन्द्र त्वदा कश्चन हि प्रकेतः॥ १॥

ड्रच्छन्ति । त्वा । सोम्यासः । सवायः । सुन्वन्ति । सोमम् । दर्धति । प्रयांति । तिर्तिचन्ते । स्राभिऽद्यास्तिम् । जनानाम् । इन्द्रं । त्वत्। स्रा । कः । चुन । हि । प्रऽकेतः ॥१॥ पदार्थः—( इच्छन्ति ) (त्वा )त्वाम् (सोन्यासः) (सखायः) ( सुन्वन्ति ) निष्पादयन्ति ( सोमम् ) परमैश्वर्थम् ( दधति ) ( प्रयांसि ) कमनीयानि वस्तूनि ( तितिचन्ते ) सहन्ते (त्र्रामिशास्तिम् ) त्र्राभितो हिंसाम् ( जनानाम् ) मनुष्याणाम् ( इन्द्र ) परमैश्वर्यप्रद (त्वत् ) नव सकाशात् ( त्र्र्रा ) ( कः ) ( चन ) कश्चिदपि ( हि ) यतः ( प्रकेतः ) प्रकृष्टा केतः प्रज्ञा यस्य सः ॥ १ ॥

त्रुन्वय: हे इन्द्र ये सोम्यासः सखायस्त्वेच्छन्ति ते सोमं सुन्वन्ति प्रयांसि दर्धात जनानामभिद्यास्तिमा तितिचन्ते हि यतस्त्व-दन्यः कश्चन प्रकेतो नास्ति तस्मादेतान्सर्वदा रच ॥ १ ॥

भावार्थः —ये सुन्ददो भूत्वा प्रयत्नेनैश्वर्यमिच्छन्ति ते सुखदुः-खनिन्दादिकं सोद्वा विद्वत्सङ्गं कृत्वाऽऽनन्दं वर्धयेषुः ॥ ९ ॥

पद्रिशः—हे (इन्द्र ) परमिष्यियं के दाता जो (सांस्थासः) परस्पर स्नेह रस के वर्द्धक (सखाय ) यित्र भाव से वर्त्तमान (त्वा ) आप की (इन्छन्ति) इच्छा करते हैं वे (सोमम् ) परमिष्यियं की (स्व्वन्ति) सिद्ध करते (प्रयांसि ) कामना करने पोग्य वस्तुओं को (द्धिति) धारण करते और (जनानाम्) मनुष्य लोगों की (अभिद्यास्तिय्) चारों और से हिसा को (आ) (तितिच्चन्ते ) सहते हैं (हि ) जिस से (त्वत् ) अग्रप से अन्य (कः ) (चन ) कोई भी पुरुष (प्रकेतः ) उत्तम वृद्धि वाला नीं है इस से इन मनुष्यों की सर्वदा रच्चा कीजिये ॥ १ ॥

भविधि:—जो लोग परस्पर भित्रभाव से वर्त्ताव करते हुए प्रयत्न के साथ ऐश्वर्य की इच्छा करते हैं वे सुख दु.ख निन्दा आदि को सह और विद्वानों का संग करके आनन्द की बढ़ावें ॥ १॥

# पुनस्तमेव विषयमाह॥

फिर इसी वि०॥

न तें दूरे पंरमा चिद्रजांस्या तु प्र यांहि ह-रिवो हरिम्याम् । स्थिराय चण्णे सर्वना कृतेमा युक्ता त्रावांणः समिधाने ऋश्नो ॥ २ ॥

न । ते । दूरे । प्रमा। चित् । रजींसि। आ । तु । प्र । याहि । हरिऽवः । हरिऽभ्याम् । स्थिरायं । वृष्णे । सर्वना । कृता । इमा । युक्ताः । यार्वाणः । सुम्ऽहुधाने । सुग्नौ ॥२॥

पदार्थः—(न) निषेधे (ते) तव (दूरे) (परमा) परमाण्युत्क-प्टानि (चित्) त्र्रापे (रजांसि) लोकस्थानानि (त्र्र्रा) (तु) (प्र) (याहि) (हरिवः) प्रशस्ताऽश्वयानयुक्त (हरिभ्याम्) त्र्रश्वाभ्याम् (स्थिराय) (दण्णे) चलाय (सवना) ऐश्वर्य-साधकानि कर्माणि (कता) कतानि (इमा) इमानि (युक्ताः) उद्यक्ताः (ग्रावाणः) मेघाः। ग्रावाण इति मेघना निषं ०१।

त्रिन्वयः हे हरिवस्त्वं हरिन्यां प्रयाह्यवं कते परमा रजांसि ते दूरे न भविष्यन्ति यदि समिधानेऽग्री स्थिराय दृष्णे कतेमा सवना कुर्यास्तदा तु युक्ता ग्रावाणिश्वद्वहवो भवेयुः॥ २॥

१० (समिधाने ) प्रदीप्यमाने ( ऋग्नौ ) बह्रौ ॥ २ ॥

भावार्थः — याँद मनुष्याः शीघ्रगाम्यश्वेदेशान्तरं जिगिमषेयुस्तिहैं सर्वं सनीडमेवास्ति । यदि नियमेन विद्वं प्रज्वाल्य तन्न हिवर्जुहुयु-स्तिहैं वर्षापि सुगमैवास्तीति ज्ञेयम् ॥ २ ॥

पद्रिधे;—हे (हरिवः) उत्तम घोड़ों के बाबनों से पुक्त आप (हरि-भ्याम्) घोड़ों से (प्र) (आ, यादि) आहये ऐसा करने से (परमा) उत्तम (रज्ञांसि) खोकों के स्थान (ते) आप के (दृरे) दूर (न) नहीं हों गे जो (सिमधाने) हवन करने योग्य प्रदीप्त किये जाते हुए (आयौ) अगिन में (स्थिराय) दृढ़ (वृष्णो) बजवान् के लिये (कृता) किये गये (हमा) हन (सवना) ऐश्वर्य वृद्धि के साधक कर्मों को करो तो (तु) तो (युक्ताः) उदात (यावाणाः) मेघ (चित्) भी बहुत से होवें॥ २॥

भावार्थ:—मनुष्य यदि शीघ चलने वाले घोड़ों से देशान्तर जाने की दिशा करें तो सब समीप ही है। यदि नियम से अभि को प्रज्वित कर उस में होम करें तो वर्षा होना सुगम ही जानो ॥ २॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥

फिर उसी वि०॥

इन्द्रं: सुशित्रौ मघवा तरुत्रो महात्रांतस्तुविकू-र्मिऋंघांवान्। यदुत्रो धा बांधितो मत्यैषु क १ंत्या ते रुपभ वीयांणि॥ ३॥

इन्द्रं: । सुऽशिप्रं: । मघऽवां । तरुंत्रः । महाऽत्रांतः । तुविऽक्रुंभिः । ऋषांवान् । यत् । युयः । धाः । बाधितः । मसीषु । क्रं । त्या । ते । वृष्भु । वीर्याणि ॥ ३ ॥

पदार्थः—( इन्द्रः ) परमैश्वर्ययुक्तः ( सुशिप्रः ) शोभनहनु-नासिकः ( मघवा ) परमपूजितधनयुक्तः ( तरुत्रः ) दुःखेभ्यस्ता-रकः ( महाबातः ) महान्तो बाता बतेषु कुशला जनाः सखायो यस्य सः ( तुविकूभिः ) तुविर्बहुविधः कृभिः कर्मयोगो यस्य सः (ऋषावान्) य ऋन् इात्रून् झन्ति ते वा बहवः झूरा विद्यन्ते यस्य। ऋष हनधातोर्वर्णव्यत्ययेन हस्य घो नलोपश्च (यत्) यानि (उग्रः) तेजस्विस्वभावः (धाः) घेहि (बाधितः) विलोडिसः (मत्येषु) (क) किसमन् (त्या) तानि (ते) तव (दृषम) बलिष्ठ (वीर्याणि) वीरेषु साधृनि बलानि॥ ३॥

अन्वयः - हे रूपभ मर्त्येषु बाधितः उग्रः सन् यद्यानि दुःखनि वारणानि धास्ते तव त्या वीर्याणि क सन्ति । एवं सुक्षिप्रो मघवा तरुत्रो महावातस्तुविकूर्मिर्ऋघावानिन्द्रस्त्वं भवेः ॥ ३ ॥

भावार्थः - यदा मनुष्यस्यानेकविधा बाधाः समुत्थिताः स्युस्त-दाऽनेकानुपायान्युञ्जीत । एवं पुरुषार्थेन विमानि निवार्य श्रीवले सततं वर्धनीये ॥ ३ ॥

पदि थि:—हे ( वृषभ ) बलिछ ( मत्येषु ) मनुष्यों मे (बाधितः) पीड़ित ( उम्र ) नेजस्वी स्थाव से युक्त ( यन् ) जो दुःख दूर करने वाले हैं उन को ( धाः ) धारण करो ( ने ) भाप के ( त्या ) वे ( वीष्यीणि ) वीर पुत्रषों में हुए योग्य बल ( क ) किस मे हैं इम प्रकार ( सुविष्र. ) सुन्दर ठोड़ी भौर नासिकायुक्त ( मधवा ) भत्यन्त श्रेष्ठ धन से युक्त ( तक्तः ) दुःखों से छुड़ाने वाला ( महाद्वात ) मत्य भादि वनों में श्रद्धालु पुत्रकों का मित्र (तुविकूर्मिः ) बहुत प्रकार के कमों के भारम्थ में उत्साही ( ऋघावान् ) शत्रुमों के नावा-कर्ता बहुत से शूरवीरों के सहित वर्त्तमान ( इन्द्र. ) भत्यन्त ऐश्वर्ष्य से युक्त भाप होवें ॥ ३ ॥

भावार्थ:—जब मनुष्य के अनेक प्रकार की पीड़ापें प्रकट हों तब बहुत से उपायों को युक्त करें इस प्रकार पुरुषार्थ में विद्यों को दूर करके शीभा और बल निरन्तर बढ़ाने योग्य हैं ॥ ३॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥ फिर उसी वि०॥

त्वं हि ष्मां च्यावयञ्जच्युंतान्येको हुत्रा चरंसि जिन्नंमानः। तव द्यावांष्टिथिवी पर्वतासोऽनुं ब्रुताय निर्मितेव तस्थुः॥ ४॥

त्वम् । हि । स्म । च्यवयंन् । अच्युंतानि । एकः । वृत्रा। चरेसि । जिन्नमानः । तयं । द्यावाष्ट्रियी इति । पर्वतासः । अनुं । बृतायं । निर्मिताइव । तुस्थुः ॥ ४ ॥

पदार्थः—(त्वम्) राजन् (हि) (स्म) एव। त्रप्रत निपान्तस्य चेति दीर्घः (च्यावयन्) प्रचालयन् निपान्तयन् (त्रप्रच्युन्तानि) त्रप्रचीणानि रात्रुसेन्यानि (एकः) त्रप्रसहायः (व्या) मेघावयवरूपाणि घनानि (चरिस) (जिन्नमानः) हनन् सन् (तव) (द्यावाष्टिथवी) प्रकाराभूमी (पर्वतासः) पर्वताकारा मेघाः (त्रप्रनु) (व्रताय) सत्यभापणादिकर्भणे तच्छीलाय वा (निमितेव) नितरां मिनानीव (तस्थुः) तिष्ठन्ति ॥ ४ ॥

श्रन्वयः -हे राजन् त्वमेको ह्यच्युनानि च्यावयन् स्म चरिस यथा सूर्यस्य सम्बन्धे द्यावाष्ट्रथिवी पर्वतासो दता निमितेव तस्थु-स्तयैवानुवताय शत्रून् जिन्नमानो भवेत्तार्हि ते तव ध्रुवो विजयः स्यात्॥ ४॥

भावाथै:-त्र्प्रतोपमालं --यथा सूच्यों नियमेन वर्तित्वा निवा-रणीयानि निवार्घ्य रत्नणीयानि रत्नति तथैव भवान् प्रतिषेद्धव्यान् रात्रुन्प्रतिषेष्य प्रजाः सततं रत्नेत् ॥ ४ ॥ पदार्थ:—हे राजन् (त्वम्) आप (एकः) सहाय के विना स्वयं बल-वान् (हि) जिस से (अन्युनानि) प्रवल शत्रुओं की सेनाओं को (न्यावयन्) भय से गिराने हुए (स्म) ही (चरिस) वर्त्तमान हैं जैसे सूर्य के सम्बन्ध में (द्यावापृथिवी) प्रकाश और भूगि (पर्वनासः) पर्वन के सहश बढ़े २ मेघ और (ह्वा) पेघों के टुकड़े रूप वहल (निमिनेव) जैसे निरन्नर प्रमाण किये हुए पदार्थ वैसे (तम्थु) स्थिर होने हैं वैसे ही (अनु) (व्रनाय) सत्यभाषण मादि कर्म वा उत्तम स्वभाव के लिये शत्रुओं का (जिन्नमानः) नाश कर्ना होस्रो नो (ने) आप का निश्चय से विजय होवे॥ ४॥

भ[व[र्थः-इस मन्त्र मे उपमालं - जैसे मूर्य नियम पूर्वक वर्त्तमान हो के निवारण करने योग्य पदार्थों का निवारण करके रक्षा करने योग्य पदार्थों की रक्षा करना है वैसे ही आप वर्जन योग्य शत्रुओं का वर्जन करके प्रजाओं की निरन्तर रक्षा कीजिये ॥ ४ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥
फिर उसी वि०॥

उताभये पुरुहृत श्रवीभिरेको दृढमंवदो उत्रहा सन् । इमे चिदिन्द्र रोदंसी अपारे यत्संङ्गुभणा मंचवन्काशिरित्ते ॥ ५ ॥ १ ॥

उत । अभये । पुरुऽहृत । श्रवं:ऽभिः। एकं: । दृढम् । अवदुः । वृत्रऽहा । सन् । हुमे इतिं।चित् । हुन्द्र । रोदंसी इति । अपारेऽ इति । यत् । सम्ऽयुभ्णाः। मुघुऽवन् । काशिः । इत् । ते॥५॥१॥

पदार्थः—( उत ) ऋषि ( ऋभये ) भयराहिते व्यवहारे (पुरु-हूत ) वहुभिः प्रशंमित ( श्रवोभिः ) ऋनेकविषैः श्रवणैः (एकः) ऋसहायः ( दृढम् ) ( ऋवदः ) वदेः ( दृत्रहा ) सूर्यवत् (सन्) ( इमे ) ( चित् ) ऋषि ( इन्द्र ) सूर्यवहर्त्तमान ( रोदसी ) यावाष्टियेवी (त्रप्रपारे) त्र्यविद्यमानाऽवधी (यत्) या (सङ्ग्रम्णाः) सङ्ग्रह्णीयाः ( मघवन् ) बहुधनयुक्त (काशिः ) न्यायविनयादि- शुभगुणप्रदीप्तिः (इत् ) एव (ते ) तव ॥ ५॥

अन्वयः हे पुरहूत मघवनिन्द्र त्वमेकस्सनभये श्रवोभिः सह दढमवद उतापि यथा वत्रहा सूर्यश्चिदिमेत्रपारे रोदसी सङ्ग्रह्णाति तथा भूतः सन् यद्या ते काि्दारित तािमत्सङ्ग्रभाः ॥ ५ ॥

भावार्थ:— श्रत्र वाचकलु ॰ – राजपुरुषैरनेकोयायैः प्रजासु निर्भ-यता संपादनीया सूर्यवन्न्यायविद्या प्रकाद्यानीया ॥ ५ ॥

पद्रार्थः — हे (पुस्तूत ) बहुत जनों से प्रशंसित (मघवन् ) बहुत धन से पुक्त (ग्द्र ) सूर्य्य के तुल्य प्रकाशमान आप (एकः ) विना सहाय ख्यं बलवान् (सन् ) हुए (अभये) भय से रहित व्यवहार में (श्रवोभिः ) अनेक प्रकार के सुनने योग्य बचनों के सहित (टहम्) निश्चय (अवदः ) बोर्ले (उत्त ) और भी जैसे (वृत्रहा ) सूर्य्य (चित् ) भी (हमे ) इन (अपारे ) अवधि रहित (रोदसी) अन्तरिच्च और पृथिवी को प्राप्त होता है वैसे हो कर (यन् ) जो (ते ) आप के (काशिः ) न्याय विनय आदि उत्तम गुणों का प्रकाश है उस को (हन् ) ही (सङ्गृभ्णाः ) प्रहण करें ॥ ५॥

भिविधिः -- इस मन्त्र में वाचकलु० राजा के पुनर्घों को चाहिये कि भनेक प्रकार के उपायों से प्रजाओं में उपद्वीं से भय का नाश और सूर्य के नुस्य न्यायिवद्या का प्रकाश करें ॥ ५॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥
फिर उसी वि०॥

प्र सू तं इन्द्र प्रवता हरिभ्यां प्र ते वर्जः प्रमु-णर्नेतु शत्रून्। जहि प्रतिचो श्रंनूचः परांचो विश्वं सत्यं कंणुहि विष्टमंस्तु ॥ ६ ॥ प्र । सु । ते । इन्द्र । प्रऽवतां । हरिऽम्याम् । प्र । ते । वर्ज्ञः । प्रऽमृणन् । एतु । शत्रून् । जिहि।प्रतीचः । श्रम्सः। परांचः । विश्वम् । सुत्यम् । कृणुहि । विष्टम् । श्रम्तु ॥६॥

पदार्थः — (प्र) (सु) (ते) तव (इन्द्र) सूर्घ्यइव वर्तनात (प्रवता) अर्वाचीनेन मार्गेण (हरिभ्याम्) सुझि बिताभ्याम-श्वाभ्याम् (प्र) (ते) तव (वज्जः) किरण इव झस्नसमूहः (प्रमृणन्) प्रकर्षेण हिंसन् (एत्) प्राप्तोतु (अवून्) दुष्टकर्म-कर्तृन् (जिहे) हिंधि (प्रतीचः) पश्चात् स्थितान् (अन्चः) कपटेनानुकूलान् (पराचः) पराग्भूतान् दूरस्थान् (विश्वम्) (सत्यम्) (रुणुहि) (विष्टम्) व्याप्तम् (अरुतु)॥ ६॥

त्र्यन्यः हे इन्द्र हारिभ्यां युक्ते रथे प्रवता मार्गेण भवान् वज्ज इव शत्रूनप्रमृणनेप्रेतु । एवं ते विजयो भवति त्वं प्रतीचोऽनूचः पराचः शत्रूनप्रजिह विश्वं सत्यं सुक्रणहि यतो विष्टं चास्तु एवं ते सत्कीर्तिः प्रवर्तेत ॥ ६ ॥

भावार्थः - ये मनुष्या दुष्टाचारिणो मनुष्यादिप्राणिनो निरुध्य सत्यं प्रवर्त्तयेयुस्ते सुखेनानन्दमाप्रयुः ॥ ६ ॥

पद्रिधः—हे (हन्द्र ) मूर्य के सहश प्रकाशमान (हिरिध्याम्) उत्तम प्रकार शिक्षायुक्त घोड़ों से युक्त रथ में (प्रवता) उत्तम पार्ग से आप जैसे (बज्रः) किरणों के सहश शस्त्रों का समूह भीर (शत्रुन्) दुष्ट कर्म करने वालों को (प्रमृणन्) भत्यन्त नाश करने हुए (प्र, एतु) प्राप्त हू जिये इस प्रकार (ते) आप का विजय होता है आप (प्रतीचः) पीछे वर्त्तमान (अनुचः) और कपट से अनुकूल अर्थान् (पराचः) दूर स्थल मे विराज्यान अनुस्ति की (प्र) (जिहे) हिंसा करो नथा (विश्वम्) संपूर्ण (सत्यम्) सत्य को (सुक्रणुहि) अस्छे प्रकार बढ़ाओं जिस से वह (विष्यम्) व्याप्त (अस्तु) ही ॥ ६॥

भावार्थः — जो मनुष्य दुष्ट माचरण करने वाले मनुष्य मादि प्राणियों का निवारण करके सत्य का प्रचार करें वे सुख से मानन्द भोगते हैं ॥ ६ ॥ पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

यस्में धायुरदंधा मध्यांयाभंकं चिद्रजते गुह्यं रृं सः । भुद्रा तं इन्द्र सुमृतिर्घृताची सहस्रदाना पुरुहूत रातिः॥ ७॥

यस्मै । धार्युः । अर्दधाः । मर्त्याय । अर्थक्तम् । चित् । भुजते । गृह्यम् ।सः।भुद्रा। ते । इन्द्र । सुऽमृतिः।घृताची । सहस्र्वऽदाना । पुरुऽहूत् । रातिः ॥ ७ ॥

पदार्थः—( यस्मै ) ( घायुः ) यो दघाति सः ( त्र्रादधाः ) दघ्याः (मर्त्याय ) मनुष्याय ( त्र्राभक्तम् ) विभागरहितम् (चित्) त्र्रापि ( भजते ) सेवते ( गेह्मम् ) गृहेषु गृहेषु भवम् ( सः ) ( भद्रा ) कल्पाणकरी (ते) तव (इन्द्र ) सुखप्रदातः ( सुमितिः )

शोभना प्रज्ञा ( घृताची ) सुखप्रदा रातीव ( सहस्रदाना ) त्र्यसं-ख्यप्रदाना ( पुरुहूत ) वहाभिः सावित ( रातिः ) दानिकिया ॥७॥

श्रन्वयः —हे पुरुहूतेन्द्र भवान् यस्मै मर्त्यायाऽभक्तं ग्रेह्यं भजते यस्मै धायुश्चिदि सुखमदधास्तस्य ते या घृताचीव भद्रा सुमितः सहस्रदाना रातिरस्ति तां स कुर्घात्॥ ७॥

भावार्थः—चेमनुष्या पितृपैतामहं धनादिकमभक्तं सेवेरन् ऋन्यो-ऽन्यस्य दोषाँस्त्यक्ता गुणान् गृह्णीयुस्ते कल्याणमाजो भवेयुः ॥७॥ पद्धि:-(पुरुद्दूत) (इन्द्व) सुख के दाता आप (पस्मै) जिस (मर्लाप)
मनुष्य के लिये ( अभक्तम् ) विभाग से रहित ( गेह्मम् ) गृह गृह में उत्पक्ष हुए
धन की (भजते) सेवा करते हैं जिस के लिये (धायुः) उत्तम पदार्थों के धारण
कर्ता ( चित् ) भी आप सुख को ( अद्धाः )धारण करें उन ( ते ) आप की
जो ( घृताची ) सुख देने वाली रात्रि के सदश ( भद्वा ) कल्पाण करने वाली
(सुमितिः) उत्तम बुद्धि और (सहस्रदाना) अनिगनती दान जिस्में दिये जाते हों
ऐसी (रातिः) दान सम्बन्धनी क्रिया है उस को (सः) वह स्वीकार करें ॥ ७॥

भविथि:—जो मनुष्य पिता और पितामह का धन आदि जो कि नहीं बटा हुआ उस की रच्चा वा सेवा करें और परस्पर दोषों को त्याग के गुणों का ग्रहणा करें वे कल्पाणा के भागी होंगें॥ ७॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

सहदानुं पुरुहूत क्षियन्तमहस्तिमन्द्र सं पिण-कुणारुम्। श्रिभि खत्रं वर्धमानं पियारुम्पादामिनद्र तवसां जघन्य ॥ ८॥

सहऽदांनुम् । पुरुऽहूत् । क्षियन्तम् । अहस्तम् । इन्द्र । सम् । पिणुक् । कुणांरुम् । अभि । वृत्रम् । वर्धमानम् । पियांरुम् । अपादम् । इन्द्र । त्वसा । ज्यन्थु ॥ ८ ॥

पदार्थः-(सहदानुम्) दानेन सह वर्त्तमानम् (पुरुह्त ) बहुभिः प्रशांसित ( त्तियन्तम् ) निवसन्तम् ( त्र्प्रहस्तम् ) त्र्प्रविद्यमानम् ( इन्द्र ) सूर्य्यवहर्त्तमान ( सम् ) सन्यक् ( पिणक् ) पिंष्याः ( कुणारुम् ) शब्दायमानम् ( त्र्प्रभि ) त्र्प्राभिमुख्ये ( दन्नम् ) मेचम् (वर्षमानम्) (पियारुम्) पीयमानम् (ऋपादम्) पादरहितम् (इन्द्रः) दुषानां विदारक (तवसा ) बलेन (जघन्थ) जह्याः ॥८॥

त्रन्वयः – हे पुरुहू तेन्द्र यथा सूर्यः सह दानुं ज्ञियन्तमहस्तं कुणारुं वर्धमानं पियारुमपादं वतं मेघमभिपिनाष्टि तथा शत्रून् मवान् संपिणक् । हे इन्द्र त्वं तवसा दुष्टान् जघन्थ ॥ ८ ॥

भावार्थः—त्र्रत वाचकलु॰—यथा सूर्व्यो मेघाकर्षणवर्षणाभ्यां सर्व जगत्पाति तथैव दुष्टानां घातेन श्रेष्ठानां धारणेन च सर्वा प्रजाः पालनीयाः॥ ८॥

पद्रार्थ:—हे (पुरुहूत ) बहुत जनो से प्रशंसित अर्थात् यश को प्राप्त (इन्द्र ) सूर्य्य के सदश तेजली जैसे (सहदानुम् ) दान से पुक्त (ज्ञियन्तम् ) रहते हुए (अहस्तम् ) अविद्यमान (कुणाहम् ) शब्द करते और (वर्डमानम् ) बढ़ते हुए (पियाहम् ) पियेगये (अपादम् ) पादों से हीन (चृत्रम् ) मेघ को (अभि ) सन्मुख पीसता है वैसे शत्रुओं का आप (सम्, पिणुक् ) नाश करो और (इन्द्र ) हे दुष्टों को विदीर्ण करने वाले आप (नवसा ) इस से दुष्ट पुहर्षों का (ज्ञघन्थ ) नाश करें ॥ ८॥

भिविधि:—इस मन्त्र में वाचकलु०—जिसे सूर्य मेघों के बाकर्षण भौर वर्षाने से सम्पूर्ण जगत् को पालता है वैसे ही दुर्श के नाश करने भौर श्रेष्ठ पुरुषो के धारण करने से राजा को सम्पूर्ण प्रजाओं की बालना करनी चाहिये॥८॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥
फिर उसी वि०॥

नि सांमनामिषिरामिन्द्र भूमि महीमंपारां सदंने ससत्थ। अस्तंभनाद् द्यां दृष्मो अन्तरिक्षम-र्षन्त्वापुरुवयेह प्रस्ताः॥ ९॥ ति । सामनाम् । इषिराम् । इन्द्र । भूमिम् । मुहीम् ।

मुपाराम् । सदंने । सस्तथ्य । मस्तभ्रात् । याम् । नृष्मः ।

मन्तरित्तम् । मर्पन्तु । मापः । त्वयां । इह । प्रऽस्ताः ॥९॥

पदार्थः—(नि) (सामनाम्) प्रशस्तानि सामानि विद्यन्ते

यस्यां ताम् (इषिराम्) वहुपदार्थप्रापिकाम् (इन्द्र) सवितेव राजन्
(भूमिम्) बहवः पदार्था भवन्ति यस्यां ताम् (महीम्) परिमाणेन

महतीम् ( त्रप्रपाराम् ) पाररहिताम् ( सदने ) स्थाने ( ससत्थ )

सीद ( त्रप्रस्तभ्नात् ) स्तभ्नाति ( याम् ) ( दृषमः ) वर्षकः
( त्रप्रन्तरित्तम् ) त्राकाशं वा ( त्रप्र्वन्तु ) प्राप्नवन्तु ( त्रप्रापः )

जलानि ( त्वया ) ( इह ) ( प्रसूताः )॥ ९ ॥

त्रापोऽन्तरित्तमर्थेन्तु ॥ ९ ॥

भावार्थः - त्र्यत्र वाचकलु • - यथा सूर्यो नियमेन प्रकाशं भूमिं च धराति तथैव न्यायेन राज्यं राजा धरेत्। सदैव प्रजासु बलानि वर्धयेत्॥ ९॥

पद्धि:—हे (इन्द्र ) मूर्ष्य के तुल्य प्रकाश से युक्त राजन् आप जैसे (च्रुष्यः) वृष्टिकक्ती सूर्य (द्याम् ) अन्तरिक्त को (अस्तम्नात् ) पुष्टता से धारण कर्ता है वैसे (सामनाम् ) उत्तम उपमाओं से युक्त (इपिराम् ) बहुत पदार्थों की प्राप्ति कराने वाली (महीम् ) बड़े परिमाण से युक्त (अपाराम् ) जिस का पार नहीं (भूमिम् ) जिस में बहुत पदार्थ होते हैं उस भूमि को प्राप्त हो कर (इह) इस (सदने) स्थान में (नि, ससत्थ) बैठो (त्या) आप से (प्रसूताः) प्रेरित हुए (आपः) जल (अन्तरिक्षम् ) आकाश को (अर्थन्तु) प्राप्त होवें ॥९॥

भावार्थ: — स यन्त्र में वाचकलु॰ — जैसे सूर्व्य नियम पूर्वक प्रकाश भौर भूमि को धारण करता है वैसे ही न्याय से राजा राज्य को धारण करें भौर सब काल में प्रजाभों में ही चल बढ़ाया करें ॥ ९॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥
फिर उसी वि०॥

श्रुलातृणो बुल इंन्द्र ब्रुजो गो: पुरा हन्तो-भयंमानो व्यार । सुगान्पथो श्रंकृणोत्रिरजे गाः प्रावन्वाणीः पुरुहूतं धर्मन्तीः ॥ १० ॥ २ ॥

मुलातृणः । बुलः । इन्द्र । बुजः । गोः । पुरा । हन्तौः । भयमानः । वि । मार् । सुऽगान् । पथः । मुकुणोत् । निःऽमजे । गाः । प्र । मावृन् । वाणीः । पुरुऽहूतम् । धर्मन्तीः ॥१०॥२॥

पदार्थः—( त्र्रालाहणः ) योऽलं हणानि सः ( बलः ) बल-वान् ( इन्द्र ) परमैश्वर्यप्रापक ( ब्रजः ) यो ब्रजाने गच्छेत सः ( गोः ) ष्टियाः ( पुरा ) ( हन्तोः ) हन्तुम् (भयमानः )

( सुगान् ) सुखेन गच्छिति येषु तान् ( पथः ) मार्गान् ( ऋकः णोत् ) कुर्घ्यात् ( निरजे ) नितरां गमनाय (गाः) या गच्छिन्ति ताः ( प्र ) ( ऋावन् ) प्रकर्षेण रच्चन्ति ( वाणीः ) सुशिद्धिता

भयं प्राप्तः । ऋत्र व्यत्ययेन शानच् (वि, ऋार) विशेषेण गच्छति

वाचः (पुरुहृतम्) बहुभिः प्रशंसितम् (धमन्तीः) शब्दयन्त्यः॥१०॥

त्रान्वयः हे इन्द्र त्रालातृणो बलो बजो भयमानोभवान् सुगा-नपथो व्यार यः पुरा गोईन्तोरक्ठणोद्या पुरुहृतं धमन्तीवीणीर्गाः प्रावन्तं ताश्च निरजे व्यार ॥ १०॥ भावार्थः-मनुष्यैः सदैवाऽधर्माचरणाद्गीत्वा धर्म्ये प्रवर्तितव्यं दुव्यसनानि हत्वा धर्म्यमार्गेण गन्तव्यम् ॥ १०॥

पद्धि:—है ( रन्द्र ) श्रेष्ठ ऐश्वर्ष के दाना ( अलानृणः ) सम्पूर्ण सं-सार के प्रलयकर्ता ( बल. ) बलपुक्त (ब्रजः) चलने वाले (भयमानः ) भय की प्राप्त होते हुए भाष ( सुगान् ) सुख से जिन में मनुष्य भादि चलें ऐसे (पथः) मार्गों को ( वि ) ( आर ) विशेष कर के प्राप्त होइये जो ( पुरा ) प्रथम (गोः ) पृथिवी का ( हन्तोः ) नाश करने को ( अरुणोन् ) किया करें वा जो (पुरुहुतम् ) बहुतो से प्रशंसायुक्त (धमन्ती ) शब्द करती हुई (वाणीः) उत्तम प्रकार शिक्षायुक्त ( गाः ) चलने वाली वाणी ( प्र ) ( आवन् ) अतिशय रक्षा करतीं हैं उस को भौर उन को (निरजे ) अत्यन्त चलने के लिये विशेष करके। प्राप्त हो इये ॥ १० ॥

भावार्थ:-- पनुर्धों को चाहिये कि सदा ही अधर्म के आचरण से डरके धर्म में प्रवृत्त हों और बुरे व्यसनों को त्याग के धर्मपुक्त मार्गसे चले ॥१०॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

एको द्वे वसुंमती समीची इन्द्र आ पंत्रों एथि-वीमुत द्याम् । उतान्तरिक्षादिभि नंः समीक इषो रथीः सयुजंः शूरु वाजांन् ॥ ११॥

एकः। द्वेद्वति । वसुमत् इति वसुंऽमता । सम्वीची इति सम्इर्डची । इन्द्रः। आ । पृत्रौ। पृथिवीम् । उत । द्याम् । उत । सम्दर्धे । द्वापः । सम्दर्धे । द्वापः । सम्दर्धे । द्वापः । स्थाः । सुद्धे । द्वापः । सुद्धे । सुद्धे । द्वापः । सुद्धे ।

पदार्थः—( एकः ) श्रमहायः ( द्दे ) (वसुमती) बहवो वसवो विद्यन्ते पयोस्ते ( समीची ) ये सम्यगञ्चतः समानं प्राप्तृतस्ते ( इन्द्रः ) विद्युत् ( श्र्या ) ( पप्रौ ) प्राति ( प्रधिवीम् ) श्रम्ति ( द्यां भूमिं वा ( उत ) श्रापि ( द्याम् ) प्रकाशम् ( उत ) श्रापि ( श्रम्तिरितात् ) मध्यस्थादवकाशात् ( श्रापि ) श्राभिमुख्ये (नः) श्रम्मभ्यम् ( समीके ) समीपे ( इषः ) इच्छाः ( रथीः ) प्रश्नास्तरथयुक्तः ( सयुजः ) ये समानं युञ्जते तं ( श्रूर ) दुष्टानां हिंसक ( वाजान् ) श्रमादीन् ॥ ११॥

अन्वयः हे जूर यथैको स्थीरिन्द्रो हे समीची वसुमती प्रथि-वीमृतद्यां चापप्रौ समीकेऽन्तरिचात्सयुजो नोऽस्मभ्यमिष उत वाजा-निम पष्टुः ते सर्वैः सत्कर्त्तव्याः ॥ ११ ॥

भावार्थः—त्र्प्रत्र वाचकलु॰—ये भूमिवत्प्रजाधारका विद्युद्दत्पर-मैश्वर्यप्रदाः प्रजाजनाः स्युस्ते सर्व राज्यं रिवतुं दाक्रुयुः॥ ११॥

पदार्थ:—हे ( शूर ) दुष्टजनो के नाशकारक जैसे (एकः ) सहाप रहित सिकली (रथीः) प्रशंसनीय रथरूप बाहन के सिहत ( इन्द्रः ) विजुली ( दे ) दो (सिंधीची) समानना को प्राप्त ( वसुमती ) बहुत धनो से युक्त ( पृथिवीम् ) सन्तिम्ब वा भूमि को ( उन ) श्रोर भी ( शाम् ) प्रकाश को ( सा ) (पप्रो) पूर्ण करती ( समीके ) समीप में ( अन्तरिम्बात् ) मध्य में वर्त्तमान सनकाश से ( सयुज्ञः ) नुरुपता के साथ परस्पर मिले हुए मित्र जन ( नः ) हम लोगों के लिपे ( हपः ) इच्छाओं को (उत) श्रोर ( वाजान् ) सन्न सादि वस्तुओं को (सिंध) सब सोर से पूर्ण करते वे संपूर्ण जनो से सत्कार करने योग्य हैं ॥११॥

मिविर्धः - इस मन्त्र में वाचकलु० - जो मूमि के सदृश प्रजाओं के धरण करने और विजुली के सदृश अतिउत्तम ऐश्वय्य के देने वाले प्रजातन हों वे सम्पूर्ण राज्य की रच्चा कर सकें ॥ ११ ॥

### पुनस्तमेव विषयमाह॥ फिर उसी वि०॥

दिशः सूर्यों न मिनाति प्रदिष्टा दिवेदिवे हर्य-श्वप्रसूताः । सं यदानुळध्वन त्रादिदश्वेविंमोचनं रुणुते तत्त्वस्य ॥ १२ ॥

दिशः । सूर्यः । न । मिनाति । प्रऽदिष्टाः । दिवेऽदिवे । हर्यभ्वऽप्रस्ताः । सम् । यत् । आनंद् । अध्वंनः । आत् । इत् । अभ्वंः । विऽमोर्चनम् । कृणुते । तत्। तु । मृस्य ॥१२॥ पदार्थः—(दिशः) पूर्वाद्याः (सूर्व्यः) सविता (न) इव (मिनाति) (प्रादेष्टाः) याः प्रदिश्यन्ते ताः (दिवेदिवे) प्रति-दिनम् (हर्यभ्वप्रस्ताः) हरयो हरणशीलाः स्रभ्वाः किरणा यस्य तेन प्रस्ता जनिताः (सम्) (यत्) (स्रानट्) व्याप्रोति (स्रध्वनः) मार्गान् (स्रात्) स्रात् ) स्रानन्तर्व्यं (इत् ) एव (स्रभ्वः) तुरङ्गैः (विमोचनम्) (क्रणुते) करोति (तत्) (तु) (स्रस्य) ॥१२॥

अन्वयः—यः सूर्यो न दिवेदिवे हर्यश्वप्रसूता प्रदिष्टा दिशो मिनाति । त्र्याययोऽश्वेरध्वनः समानट् विमोचनं ऋणुते तदित्त्वस्य भूषणमिति वेद्यम् ॥ १२ ॥

भावार्थः—त्र्रातोपमालं • —यन्मनुष्याविद्याकुसंस्कारदुःखानि वि-मोच्य सूर्व्योऽन्धकारमिवाऽन्यायं निवर्त्य सर्वासु दिन्नु कीर्ति प्रसा-रयन्ति तदेवैषां कर्त्तव्यं कर्माऽस्ति ॥ १२ ॥

पदार्थ:-जो (सूर्व्यः) सूर्य्य के (न) तुल्य (दिवेदिने) प्रतिदिन (हर्यश्वप्रसूताः) हरण बील किरणों वाले से उत्यन्न (प्रदिष्टाः) सूचना से दिखाई गई (दिशः) दिशामों को (मिनानि) चला २ करता है (ग्रान्) ग्रनन्तर (यन्) जो (ग्रन्थेः) घोड़ों से (ग्रन्थनः) मार्गों को (सम्) (भानट्) व्याप्त होता तथा (विमोचनम्) त्याग (कृणुने) करता है (तन्, इन्) वहीं (तु) तो (ग्रस्य) इस का भूषण हैं ऐसा जानना चाहिये॥ १२॥

भावार्थः-- इस मन्त्र में उपमालं० -- जो पुरुष अविद्या दुष्ट संस्कार और दुः खों को त्याग के जैसे मूर्य अन्धकार को दूर करता है वैसे अन्याय को दूर करके सम्पूर्ण दिशाओं में यश को फैलाते हैं यही इन का कर्तज्य कर्म है॥ १२॥ पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

दिर्दक्षन्त उपसो यामंत्रकोर्विवस्वंखा महिं चित्रमनींकम्। विश्वे जानन्ति महिना यदागा-दिन्द्रंस्य कर्म सुकृता पुरूणि॥ १३॥

दिर्दत्तन्ते । उपसंः । यामंन् । मुक्तोः । विवस्वंत्याः । महिं । चित्रम् । अनींकम् । विश्वे । जानुन्ति । मृद्धिना । यत् । आ । अगांत्।इन्द्रंस्य।कर्मे । सुऽस्रंता।पुरूणि ॥१३॥

पदार्थः—(दिद्वन्ते ) द्रष्टुमिच्छन्ति (उपसः ) प्रभातान् (यामन् ) यामनि मार्गे ( ऋक्तोः ) रात्रेः (विवस्वत्याः ) या विवस्वति साध्व्यः ( मिह ) महत् ( चित्रम् ) ऋद्रुतम् ( ऋनी-कम् ) सैन्यम् ( विश्वे ) सर्वे (जानन्ति ) ( मिहना ) मिहमा। ऋत्र छान्दसो वर्णलोपो वेति नलोपः ( यत् ) ये ( ऋा ) सम-न्तात् ( ऋगात् ) प्राप्तुषात् ( इन्द्रस्य ) विद्युतः (कर्म) कर्माणि ( सुक्रता ) सुष्टुक्रतानि ( पुद्धिण ) बहुनि ॥ १३॥ अन्वयः – यथे विश्वे मनुष्या विवस्वत्या उषसोऽक्तोर्थामन् दिद-बन्ते महिना महि चित्रमनीकं जानन्तीन्द्रस्य पुरूषि सुक्रता कर्म दिद्वन्ते तान्य आगात्स सुखी स्यात्॥ १३॥

भावार्थः —ये परीचकाः प्रातरुत्थाय प्रयत्नेन व्यवहारान्सामु-वन्ति तेऽत्र ज्ञानित्रशेषा पूज्यन्ते बलं च लमन्ते ॥ १३॥

पद्रिधः—(यन्) जो (विश्वे) संपूर्ण मनुष्य (विवस्वत्याः) सूर्य मण्डल के निमित्त व्यवहार वाली (उपसः) प्रभान वेलाओं को (अक्तोः) राति के (यामन्) गार्ग में (दिद्दक्षन्ते) देखने की दच्छा करते हैं (महिना) महिमा से (महि) बड़ी (चित्रम्) अद्भुत (अनीकम्) सेना को (जानन्ति) जानते हैं (इन्द्रस्य) विज्ञली के (पुरुत्तिण्ण) बहुत (मुरुत्ता) उत्तम प्रकार किये गये (कर्म) कर्यों को देखने की दच्छा करते हैं उन को जो (आ, अगान्) प्राप्त हो वह मुखीं होते ॥ १३॥

भावार्थ:—जो परीचक लोग प्रात काल उठ के प्रयत्न से व्यवहारों को मिद्ध करते हैं वे इस संसार में ज्ञान विशेष से प्रतिष्ठा को प्राप्त और बल से युक्त होते हैं ॥ १३॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥
फिर उसी वि०॥

मिंह ज्योतिर्निहितं वृत्तणांस्वामा पुकं चंरित विश्वंती गौः । विश्वं स्वाद्य सम्भृतमुक्तियांयां यत्सीमिन्द्रो ऋदंधाद्गोजंनाय॥ १४॥

महिं। ज्योतिः । निऽहितम् । वृत्तणांसु। श्रामा।प्कम्। च्राति । विश्वंति । गौः । विश्वंम् । स्वाद्मं।सम्ऽशृंतम् । द्वात्तियां-याम् । यत् । सीम्।इन्द्रेः । सद्धात् । भोजं नाय ॥ १८॥ पदिर्थः—(मिह ) महत् (ज्योतिः) तेजः (निहितम्) स्थितम् (वन्नणासु) वहमानासु नदीषु । वन्नणा इति नदीनाः निघं । १३ (त्र्यामा) न्त्रामानि (पक्कम्) (चरित) गच्छिति (विभ्रती) धरन्ती (गौः) या गच्छिति सा (विश्वम्) सर्वम् (स्वाद्य) त्र्यतिस्वादुमत् (सन्भृतम्) सन्यग्धृतं पोषितं वा (उस्त्रियायाम्) पृथिव्याम् (यत्) या (सीम्) सर्वतः (इन्द्रः) विद्युत् (त्र्यद्रधात्) दधाति (भोजनाय) पालनायाऽम्यवहरणाय वा ॥ १४॥

अन्वयः —यद्या गोर्वेच्चणास्वामा पक्षं विश्वती चरति यदत महि निहितं ज्योतिरुद्धियायां विश्वं स्वाय सम्भृतं चरति स इन्द्रो भोजनाय सर्वं सीमदधादिति सर्वेवेंद्यम् ॥ १४ ॥

भावार्थः —या विद्युद्भूम्यव्वाय्वन्तरित्तेषु तिह्यारेषु पदार्थेषु च व्याप्य सर्वे धृत्वा पालयित तस्या विद्यां सर्वे स्वीकुर्वन्तु ॥ १४ ॥

पदार्थः—(यन्) जो (गो.) चलने वाली (वक्षणामु) वहती हुई निद्यों में (आमा) कच्चे वा (पक्षम्) पके हुए को (विश्वती) धारण करती हुई (चरित) चलित है जो इस संसार में (मिंह) बड़ा (निहितम्) स्थित (ज्योति:) तेज वा (अस्वियायाम्) पृथिवी में (विश्वम्) संपूर्ण (स्वाद्य) अतिसादु वाले (सम्भृतम्) उत्तम प्रकार, धारण वा पोपण किये हुए पदार्थ को प्राप्त होती है वह (इन्द्रः) विजुली (भोजनाय) पालन वा भोजन के लिये सब को (सीम्) सब आर से (अद्धान्) धारण करती है यह सब जनों को जानना चाहिये॥ १४॥

भावार्थः—जो विजुली भूमि जल वायु झोर झन्तरिख तथा उन के विकारों झीर पदार्थों में व्यापक हो झीर सब को धारण कर पालन करती है उस की विद्या को सब लोग धारण दा स्वीकार करें॥ १४॥

### पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० 🏿

इन्द्र दृह्यं यामकोशा श्रिभूवनयुज्ञायं शिक्ष गृणते सिषम्यः । दुर्मायवी दुरेवा मत्यीसो निष्-ङ्गिणो रिपवो हन्त्वांसः ॥ १५ ॥ ३ ॥

इन्द्रं । दृह्यं । यामुऽकोशाः । अभूवन् । यज्ञायं । शिक्षः । युणुते । सर्विऽभ्यः । दुःमायर्वः । दुःऽएवाः । मर्त्यासः ।

निपक्षिणः । रिपवः । हन्त्वांसः ॥ १५ ॥ ३ ॥

पदार्थः—(इन्द्र) विद्येश्वर्यप्रद (इह्र ) वर्द्धस्व। स्त्रत्र विक-रणव्यत्ययेन स्यन् (यामकोशाः) यान्ति येषु ते यामा मार्गास्तेषां कोशा यामकोशाः (स्त्रभूवन् ) भवन्ति (यज्ञाय ) सङ्गतिविज्ञानाय (शिच्च ) विद्या देहि (गृणते ) स्तुवते (सिवभ्यः )
मित्रेभ्यः (दुर्मायवः ) दुष्टो मायुः प्रचेषो येषान्ते (दुरेवाः ) ये
दुष्टं यन्ति ते (मर्त्यासः ) मनुष्याः (निषङ्गिणः ) बहवो निषङ्गाः शास्त्रविशेषा विद्यन्ते येषान्ते (रिपवः ) शत्रवः (हन्त्वासः)
हन्तुं योग्याः ॥ १५ ॥

अन्वयः हे इन्द्र ये यामकोशा अभूवन तेभ्यः सिवभ्यो यज्ञाय गृणते च त्वं शिद्ध ये दुर्मायवो दुरेवा हन्त्वासो निषङ्गिणो रिपवो मर्त्यासः स्युस्तान् इत्वा दह्य ॥ १५॥

भावार्थः—मनुष्यैः सर्वदा सर्वथा श्रेष्ठानां रत्तणं विद्यासुद्धित्ता-दानं दुष्टाचाराणां हननं च क्रत्वा सदैन वर्धनीयम् ॥ १५॥ पदार्थ:—हे (तन्त्र ) विद्या भीर ऐश्वर्य के दाता जो (यामकोशाः)
मार्गों के रोकने वाले (अभूवन् ) होते हैं उन (सालिभ्यः) मित्रों तथा (यज्ञाप)
सङ्गति जन्य विशेष ज्ञान भीर (गृणाते ) स्तृति करने वाले के भर्थ भाष
(शिच्या) विद्या दान कीजिये जो (दुर्यायवः ) बुरे प्रकार फेंकने वा (दुरेवाः)

दुष्ट कर्म की पहुचाने वाले (हन्तास ) मारने के योग्य (निषङ्गिणाः) वहुत विशेष शास्त्रो वाले (रिपवः) शत्रु (मत्यासः) मनुष्य हों उन का नाश करके (दृह्म) बहिये॥ १५॥

भ[व[थै:-मनुष्यों को चाहिये कि सर्वदा सब प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों की रचा विद्या भीर शिचा का दान भीर दुष्ट भाचरण वालों का नाश करके सदेव बढें ॥ १५॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥ फिर उसी वि०॥

सं घोषः शृष्वेऽवमैर्मित्रैंर्ज्ही न्येष्वशानुं तिपं-ष्ठाम् । वृश्चेम्धस्ताद्विरुंजा सहंस्व जुहि रक्षों मघवत्रन्धयंस्व ॥ १६ ॥

सम् । घोषः । शृ्रवे । अवमेः । अमित्रः । जहि । नि । एषु । अश्वानिम् । तिपेष्ठाम् । वृक्ष । ईम् । अधस्तात् । वि । रुज् । सहस्व । जहि । रत्तः । मुघुऽवन् । रुन्धयस्व ॥१६॥

पदार्थः—(सम्) सन्यक् (घोषः) वाणीः। घोष इति वाङ् नाक् निघं । ११ (गृणवे) (त्र्यवमैः) त्र्राधमैः (त्र्प्रामित्रैः) शर्त्रुभिः (जिहि)। त्र्यत्र हथचोतिस्तिङ इति दीर्घः (नि) (एषु) (त्र्यशिनम्) वज्रम् (तिपष्ठाम्) त्र्यतिशयेन तप्ताम् (द्रश्व) छिन्धि (ईम्) सततम् (त्र्यथस्तात्) त्र्राधो निपात्य (वि) ( रुज ) रुग्णान् कुरु। त्रप्तत ह्यचोतिस्तिङ इति दीर्घः (सहस्व) ( जिहि ) ( रुज्ञः ) दुष्टस्वभावं प्राणिनम् ( मघवन् ) बहुधनयुक्त ( रन्धयस्व ) ताडयस्व ॥ १६॥

श्रन्वयः —हे मघवनहमवमैरिमत्रैः यः घोषस्तं संगृएवे तॉस्त्वं जिह । एपु तिपष्ठामशिनं प्रिक्षिप्यैतान् निष्टश्च । एतानधस्तात्कृत्वें विरुज दुःखं सहस्व रक्षो जिहिपापिनो रन्धयस्व ॥ १६ ॥

भावार्थ:—हे वीरा या वाणी शत्रुभिः क्रियेत तां श्रुत्वाऽभीत्वैतेषा-मुपरिशस्त्राणि प्रज्ञिप्य विच्छिनान् कुरुत त्र्यनेनैश्वर्यवन्तो भवत॥ १६॥

पद्रिश्चः—हे (मघवन्) बहुत धनो से युक्त में (अवमैः) नीच (अमित्रैः) शतुत्रों जो (घोषः) घोर त्राणी उस को (सम्) बहुत (शृष्वे) सुनता हूं इस से उन को अल (जिहि) मारिये और (एषु) इन शतुओं में (तिषष्ठाम्) अतिशय तपने हुए (अशिनिम्) वज्र को फेक के इन को (िन, वृश्व) उत्तम प्रकार विनाश की जिये और इन को (अध्यक्तात्) नीचे गिराय के (ईम्) निरन्तर (वि) (क्ज) रोगग्रस्त की जिये और दुःख को (सहस्त्र) सहिये (रच्चः) दुष्ट स्त्रथाव वाले प्राणी का (जिहि)नाश की जिये और पाणी लोगो को (रन्ध्यस्त्र) ना हिये॥ १६॥

भावार्थ: - हे वीरपुरुषो जो वाणी शत्रुषो से उच्चारण की जाय उस को सुन उन के सन्मुख जा भीर उन के उपर शस्त्रों का प्रहार करके उन्हें छिन्न भिन करो इस से ऐश्वर्य वाले होगो ॥ १६॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥
फिर उसी वि०॥

उद्दृंह रक्षः सहमूलिमिन्द्र ब्रश्चा मध्यं प्रत्यक्रं श्रुणीहि । त्रा कीवंतः सलुलूकं चकर्थ ब्रह्मद्विषे तपुंषिं हेतिमंस्य ॥ १७ ॥ उत्। वृह् । रक्षः। सहऽमूंलम्। हृन्द् । वृश्च । मध्यम्। प्रति । सर्प्रम्। शृणोहि।सा । कीवंतः । सलल्कंम् । चक्र्ध । ब्रह्मऽद्विषे । तपुंषिम् । होतिम् । सुरुष् ॥ १७ ॥

पदार्थः—( उत् ) उत्रुष्टे ( रह ) वर्धस्व ( रजः ) दुष्टाचा-रम् ( सहमूलम् ) मूलेन सह वर्तमानम् ( इन्द्र ) दृष्टानां विदा-रक ( रूश्व ) ब्रिन्ध । अत्र इयचोतिस्तिङ इति दीर्घः ( मध्यम् ) मध्ये भवम् ( प्रति ) ( त्र्यप्रम् ) त्र्यमागम् (शृणीिह) हिन्धि ( त्र्या ) ( कीवतः ) कियतः । त्रत्र वर्णव्यत्ययेन यस्य स्थाने वः ( सललूकम् ) सन्यक् लुद्धम् ( चकर्ध ) रुन्त (ब्रह्मिद्देषे) यो ब्रह्म परमात्मानं वेदं वा देष्टि तस्मै ( तपुणिम् ) प्रतापयुक्तम् ( हेतिम् ) वज्रम् ( त्र्यस्य ) एतस्योपिर ॥ १७॥

त्रुन्वय: हे इन्द्र त्वमुद्दृह सहमूलं रक्तो दश्वास्योपिर तपुषि हेतिं प्रक्षिप्यास्य मध्यमग्रं च प्रतिशृणीहि ब्रह्माद्देषे वर्त्तमानं सल-लुकं कीवतश्वाऽऽचकर्थ ॥ १७ ॥

भावाथै:—मनुष्यैः कदाचिदपि धार्मिक।णामुपरि शस्त्रप्रहारो नैव कार्यो न च शस्त्रैईननेन विना दुष्टास्त्यक्तव्याः। एवं छते साति सर्वतो सुखस्य रुद्धिः स्यात् ॥ १७॥

पद्रिधः—हे ( स्ट्र ) दृष्ट पुरुषों के नाशकर्ता आप ( उत् ) उत्तमता के साथ ( वृह ) सुख वृद्धि करो ( सहमूजम् ) जड़सहित ( रच्चः ) बुरे आचार को ( वृश्च ) तोड़ो ( अस्य ) इस के उपर ( तपुषिम् ) प्रतापपुक्त ( हेतिम् ) वज्ञ को फेंक के इस के (मध्यम्) मध्य में उत्यक्ष हुए और (अप्रम्) अप्रभाग के ( प्रति ) प्रति ( शृणीहि ) नाश करो तथा ( ब्रह्मदिषे ) ब्रह्म परमात्मा वा वेद के जिये वर्त्तमान ( सजलूकम् ) अच्छी तरह जोभी (कीवतः) कितनों को ( आ ) ( चक्कर्य ) सद प्रकार काटो ॥ १७॥

भावार्थ: -- मनुष्यों को चाहिये कि कभी भी धार्मिक पुरुषों के जपर शक्तों का प्रहार न करें भौर दुष्ट पुरुषों को शक्तों से मारे विना न छोड़ें ऐसा करने से सब प्रकार सुख की बृद्धि होते॥ १७॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥
फिर उसी वि०॥

स्वस्तयें वाजिभिश्च त्रणेतः संयन्महीरिषं श्रा-सिंस पूर्वीः । रायो वन्तारो बहुतः स्यामासमे श्रंस्तु भगं इन्द्र प्रजावान् ॥ १८॥

स्वस्तये । वाजिऽभिः । च । प्रऽनेत्रिः ति प्रऽनेतः । सम्। यत्। महोः । इषः । श्राऽसित्ति । पूर्वीः । रायः । वन्तारंः । वृह्वतः । स्याम् । श्रम्मे इति । श्रम्तु । भर्गः । हुन्द्र । प्रजाऽवीन् ॥१८॥ पदार्थः — (स्वस्तये ) सुखाय (वाजिभिः ) तुरङ्गौरिव वेग-

पदार्थः—(स्वस्तयं) सुखाय (वाजिभिः) तुरङ्गौरिव वेगविद्रिरग्न्यादिभिः (च) (प्रणेतः) यः सत्याऽसत्येप्रणयित तत्सम्बुद्धौ (सम्) (यत्) यः (महीः) महतीः (इषः) इच्छाः
(ग्रासितः) समन्तात्सीदिसि । ग्रात्र वहुलं छन्दसीति शपो लुक्
(पूर्वीः) पूर्वैः प्राप्ताः (रापः) धनानि (वन्तारः) विभाजकाः
(बृहतः) महतः (स्याम) भवेम (ग्रास्मे) ग्रास्माकम् (ग्रास्तु)
भवतु (भगः) ऐश्वर्धम् (इन्द्र) परमैश्वर्ध्युक्त (प्रजावान्)
बह्वयः प्रजा विद्यन्ते यरिमन् सः॥ १८॥

अन्वयः - हे प्रणेतरिन्द्र यद्यस्त्वं वाजिभिरन्यैः साधनैश्च पूर्वी-र्महीरिष समासित्स ये बृहतो वन्तारो रापः सन्ति तेऽसमे स्वस्तये धन्तु । प्रजावान् भगश्च तानि प्राप्य वयं सुरिवनः स्याम ॥ १८॥ भावार्थः —ये मनुष्याः सुखाय बहूनि साधनानि समादधित ते ऐश्वर्य प्राप्य मोदन्ते ॥ १८ ॥

पद्रार्थ:—हे (प्रणोतः) सत्य भौर ससत्य के निश्चयकारक (रन्द्र) सत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त (यत्) जो भाष (वाजिभिः) घोड़ों के सदृश वेग युक्त भ्राप्त पदार्थों तथा और साधनों से (पूर्वीः) पूर्व जनो से प्राप्त (महीः) बड़ी (हषः) हच्छाओं से (सम्) (भ्रासत्सि) सब प्रकार वर्त्त-मान हैं (जो) (बृहतः) बड़े (बन्तारः) विभाग करने वाजे (रायः) धन हैं वे (भस्मै) हम लोगो के (स्वस्तये) सुख के जिये (भ्रस्तु) होवें (प्रता-वान्) बहुत प्रजाओं से युक्त (भगः) ऐश्वर्य और उन को प्राप्त हो कर हम

भावार्थ:-जी मनुष्य लोग सुख के लिये बहुत से साधनों को एकत्र करते वे ऐश्वर्य को प्राप्त हो के आनन्द को प्राप्त होते हैं॥ १८॥

लोग सुखी (स्याम ) होवें ॥ १८ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥

फिर उसी वि**०**॥

श्रा नो भर भगीमन्द्र चुमन्तं नि ते देष्णस्यं धीमहि प्ररेके । ऊर्व इंव पप्रथे कामी श्रूस्मे तमा एण वसुपते वसूनाम ॥ १९॥

भा । नः । भर । भगम् । हुन्द्र । युऽमन्तंम् । नि । ते ।
देणास्यं । धीमहि । प्रऽरेके । ऊर्वःऽइंव । प्रथे । कामः ।
मस्मे इति । तम् । भा । एण । वसुऽपते । वसूनाम् ॥ १९ ॥
पदार्थः—( न्त्रा ) समन्तात् ( नः ) त्र्रासमयम् ( भर ) धर
( भगम् ) सेवनीयमैश्वर्यम् ( इन्द्र ) सुखप्रदातः ( युमन्तम् )

प्रशस्ता थीः प्रकाशो विद्यते यस्मिस्तम् (नि) (ते) तव (देष्णस्य)

दातुः ( धीमहि ) धरेम ( प्ररेके ) प्रकृष्टा रेका शङ्का यस्मिँस्त-स्मिन् व्यवहारे ( ऊर्वेइव ) प्राप्तेन्धनोऽग्निरिव ( पप्रथे ) प्रथताम्

(कामः ) इच्छा ( त्र्यसमे ) त्र्यसमम्यम् (तम् ) (त्र्रा) ( प्रणः ) पूर्णं कुरु (वसुपते ) धनानां पालक (वसूनाम् ) धनानाम् ॥१९॥

त्र्यन्वयः —हे वसूनां वसुपत इन्द्र यस्य देष्णस्य ते प्ररेके वयं निधीमहि स त्वं नो द्युमन्तं भगमाभर । योऽस्मे काम ऊर्वइव पप्रथे तमा पृण ॥ १९ ॥

भावार्थः—स एव मनुष्य त्र्यातोऽस्ति यस्य सर्वस्वं परोपकाराये भवति नात्र झङ्कास्ति ॥ १९॥

पद्धि:—हे (वस्नाम्) धनों के (वसुपते) धनपालक (इन्द्र) सुख के दाना जिस (देप्णस्य) देने वाले (ते) आप के (प्ररेके) उत्तम शंकायुक्त व्यवहार में हम लोग (नि) (धीमिहि) धारण करें वह आप (नः)
हम लोगों के लिये ( ह्युमन्तम् ) उत्तम प्रकाश युक्त (भगम् ) सेवन करने पोग्य
ऐश्वर्ष्य को (आ) सब प्रकार (भर) धारण करो और जो (अस्मे ) हम
लोगों के लिये (कामः) इच्छा (उर्वहव) इन्धन युक्त अप्रिके सदृश (पप्रथे)
हाडि को प्राप्त होवे (तम्) उस को (आ) (पृण् )पूर्ण करो ॥ १९॥

भावार्थः -- वहीं मनुष्य पथार्थवक्ता है जिस का सर्वस्व दूसरे पुरुवादि के उपकार के लिये होता है इस विषय में कोई शंका नहीं है ॥ १९॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥
फिर उमी वि०॥

ड्मं कामं मन्दया गोभिरश्वेश्वन्द्रवंता राधंसा पुत्रथंश्व । स्वर्थवी मृतिभिस्तुभ्यं वित्रा इन्द्रांय वाहंः कुशिकासी अक्रन् ॥ २०॥ हुमम् । कार्मम् । मृन्द्यु । गोभिः । मृश्वैः । चुन्द्रऽवंता । राधंता । पुत्रथंः । चु । स्वःऽयवंः । मृतिऽभिः । तुभ्यंम् । विप्राः । इन्द्राय । वार्हः । कुश्विकार्तः । मृक्कृत् ॥ २० ॥

पदार्थः—(इमम्) प्रत्यत्ततया वर्त्तमानम् (कामम्) श्रमिलाषाम् (मन्दय) हर्षय। श्रत्र संहितायामिति दीर्घः (गोभिः)
धेनुभिः (श्रश्वैः) तुरङ्गैः (चन्द्रवता) बहूनि चन्द्राणि सुवणीदीनि धनानि विचन्ते यिस्मस्तेन (राधसा) धनेन (पप्रधः)
प्रख्यापय (च) (स्वर्ध्यः) य त्र्यात्मनः स्वः सुखं कामयन्ते
ते (मितिभिः) मननशीलैमेनुष्येः सह (तुभ्यम्) (विप्राः)
मेधाविनः (इन्द्राय) ऐश्वर्ध्याय (वाहः) ये वहन्ति ते (कुशिकासः) शब्दायमानाः (त्र्यक्रन्) कुर्युः॥ २०॥

श्रन्वयः हे विद्दंस्त्वं गोभिरश्वैश्वन्द्रवता राधसा च पप्रथः। इमं कामं पूरय यथा स्वर्यवो वाहः कुशिकासो विप्रा मतिभिः सह तुभ्यमिन्द्रायेनं काममक्रंस्तांस्त्वं मन्दय ॥ २०॥

भावार्थः — ऋत्रत्र वाचकलु ॰ — हे मनुष्या ये युष्मानाभिलाषापूर-कत्वेनानन्दयेयुस्तान् भवन्तोऽप्यानन्दयन्तु ॥ २ ॰ ॥

पदार्थ:—हे विद्वान् पुरुष आप (गोभिः) गौओं (अश्वे ) घोड़ों (च) भौर (चन्द्रवना) बहुन सुवर्णा आदि धन जिस में हैं ऐसे (राधसा) धन से (पप्रथः) प्रसिद्ध करो (उपम्) प्रत्यन्त भाव से वर्नामान इस (कामम्)

अभिलाषा को पूर्ण करो जैसे (स्वर्यवः) अपने सुख की कामना करने वाले (बाहः) स्तुतियो के धारण कर्ना (कुशिकासः) शब्द करते हुए (विप्राः)

बुद्धिमान् लोग (मानिभिः) विचारशील मनुष्यों के साथ (तुभ्यम्) आप के नथा (दन्द्राय) ऐश्वर्ष्य के लिये उक्त अभिलावा को (अक्रन्) करें उन की आप (मन्द्रय) अनिन्दिन कीजिये॥ २०॥ भावार्थः - इस मन्त्र में बाचकलु॰ - हे मनुष्यों जो लोग भाप लोगों को सिमालाषा पूर्ण करने से भानन्द देवें उन को भाष लोग भी भानन्द देवें ॥२०॥
ं पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

त्रा नो गोत्रा देर्देहि गोपते गाः सम्समम्यं सनयो यन्तु वार्जाः । दिवक्षां त्रिसि रूषम सत्यशुंष्मोऽ-समभ्यं मंघवन्बोधि गोदाः ॥ २१ ॥

मा । नः । गोत्रा। दुर्दृहि । गोऽपते । गाः। सम् । मुस्म-भ्यंम् । सुनयंः । युन्तु । वाजांः। दिवन्तांः । मुसि । हृष्भ । सुत्यऽशुष्मः। मुस्मभ्यंम् । सु । मुघुऽवन् । बोधि। गोऽदाः॥ २ १॥

पदार्थः—( त्र्या ) समन्तात् ( नः ) त्र्यस्माकम् ( गोता ) गोताणि कुलानि ( दर्दहि ) त्र्यत्यन्तं वर्धय ( गोपते ) भूपते ( गाः ) पृथिवीः ( सम् ) ( त्र्यस्मम्यम् ) ( सनयः ) संभक्तयः (यन्तु ) प्राप्तवन्तु (वाजाः) विज्ञानानादिप्रदा व्यवहाराः (दिवद्याः) ये दिवं विज्ञानप्रकाद्यादिकमन्तन्ति व्याप्तवन्ति ( त्र्र्यसि ) ( हपम) बिलिष्ठ ( सत्यशुष्मः ) सत्यवत्तः ( त्र्र्यसम्यम् ) ( सु ) ( मघन्वन् ) बहुपूजितधनयुक्त ( बोधि ) ( गोदाः ) यो गा वाण्यादीन् ददाति सः ॥ २१॥

अन्वयः —हे रुषभ मघवन् यतस्त्वं गोदाः सत्यशुष्मोऽसि तस्मादस्मम्पं सुबोधि।हे गोपते यथाऽस्मम्यं स्नयो दिवन्ना वाजाः संयन्तु तथैव त्वं नो गोत्रा गाश्चा दर्दहि॥ २१॥ भावार्थः- श्रत्र वाचकलु ॰ – यदि सत्याचारसुशीला विद्वांसो मनुष्याणामुपदेष्टारः स्युस्तर्हि तेषां किमिप सुखमप्राप्तमरवाणीयं न स्यात् ॥ २१॥

पद्धि:—हे ( तृषभ ) बलवान् ( मघवन् ) बहुत श्रेष्ठ धन से पुक्त जिस से भाप ( गोदाः ) वाणी आदि के दाता ( सत्यशुष्पः ) सत्य बल वाले ( असि ) हैं इस से ( अस्यभ्यम् ) हम लोगों के लिये ( सु ) ( बोधि ) आनन्द-दायक हूजिये हे ( गोपने ) भूमि के स्वामी जैसे ( अस्यभ्यम् ) हम लोगों के लिये ( सनय. ) संविभाग करने के योग्य ( दिवन्नाः ) विज्ञान कृष प्रकाश भादि से पूरित ( वाजा. ) विज्ञान और अन्य आदि के प्राप्त कराने वाले व्यव-हार ( सम् ) ( यन्तु ) प्राप्त होवें वैसे ही भाष ( न. ) हम लोगों के (गोत्रा) कुलों और ( गाः ) पृथिवियो को ( मा ) सब प्रकार ( दर्दिह ) अत्यन्त तृद्धि कीजिये ॥ २१ ॥

भतार्थ: — इस मन्त्र में वाचकलु० – जो सत्य आचरण करने वाले विद्वान् लोग मनुष्यों के उपदेशकारक होतें तो उन जनो का कुछ भी मुख अप्राप्त मौर सरक्ष्य न होते ॥ २१॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

शुनं हुवेम मघवान् मिन्द्रं मुस्मिन्भरे नृतेमं वार्ज-सातौ । शृएवन्तं मुत्रमृतये समस्सु झन्तं बुत्राणि संजितं धनीनाम् ॥ २२ ॥

शुनम् । हुवेम् । मघऽवानम् । इन्द्रम् । श्रास्मन् ।भरे । नुऽतमम् । वार्जेऽसातौ । श्राएवन्तम् । उप्रम् । ऊतये । समत्ऽस् । प्रन्तम् । वुत्राणि।सम्ऽजितम्।धनानाम् ॥२२॥ पदार्थः—( ज्ञुनम् ) ज्ञानरुद्धम् ( हुवेम ) प्रशंसेम ( मघवा-नम् ) बहुधनवन्तम् ( इन्द्रम् ) दातारम् ( त्र्यारेमन् ) ( भरे ) बिश्रति धनानि यस्मिस्तस्मिन् ( नृतमम् ) त्र्यातेशयेन नृषूत्तमम् ( वाजसातौ ) वाजान्धनाद्यान् पदार्थान् सनन्ति विभजन्ति यस्मि-स्तिस्मन् सङ्ग्रामे । वाजसाताविति सङ्ग्रामना । निष्यं । १७ ( उग्रम् ) तेजस्विस्वभावम् ( ऊतये ) रच्चणाद्याय ( समत्सु ) सङ्ग्रामेषु ( मन्तम् ) हिंसन्तम् ( रुत्राणि ) त्र्यावरका घना इव शत्रुत्तैन्यानि (संजितम्) सन्यग्जयशीलम् (धनानाम्) श्रियाम्॥२२॥

श्रन्वयः हे मनुष्या यमस्मिन् भरे वाजसातौ शुनं मधवानं नृतमं शृणवन्तमुग्रं समत्सु द्याणि धन्तं धनानां संजितिमन्द्रं वयं- हुवेम तं पूयमृतय श्राह्वयत ॥ २२ ॥

भविर्थः—ऋत्र वाचकलु • —हे मनुष्या यूयं शरीरात्मबलाभ्यां प्रवद्धममसङ्ख्यधनप्रदं नरोत्तमं शत्रूणां विजेतारं धर्मिष्ठे साधुं दुष्टे-ष्वत्युयं पालकं स्वामिनं स्वोपिर मत्वा सततं सुखयतोति ॥२२॥

त्रिवेद्या ॥ श्रेन सह सङ्ग-

इति तिंदात्तमं सूक्तं चतुर्थी वर्गश्च समाप्तः॥

पद्रिशः—हे मनुष्यो जिस को ( सस्मिन् ) इस संग्राम में कि ( भरे ) जिस में धनों को धारण करते साँह (वाजसाता) धन स्नादि पदार्थों का विभाग करते हैं ( शुनम् ) कान से उद्ध ( मधवानम् ) बहुत धन से युक्त ( नृतमम् ) सत्यन्त ही मनुष्यों में उत्तम ( शृष्वन्तम् ) सन्पूर्ण सर्थी सर्थात् मुद्दई सौर प्रत्यर्थी सर्थान् मुद्दाले के न्याय करने के लिये वचनों के श्रोता ( उग्रम् ) तेज

स्रभाव वाले पुरुष को (समत्सु) संप्रामों में (तृत्राणि) घेरने वाली मेघों के सदश शत्रुकों की सेनाओं के (धन्तम्) नाश कर्ता और (धनानाम्) लिह्मियों के (संजितम्) उत्तम प्रकार जीतने वा (इन्द्रम्) देने वाले की हम लोग (हुवेम) प्रशंसा करें उसका भाष लोग भी (उत्तये) रचा भादि के लिये माह्वान करें ॥ २२ ॥

भिविधि:—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो आप लोग शारीर और भारमबल से बढ़े ससंख्य धन के देने और मनुष्यो मे उत्तम शत्रुओं के जीतने बाले धार्मेष्ठ पुरुष में नम्नस्वभाव और दुष्ट पुरुषो मे तीव्रस्वभाव पुक्त पालन-कत्ती स्वामी को अपने उत्पर नियन कर के निरन्तर मुख को प्राप्त हूजिये॥ २२॥

स्म मूक्त में इन्द्र भीर विद्वान् के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त में कहें अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥

यह तीशवां सुक्त भोर चौथा वर्णसमाप्त हुआ।।

श्रथ हाविंशत्यृचस्पैकाऽधिकतिंशत्तमस्य सूक्तस्य । विश्वा-मितः कुशिको वा ऋषिः । इन्द्रो देवता। १ । १४ । १६ विराट् पङ्क्तिः । ३ । ६ भुरिक् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः २ । ५ । १ । १५ । १७ । १८ । १९ । २० निचृत्रिष्टुप् । ४ । ७ । ८ । १० । १२ । २१ । २२ । त्रिष्टुप् । ११ । १३ स्वराट् त्रिष्टुप् छन्दः । धेवतः स्वरः ॥

ऋयवद्भिविषयमाह ॥

भव तृतीय मण्डल में बाईस ऋचावाले ३१ में सूक्त का प्रारम्भ हैं उस के पहिले मन्त्र में अग्नि के गुणों का वि०॥

शास्द्रहिंदुंहितुर्न्प्तयं गाहिद्रा ऋतस्य दीधितिं सपूर्वन्। पिता यत्रं दुहितुः सेकंष्ट्रज्जन्त्सं शुग्म्येन् मनसा दधन्वे ॥ १॥ शासंत्। विद्वाः । दुद्वितः । न्यसर्यम् । गात् । विद्वान् । ऋतस्यं । दीधितिम् । सपूर्यन् । पिता । यत्रं । दुद्वितः । सेकंम् । ऋज्जन् । सम् । शुग्ग्यंन । मनंसा । दुध्नवे॥१॥

पदार्थः—( शासत् ) शिष्यात् ( विह्नः ) वोढा ( दुहितुः ) कन्यायाः ( नप्त्यम् ) नप्तरि भवम् । त्र्प्रत्र छान्दसो वर्णलोपो-वेति रलोपः ( गात् ) प्राप्त्र्यात् ( विद्वान् ) यो वेदितव्यं वेति ( ऋतस्य ) सत्यस्य (दीधितिम्) धर्नारम् ( सपयन् ) सेवमानः ( पिता ) जनकः (यत्र) यस्मिन् व्यवहारे ( दुहितुः ) दूरे हितायाः कन्यायाः ( सेकम् ) सेचनम् ( ऋञ्जन् ) संसाधुवन् ( सम् ) ( शम्येन) शम्भेषु सुखेषु भवेन । शम्मिति सुखनाम निर्वं ० ३।६ ( मनसा ) त्र्प्रन्तःकरणेन ( दधन्वे ) प्रीणाति ॥ १ ॥

अन्वयः हे विद्वन् यत पिता विद्वर्देहितः सेकम्बज्जन्गात्तत्र विद्वानृतस्य दीधितिं सपर्यन् दुहितुर्नप्त्यं शासदतः शग्म्येन मनसा संद्धन्वे ॥ १ ॥

भावार्थः —हे मनुष्या यथा पितुः सकाशात्कन्योत्पद्यते तथैव सूर्यादुषा उत्पद्यते यथा पतिर्भायायां गर्भ दधाति तथैव कन्याव- हर्त्तमानायामुषि सूर्यः किरणाख्यं वीर्य्य दधाति तेन दिवसहूप- मपत्यमुत्पद्यते ॥ १ ॥

पदार्थ:—हे विद्वान् पुरुष (यत्र) जिस व्यवहार में (पिता) उत्यब्ध-कर्त्ता (वह्नि.) वाहन करने मर्थान् व्यवहार में चलाने वाला (दुहिनुः) कत्या के (सेकम्) सेचन को (ऋञ्जन्) सिद्ध करना हुमा (गान्) प्राप्त होवे उस व्यवहार में (विद्वान्) जानने योग्य व्यवहार का ज्ञाना (ऋतस्य) सत्य के (दीधितिम्) धारण कर्त्ता की (सपर्य्यन्) सेवा करता हुआ (दुहितु) दूर में हितकारिणी कन्या के (नप्त्यम्) नाती में उत्यक्त हुए को (शासत्) शिखा देवें इस से (शास्येन) सुखो मे वर्त्तमान (मनसा) अन्तः करण से (सम्, दधन्वे) सम्यक् प्रसन्त होता है ॥ १॥

भावार्थ:—हे मनुष्यो जैसे पिता के समीप से कन्या उत्पन्न होती है वैसे ही सूर्ष्य से प्रातःकाल की वेला प्रकट होती है और जैसे पित अपनी स्त्री में गर्भ को धारण करता है वैसे कन्या के सहशावर्त्तमान प्रातःकाल की वेला में सूर्ष्य किरणुद्धप वीर्ष्य को धारण करताहै उससे दिवसक्षप पुत्र उत्पन्न होता है॥१॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥
फिर ग्सी वि०॥

न जामये तान्वो रिक्थमारैक चुकार गर्भ सनितुर्निधानम् । यदी मातरी जनयन्त विद्वमन्यः कुर्ता सुकृतीरुग्य ऋन्धन् ॥ २ ॥

न । जामये । तान्वः । रिक्थम् । अरेक् । चुकारं ।-गर्भम् । सनितः । निऽधानम् । यदि । मातरः । जनयन्त । विद्वम् । अन्यः । कुर्ता । सुऽकृतौः । अन्यः । ऋन्धन् ॥२॥

पदार्थः-(न)(जामये) जामाते (तान्वः) तन्वः। त्रातान्येषामपीत्याद्यचो दीर्घः (रिक्थम्) धनम्। ऋक्थमिति धननाम
निघं २।१० (त्र्रारिक्) ऋणिक्त (चकार) (गर्भम्) (सनितुः)
विभाजकस्य (निधानम्) नितरा दधाति यस्मिँस्तम् (यदि)।
त्रात्र निपातस्य चेति दीर्घः (मातरः) मान्यस्य कर्न्यः (जनयन्त)
जनयन्ति (बह्रिम्) प्रापकम् (त्रान्यः) (कर्त्ता) (सुक्रतोः)
यो शोभनं कुरुतस्तयोः (त्रान्यः) (ऋन्धन्) सामुवन्॥ २॥

श्रन्वयः हे मनुष्या यो जामये तान्वो रिक्थं नारैक् सानितुर्नि-धानं गर्भ चकार त्र्यन्यो विद्विमिव यद्यन्य ऋन्धन्त्सुकृतोः कर्त्ता मवेत्तं मातरो जनयन्त ॥ २ ॥

भावार्थः -- यथा माताऽपत्यानि जनियत्वा वर्धयति तथैव विह्न जनियत्वा वर्धयेत् तथैव जायापत्यानि वर्धयेत् ॥ २ ॥

पद्रिं — हे मनुष्यों जो (जामये) जामाना के लिये (तान्तः) सूक्ष्म (रिक्थम्) धन को (न, भारेक्) नहीं देना जिम ने (सिनतुः) विभागकर्त्ता के (निधानम्) निरन्तर धारण करना है उस (गर्भम्) गर्भ को (चकार) किया (भन्यः) अन्य जन (वह्निम्) पहुंचाने वाले को जैसे वैसे (यदि) जो (भन्यः) अन्य (भ्रष्टन्थन्) सिद्ध करना हुआ (सुरुतोः) उत्तम कर्म-कारियों का (कर्ता) कर्ना पुरुष है उस को (मानरः) भादर की करने वाली (जनयन्त) उत्तम्न करनी है॥ २॥

भिविर्थ:—जैसे माना सन्नानों को उत्यक्त कर उन की वृद्धि करती है वैसे ही अगिन को उत्यक्त करके उस की वृद्धि करें और वैसे ही प्रत्येक स्त्री सन्तानों की वृद्धि करें ॥ २॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥
फिर उसी वि०॥

श्रुप्तिजीं जुहु। श्रेरेजमानो महस्पुत्राँ श्रंक्षर्य प्रयचे । महान् गर्भो मह्या जातमेषां मही प्रवद-यैश्वस्य युजेः ॥ ३ ॥

माग्नः । जुन्ने । जुन्नां । रेजमानः । मुहः । पुत्रान् । मुरुषस्यं । प्रुऽयन्ते । मुहान् । गर्भः । मिहि । मा । जातम् । एषाम् । मुही । प्रुऽतृत् । हरिऽमश्वस्य । युन्नैः ॥ ३ ॥ पदार्थः—( त्राग्नः ) ( जज्ञे ) जायते ( जुह्वा ) साधनोपसा-धनयुक्तया कियपा (रेजमानः) कम्पमानः (महः) महतः (पुतान्) सन्तानान् ( त्र्रारुषस्य ) त्र्राहंसकस्य (प्रयत्ते) प्रकर्षेण यष्टुं सङ्ग-न्तुम् ( महान् ) महागुणविशिष्टः ( गर्भः ) स्तोतुमर्हः (मिह् ) महान्तम् ( त्र्रा ) समन्तात् ( जातम् ) ( एषाम् ) ( मही ) महती वाक् ( प्रवत् ) यः प्रवत्तेत सः ( हर्यश्वस्य ) हरयो हर-एशीला त्र्राश्वा यस्य ( यज्ञेः ) सङ्गतैः कर्माभः ॥ ३ ॥

स्रन्ययः — हे मनुष्या यथेन्धनेन जुह्वाऽग्निर्जज्ञे तथा रेजमानो महान् गर्भो जायते । स्ररूपस्य महः पुत्रान्प्रयत्ने जज्ञे प्रवत्सन् हर्यश्वस्य यज्ञीर्महीर्जज्ञ एपा मह्या जातं यूयं विजानीत ॥ ३ ॥

भावार्थः यथा द्यामागर्भाद्द्वाः प्रादुर्भवन् महान्ति कार्घ्याणि करोति तथैव सत्पुताः सर्वाण्युत्तमानि कर्माणि कुर्वन्ति तस्माद्व-ह्यचर्यादिसंस्कारेणैव सन्तानाः सत्कर्त्तव्याः ॥ ३ ॥

पद्धिः — हे मनुष्यो जैसे इन्धन और (जुहवा) माधन और उप साधनों से युक्त क्रिया से (अिंक्षः) आधि (जिले ) उत्पन्न होना है वैसे (रेजमानः) कंपना हुआ (महान्) बड़े उत्तम गुणों से युक्त (गर्भः) स्तृति करने योग्यपदार्ध उत्पन्न होना है और (सत्वस्य) नहीं हिंसा करने वाले के (महः) श्रेष्ठ (पुत्रान्) सन्तानों के (प्रयक्षे) अत्यन्त यजन अर्थान् संगम करने को उत्पन्न होना है (प्रवृत्) प्रवृत्त होने वाला (हर्यश्वस्य) जिस के हरणाशील घोड़े उस के (यज्ञैः) योग्य कर्मों से (मही) श्रेष्ठ वाणी उत्पन्न होनी है (एषाम्) हन सबों के (मिंह) बड़े (आ, जानम्) अच्छे प्रकार उत्पन्न कर्म को तुम जानो॥३॥

भविशि:-जैसे वामीनामक काष्ठ के मध्य से अधि प्रकट हो कर बड़े २ कार्यों की खिद करता है वैसे ही सुपात्र पुत्र सम्पूर्ण उत्तम कर्मों की करते हैं सससे ब्रह्मचर्य्य आदि संस्कारों के ही द्वारा सन्तानों को श्रेष्ठ बनाना चाहिये॥३॥ पुनः सूर्ये रूपोऽग्निः की ह्या इत्याह ॥ फिर सूर्य रूप सम्नि कैसा है इस वि०॥

श्रुभि जैत्रीरसचन्त रुप्धानं महि ज्योतिस्त-मंसो निरंजानन्। तं जानतीः प्रत्युदायत्रुषासः पतिर्गवीमभवदेक इन्द्रंः॥ ४॥

श्रामि । जैत्रीः । श्रमुचन्त् । स्ष्टुधानम् । महि । ज्योतिः । तमसः । निः । श्रजानुन् । तम् । जानुतीः । प्रति । उत् । श्रायुन् । उपसंः। पतिः। गर्वाम् । श्रभुवत्। एकः। इन्द्रंः ॥४॥

पदार्थः—( त्राभि ) त्राभिमुख्ये (जेत्राः) जयद्गीलाः (त्र्रस-चन्त ) समवयन्ति ( स्प्रधानम् ) स्पर्दमानम् ( मिह् ) महत् ( ज्योतिः ) प्रकाद्गः ( तमसः ) त्र्रम्थकारस्य ( निः ) नितराम् ( त्र्राजानन् ) जानीयः ( तम् ) ( जानतीः ) ज्ञानवत्यः (प्रति) ( उत् )( त्र्रायन् ) त्र्रायान्त्युद्यन्ति प्रति यन्ति वा ( उषासः ) प्रभातान् ( पतिः ) स्वामी ( गवाम् ) किरणानाम् (त्र्रभवत् ) भवेत् ( एकः ) त्र्रसहायः ( इन्द्रः ) ॥ ४ ॥

अन्वयः —ये जेत्रीरभ्यसचन्त तमसो महि ज्योतिः स्पृधानं निर-जानन् तं जानतीरुषास इव प्रत्युदान् य एक इन्द्रो गवां पतिर-भवत्तमभ्यसचन्त ॥ ४ ॥

भावार्थः —यथाऽन्धकारा ज्ज्योतिः प्रथम्भूत्वाऽन्धकारं निवर्त्तयति तथा विद्याऽविद्यां हन्ति यथैकः सूर्य्यः सर्वेषां किरणानां समत्वेन पालकोऽस्ति तथैव समभावमाश्रित्य राजा प्रजाः पालयेत् ॥४॥

पद्धि:—जो (जेबी:) जीतने वाले (ग्रीम) सन्मुख (ग्रसचन्त ) मनुसार चलते हैं (तमसः) ग्रन्थकार के (मिंहे ) बड़े (ज्योति:) प्रकाश-कप (सृधानम्) पदार्थों के साथ किरणों के संघर्ष करने वाले सूर्य की (नि.) निरन्तर (ग्रजानन् ) जानें (तम्) उस को (जानती:) जानने वाली (उदामः) प्रातःकाल की वेलाग्रों के तुरुष (प्रति) (उत्) (ग्रायन्) उद्योग करें वा प्राप्त हो जो (एक ) सहाय रहित (इन्द्रः) सूर्य (ग्रवाम्) किरणों का (पितः) स्वामी (ग्रभवन्) होते उस के अनुसार चलते हैं ॥४॥

भ[व[र्थ:—जैसे अन्धकार में ज्योति पृथक् हो कर अन्धकार की दूर करती है वैसे ही अविद्या से पृथक् हुई विद्या अविद्या का नाश करती है और जैसे एक सूर्य्य संपूर्ण किरणों का एकसाथ ही पालन करता है वैसे ही समभाव का आश्रय करके राजा प्रजाओं का पालन करें ॥ ४ ॥

त्र्रथ विद्वत्सङ्गेन किं जायत इत्याह॥ भिव विद्वान् के सङ्ग से क्या होता है इस वि०॥

वीळो स्तीर्भि धीरां अतन्दन्त्राचाहिन्वन्म-नंसा स्प्त विप्राः । विश्वामविन्दन्पृथ्यां सृतस्यं प्रजानन्नित्ता नमसा विवेश ॥ ५ ॥ ५ ॥

्वीळो । सृतीः । श्रुभि । धीराः । श्रुतुन्दुन् । प्राचा । श्रुहिन्दुन् । मनसा । सुप्त । विप्राः । विश्वाम् । श्रुविन्दुन् । पृथ्याम् । ऋतस्यं । प्रुऽजानन् । इत् । ता । नमसा । श्रा विवेशा। ५॥५॥

पदार्थ;—( वीळो ) प्रशंसनीये वले (सतीः) विद्यमानाः प्रक्रतीः (त्र्यभि) (धीराः) ध्यानवन्तः (त्र्यतुन्दन् ) हिंस्युः (प्राचा) प्राक्तनने (त्र्यहिन्वन् ) वर्धयन्ति (मनसा) त्र्यन्तःकरणेन (सप्त) पञ्च प्राणा बुद्धिर्मनश्च (विप्राः) मेधाविनः (विश्वाम्) सर्वाम् (त्र्यविन्दन्) लभनते पथ्याम् ) पथि साध्वीं क्रियाम् (ऋतस्य) सत्यस्य ( प्रजानन् ) इत्) एव ( तानि ) ( नमसा ) (त्र्रा) (विवेश ) त्र्राविश ॥५॥

श्रन्वयः —हे मनुष्या यथा धीरा विद्राः प्राचा मनसा सप्त सती रम्यहिन्वननृतमतृन्दनृतस्य वीळी विश्वां पथ्यामविन्दन् तथा त्वं ता नमसा प्रजाननिदा विवेश ॥ ५ ॥

भावार्थः — ग्रत्रत्र वाचकलु - पथा युक्तया सेवितानि प्राणान्तः-करणानि दुःखत्यागाय सुखलाभाय च प्रभवन्ति तथैव विद्दत्सङ्गा-दीनि कर्माणि दुःखानि निर्वार्थ सुखानि जनयन्ति ॥ ५ ॥

पद्रिर्थः—हे मनुष्यो जैसे (धीराः) उत्तम विचारयुक्त (विष्राः) बुद्धि-पान् लोग (प्राचा) प्राचीन (मनसा) अन्त करण से (सप्तः) पांच प्राण् बुद्धि और मन् तथा (सतीः) वर्त्तपान प्रकृतियों को (अपि) (अहिन्दन्) बहाने हैं और मिथ्या का (अतृन्दन्) नावा करें तथा (अन्तस्य) सत्य के (विडी) प्रशंसनीय बल मे (विश्वाम्) सम्पूर्ण (पथ्याम्) मर्थ्यादा के पोग्य किया को (अविन्दन्) प्राप्त होते हैं वैसे आप (ता) उन को (नमसा) स्तृति से (प्रजानन्) जानने हुए (इन्) ही (आ) (विवेश ) शुभ कर्म मे प्रवेश की जिये ॥ ५॥

भिविधि:--इस मन्त्र में वाचकलु०--- जैसे पुक्ति से सेवन किये हुए प्राण् और भन्त करण दुःख के त्याग और मुख के लाभ के लिये समर्थ होते हैं वैसे ही विद्वानों के संग भादि कर्ष दृःखों को निवृत्त करा के सुखों को उत्पन्न कराते हैं॥५॥

> का स्त्री सुखदात्री भवतीत्याह ॥ कौन स्त्री सुख देने वाली होती है इस वि०॥

विदयदी सरमां रुग्णमद्रीमिहि पार्थः पूर्व्यं सध्यंकः । अर्थं नयत्सुपक्षरांणामच्छा रवं प्रथमा जानती गांत् ॥ ६ ॥ विदत् । यदि । सुरमा । रुग्णम् । अद्रैः । महि । पार्थः । पूट्यम् । सुध्यंक् । कारिति कः । अग्रम् । नयत् । सुऽपदी । अर्चराणाम् । अञ्छं । रवम् । प्रथमा । जान्ती । गात् ॥६॥

पदार्थः—(विदत्) लभेत (यदि)। स्त्रत्र निपातस्य चेति दीर्घः (सरमा) या सरान् गितमतः पदार्थान् मिनोति सा (रुग्णम्) रोगाविष्टम् (स्त्रद्रेः) मेघस्य (मिहि) महत् (पाथः) स्त्रन-मुदकं वा (पूर्व्यम्) पूर्वैः कृतं निष्पादितम् (सध्यक्) यत्स-हाञ्चिति (कः) करोति (स्त्रस्रम्) (नयत्) नयति (सुपदी) शोभनाः पादा यस्याः सा सुपदी (स्त्रत्रत्राणाम्) वर्णानाम् (स्त्रच्छ) सम्यक्। स्त्रत्र निपातस्य चेति दीर्घः (रवम्) शब्दम् (प्रथमा) स्त्रादिमा (जानती) (गात्) प्राप्त्रयात् ॥ ६॥

श्रन्य यः —हे विदुपि स्त्रि यदि सुपदी भवती सरमा सत्यद्रेः सध्यूक् पूर्व्यं महि पाथो विददुग्णमीपधेन रोगं कोऽत्तराणामग्रं रवमच्छ नयत्प्रथमा जानती गात्तर्हिं सर्व सुखं प्राप्तुयात् ॥ ६ ॥

भावार्थः —या स्त्री विद्युद्द्यामिवद्या संस्कारोपस्करादिकर्मसु विचत्तणा सुभाषिणी सरलस्वभावा स्यात्सा दृष्टिरिव सुखप्रदा भवति॥ ६॥

पद्धि:—हे बुद्धिमनी स्त्री (यदि) जो (सुपदी) उत्तम पादी वाली आप (सरमा) चलने वाले पदार्थों के नापने वाली हुई (अद्धेः) मेघ के (सध्यक्) एक साथ प्रकट (पूर्विम्) प्राचीन जनों से किये गये (माहे) बड़े (पाथः) सन्न वा जल को (विदन्) प्राप्त होतें (क्रग्णम्) रोगों से घिरे हुए को सौषन से रोगरहित (क) करनी (अक्षराणाम्) सक्षरों के (अग्रम्) श्रेष्ठ (रवम्) शब्द को (अव्छ) उत्तम प्रकार (नयत्) प्राप्त करती है (प्रथमा) पहिली (जाननी) जाननी दुई (गाल्) प्राप्त होवे तो सम्पूर्ण सुख को प्राप्त होवे ॥ ६॥

भिविधि:—जो स्नि बिजुली के सदश विद्यामों में व्याप्त संस्कार भौर उपस्कार मर्थान् उद्योग मादि कम्मीं में चनुर उत्तम रीति से बोलने तथा नम्न स्वभाव रखने वास्ती होते वह दृष्टि के सदश मुख देने वासी होती हैं ॥ ६ ॥

> पुनः कः पुमान् सुखदो भवतीत्याह ॥ फिर कीन पुरुष सुख देने वाला होता है इस वि०॥

त्रगंच्छदु विप्रतमः सखीयन्नसूदयत्सुकृते गर्भु-मद्रिः। सुसान मयों युवंभिर्मख्रयत्रथां भवदिङ्गिराः सुद्यो त्रचैन् ॥ ७ ॥

अगंच्छत् । कुँ इति । वित्रंऽतमः । सुखिऽयन् । असूंऽद-यत् । सुऽकृते । गर्भम्। अद्गिः । सुसानं । मर्थः । युवंऽभिः । मुख्स्यन् । अर्थं । अभुवत्। अङ्गिराः । सुद्यः । अर्चन् ॥७॥

पदार्थः – ( त्र्रगच्छन् ) प्राप्तुयात् ( उ ) वितर्के (विप्रतमः) त्र्रातिशयेन मेधावी ( सर्वीयन् ) त्र्रात्मनः सरवायिमच्छन् (त्र्रसू-दयत् ) सूद्यत् त्तरयेत् ( सुरुते ) सुष्ठु रुतेऽनुष्ठिते ( गर्भम् ) गर्भामिव वर्त्तमानं जलसमुदायम् ( त्र्राद्विः ) मेघः ( ससान ) सनिति विभजति ( मर्घ्यः ) मनुष्यः ( युविभः ) प्राप्तयुवाऽवस्थैः (मखस्यन् ) त्र्रात्मनो मखं यज्ञमिच्छन् (त्र्रथ) त्र्रानन्तर्थे (त्र्रभ-वत् ) भवेत् ( त्र्रङ्गिराः ) त्र्राङ्गेषु रसवद्त्तीमानः (सद्यः) शीष्ठम् ( त्र्रचन् ) सत्कुर्वन् ॥ ७ ॥

अन्वयः स्यो मर्यो युवभिः सह वर्त्तमानो सखीयन् मखस्यन-थाङ्गिराः सद्योऽर्चन् विप्रतमस्तां भाष्यीमगच्छत् सोऽद्रिर्गर्भमिव सुकतेऽभवत् सत्याऽसत्ये ससान उ दुष्कतमसूदयत् ॥ ७ ॥

भावार्थः —यो ब्रह्मचर्येण विद्यासुशिक्ते सङ्गृह्म युवा सन् स्वतु-ल्यया कन्यया सह सुरूद्भावं प्रीतिं प्राप्य तां सत्कुर्वनुपयच्छेत्स-मेघाज्जगदिव सर्वाणि सुखानि प्राप्नुयात् ॥ ७ ॥

पद्रिश्चः—जो (मर्व्यः) मनुष्य (युत्रभि ) युत्रातस्थापत्र पुरुषों के सिहत वर्त्तमान (सर्वायन्) मित्र को चाहता वा (मखस्यन्) भात्मसम्बन्धी यज्ञ करने की इच्छा करता हुआ (अथ) उस के अनन्तर (अङ्गिराः) दारीरों में रस के सहया वर्त्तमान (सद्य) विद्या (अर्चन्) सत्कार करता हुआ (विद्यान्।) अत्यन्त बृद्धिमान् पुरुष उस स्त्री के समीप (अगच्छन्) प्राप्त होते वह पुरुष (अदिः) मेघ जेसे (गर्भम्) गर्भ को वैसे (सुरुते) उत्तम कर्म के करने मे उद्यन (अभवत्) होने तथा सत्यासत्य का (ससान्) विभाग करता है (व) और भी निरुष्ट कर्म को (अमृद्यन्) नावा करें ॥ ७॥

भ[व[र्थ: - तो ब्रह्मचर्ष्य से विद्या और उत्तम विद्या को ब्रहण करके पुषा पुरुष अपने तुल्य कत्या के साथ सुहद्भाव और प्रीति को प्राप्त हो के उस को सकार करता हुआ विवाह वह पुरुष जैसे मेघ से संसार सुख को प्राप्त होत है वैसे सुख को प्राप्त होते ॥ ७ ॥

पुनः के सुखिनो भवन्तीत्याह ॥ किर कौन सुखी होते हैं इस वि०॥

स्तःसंतः प्रतिमानं पुरोभूर्विश्वां वेद जनिमा हन्ति शुष्णंम्।प्र णोदिवः पंदवीर्ग्वयुरर्चन्त्सखा सक्षारमुञ्चित्ररंवद्यात्॥८॥ स्तः ऽसंतः । प्रति ऽमानंम् । पुरः ऽभूः । विश्वां । वेद । जिनंम । हिनंत । शुष्णंम् । प्र । नः । दिवः । प्रदेशीः । गृव्यः । सर्वेन् । सर्वां । सर्वीन् । स्मुञ्जूत् । निः । सृव- द्यात् ॥ ८ ॥

पदार्थः—( सतःसतः ) विद्यमानस्य विद्यमानस्य (प्रतिमानम्) पिरमाणसाधकम् ( पुरोभूः ) यः पुरस्ताद्रावयित सः ( विश्वा ) सर्वाणि ( वेद ) जानाति (जिनमा) जन्मानि (हिन्ति) (ग्रुष्णम् ) शोककरं दृखम् ( प्र ) ( नः ) स्त्रस्माकम् ( दिवः ) प्रकाशस्य ( पदवीः ) प्रतिष्ठाः (गञ्युः) स्त्रात्मनो गा वाणीमिच्छुः (स्त्रचेन्) सत्कुर्वन् ( सरवा ) सुदृत्सन् ( सरवीन् ) सुदृदः ( स्त्रमुञ्चत् ) मुच्यात् ( निः ) ( स्त्रवद्यात् ) निन्द्याद्धम्यीदाचरणात् ॥ ८ ॥

श्रन्वयः नहे मनुष्पा यः पुरोभूः सतःसतः प्रतिमानं विश्वा जनिमा वेद शुष्णं हन्ति स गव्युनीं दिवः पदवीः प्रयच्छेत्सखीनर्चन् सखा सनवद्यानिरमुञ्चत्सोऽनुलं सुखमासुयात् ॥ ८ ॥

भावार्थः—त एव मनुष्याः सुरिवनो भवन्ति ये कार्य्यकारणह्नपां सृष्टिं विदित्वा सर्वेषा सरवायो भूत्वा मर्वान् पापाचरणात्ष्टथकृत्य धर्माचरणे प्रवर्त्तयेयुः । त एव सत्यसुद्धदः सन्तीति ॥ ८ ॥

पद्धि:—हे मनुष्यो जो पुरुष (पुरोभू:) पहिले से चिनाता (सन सतः)
विद्यमान विद्यमान के (प्रतिमानम्) परिमाण के साधक को वा (विश्वा)
संपूर्ण (जानेमा) उत्पन्न हुए पदार्थों को (वेदः) जानता और (शुष्णाम्)
शोककारक दुःख को (हिन्तं) नाश करता है वह (गब्धुः) अपने को विद्या
चांहने वाला (नः) हम लोगों के (दिवः) प्रकाश की (पद्वीः) प्रतिष्ठामा को

(प्र) प्राप्त करें (सर्वीन्) मित्रों का (अर्चन्) सत्कार करता हुमा (सर्वा) मित्र हो कर (अवद्यान्) धर्मरहित माचरण से (निः) निरन्तर (अमुब्चन्) पृथक करें वह अत्यन्त सुख को प्राप्त हो ॥ ८॥

भावार्थ: -- वे ही मनुष्य मुखी होते हैं जो कार्य्यकारण रूप मृष्टि को जान और संपूर्ण जनो के मित्र हो सम्पूर्ण त्रजों को पाप के आचरण से पृथक् करके धर्म के शाचरण में प्रचल्त करें वेही सत्य मित्र है ॥ ८ ॥

त्र्राथ मोत्तमिच्छुमिः कि कार्यमित्याह ॥ सब मोत्त की रच्छाकरने वालो को क्याकरना चाहिये इस वि०॥

नि गंब्यता मनंसा सेंदुर्कैः कृंग्वानासौ श्रमः त्वायं गातुम्। इदं चिन्नु सदंनं भूयेंपां येन् मास्राँ श्रसिषासन्नतेनं ॥ ९ ॥

नि । गुव्यता । मनंसा । स़ॅदुः । चुकैः । छुण्वानासंः । भुमृतुऽत्वायं । गातुम् । इदम् । चित् । नु । सदंनम् । भृरि । एषाम् । येनं । मासान् । चित्सासन् । ऋतेनं ॥ ९ ॥

प्याम् । येनं । मासान् । असिसासन् । ऋतेनं ॥ ९ ॥
पदार्थः—(नि) नित्यम् (गव्यता) त्र्यात्मनो गौरिवाचरता
(मनसा) त्र्यन्तःकरणेन (सेदुः) प्राप्त्रयः (त्र्र्यकैः) त्र्र्यचनीपैनिंद्दिः सह (क्रणवानासः) कुर्वन्तः (त्र्र्यमृतत्वाय) त्र्र्यमृतस्य
मोत्तस्य भावाय (गातुम्) प्रशांसिता भूमिम् । गातुरिति पृथिवीनाः निष्यं । १ (इदम्) (चित्) त्र्रापि (नु) सद्यः
(सदनम्) सीदन्ति यत्र तत् (भूरि) बहु (एषाम्) वर्त्तमानानाम् (येन) (मासान्) चैतादीन् (त्र्र्यसिषासन्) विभक्तुमिच्छन्तु (ऋतेन) सत्याचरणेन ॥ ९॥

त्रन्वयः हे मनुष्या यथा क्रएवानासो गव्यता मनसार्कैः सहा-ऽम्द्रतत्वाय गातुं निसेदुरिदं चिब्रूरि सदनं सेदुर्येनर्तेन मासानसिषा-सॅस्तेनैषां कल्याणं नु जायते ॥ ९ ॥

भावार्थः—यदि मनुष्या मोत्तामिच्छेयुस्तिहि तैविहत्सङ्गधर्माऽनु-ष्ठानं कत्वाऽधर्मत्यागं विधायसद्योन्तः करणात्मशुद्धिः सम्पादनीया॥ ९॥

पद्धि—हे मनुष्यो जैसे ( रूप्वानासः ) करते हुए जन (गव्यता) अपनी वाणी के सहश (मनसा) अन्तः करणा से (अकें.) सत्कार करने पोग्य विद्वानों के साथ (असृतन्वाप) मोच्च के होने के लिये (गानुम्) प्रशंसा पुक्त भूमि को (नि, सेदु.) प्राप्त होने तथा (इदम्) इस (चिन्) भी (भूरि) बहुत (सदनम्) प्राप्त होने योग्य स्थान को प्राप्त होवें (येन) जिस (ऋतेन) सत्य आचरणा से (मासान्) चेत्र आदि महीनों के (असियासन्) विभाग करने की इच्छा करें उस से (एषाम्) इन पुक्षों का कल्पाण् (नु) शिव्र होता है ॥९॥

भ्विथि:—जो मनुष्य लोग मोच की इच्छा करें तो विद्वानों का संग धर्म का अनुष्ठान झाँर अधर्म का त्याग करके बाधि ही सन्तः करण सीर सात्मा की बुद्धि करें॥ ९॥

> पुनर्विद्दांसः किं कुर्युरित्याह॥ फिर विद्वान् लोग क्या करे इस वि०॥

संपर्यमाना श्रमदञ्जभि स्वं पर्यः प्रत्नस्य रेतंस्रो दुर्घानाः। वि रोदंसी श्रतपृद्घोषं एषां जाते निःष्ठामदंधुर्गोपुं वीरान् ॥ १०॥ ६॥

सम्राप्यमानाः। <u>ममदन् । मिनि । स्वम् । पर्यः। प्र</u>त्नस्य। रेतंसः । दुर्घानाः । वि । रोदंसी इति । <u>मतपत् । घोषः ।</u> एषाम् । जाते । निःऽस्थाम् । मदंधुः। गोर्षु । वीरान्॥ १ ०॥ ६॥ पदार्थः—(संपश्यमानाः) सन्यक्ष्रेत्तमाणाः ( त्र्रमदन् )
त्र्रानन्दन्ति ( त्र्रामि ) त्र्राभिमुख्ये ( स्वम् ) स्वकीयम् (पयः)
दुग्धम् (प्रत्नस्य ) प्राक्तनस्य ( रेतसः ) वीर्यस्य ( दुषानाः )
प्रपूरयन्तः ( वि ) ( रोदसी ) द्यावाष्टियिव्यौ ( त्र्रातपत् ) तपिति
( घोषः ) वाणी ( एपाम् ) विदुषाम् ( जाते ) ( निःष्ठाम् )
नितरां स्थितानाम् ( त्र्रादधः ) दधीरन् ( गोषु ) प्रथिव्यादिषु
( वीरान् ) प्राप्तशुमगुणान् ॥ १०॥

श्रन्वयः—ये स्वं संपद्यमानाः प्रत्नस्य रेतसः पयोदुघाना त्र्यभ्य-मदन्नेषा निःष्ठां घोषः सूर्घ्यो रोदसी इव दुष्टान्व्यतपत्ते जातेऽस्मि-ञ्जगति गोषु वीरानद्युः ॥ १० ॥

भावार्थः-ये विचारशीला धार्मिका विद्वासः स्वकीयं सनात-नमारमसामर्थ्यं वर्धयेषुःसर्वेभ्यः सत्याऽसत्ये उपदिश्य दुष्टता निवार्घ्यं श्रेष्ठतां धारयेषुस्त एव शूरवीराः सन्तीति वेद्यम् ॥ १०॥

श्रेष्ठतां घारपेयुस्त एव ज्ञूरवीराः सन्तीति वद्यम् ॥ १०॥

पद्रार्थः—जो लोग (स्वम् ) अपने को (संपश्यमानाः ) उत्तम प्रकार
देखते और (प्रत्नस्य ) प्राचीन (रेतस ) वीर्ष के (प्यः) दुग्ध को (दुघानाः)
पूर्ण करते हुए (अभि ) सन्मुख (अमदन् ) आनन्द करने हे (एषाम् ) इन
(निःष्ठाम् ) उत्तम प्रकार स्थिन विद्वानो की (घोषः ) वाणी सूर्य्य जैसे
(रोदसी ) अन्तरिच्च पृथिवी को वैसे दुष्ट पुक्तपो को (वि) (अनपन् ) तपानी
है वे पुक्ष (जाने ) उत्यक्त हुए इस संमार में (गोषु ) पृथिवी आदिकों मे
(वीरान्) उत्तम गुणो से पुक्त पुक्षपो को (अद्धु ) धारण किया करें ॥१०॥
भावार्थः—जो उत्तम विद्यास्त्र ने अप्रीक्त विवास करें ॥१०॥

भिविधि:—जो उत्तम विचार करने वाले धार्मिक विद्वान् पुरुष अपने अनादि काल सिद्ध सामर्थ्य को बढ़ावैं सब लोगों के लिये सत्य और असत्य का उप-देश कर दुष्टता को दूर कर और श्रेष्ठता का धारणा करें वे ही शूरवीर होते हैं यह जानना चंहिये॥ १०॥

## पुनस्तमेव विषयमाह ॥

(फेर उसी वि**०**॥)

स जातेभिर्श्वत्रहा सेदुं हुव्येरुदुस्त्रियां असृ-जदिन्द्रो ऋर्कैः। उरूच्यरमे घृतवद्गरंन्ती मधु स्वाद्मं दुदुहे जेन्या गोः॥ ११॥

सः । जातेभिः । वृत्रुऽहा । सः । इत् । कं इति । ह्व्यैः । उत् । टुस्त्रियाः । श्रमृजत् । इन्द्रं । श्रकैः । उह्वी । श्रम्मै । घृतऽवंत् । भरंन्ती । मर्धु । स्वास्नं । दुदुहे । जेन्यां । गौः ॥ ११ ॥

पदार्थः—(सः) (जातिभिः) उत्पन्नेः सह (चत्रहा) मेघस्य हन्ता सूर्घ्यं इव (सः) (इत्) एव (उ) (हब्येः) त्र्रादातुमहैंः (उत्) (उस्रियाः) गावः किरणाः (त्र्रस्जत्) सजति (इन्द्रः) परमैश्वर्घ्य-हेतुः (त्र्र्प्रकैंः) त्र्र्यचनियमेनुष्यैः सह (उद्धची) योद्धणि वहून्यञ्चिति सा (त्र्रस्मै) (घृतवत्) घृतमाज्यमुदकं वा प्रशस्तं विद्यते पिसमस्तत् (भरन्ती) धरन्ती (मधु) मधुरगुणोपेतम् (स्वास् ) स्वादिष्ठम् (दुदुहे) दुद्यते (जेन्या) जेतुं योग्या (गौः) प्रथिवी॥११॥

श्रन्वयः —यो वतहेन्द्र उस्तिया उदस्रजदिवार्केहेन्येर्जातेभिः सह पदार्थानसृजत्स इत्सुखमाप्रोति । या उद्धची घृतवत्स्वास मधु भरन्ती जेन्या गौरस्मै दुदुहे तां स उ विद्यात् ॥ ११ ॥

भावाथे:— त्र्रात वाचकलु • —यथा सूर्य्यः स्वप्नकादोन सर्वानुत्पनाम् सृष्टिपदार्थान् प्रकाद्ययति तथैव विद्वान् विद्वानेन सर्वान्
विदित्वा सर्वत प्रकाद्ययेत् ॥ ११॥

पद्रार्थ:—जो ( वृत्रहा ) मेघ के नाश कर्ना सूर्ण्य के सदश ( हन्द्रः ) अनिश्रेष्ठ ऐश्वर्ण का कारण ( उन्त्रियाः ) वाणियों को किरणों के सदश ( उन्, अमृजन् ) उत्यन्न करना है ( अर्कें: ) आदर करने योग्य यनुष्यों ( हन्येः ) प्रहण करने के योग्य पदार्थों और (जानेभिः) उत्यन्न हुए व्यवहारों के साथ पदार्थों को ( अमृजन् ) उत्यन्न करना हे ( स इन् ) वहीं सुख को प्राप्त होना है जो ( उक्तची ) बहुनों का मत्कार करनी ( घृतवन् ) घृत वा जल उत्तमता युक्त ( स्वाग्न ) स्वादिष्ठ ( मधु ) मीठे गुण से युक्त पदार्थ को ( भरन्ती ) धारण करनी हुई ( जेन्या ) जीनने योग्य ( गोः ) पृथिवी ( अस्मे ) उस ऐश्वर्थ के जिये ( दुदुई ) दुही जानी है उस को वह पुक्ष ( उ ) ही जाने ॥ ११ ॥

भविश्वि:-इस मन्त्र में वाचकलु॰-जैसे सूर्ष्य अपने प्रकाश से सम्पूर्ण उत्पन्न हुए सृष्टि के पदार्थों का प्रकाश करना है वैसे ही निद्वान् पुरुष निज्ञान से सम्पूर्ण पदार्थों को जान कर उस का सर्वत्र प्रकाश करें ॥ ११ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

पित्रे चित्रकुः सदेनं समस्मे मिह विपीमत्सुकृतो वि हि स्व्यन् । विष्कुभनन्तः स्कम्भेनेना
जिति त्रासीना ऊर्ध्व रंभुसं वि मिन्वन् ॥१२॥
पित्रे । चित् । चुकुः । सदेनुम् । सम् । मुस्मे । मिहं ।
विषिऽमत् । सुऽकृतः । वि । हि । स्व्यन् । विऽस्कुभनन्तः ।
स्कम्भेनेन । जिन्त्री इति । मार्सीनाः । कुर्ध्वम् । रुभुसम् ।
वि । मिन्वन् ॥ १२॥

पदार्थः—( पित्रे ) पालकाय (चित्) त्र्रापि ( चक्रुः ) कुर्घ्युः ( सदनम् ) स्थानम् (सम्) (त्र्रास्मै) (महि) महत् ( त्विषीमत् ) बह्वचिस्त्वषयो दीप्तयो विद्यन्ते यस्मिस्तत्। ऋताऽन्येषामपीति दीर्घः (मुक्तः) ये ज्ञोभनानिधर्माणि कर्माणिकुर्वन्ति ते (वि) (हि) यतः (ख्यन्) प्रकाशयन्ति (विष्कम्नन्नः) ये विशेषेण स्कम्नन्ति धरन्ति ते (स्कम्भनेन) धारणेन। ऋत्र संहितायामिति दीर्घः (जनित्री) मातृवत्सर्वेषा महत्तत्त्वादीनामुत्पादिका (ऋत्रासीनाः) स्थिराः (ऊर्ध्वम्) (रभसम्) वेगम् (वि) (मिन्वन्) विशेषेण प्रक्तिपन्ति ॥ १२॥

अन्वयः —ये सुकता विष्कभनन्तो महत्तत्वादीनां जानेती प्रकतिरि-वासीनाः स्कन्भनेनोध्वं रभस विमिन्वन् विद्यां विष्यन् हि चिदण्यस्मै पित्रे त्विपीमन्महि सदनं संश्वक्रस्ते कतकत्या विद्यांसः स्युः ॥ १२॥

भविष्धः - यथा विभव्याः प्रकृतेः सकाशान्महत्तत्वादीनि निम्मीय जगत्सर्वं जगदीश्वरो विद्धाति तथैव विद्वांसः पितृवद्दर्तमानाः सन्तः सर्वार्थं सुखं विद्धति पदार्थविद्या साज्ञात्कत्योपदिशन्ति च ॥१२॥

पद्धि:—जो (सुकृतः) उत्तम धर्म सम्बन्धी कर्म करने और (विष्क-भ्नन्त ) विशेष करके धारणा करने वाले महत्तत्त्व अर्थात् बुद्धि आदि की (जिनित्री ) उत्पन्न करने वाली प्रकृति के सदृश (आसीनाः) स्थिर (स्कम्में-नेन ) धारणा करने से (कर्ध्वम्) कंचे (रमसम्) वेग को (वि) (मिन्वन्) विशेष करके फेकते और विद्या को (वि') (च्यन्) प्रकाश करते वा (हि) जिम कारण (चित्) ही (अस्में) इस (पित्रे) पालन करने वाले के जिये (स्विषीमत्) बहुत कान्तियों से युक्त (महि) बड़े (सद्नम्) स्थान को (सम्) (चकुः) सम्पन्न करें वे कृतकृत्य विद्वान् होवैं ॥ १२॥

भविधि:—जैसे ज्यापक प्रकृति के द्वारा महत्तत्व आदि को रच कर सम्पूर्ण जगत् को ईश्वर रचता है वैसे ही विदान् जन पिता के सदृश वर्त्तपान हो कर सम्पूर्ण जनों के लिये सुख धारण करने और पदार्थविद्या का प्रत्यस्व अभ्यास करके शिस्ता देते हैं ॥ १२॥

## पुनस्तमेव विषयमाह॥

फिर उसी वि०॥

मही यदि धिपणां शिक्षये धात्संखोरधं विभवं १ रोदंस्योः । गिरो यस्मिन्ननवद्याः समीचीर्विश्वा इन्द्रांय तविपीरनुंताः ॥ १३ ॥

मही । यदि । धिपणां । शिश्वये । धात् । स्यःऽवधम् । विऽभ्वम् । रोदंस्योः । गिरंः । यस्मिन् । अनुव्याः । सम्-ऽईचीः । विश्वाः । इन्द्राय । तर्विषीः । अनुनाः ॥ १३ ॥

पदार्थः—(मही) त्रप्रतीव सत्कर्तव्या (यदि) (धिपणा) प्रगल्मा वाक् (शिश्वये) श्रयति हिनस्ति। त्रप्रत्र व्यत्ययेनात्मनेपदम् (धात्) दधाति (सयोदधम्) यः सयो वर्धयति तम् (विभ्वम्) व्यापकम् (रोदस्योः) यावाप्टथिव्याः (गिरः) वाण्यः (यस्मिन्) (त्रप्रतवद्याः) त्रप्रितिन्द्याः (समीचीः) याः समानं सत्यमञ्चिति ताः (विश्वाः) त्रप्रतिन्द्याः (इन्द्राय) परमेश्वर्ष्याय (तविषीः) बन्नयुक्ताः (त्रप्रनुक्ताः) त्रप्रानुकृत्येन धृताः॥ १३॥

श्रन्वयः —हे विद्वांसो भविद्वयदि मही धिषणा वाग्रोदस्योर्मध्ये सद्योदधं विभवं धात्तर्हीयमविद्या शिक्षये सा सङ्ग्राह्या यस्मिनन-वद्याः समीचीस्तविपीरनुत्ता विश्वा गिर इन्द्राय प्रभवेयुस्स व्यवहारः सदा सेवनीयः ॥ १३ ॥

भविष्यः —ये विद्वांसो विविधविद्यायुक्ता वाची घृत्वा विभुं पर-मात्मानं ज्ञातुमिच्छेयुस्ते परमैश्वर्ध्य लभेरन् ॥ १३॥ पद्रिधः—हे विदान जनो साप लोगों से ( यदि ) जो ( यही ) सत्यन्त सत्कार करने योग्य (धिषणा) प्रगन्भ अर्थान् नहीं हकने वाली वाणी (रोदम्योः) सन्तरिच्च और पृथिवी के मध्य में ( सवीवधम् ) जींच वृद्धिकारक (विभ्रम् ) व्यापक को (धान् ) धारण करनी है नो इस सविद्या का (शिश्वधे) नाश करती है ( यस्मिन् ) जिस में ( सनवद्याः ) निन्दारहित ( समीचीः ) सत्य को धारण करने वाली ( नविषीः ) बलयुक्त ( सनुक्ताः ) अनुकृतना से धारण की गई ( विश्वाः ) सम्पूर्ण ( गिरः ) वाणियां ( इन्द्राय ) परम ऐश्वर्य के लिये समर्थ होतें वह व्यवहार सदा सेवन करने योग्य है ॥ १३ ॥

भ[वार्थ:-जो विद्वान् लोग अनेक प्रकार की विद्याओं से पुक्त वाणियों को धारण करके ज्यापक परमान्या के जानने की उच्छा करें वे बड़े ऐश्वर्य की प्राप्त होतें ॥ १३॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥
फिर उसी वि० ॥

मह्या ते सुरुषं विदिम शक्तिरा छेत्रक्षे नियुती यन्ति पूर्वीः। महिं स्तोत्रमव त्रागंनम सूरेर्स्माकं सुमंघवन्बोधि गोपाः॥ १४॥

महिं। आ। ते । सुरूयम् । वृदिम् । शक्ताः । आ। वृद्घप्ताः । ति ऽयुतः । युनितः । पूर्वाः । महिं। स्तोत्रम् । अयः । आ। अगन्म । सूरेः । अस्माकंम् । सु । मृष्युवन् । बोधि । गोपाः ॥ १४॥

पदार्थः—( मिह ) महत्पूजनीयम् (ऋ) (ते ) तव (सख्यम्) मित्रस्य भावम् ( विश्म ) कामये ( शक्तीः ) सामर्थ्यानि (ऋ) ( द्वत्रमे ) यः सूर्य्यो मेघं द्वत्रं हन्ति तद्दर्त्तमानाय ( नियुतः )

निश्चिताः (यन्ति ) प्राप्नुवन्ति (पूर्वीः ) प्राचीनाः सनातन्यः (मिह् ) महत् (स्तोत्रम् ) स्तोतुमर्हम् (न्न्न्यः ) रज्ञणादिकम् (न्न्ना ) (न्न्न्यान्म) प्राप्नुयाम (सूरेः) परमिवदुषः (न्न्न्यस्माकम् ) मध्ये वर्त्तमानस्य (सु ) शोभने (मघवन् ) परमपूजितधनयुक्त (बोधि ) बुध्यस्व (गोपाः ) रज्ञकः ॥ १४ ॥

श्रन्वयः – हे मघवजहं ते मिह सख्यमाविश्म विद्दांसो यस्मै दत्रम इव वर्त्तमानाय तुभ्यं पूर्वीर्नियुतः शक्तीरायन्ति तस्यास्माकं मध्ये वर्त्तमानस्य सूरेस्तव सकाशान्मिह स्तोत्रमवो वयमागन्म त्वमस्माकं गोपाः सन्सुवोधि ॥ १४ ॥

भावार्थः—मनुष्येर्विद्दद्भिः सह मेत्री विधाय सामर्थ्य पूर्ण कत्वा न्यायेन सर्वान् संरक्ष्य सूर्य्यस्य प्रकाश इव जगति विद्यावोधः प्रकाशनीयः ॥ १४ ॥

पद्धिः—हे ( मघतन् ) मत्यन्त श्रेष्ठ धनयुक्त पुरुष में ( ते ) आप के ( मिंह ) अतिआदर करने योग्य ( सक्त्यम् ) मित्रभाव की ( आ, विश्वम् ) अच्छी कामना करता हूं विद्वान् जन जिस ( उत्रघे ) मेघ के नाशकर्ता सूर्य्य के तुल्य वर्त्तमान आप के लिये ( पृतीं ) अनादि काल से सिद्ध ( नियुतः ) निश्चित ( शक्तीः ) सामर्थ्यों को (आ) ( यन्ति ) प्राप्त होते हैं उस ( अन्माक्त्रम् ) हम लोगों के मध्य में वर्त्तमान ( स्रेरं ) परमोत्तम् विद्वान् आप के समीप से (मिंह ) बहुं ( स्तोत्रम् ) स्तुति करने के योग्य (अवः ) रक्षा आदि को हम लोग ( आ, अगन्य ) प्राप्त होतें आप हम लोगों की ( गोपाः ) रक्षा-कर्ते हुए ( सु ) ( बोधि ) जानिये ॥ १४ ॥

भिविधि:—मनुष्य लोगों को चाहिये कि विद्वान् जनो के साथ मित्रता कर सामर्थ्य पूर्ण कर और त्याय से संपूर्ण जनो की रच्चा करके सुर्ध्य के प्रकाश के सदश संसार में विद्या के बोध का प्रकाश करें ॥ १४ ॥

## पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

मिंह क्षेत्रं पुरुश्चन्द्रं विविद्यानादिन्सिषिभ्य-श्चरथं समेरत्। इन्द्रो नृभिरजनुद्दीद्यानः साकं सूर्यमुपसं गातुम्शिम्॥ १५॥ ७॥

मिहं । क्षेत्रंम् । पुरु । चुन्द्रम् । विविद्दान् । मात् । इत् । सिविऽभ्यः । चुर्थम् । सम् । ऐर्त् । इन्द्रंः । चऽभिः । मजुनृत् । दीद्यांनः । साकम् । सूर्यम् । उपसंम् । गातुम् ।
मुन्निम् ॥ १५ ॥ ७ ॥

पदार्थ:—(मिह) महत् (चेत्रम्) चियन्ति निवसन्ति पदार्था यिसंमस्तत् (पुरु) वहु (चन्द्रम्) सुवर्णम्। स्त्रत्र हस्वाचन्द्रो- तरपदे मन्त इति सुडागमः (विविद्दान्) वेता (स्त्रात्) (इत्) एव (सिवभ्यः) मित्रेभ्यः (चरथम्) स्त्रगमनं विज्ञानं वा (सम्) सम्यक् (ऐरत्) प्रेरयेत्। स्त्रत्र व्यत्ययेन परस्मैपदं बहुलं छन्दसीति शपो लुङ् न (इन्द्रः) विद्युदिव सुखप्रदो दुःखविदारकः (नृिभः) नायकैः (स्त्रजनत्) जनयेत् (दीद्यानः) ददीप्यमानः (साकम्) सह (सूट्यम्) सावितारम् (उषसम्) प्रभातम् (गातुम्) वाणीं भूमिं वा (स्त्रिग्नम्) भौमं पावकम् ॥ १५॥

अन्वयः हे मनुष्या यो विविद्दान् दीयान इन्द्र इव सिखम्य इन्महि पुरुश्वन्द्रं त्तेत्रं चरधं च समैरदानृभिः साकं सूर्घमुषसं गातुमग्निमजनत्तं सदा सत्कुरुत ॥ १५॥ भावार्थः —यथा विद्यया सुसंप्रयुक्ता विद्युत्सूर्ध्यभूमिपावकाः प्रात-रादिसमय ऐश्वर्ध्य जनियत्वा सखीन् सुखयन्ति तथैव विद्वांसो मनु-ष्यादीन्प्राणिनः सुखयन्तु ॥ १५ ॥

पद्धि:—हे मनुष्यो जो (विविद्वान्) ज्ञाता और (दीवानः) प्रकाश-मान (इन्द्र) विजुली के सदश सुख का वर्डक और दु.ख का नाशक (सिखिभ्यं) मित्रो के लिये (इत्) ही (मिहि) बड़ा (पुर्क) बहुन (चन्द्रम्) सुवर्ण (क्षेत्रम्) पदार्थो का आधार (चरथम्) गमन वा विज्ञान की (सम्) (ऐरन्) प्रेरणा करे (आन्) उस के भनन्तर (नृभिः) प्रधान जनो के (साकम्) साथ (मूर्थिम्) सूर्य्य (उषसम्) प्रात काल (गान्म्) वाणी वा मृभि और

भावार्थ:—तसे विद्या से पुक्त वितुली सूर्य भूमि और अगिन प्रात -कालादि समय में लेश्वर्य को उत्पन्न कर मित्रों को सुख देने हैं वैसे ही विद्वान् लोग मन्ष्य आदि प्राणियों को सुख देवें ॥ १५॥

(अग्निम्) अग्नि को (अजनत्) उलक्त करे उस का सदा सकार करो ॥१५॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥
फिर उमी वि०॥

श्रुपिश्चिदेपविभ्वे। ३ दमूनाः प्र सुधीचीरसृजिहे-श्रश्चेन्द्राः । मध्ये: पुनानाः कविभिः पवित्रेर्युभि-र्हिन्वन्त्युक्तुभिर्धनुंवीः ॥ १६ ॥

श्रुपः । चित् । एषः । विऽभ्वः । दर्मूनाः । प्र । स्रधीचीः । श्रुपुत् । विश्वऽचेन्द्राः । मध्वः । पुनानाः । कृविऽभिः । प्वित्रैः । द्युऽभिः । हिन्वानित । श्रुकुऽभिः । धनुंत्रीः ॥१६॥ पदार्थः—( त्र्रपः ) जलानीव व्याप्तविद्याः ( चित् ) त्र्रपि

( एपः ) ( विभ्वः ) विभूः ( दमूनाः ) जितेन्द्रियमनस्काः (प्र)

(सधीचीः) सहैवाञ्चन्तीः (ऋसृजत्) सृजति (विश्वश्वनद्राः) विश्वानि समग्राणि चन्द्राणि सुवर्णादीनि येषान्ते । ऋतापि ह्रस्वान्चन्द्रोत्तरपदे मन्त्र इति सुडागमः (मध्वः) मधुरस्वभावान् जनान् (पुनानाः) पविवयन्तः (किविभिः) विद्वद्धिः (पवित्रैः) शुद्धै-वर्थवहाँरैः (युभिः) दिनैः (हिन्वन्ति ) वर्धयन्ति वर्धन्ते वा । ऋत पद्येऽन्तर्भाविता एयर्थः (ऋतुभिः) रातिभिः (धनुत्रीः) धन-धान्यादियुक्ताः ॥ १६॥

त्र्यन्वयः हे मनुष्या य कविभिः सहिताः पवितेर्ग्वभिरक्तभि-र्मध्वः पुनाना जना धनुत्रीर्हिन्वन्ति यश्चिदेप विभ्वो दमूनाः सभ्री-चीर्विश्वश्चन्द्रा त्र्रपः प्रासृजनास्तं च सर्वे सङ्गच्छन्ताम्॥१६॥

भावार्थः—ये विद्वासो बह्वैश्वर्यजनकान् पदार्थान् कार्यसिद्धये प्रयुक्जते विद्विः सह पवित्राचरणं कृत्वा सुखैश्वर्यमहर्निशं वर्ध-यन्ति ते भाग्यशालिनः सन्ति ॥ १६॥

पद्रार्थः — हे मनुष्यो जो लोग (किविभिः) विद्वान् जनों के सहित (पविक्रैः) उत्तम व्यवहारों तथा ( शुभिः ) दिनो झोर ( अक्तिभः ) रात्रियो से (मध्वः) कोमल स्वभाव वाले मनुष्यो को ( पुनाना ) पवित्र करने हुए जन ( धनुत्रीः ) धन और धान्य आदि को से युक्त (हिन्विन्ति) बढ़ाने वा बढ़ने हें जो (चित्) भी (एषः ) यह (विभ्वः) व्यापक ( दुमूनाः ) जितेन्द्रिय मनपुक्त (सधीचीः) एक साथ मिले हुए ( विश्वश्वन्द्रा ) संपूर्ण सुवर्ण आदिको से युक्त (अपः ) जलो के सद्द्रा व्याप विद्याओं को ( प्र ) ( अमृजन् ) उत्पन्न करता है उन और उस का सर्व जन सङ्गम करें ॥ १६

भविधि:—जो विदान लोग बहुत ऐश्वर्यों के जनक पदार्थों को कार्य सिद्धि के लिये उपयोग में लाने तथा विदान जनों के माथ शुद्ध आचरणों को करके मुख और ऐश्वर्य दिन रात्रि बढ़ाने वे भाग्यशाली हैं॥ १६॥ पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी वि०॥

त्रनं कृष्णे वसंधिती जिहाते उमे सूर्यस्य महना यजंत्रे । परि यत्ते महिमानं वृजध्ये सर्खाय इन्द्र काम्यां ऋजिप्याः ॥ १७॥

अनुं। कृष्णे इतिं। वसुधिती इति वसुंऽधिती। जिहाते इतिं। उभे इति । सूर्य्यस्य । मुहनां। यजेत्रे इति । परि। यत्। ते। महिमानम्। वृज्ञध्ये। सखायः। हुन्द्र। काम्याः। ऋजिप्याः॥ १७॥

पदार्थः—( त्र्रनु ) ( कृष्णे ) किषते ( वसुधिती ) वसूनां पदार्थानां धन्यौं द्यावापृथिन्यौ ( जिहाते ) गच्छतः ( उमे ) ( सूर्ष्यस्य ) ( महना ) महत्वेन ( यजने ) सङ्गते ( पिरे ) (यत्) ये ( ते ) तव ( मिहमानम् ) ( रजध्ये ) वर्जितम् ( सस्वायः ) सुद्धदः सन्तः (इन्द्र) परमेश्वर्ययुक्त राजन् ( काम्याः ) कमनीयाः (ऋजिप्याः) ऋजीनसरलान्न्यवहारान् प्यायन्ते वर्धयन्ति ते ॥१७॥

त्रुन्वय: —हे इन्द्र यद्ये ते काम्या ऋजिप्याः सखायो महि-मानमनुरूष्णे उमे यजत्रे वसुधिती सूर्यस्य मंहना रजध्यै परि जिहाते इव स्तस्ते वर्धयन्ति ते त्वया सत्कर्त्तव्याः ॥ १७॥

भावार्थः —यथा सूर्यः स्वमहिम्ना भूमिप्रकाशावनुकृष्य धरित यथा भूमिप्रकाशी सर्वान् धरतस्तथोत्तमपुरुषेण स्वमहिमानं धृत्वा दुर्व्यसनानि वर्जित्वा सरवायः सत्कर्त्तव्याः ॥ १७॥ पद्धि:—हे (इन्द्र) अस्यन्त ऐश्वर्ष से युक्त राजन् (यन्) जो (ते) आप के (काम्याः) कायना करने योग्य (ऋतिष्याः) सरल व्यवहारों के वर्द्धक (सखायः) मित्र हुए (प्राहिमानम्) महिमा को (अन्) (कृष्णो) खींची गयीं (उभे) दोनो (यजने) परम्पर मिली हुई (वसुधिनी) अन्तरिक्ष और पृथिवी (मूर्यम्य) मूर्य के (मंहना) महत्त्व से ( इजध्ये ) रोकने को (पारे ) (जिहाते) प्राप्त होतेसे हें उन को बढ़ाते हैं वेआप से सत्कारपाने योग्य हैं ॥१ आ

भावार्थ:—जैसे सर्व अपने प्रनाप से भूषि और प्रकाश का साकर्षण कर के धारण करता है और जैसे भूमि नथा प्रकाश सम्पूर्ण पदार्थों को धारण करते हैं वैसे उत्तम पुरुष को चाहिय कि महिमा को धारण और दुर्थमनों को त्याम कर के मित्रों का सत्कार कर ॥ १७॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥ फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहते हैं॥

पतिर्भव द्यत्रहन्त्मृत्तांनां गिरां विश्वायुर्द्यमो वंयोधाः । त्रा नां गहि सुरूयेभिः शिवेभिर्मुहान्मु-हीभिर्द्धतिभिः सर्एयन् ॥ १८ ॥

पतिः । भव । चृत्रुऽहृन् । सृतृतांनाम् । गिराम् । विश्व-ऽद्यायुः । वृष्यः । वृषःऽधाः। आ । नः। गृहि । सुरूयेभिः । शिवेभिः । महान् । महोभिः । कृतिऽभिः । सुरूप्यन् ॥१८॥

पदिर्थः-(पितः) पालकः स्वामी (भव) ( दब्हन् ) मेघहन्ता सूर्य इव वर्त्तमान (सूनृतानाम्) सुष्ठु ऋतानि सत्यानि यासु तासाम् (गिराम्) वाचाम् (विश्वायुः)पूर्णायुः(दिषभः) सुखवर्षकः (वयोधाः) यो वयो जीवनं दधाति सः (त्र्रा) (नः) त्र्रास्मान् (गिह्) त्र्रागच्छ प्राप्नुहि (सख्येभिः) सखीनां कर्मभिः (शिवेभिः) मङ्गलकारिभिः

(महान्) पूज्यतमः (महीभिः) महतीभिः (ऊतिभिः) रच्चणादिभिः

(सरएयन् ) त्रप्रात्मनः सरणं गमनं विज्ञानं वेच्छन् ॥ १८ ॥

श्रन्वयः—हे चत्रहनिन्द्र राजँस्त्वं महान् विश्वायुर्चेषमो वयोधाः शिवेभिः सख्येभिर्महीभिद्धतिभिः सह सरएयन्सन् सूनृतानां गिरां पतिर्भव नोऽस्मानागहि॥ १८॥

भावार्थः — ये मनुष्याः सत्यवाचोऽजातशत्रवः स्वात्मवत्सर्वेषां पालकाः सूर्यविद्याधर्मविनयप्रकाशका विद्यासः स्वामिनस्स्युस्ते महान्तो भवेषुः ॥ १८॥

पद्र्यिः—हे ( इतहन् ) मेघ के नाशकारक सूर्य के सहश नेजधारी राजन् आप ( यहान् ) प्रतिष्ठित ( विश्वायुः ) पूर्ण आयु से युक्त ( इषभः ) सुखो की दृष्टि और ( वयोधा ) जीवन के धारण करने वाले ( शिवेभिः ) यह्गलकारक ( सख्येभिः ) मित्रो के कर्मों से ( महीभिः ) बड़ी ( क्रिनिभः ) रक्षाओं आदि से युक्त ( सरण्यन् ) अपने चलन वा विज्ञान की दच्छा करते हुए (सृनृतानाम्) उक्तम सन्य से युक्त ( गिराम् ) वाणियों के ( पतिः ) पालनकर्ता ( भव ) हजिये और ( नः ) हम लोगो को ( आ,गहि ) प्राप्त हजिये ॥ १८॥

भ[व[र्थ:-जो मनुष्य मन्य बोलने शत्रुना को त्यागने अपने प्राण के तुल्य सम्पूर्ण जनों के पालन करने और मूर्य के सहश विद्या धर्म और नम्नना के प्रकाश करने वाले विद्या स्वामी हो वे श्रेष्ट होतें ॥ १८॥

पुना राजप्रजाविषयमाह ॥ फिरराजा और प्रजा के विषय को कहते हैं॥

तमं द्भिर्म्वत्नमंसा सपूर्वत्नव्यं कृणोमि सन्यंसे पुराजाम् । दुहो वि यांहि बहुला ऋदेवीः स्वंश्च

नो मचवन्त्सातये धाः॥ १९॥

तम् । मङ्गिरस्वत्। नमंसा। सपुर्यन् । नव्यम्। कृणोिम्। सन्यसे । पुराऽजाम् । द्वहंः । वि । याद्वि। बहुलाः । भदेवीः । स्वंशिरिति स्वंः । च । नुः । मुष्यऽवन् । सातये । धाः ॥९९॥

पदार्थः—(तम्) पूर्वोक्तं राजानम् ( ऋड्गिरस्वत् ) ऋड्गिरसो विद्यांसो विद्यन्ते यस्य तत्सम्बुद्धौ ( नमसा ) सत्कारेणानेन वा ( सपर्यन् ) सेवमानः ( नव्यम् ) नविमव वर्त्तमानम् ( ऋणोमि ) ( सन्यसे ) सनां विभजतां मध्ये प्रयत्नाय (पुराजाम्) पुराजातम् ( हुहः ) द्रोग्ध्रीः ( वि ) (याहि) प्राप्नहि ( बहुलाः ) (ऋदेवीः) ऋतिदुषीः स्त्रियः ( स्वः ) सुखम् ( च ) ( नः ) ऋस्माकम् ( मघवन् ) पूजनीयवित्त (सातये) संविभागाय (धाः) धेहि॥१९॥

त्र्यन्वयः — हे त्र्याङ्गिरस्वन्मघवन् राजनपुराजा नव्यं तं त्वामहं सन्यसे नमसा सपर्यन् रूणोमि त्वं बहुला हुहोऽदेवीवियाहि दूरीकुरु नः सातये स्वश्र धाः॥ १९॥

भावार्थः -- प्रजास्थैर्जनैन्यायिवनयादिशुभगुणान्विता राजादयो जनाः सदैव सत्कर्त्तव्या राजादिपुरुषेश्व प्रजाः सदा पितृवत्पाल-नीयाः स्त्रियश्व विदुष्यः संपादनीया त्र्यनेन वहविधं सुखमुनेयम्॥१९॥

पद्धि:—हे (अड्गिरस्वन्) विद्वानों के महित विराजमान (मधनन्) श्रेष्ठ धनपुक्त राजन् (पुगजाम्) पहिले उत्पन्न और (नश्यम्) नत्रीन के सहश वर्ज्ञमान (तम्) प्रथम कहे हुए आप की में (सन्पसे) अलग २ बटे हुए पदार्थों मे प्रयन्न करते हुए के लिये (नमसा) मत्कार पूर्वक (सपर्य्यन्) सेवा करता हुआ (छपोमि) प्रसिद्ध करता हूं आप (बहुजाः) बहुत (ब्रुहः) शजुतापुक्त (अदेवीः) विद्यारहितस्त्रियों को (वि,याहि) दूर की जिये (नः) हम लोगों के (सातये) संविभाग के लिये (सः,च) सुख को भी (धाः) धारण की जिये ॥१९॥

भावार्थ: -- प्रजारूप जनों को चाहिये कि न्याय विनय सादि शुध गुणों से पुक्त राजा आदि जनों का सदा ही सन्कार करें और राजा आदि पुरुषों को चाहिये कि प्रजा जनों का सदा पिना के नुरूप पालन करें और ख़ियों को विद्या- युक्त करें इस से सनेक प्रकार के मुख की टुद्धि करें ॥ १२ ॥

पुनस्तमेव विषयगाह ॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कटने हैं।

मिहं:पावकाः प्रतंता ऋभूवन्त्स्वस्ति नंः पिष्टहि पारमांसाम् । इन्द्र त्वं रंथिरः पाहि नो रिषो मक्षू-मंक्षू कृणुहि गोजितों न:॥ २०॥

मिहं: । पावकाः । प्रऽतंताः । अभूवन् । स्वस्ति । नः । पिष्टिहि । पारम् । आसाम् । इन्द्रं । त्वम् । रिथिरः । पाहि ।

नः। रिपः। मक्षुऽमक्षु। कृणुहि । गोऽजितः। नः॥ २०॥

पदार्थः -- (मिहः ) सेचकाः (पादकाः) पदित्राः पवित्रकराः (प्रतताः) विस्तीर्णाः स्वरूपगुणाः (त्र्प्रभूवन्) भवन्ति (स्वस्ति)

सुखम् (नः) ऋसमभ्यम् (पिपृहि) पूर्णं कुरु (पारम्) (ऋप्रासाम्) (इन्द्रः) सूर्य्यं इव राजन (त्वम् ) (रिथरः) रथादियुक्तः (पाहि)

(नः) त्र्यस्मान (रिपः) हिंसकात (मनूमनू) शीव्रम् शीव्रम्। त्रप्रत्र निपातस्य चेति दीर्घः। मक्ष्विति चिप्रनाः निघं० २। १५

(कृणुहि) (गोजितः) गौर्भूमिर्जिता यैस्तान् (नः) ऋस्माकम्॥२०॥

श्रन्वयः हे इन्द्र रथिरस्त्वं नो रिपः पाहि नोऽस्मान्गोजितो मज्मज् रुणुहि । त्र्यासां शत्रुसेनानां पारं नय या मिहः प्रतताः पावका श्रभ्वन् तैर्नः स्वस्ति पिष्टिहि ॥ २०॥ भावार्थः—प्रजासेनापुरुषेः स्वेऽध्यद्या एवं याचनीया यूयमस्माभिः शत्रून विजयित्वा सुखं जनयत यथा विद्युदादयो दृष्टिद्दारा सुधा-दिदोषात्प्रथकृत्यानन्दयन्ति तथैव हिंसकेभ्यः प्राणिभ्यः सद्यः पृथकृत्य रिचत्वा सततमानन्दयत्॥ २०॥

पद्रियः—हे (इन्द्र) सूर्य के सदश तेजस्वी राजन् (रिथरः) रथ मादिवस्तुमीं से पुक्त (त्वम्) आप (न) हम लोगों की (रिपः) हिंसाकारक जन से (पाति) रच्चा की जिपे (नः) हम लोगों को (गोजिनः) पृथिवी के जीतने वाले (मसूमक्षू) शिव्र २ (रुणुति) करिये (स्नामाम्) इन शतुस्रो नो सेनाओं के (पारम्) पार पहुंचाइये जो (मिहः) सींचने वाले (प्रतता) विस्तार स्वरूप मीर गुणों से पुक्त (पावकाः) पवित्र भीर दूसरों को पवित्र करने वाले (स्मूवन्) होते हैं उन लोगों से (नः) हम लोगों के (स्वस्ति) मुख को (पिष्टुहि) पूरा की जिये ॥२०॥

भिविधि:—प्रजा और सेना के पुरुषों को चाहिये कि अपने प्रधान पुरुषों से इस प्रकार की पाचना करें कि आप लोग हम लोगों से बाबुओं को जीत २ कर सुख उत्पन्न करों जैसे विजुली आदि पदार्थ दृष्टि के द्वारा क्षुधा आदि दोष से दृर करके आनन्द देने हैं वसे ही दिसा करने वाले प्राणियों से बांध दूर कर और रच्चा करके निरन्तर आनन्द दी जिये ॥ २०॥

त्र्राथ के गुरवी भवितुमईन्तीत्याह ॥ भव कीन गुरु होने के योग्य हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥

अदेंदिष्ट रित्रहा गोपंतिगां अन्तः कृष्णाँ अंह-षेधांमंभिगीत्। प्र सूनतां दिशमान ऋतेन दुरंश्च विश्वां अरुणोदप स्वाः ॥ २१ ॥

अदेदिए । तृत्रुऽहा । गोऽपंतिः । गाः । स्नतिरिते । कृष्णान् । स्रुषेः । धार्मऽभिः । गात् । प्र । स्नुताः । दिश-मानः । ऋतेनं । दुरंः । च । विश्वाः । स्नुणोत् । सर्प । स्वाः॥ २९॥ पदार्थः -( त्र्रदेदिष्ट ) भृशामुपदिशत ( द्रत्रहा ) मेघहा सूर्यं इव ( गोपितः ) गवां पालकः ( गाः ) धेनूः ( त्र्रन्तः ) मध्ये ( कृष्णान् ) कृष्णवर्णान् (त्र्ररुषेः) रक्तगुणविशिष्टेरभ्वैः। त्र्रुरुष इत्यश्वना विष्ठं । १४ ( धामिनः ) स्थानिवशेषेः ( गात् ) प्राप्नुपात् ( प्र ) ( सूनृताः ) सत्यादिल चणान्विता वाचः (दिशनानः ) उपदिशन् । त्र्रत्त व्यत्ययेनात्मनेपदम् ( त्रःतेन ) सत्येनेव जलेन ( दुरः ) द्वाराणि ( च ) (विश्वाः) समग्राः ( त्र्र्रहणोत् ) वणुपात् ( त्र्रप्प ) दूरीकरणे ( स्वाः ) स्वकीयाः ॥ २ १ ॥

अन्वयः हे विद्वन् यथा त्रत्रहा सूर्घः किरणैर्जगत्पाति यथा गोपितर्गा रत्नत्यरुषेर्घामिभः सह रुष्णानन्तर्गाद्दुरश्चाऽपारुणोत् तथ-र्नेन सहिता विश्वाः स्वाः सूनृता वाचः प्रदिशमानोऽदेदिष्ट ॥२ १॥

भावार्थः - त्रत्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः - ये सूर्घवद्रोपतिवत-पितृवत्सर्वान् रज्ञन्ति त एव गुरवो भवितुमर्हन्ति ॥ २१॥

पदार्थः—हे विद्वान् पुरुष जैसे ( वृत्तहा ) मेघ का नाशक सृष्ये अपनी किरणों से संसार की रच्चा करना है और जैसे (गांपनि.) गांओं का एालन-कर्ना (गाः) गोंओं की रच्चा करना नथा ( अरुपे ) लाल गुण विशिष्ट घोड़ों और (धामिक) स्थान विशेषों के साथ ( रूप्णान् ) काले वर्णों को (अन्तः) मध्य में (गान् ) प्राप्त होते (दुरः, ख) और द्वारों को (अप, अरुणोन् ) खोले वैसे (अर्नेन) सत्य के सदश जल के सदित (विश्वा ) सम्पूर्ण (स्वा) अपनी (सूनृताः) सत्य आदि लक्षणों से युक्त वाणियों के (प्र, दिशमानः)

भ[व[र्थः-इस मन्त्र मे वाचकजुप्तोषमालङ्कार है-तो लोग सूर्य्य गौभो के पालक और पिता के सददा सब की रच्चा करते हैं वे ही गुरुजन होने योग्य हैं॥२१॥

अप्छे प्रकार उपदेशक (अदेदिष्ट) आप अत्यन्त उपदेश की जिपे ॥ २१॥

श्रथ के विजिधनों भवन्तीत्याह ॥
भव कीन विजय होने हैं इस विषय को भगते मन्त्र में कहने हैं ॥
शुनं हुंवेम मधवानिमिन्द्रमिस्मिन्भरे नृतमं वार्जसातो । शृ्णवन्तं मुग्रमृतये समत्सु घन्तं सुत्राणि
सिव्जितं धनानाम् ॥ २२ ॥ व० ८ ॥

शुनम् । हुवेम् । मघऽवांनम् । इन्द्रंम् । श्रास्मन् । भरे । नुऽतंमम् । वार्जेऽसातौ । श्रुण्वन्तंम् । उप्यम् । ऊतये । समत्सुं। ब्रन्तंम्। बृत्राणि। सम्ऽजितंम्। धनांनाम्॥ २२॥व०८॥

पदार्थः—( शुनम् ) वर्धकम् ( हुवेम ) स्वीकुर्षाम प्रश्नंसेम ( मघवानम् ) परमधनयुक्तम् ( इन्द्रम् ) शत्रूषा विदारितारम् ( ऋसिमन् ) वर्त्तमाने ( भरे ) भरणीये ( नृतमम् ) ऋतिशयेन नायकम् (वाजसातौ) ऋनादिविभाजके सङ्ग्रामे (शृणवन्तम् ) ( उग्रम् ) तेजस्विनम् ( ऊतये ) रत्त्रणाद्याय ( समत्सु ) सङ्ग्रा-मेषु ( मन्तम् ) नाशयन्तम् ( द्रत्राणि ) मेघावयवानिव ( सिन्जिनम् ) सम्यग्जयशीलम् ( धनानाम् ) ॥ २२ ॥

त्रान्वयः हे बीरा यथा वयमूतये सूट्यों रताणीवाऽस्मिन् भरे वाजसातौ धनानां सञ्जितं नृतमं समत्सु घन्तं शृएवन्तमुग्रं शुनं मघवानमिन्द्रं हुवेम तथैतं यूयमप्याह्वयत ॥ २२ ॥

भावाथः - ह्यत वाचकलुमोपमालङ्कारः - तेषामेव ध्रुवो विजयो येषा पुष्कलधनवलाः सर्वेषां कथनश्रोतारो नरोत्तमा युद्धेषु द्वात्रूणां इन्तारो विजयमानाः स्युरिति ॥ २२ ॥ त्रव विद्विद्दाजसेनामितवागुपदेशकप्रजागुणवर्णनादेतद-र्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गृतिर्वेद्या ॥

इत्येकाधिकत्रिंशत्तमं सूक्तमष्टमो वर्गश्च समाप्तः॥

पद्रिं:—हे बीर पुरुषो जैसे हम लोग ( उत्तये ) रच्चा आदि के लिये ( तृत्राणि ) मेघों के अवयवो को मुर्ष्य के समान ( अस्मिन् ) इस वर्त्तमान ( भरे ) पुष्ट करने के योग्य (वाजसातो) अन्न आदि के विभाग कारक संग्राम में ( धनानाम् ) धनो के ( सन्तितम् ) उत्तम प्रकार जीतने वाले ( नृतमम् ) अतिप्रधान (समत्सु ) संग्रामो मे ( घन्तम् ) नाग करते और (शृष्वन्तम् ) सुनते हुए ( उत्रम् ) तेजस्वी ( शुन्म् ) वृद्धिकर्त्ता ( मघवानम् ) अत्यन्त धन से पुत्त ( इन्द्रम् ) श्रात्रओं के विदारने वाले का ( हुवंम ) स्वीकार वा प्रशंमा करें वेसे इस पुरुष का आप लोग भी आह्वान करे ॥ २२ ॥

भिविधि: - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्कार है - उन्हीं लोगों का निश्चय विजय होता है कि जिन के अध्यन्त धन बलयुक्त और सब वचनों के सुनने वाले श्रेष्ठ पुरुष जो कि संग्रामों में शत्रुओं के भारने जीनने वाले हो ॥ २२ ॥

इस मन्त्र में अग्नि, विद्वान्, राजा की सेना, मित्र, वाणी, उपदेशकर्त्ता और प्रजा के गुणो का वर्णन होने से इस मूक्त के अर्थ की पूर्व मृक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥

यह इक्तीशवा मूक्त और भाउवां वर्ग समाप्त हुमा॥

त्र्रथ सप्तदशर्चस्य द्वातिंशत्तमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । २ । ३ । ७ । ८ । १ । १७ । त्रिष्टुप् ११ । १२ । १३ । १४ । १५ निचृत्विष्टुप् । १६ विराट् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतस्त्वरः । ४ । १० मुरिक् पङ्क्तिः । ५ निचृत्पङ्क्तिः । ६ विराट् पङ्क्तिः । ५ निचृत्पङ्क्तिः । ६ विराट् पङ्क्तिः अन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ त्र्राय नित्यकर्मविधिरुच्यते ॥ श्रव सत्रह ऋचा वाले वन्तीशत्रवे मूक्त का प्रारम्भ हे उस के पहिले मन्त्र में नित्य कर्म का विधान कहते हैं ॥

इन्द्र सोमं सोमपते पिबेमं माध्यन्दिनं सर्वनं चारु यते । प्रप्रथ्या शिप्ने मघवनृजीपिन्विमुच्या हरी इह मादयस्य ॥ १ ॥

इन्द्रं। सोमंम्। सोम्ऽप्ते। पिबं। डमम्। माध्यंन्दिनम्।
सर्वनम्। चारुं। यत्। ते। प्रऽप्रथ्यं। शिष्टे इति। मृष्ऽवन्।
ऋजीषिन्। विऽमुच्यं। हरी इति। इह। माद्यस्व ॥ १ ॥
पदार्थः—(इन्द्र) ऐश्वर्यत्पादक (सोमम्) ऐश्वर्यकारकं
सोमाद्योषिमयम् (सोमपते) ऐश्वर्यस्य पालक (पिब) (इमम्)
(माध्यन्दिनम्) मध्ये भवम्। ऋतं मध्योमध्यं दिनण् चास्मादिति
वार्त्तिकेन मध्यशब्दोमध्यमिति मान्तत्वमापद्यते भवेऽर्थे दिनण् च
प्रत्ययः (सवनम्) भोजनं होमादिकं वा (चारु) सुन्दरं भोक्तव्यम्
(यत्) ये (ते) तव (प्रप्रुथ्या) प्रपूर्ध्यं (शिप्रे) मुखावयवाविव
(मघवन्) परमपूजितधनयुक्तं (ऋजीषिन्) शोधकं (विमुच्य)
त्यक्ता। ऋत्रं निपातस्य चेति दीर्घः (हरी) ऋश्वाविव धारणाऽकर्षणे (इह) (मादयस्व) ऋगनन्दय ॥ १ ॥

अन्वयः हे मधवन्त्सोमपत इन्द्र त्विमिमं सोमं पित्र चारु माध्यन्दिनं सवनं कुरु। हे ऋजीिषंस्ते यिच्छप्रे स्तस्ते प्रप्रुथ्या दुर्घ्य-सनानि विमुच्य हरी प्रयोज्य त्विमिह मादयस्य ॥ १ ॥

भावार्थः नमनुष्यैः प्रथमं भोजनं मध्यन्दिनस्य निकटे कर्त्तव्य-मिन्नहोतादिव्यवहारेषु भोजनसमये बल्तिवेश्वदेवं विधाय दूषितं वायुं निःसार्घ्याऽऽनिदतव्यम् ॥ १ ॥

पद्रिश्चिः—हे ( मधवन् ) अत्यन्त श्रेष्ठ धनयुक्त ( सोमपते ) लेश्वर्ष्य के पालने सौर (इन्ह्र) ऐश्वर्ष की उत्यक्ति करने वाल आप (इपम् ) इस ( सोमम् ) ऐश्वर्षकारक सोम आदि ओपिध स्रुक्तप को ( पित ) पीओ ( चाक्त ) सुन्दर मोजन करने के योग्प ( माध्यन्दिनम् ) वीच मे होने वाले ( सवनम् ) भोजन वा होम आदि को सिद्ध करो । हे ( ऋजीपिन् ) शुद्धिकत्ती ( ते ) आप के ( यन् ) जो ( शिप्रे ) मुख के अवयशें के सहश ऐहिक और पारलांकिक व्यव-हार है इन को ( प्रमुख्या ) पूर्ण कर और दुव्यसनो को ( विमुख्य ) त्याग के ( हरी ) घोड़ो के सहश धारणा आर खींचने का प्रयोग करके आप ( इह ) इस संसार मे ( माद्यस्व ) आनन्द दीनिये ॥ १ ॥

भविष्यै:--- मनुष्यो को चाहिये प्रथम भोजन मध्य दिन के समीप में करे भीर अग्निहोत्न आदि व्यवहारी में भोजन के समय बिलीश्यदेव की कर भीर इषित वायु को निकाल के आर्नीस्ट्रल हो ॥ १॥

के श्रीमन्ता भवन्तीत्याह ॥

कैत लोग श्रीमान् होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥
गवांशिरं मृन्थिनंमिन्द्र शुक्रं पिबा सोमं रिमा
ते मदाय। ब्रह्मकृता मारुतेना गुणेनं सुजोषां रुद्रैस्तुपदा दंपस्व ॥ २ ॥

## गोऽत्रांशिरम्। मृन्थिनंम्। इन्द्र। गुक्रम्। पिवं। सोमंम्। रुरिम। ते। मदांय। ब्रह्मऽकृतां। मारुतेन। गुणेनं। सुऽजोषांः। रुद्रैः। तुपत्। सा। वृपस्य ॥ २ ॥

पदार्थः—( गवाशिरम् ) गावः किरणा इन्द्रियाणि वाऽश्नान्ति यिस्मिस्तम् ( मन्धिनम् ) मन्धितुं शीलं यस्य तम् (इन्द्र) दुःखिन्दिरिक (शुक्रम्) त्र्राश्च मुखकरं शुद्धम् (पित्र)। त्र्रात द्वयचोतास्तिङ इति दीर्घः ( सोमम् ) ऐश्वर्यकारकं पेयम् (रित्म) दद्याम । त्र्रात्र संहितायामिति दीर्घः ( ते ) तत्र (मदाय) त्र्रानन्दाय (ब्रह्मकृता) ब्रह्म धनमनं वा करोति यस्तन (मारुतेन) मारुतेन हिरण्यादिसम्बन्धेन । त्र्रात्र संहितायामिति दीर्घः मरुदिति हिरण्यनाः निघं शश्चि (गणेन) गणनीयेन सङ्ख्यातेन समृहेन (सजोपाः) त्र्रात्मसमान-प्रीतिसेवमानः सन् (रुद्रः) प्राणिरिव मध्यमैविद्दिः सह (तृपत्) तृशः सन् (त्र्रा) समन्तान (त्रप्रस्व) तृप इत्र बिल्रष्ठो भव॥ २॥

त्र्यन्वयः—हे इन्द्र वयं ते मदाय यं गत्राक्षिरं शुक्रं मन्थिनं सोमं रिम तं त्वं पिव ब्रह्मकता मारुतेन गणेन रुटैः सह सजोषास्तृप-रसनादपस्य ॥ २ ॥

भावार्थः — ये मनुष्या त्रप्रन्येपु स्वात्मवद्दक्तित्वा तैः सह सुखा-दानं कृत्वा सुवर्णादिधनमुन्नीय तृप्ताः सन्तो बलिष्ठा जायन्ते त एव श्रीमन्तो भवन्ति ॥ २ ॥

पद्धि:—हे (इन्द्र) दुःख के नाश करने वाले हम लोग (ते) आप के (मदाय) मानन्द के अर्थ जिस (गवाशिग्म्) किरणो वा इन्द्रियों से मिले हुए (शुक्रम्) शीघ सुख पवित्र करने वा (मन्थिनम्) मधने का स्वभाव रखने भौर (सोमम्) ऐश्वर्थके करने वाले पान करने योग्य वस्तु को (रिंग) देवें उस का आप (पिंब) पान किरये और (ब्रह्मक्ता) धन वा अस की करने वाले (माहतेन) सुवर्ण आदि के सम्बन्धी (गणेन) गणाना करने योग्य गिने हुए समूह से (हद्रेः) प्राणो के सहशा मध्यम विद्वानों के साथ (सजोधाः) अपने तुल्प प्रीति का सेवन करने वाले (मृपन्) तृप्त होते हुए (आ) सब प्रकार (वृषस्व) वृषभ के तुल्प विजिष्ठ हूजिये॥ २॥

भावार्थ: — तो यनुष्य अन्य जनो ये अपने तुल्य वर्त्तमान हो कर दन लोगों के साथ सुख का प्रहण और सुवर्ण अ।दि धन की वृद्धि करके तृप्त हुए बलिछ होते वे ही श्रीमान होते हैं ॥ २॥

पुना राजधर्ममाह ॥

फिर राजधर्मविषय को अगले मन्त्र मे कहते हैं ॥

ये ते शुष्मं ये तिवेषीमवंधिन्नचीन्त इन्द्र मुरुतंस्त त्रोजिः । माध्यन्दिने सर्वने वजूहस्त पिबां सुद्रेभिः सर्गणः सुशित्र ॥ ३ ॥

ये । ते । शुष्मंम् । ये । तिविशीम् । अविधिन् । अविन्तः । इन्द्र । मुरुतः । ते । ओजः । माध्यंन्दिने । सर्वने । वुज्ज-ऽहृस्तु । पिर्व । सुद्रेऽभिः । सऽर्गणः । सुऽशिष्रु ॥ ३ ॥

पदार्थः—(ये) (ते) तव सकाशात् ( शुष्मम् ) बलम् (ये) (तिबिषीम्) बलवर्ती सेनाम् (त्र्यवर्धन्) वर्धयेयुः (त्र्यर्चन्तः) सत्कुर्वन्तः (इन्द्रः) दुष्टदलविदारक (मरुतः) वायव इव वीराः (ते) तव

( आ्रोजः ) पराक्रमः ( माध्यन्दिने ) मध्यदिने भवे (सवने) प्रेरणे (बजहस्त) बजादीनि शस्त्राणि हस्ते यस्य तत्सम्बुद्धौ (पिब) श्राप्त

ह्यचोत्तास्तङ इति दीर्घः (रुद्रेभिः) दुष्टान्रोदयद्भिर्वारैः(सगणः)

गणेन सह वर्त्तमानः (सुशिप्र) शोभने शिप्रे हनुनासिके यस्य॥३॥

अन्वयः हे सुशिप्र वज्नहस्तेन्द्र ये त्वामर्चन्तो मस्तस्ते तव इंडाप्समवर्धन् ये ते तिवर्षी चावर्धस्तिविषीमोजश्वार्वधस्तैरुद्रेभिः सह सगणः सन्माध्यन्दिने सवने सूर्य्य इव सोमं पिव ॥ ३ ॥

भावार्थः - त्रप्तत वाचकलुप्तोपमालङ्कारः - हेराजन् ये ते सचिवाः सेनां विजयं धनं राज्यं सुक्षितां विद्या धर्मं च वर्धयेयुस्ताँस्तवं सततं मत्कुर्यास्तैः सह राज्यसुखं सदा भुद्दव ॥ ३ ॥

पद्धि:—(सुविष्र) सुन्दर होड़ी और नासिका जिन की (वज्रहस्त ) वा बज्र आदि शस्त्र हाथों में जिन के वह है (इन्द्र) दुए पुरुषों के समूद्र नाशक (मे) जो आप का (अर्चन्तः) सत्कार करने वाले (महतः) वाषु के सहश वीर पुरुष (ते) आप के समीप से (शुष्प्रम्) बल को (अवर्धन्) बढ़ावैं (मे) वा जो लोग (ते) आप की (तिवधीम्) सेना और (आजः) पराक्रम को बढ़ावैं उन (हेडेभिः) दुष्टों के हलाने वाले वीर पुरुषों के साथ (सगणः) समूह के सहित वर्त्तमान आप (माध्यिन्दिने) मध्य दिन में होने बाले (सवने) प्रेरणा करने में सूर्यं के सहश सोमजनादि आप। का पान करों ॥३॥

भविष्यः - इस मन्त्र में वाचकलुप्तीपमालङ्कार है - हे राजन् जो आप के मन्त्री लोग सेना, विजय, धन, राज्य, उत्तम विक्षा, विद्या और धर्म की बदावैं उन का आप निरन्तर सरकार उन के साथ राज्य के मुख का सदा भोग करो ॥३॥ पुनः के विद्दांसो भवन्तीत्याह ॥

किर कीन लोग विद्वान् होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ त इन्न्वंस्य मधुंमिद्धिवित्र इन्द्रंस्य शधीं मुस्तो य त्रासंन् । येभिं कृत्रस्येषितो विवेदां मुर्मणो मन्यं-मानस्य मभी ॥ ४ ॥

ते । इत् । नु । अस्य । मधुऽमत् । विविश्वे । इन्द्रस्य । शर्थः । मुहतः । ये । भारतन् । योभैः । वृत्रस्यं । हाष्ट्रितः । विवेदं । अमुर्मणः । मन्यंमानस्य । मर्मे ॥ ४ ॥

पदार्थः—(ते) पूर्वोक्ताः (इत् ) एव (तु ) सद्यः (ऋस्य) वर्त्तमानस्य (मधुमत् ) बहूनिमधुरादिगुणयुक्तानि वस्तृनि विद्यन्ते यस्मिस्तत् (विविग्ने) तिपन्ति (इन्द्रस्य) परमैश्वर्य्ययुक्तस्य (शर्थः) बलम् (मरुतः) वायव इव वेगबलयुक्ताः (ये) (ऋप्रासन्) ऋप्रस्य (येभिः) यैः (दृत्रस्य) मेघस्येव शत्रोः (इिषतः) प्रेरितः (विवेद) विजानीयात् (ऋपर्मणः) ऋविद्यमानं मर्म यस्मिस्तस्य (मन्य-मानस्य ) विज्ञातुः (मर्म ) यस्मिन्प्रहते स्त्रियते तत् ॥ ४ ॥

त्रन्वयः —ये मरुतोऽस्येन्द्रस्य शाद्धी विविधे त्र्यासन्मधुमदिहि-विधे यो येभिरिपितो दत्रस्येवाऽमर्भणो मर्म मन्यमानस्य विवेद ते स च नु स्वाभीष्टं प्राप्नुवन्ति ॥ ४ ॥

भावार्थः —ये धनादिनैश्वर्धेण सर्वस्य सुखं वर्धित्वा दुःखानि निवार्य सर्वान् प्रसादयन्ति त एव धार्मिका विद्वांसो मन्तव्याः॥४॥

पद्रार्थः — (पे) जो (पक्त ) पवनो के महरा वेग भौर बल से पुक्त पुक्ष (अस्प) इस वर्त्तमान (इन्द्रस्प) अत्पन्त ऐश्वर्ष्य से पुक्त पुक्ष के (बार्धः) बल को (विविधे) फेंकते हैं (आसन्) मुख में (मधुमन्) बहुत मधुर भादि गुणों से पुक्त वस्तुओं से पूर्ण पदार्थ को (इत्) ही रखते हैं जो (येभिः) जिन्हों से (इधितः) प्रेरित हुआ (हतस्प) मेघ के सहश शत्रु वा (अममेणः) मर्थ से रहित (मर्म) प्रदार करने से नाश होने वाले स्थान को (पन्पमानस्प) जानने वाले को (विवेद्) जानै (ते) वे पूर्व कहे हुए भौर वह पुक्ष (नु) निश्चप अपने वाव्छित फल को प्राप्त होते हैं ॥ ४॥

भिविश्वि:--जी. लीग धन आदि ऐश्वर्ध्य से सब के सुख की वृद्धि और दु:खों का निवारण करके सब लीगों की प्रसन्न करते हैं उन की ही धार्मिक विद्वान् मानना चाहिये ॥ ४॥

पुनर्विहांसः किं कुर्युरित्याह ॥ किर विद्वान् जन क्या करें इस विषय की सगले पन्त्र में कहते हैं ॥

मनुष्विदिन्द्र सर्वनं जुषाणः पिबा सोंमं शर्थते वीर्याय । स आ वंद्यत्स्व हर्यश्व युज्ञैः संरूपयु-भिरुषो अणी सिसर्पि ॥ ५ ॥ ९ ॥

मनुष्वत् । इन्द्रः । सर्वनम् । जुपाणः । पिवं । सोमंम्। शर्थते । वीर्याय । सः । आ । वृत्तस्व । हरिऽअश्व । युक्तैः। सरुएयुऽभिः । भुपः । अर्णा । सिसुर्षि ॥ ५ ॥ ९ ॥

'पदार्थः—(मनुष्वत् ) मननशीलेन विदुपा तुल्यः (इन्द्र ) परमेश्वर्यप्रद (सवनम् ) ऐश्वर्ध्यम् (जुपाणः) सेवमानः (पिब) स्त्रत्र इति दीर्घः (सोमम् ) शरीरात्मबलविज्ञानवर्धकं महौपण्यादिरसम् (शश्वते) निरन्तरायाऽनादिभूताय (वीर्याय) बलाय (सः ) (स्त्रा ) (वदत्स्व ) वर्त्तते (हर्यश्व) हरणशीला हिरता वा स्त्रश्वा व्यापनस्वभावा यस्य तत्सम्बुद्धौ स्त्रश्वाइव स्त्रग्न्यादयो विदिता येन तत्सम्बुद्धौ वा (यज्ञैः ) विद्दत्सत्कारशिल्पाकिन्याविद्यादिदानारूपैर्व्यवहारः (सरएयुभिः ) स्त्रात्मनः सरणं गमन-पिच्छुभिः (स्त्रपः) स्त्रन्तरिनं प्रति (स्त्रणां) स्त्रणांस जलानि । स्त्रत्त सुपां सुलुगिति विभक्तराकारादेशः झान्दसो वर्णलोप इति सलोपः (सिसापः) गमयसि । स्त्रत्र बहुलञ्झन्दसीत्यभ्यासस्येत्वम् ॥५॥

अन्वयः हे हर्यश्वेन्द्र यतस्त्वं सएयुभिर्यज्ञैरणी श्रपः सिसर्षि तस्मात्स त्वं सवनं जुषाणः द्राश्वते वीर्याय सोमं पित्र। मनुष्वत्स-वनं जुषाणः सन्तसोमं पित्र त्र्यावदृत्स्व ॥ ५ ॥ भावार्थः न्ये मनुष्या ब्रह्मचर्यविद्यासुद्दित्तायुक्ताहारविहारसत्पुरूपसङ्गुधर्मसेवनेन सनातनं परमात्मात्मयोगजं बलां वर्धयन्ति ते
सर्वत उनता भवन्ति यथा सूर्यो जलमन्तारित्तं प्रति वायुना सह
न्निपति तथैव विद्वांसः सर्वानुनर्ति प्रति नयन्ति ॥ ५ ॥

भ विश्विः— जो मनुष्य ब्रह्मचर्य विद्या उत्तमिश चायुक्त भोजन विहार सत्यु-हिष्मों का संग और धर्म के सेवन करने में उत्तम भात्मा और परमात्मा के योग से उत्यक्त हुए बंब को बढ़ाते हैं वे लोग सब प्रकार उन्नत होते हैं। जैसे सूर्य जल को भन्तरिक्ष के प्रति वायु के साथ उत्पर ले जाता है वैसे ही विद्वान् खोग सम्पूर्ण जनों को प्रतिष्ठा के साथ उन्नति पर पहुचाते है। । ५।।

पुना राजजनाः किं कुर्ध्युरित्याह ॥
किर राज पुरुष क्या करे इस विषय को भगने मन्त्र में कहने हैं ॥
त्वमुपो यहं छुत्रं जंघुन्वाँ ऋत्याँइव प्रासृंजः
सर्त्वाजो । शयानिमिन्द्र चरता वधेनं विव्वांसं
परि देवीरदेवम् ॥ ६ ॥

स्वम् । मुपंः । यत् । हु । बुत्रम् । जुष्टन्वान् । सस्यान् ऽइव । प्र । सर्तृजः । सर्तृवै । माजौ । दायानम् । हुन्द्रु । चरता । वृधेने । वृद्धिऽवांसंम् । परि । देवीः । सर्वेवम् ॥ ६॥

पदार्थः—(त्वम्) (त्रपः) जलानि (यत्) यः (ह) किल ( दशम्) (जघन्वान्) हत्त्वान् (त्र्रत्यानित्र) ऋश्वानित्र (प्र, श्रास्त्रः) प्रास्त्र (सर्तत्रे) सर्तव्ये गन्तव्ये (त्र्राजौ) युद्धे। श्राजाविति सङ्ग्रामनाः निषं २ । १७ (श्रापानम्) शस्त्रानः मित्र वर्त्तमानम् (इन्द्र) शत्रुविदास्क (चरता) प्राप्तेन (वधेन) (विव्रवासम्) वियमाणम् (परि) सर्वतः (देवीः) दिव्याः किरणाः (श्रदेवम्) प्रकाशरहितमविद्दांसं दृष्टं वा॥ ६॥

श्रन्वय: — हे इन्द्र यद्यस्त्वं यथा सूर्घ्योऽत्यानिवाऽदेवं स्त्रं जघ-न्वाश्वरता वधेन द्यापानं विविवासं देवीरपो ह प्रसृजति तथैव सर्च-वाश्राजी परि प्राऽस्टजः सोऽस्माभिः सत्कर्त्तव्योऽसि॥ ६॥

भावार्थः - स्त्रत्रोपमावाचकलुप्तोपमालङ्कारः-ये राजादयो वीराः मूर्यो मेघमिव सङ्यामे प्रसृष्टेः शस्त्रास्त्रैः शत्रूत् विजयन्ते त एव प्रतापवन्तो जायन्ते ॥ ६ ॥

पद्रिधः—हे (इन्द्र) शत्रुमो के नाशक ( पन् ) जो ( तम् ) माप ने जैसे (मत्पानिय) घोड़ों की सूर्य के समान (मदेवम् ) विद्या प्रकाश से रहिन भावेदान् वा ( स्वम् ) दुष्ट को (ज्ञधन्वान् ) नाश किया वा सूर्य (चरता) प्राप्त (वर्धन) नाश से ( श्वापानम् ) सोने हुए से वर्त्तमान ( विद्वांसम् ) ढपे हुए को (देवीः) उत्तम किरणों मौर ( मपः ) जर्ली को ( ह ) निश्चय से उत्यन्न करता है उसी प्रकार से ( सर्त्तने ) जानने योग्य ( माजों ) पुद्ध में (परि) चारो मोर से ( म, महाः ) उत्यन्न करते हो वे माय हम लोगों से सरकार पाने या व्य हैं ॥ ६ ॥

भावार्थ:-- इस मन्त्र में उपया कीर वाचक खुन्नोपमाल इकार है- जो राजा नादि बीर पुरुष जैसे सूर्य मेघ को वैसे संपाम में चलाये शक्त कीर कक्कों से शबुकों को जीतने हैं वे ही प्रतापपुक्त होने हैं ॥ ६ ॥

पुनः किमूबस्येश्वरस्योपासना कार्य्यत्युच्यते ॥ किर कैसे रश्वर की उपासना करनी चाहिये इस विषय की सगले मन्त्र में कहते हैं॥

यजाम् इन्नमंसा वृद्धमिन्द्रं बृहन्तंमृष्वम्जरं युवानम् । यस्यं त्रिये मुमतुर्यक्तियंस्य न रोदंसी महिमानं मुमाते ॥ ७ ॥

यजांमः । इत् । नर्मसा । वृद्धम् । इन्द्रंम् । वृहन्तंम् । ऋष्वम् । भूजरंम् । युवानम् । यस्यं । प्रिये इति । मुमतुः । युज्ञियस्य । न । रोदंसी इति । मृहिमानम् । मुमाते इति ॥७॥

पदार्थः—(यजामः) पूजयामः (इत्) एव (नमसा) सत्का-रेण ( रुद्धम् ) भुक्ताऽऽयुष्कं विद्यया महान्तं वा ( इन्द्रम् ) पर-मैश्वर्यकारकम् ( बृहन्तम् ) ( ऋष्वम् ) महान्तम् । ऋष्व इति-महन्ता । निघं । ३ ( त्र्प्रजरम् ) जगर्राहतम् ( युवानम् ) सर्वस्य जगतः संयोजकं विभाजकं च (यस्य) (प्रिये) कमनीये प्रीतिकारके (ममतुः) परिमीयते (यिज्ञयस्य) पूजनाऽहिस्य ( न ) निषेधे (रोदसी) द्यावाष्टियव्यौ (महिमानम् ) महत्त्वम् (ममाते) मिमाते परिद्धिन्तः। त्रुत्र बहुलं छन्दसीत्यभ्यासेत्त्वप्रतिषेधः॥ ७ ॥

त्रन्वयः -हे मनुष्या वयं यस्य यिद्यायस्य परमेश्वरस्य महिमानं रोदसी न ममाते प्रिये ऐहिकपारलौकिकसुखे च न ममतुस्तिमियुवा-नमजरमृष्यं वृहन्तं रद्धिमन्द्रं नमसा यजामस्तं यूयमपि पूजयत॥७॥ भावार्थः-यस्य परमेश्वरस्य कश्चित्पदार्धस्तुरुयोऽधिको वा न विधते यः सर्वेषां गुरुव्यापकोऽविनाद्या पूज्यो वर्त्तते तमेव परमा-तमानं वयं सततमुपासीमहि॥ ७॥

पहार्थ:—हे मनुष्यो हम लोग ( घस्य ) जिस ( यितयस्य ) पूजा अर्थास्
प्रीति करने योग्य परमेश्वर के ( महिमानम् ) महत्त्व को (रोदसी ) अन्तरिक्ष
और पृथ्विती ( न ) नहीं ( ममाने ) नाय सकते और ( प्रिये ) प्रीति कराने
वाले इस लोक और परलांक के मुखो ने नहीं ( ममनु ) नाये हैं ( इन् ) इसी
( युवानम् ) सम्पूर्ण संसार के संयोग और विभाग के करने वाले ( अजरम् )
बुहाये से गहित ( ऋग्वम् ) श्रेष्ठ ( बुवन्तम् ) बदे ( बुद्धम् ) आयु को
भोगे हुए वा विद्या से श्रेष्ठ ( इन्द्रम् ) परमऐश्वर्य करने वाले परमेश्वर
की ( नमसा ) सन्कार से ( यजाम ) युजा करते हैं उस की तुम जोगभी
युजा करों ॥ ७ ॥

भावार्थः - तिस परमेश्वर की अपेद्धा कोई पदार्थ नुरुष वा अधिक नहीं जो सब से श्रेष्ट व्यापक विनाशरहित और पृत्य है उसी परमातमा की हम लाग निरन्तर उपासना करें ॥ ७ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि॰ ॥

इन्द्रंस्य कर्म सुकृता पुरूषि व्रतानि देवा न मिनन्ति विश्वे। दाधारु यः एथिवीं चामुतेमां जजान सूर्यमुपसं सुदंसाः॥ ८॥

हन्द्रंस्य । कर्म । सुऽरुंता । पुरूणि । ब्रुतानि । देवाः । न । मिनुन्ति । विश्वे । दाधारं । यः । पृथिवीम् । द्याम् । द्युत । हुमाम् । जुजानं । सूर्यम् । दुषसंम् । सुऽदंसाः॥८॥ पदार्थः—(इन्द्रस्य ) परमात्मनः (कम ) कमीणि (मुक्तता) सुक्ततानि (पुरूषि ) (वतानि ) सत्याचरणानि (देवाः ) प्रथि-व्यादयो विद्दांसो वा (न ) निषेधे (मिनन्ति ) हिंसन्ति (विश्वे) सर्वे (दाधार ) धरति पुष्णाति वा (यः ) (प्रथिबीम् ) स्मिम् (धाम् ) प्रकाशात्मकलोकादिकम् (उत ) त्र्रापि (इमाम् )

प्रत्यद्वाम् ( जजान ) जनयति ( सूर्य्यम् ) सिनतारम् (उषसम्) दिनम् (सुदंसाः) शोभनानि धर्म्यःणि दसांसि कर्माणि यस्य सः॥८॥

श्रन्वयः हे मनुष्या यः सुदंसाः परमेश्वर इमां प्रथिवीं द्यां सूर्य्यमुतोषसं जजान दाधार यस्येन्द्रस्य विश्वे देवा बतानि सुक्रता पुद्धिण कर्म न मिनन्ति तमेव यृयं वयं चोपासीमहि॥ ८॥

भावार्थः—परमेश्वरस्य पवित्रत्वात्सर्वद्याक्तिमतः सर्वस्य जनकस्य धातुः स्वद्धपपरिमितं सामर्थ्यं कर्म वा कोपि हिंसितुं न क्राक्नोति य एतं सत्यभावेनोपासते तेपि पविताः सन्तः समर्था जायन्ते॥ ८॥

पद्रार्थः — हे मनुष्यो (यः ) जो (सुदसाः ) सुन्दर धर्म सम्बन्धी कर्यों से युक्त परमेश्वर (इमाम् ) इस (पृथित्रीम् ) भूमि सौर (द्याम् ) प्रकाशा-स्वरूप सादि लोक को तथा (सूर्यम् ) सूर्य लोक को (उन) सौर भी (उपसम् ) दिन को (ज्ञान) उत्पन्न करता (दाधार ) धारणाकरता वा पृष्टकरता है जिस (एदस्य) परमात्मा के (विश्वे) सम्पूर्ण (देवाः ) पृथित्री सादि वा विद्वान् लोग (द्यानि) सत्य विचारों को (सुक्तरा) उत्तम (पृष्टिण्य) बहुत (कर्म) कार्मों को (न) नहीं (मिनन्ति) नाशा करते हैं उस की साप सौर हम लोग उपासना करें ॥ ८॥

भ[व[र्थ: - परमेश्वर के पित्रत होने से सम्पूर्ण सामर्थ्य का सन के उत्पन्न वा धारणकर्त्ता परमेश्वर के स्वरूप परिभिन सामर्थ्य वा कर्म को कोई भी नाश नहीं कर सक्ता है और जो जोग इस परमेश्वर की सत्प्रधावना से उपासना करते हैं वे भी पवित्र हो कर सामर्थ्य कुक्त होते हैं ॥ ८॥

## पुनस्तमेब विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं।

त्रद्वीघ सत्यं तव् तन्मिहत्वं सयो यज्जाती श्रिपेबो ह सोर्मम् । न द्यावं इन्द्र त्वस्रस्त श्रोजो नाहा न मार्साः श्रदी वरन्त ॥ ९॥

पदार्थः—( त्रप्रद्रोघ ) द्रोहराहित ( सत्यम् ) सत्यभाषणादि-कियोज्ज्वलम् ( तव ) ( तत् ) सः ( महित्वम् ) महिमानम् ( सदः ) ( यत् ) यः ( जातः ) प्रकटः ( त्र्रापिवः ) पिवाति ( ह ) किल ( सोमम् ) सर्वस्माज्जगतो रसम् ( न ) ( द्यावः ) प्रकाशमया लोकाः (इन्द्र ) परमेश्वर्णप्रद (तवसः) वलस्य ( ते ) तव (त्र्रोजः) पराक्रमम् ( न ) (त्र्राहा) त्र्राहानि दिनानि ( न ) निषेधे ( मासाः ) चैत्रादयः ( द्वारदः) वसन्तादयः (वरन्त ) वारयन्ति ॥ ९॥

श्रन्वयः —हे श्रद्रोघेन्द्र जगदीश्वर यद्यः सद्यो जातः सूर्यः सोमम-पिबस्तद्यस्य तव सत्यं महित्वं नोछ्छट्घयति ते तवस श्रोजो न द्यावो नाहा न मासाः शरदश्व वरन्त तं ह भवन्तं वयं निरन्तरं सेवेमहि॥९॥

भावार्थः —हेमनुष्यायथापरमेश्वरः किञ्चन द्रह्मतितथा यूयमिष भवत यस्य सृष्टौ सूर्घ्यादयो महान्तः पदार्था विद्यन्ते यस्य स्वरूपस्य प्रभावस्य वान्तं कोपि नगच्छति स एवाऽस्माकिमष्ठदेवोऽस्ति॥ ९॥ पद्रश्रिः—हे (अद्रोध ) द्वोह से रहित (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य के दाता जगदीश्वर (यन्) जो (सद्यः) तत्काल (जातः) प्रकट हुआ सूर्य (सोमम्) सब जगत् से रस को (अपिवः) पीना—खींचता है (तत्) वह जिन (तव) आप के (सत्यम्) सत्य (महित्वम्) महिमा को (न) नहीं उल्लङ्घन कर सकता है (ते) आप के (तवसः) बल के (ओजः) प्रभाव को न (द्यावः) प्रकाशस्वरूप लोक (न) न (अहा) दिन (न) न (मासाः) चैत्र आदि यहींने और न (शादः) यसन्त आदि ऋतुये (वरन्त) हारण करती हैं (भवन्तं, ह) उन्हीं आप की हम लोग निरन्तर सेवा करें॥ ९॥

भिविधि:—हे मनुष्यो जैसे परमेश्वर किसी से द्रोह नहीं करता है वैसे आप लोग भी हृजिये जिस परमेश्वर की सृष्टि में सृष्ये आदि बड़े २ पदार्थ विद्यमान हैं और जिस के स्वरूप वा प्रभाव के अन्त को कोई भी नहीं प्राप्त होता है वही हम लोगों का दृष्टदेव है ॥ ९ ॥

कथं जन्मनः साफल्यं स्यादित्याह ॥

किस प्रकार जन्म की सफलना हो इस विषय की अगले मन्त्र मे कहते हैं।

त्वं सुद्यो श्रीपिबो जात इंन्द्र मदांय सोमं पर्मे व्योमन् । यद्व द्यावां एथिवी श्राविवेशीरथां भवः पूर्व्यः कारुधांयाः ॥ १०॥ १०॥

त्वम् । सद्यः । अपिवः। जातः। इन्द्र । मदाय । सोमम् ।

प्रमे । विऽभोमन् । यत् । ह । यावाष्टिधिवी इति । भा ।

भविवेशीः। अर्थ। अभवः । पूर्व्यः । कारुऽधायाः॥१०॥१०॥

पदार्थः – (त्वम्) (सद्यः) शीव्रम् ( त्र्रापेवः ) पिवसि (जातः)

उत्पन्नः सन् ( इन्द्र ) इन्द्रियाऽधिष्ठातर्जीव (मदाय) ज्ञानन्दाय

(सोमम्) बलबुद्धिवर्धकं रसम् (परमे) सर्वोत्छष्टे (व्योमन्) व्यापके

(यत्) यः (ह) किल (यावाष्टांथवी) प्रकाशभूमी (न्त्रा) समन्तात् (न्त्रिविवेशीः) पुनः पुनराविश (न्त्रथ) न्त्रानन्तर्ये (न्त्रभवः ) भवेः (पूर्वः)पूर्वैः कृतः (कारुधायाः)यः कारून् शिल्पीन् दधाति सः॥१०॥

अन्वयः—हे इन्द्र त्वं परमे व्योमन् सद्यो जातः सन् मदाय सोममिपवोऽथ यद्यः पूर्व्यः कारुधाया अभवः स त्वं ह द्यावापः थिवो आविवेशीः॥ १०॥

भावाथै: हे मनुष्या ब्रह्मचर्येण शीघ्र विद्यांसो भूत्वा युक्ताऽऽ-हारविहारणाऽरोगाः सन्तः परमात्मन्यासीनाः सृष्टिपदार्थविद्यास सर्वे प्रविद्यान्तु येन जन्मसाफल्यं स्यात् ॥ १०॥

पद्रार्थ:—हे (उन्द्र) इन्द्रियों के अधिष्ठाना जीव (त्तम्) आप (परमें) उत्तम (व्योगन्) आकाशवन् व्यापक आत्मज्ञान में (सदाः) द्रीघ (जानः) प्रकट वा प्रसिद्ध हुए (सदाय) आनन्द के लिये (सोमम्) बल और बुद्धि के बढ़ान वाले रस को (अपिवः) पीने हें (अथ) इस के अनन्तर (यन्) जो (पूर्व्यः) पूर्व लोगों में श्रेष्ठ (कामधायाः) शिल्पी जनों का धारणकर्ता (अभवः) हो वह आप (ह) निश्चय से (द्यावापृथिवी) प्रकाश और भूमि में (आ) सब और से (आविवेद्यीः) बारम्बार प्रवेश की लिये॥ १०॥

भिविधि:—हे मनुष्यो ब्रह्मचर्ष्य से शीध विदान् और नियमित साहार विहार से रोगरहित हो के परमात्मा की आराधना करते हुए मृष्टि और पदार्थ विदाकों में साप सब प्रवेश करें जिस से जन्म की सफलता हो ॥ १०॥

पुना राजपुरुषाः किं कृष्युरित्याह ॥

फिर राजपुरुष क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ऋह्न हिं परिशयानुमणी श्रोजायमानं तुविजात्

तव्यान् । न तें महित्वमनुं भूद्ध यौर्यदन्ययां

स्फिरया 3 क्षामवस्थाः ॥ ११ ॥

भहेन्। महिन्। परिऽशयांनन्। मणैः। मोजायमांनम्। तुविऽजात्। तव्यांन्। न। ते। महिऽत्वम्। मनुं।
भृत्। मधे। यौः। यत्। मन्ययां। स्पिग्यां। साम्।
मवस्याः॥ ११॥

पदार्थः—( श्रहन् ) हान्त ( श्रहिम् ) मेघम् (परिश्वायानम्) सर्वत श्राकाशे शयानिव वर्त्तमानम् (त्र्राणः) उदकम् (श्रोजा-यमानम् ) बलयन्तम् ( तुविजात ) बहुषु प्रसिद्ध ( तव्यान् ) श्रातिशयेन बलवान्। श्रातेयसुन ईकारलोपः (न) (ते) तव (महिन्त्वम् ) महत्त्वम् ( श्रान् ) ( भूत् ) भवेत् (श्राय) श्राय (यौः) प्रकाशः ( यत् ) यः ( श्रान्यया ) (स्पिग्या) मध्यस्थावयवह्रपया ( न्ताम् ) प्रथिवीम् ( श्रावस्थाः ) वस्ते ॥ ११ ॥

अन्वयः — हे तुविजात तब्यान्यद्यस्त्वं यथा धौरोजायमानं परि-श्रायानमहिमहन्गर्णे निपातयित यथा सूर्घ्यस्य महित्वमनुभूद्यथाऽयं मेघोऽधान्यया स्फिग्या ज्ञामाच्छादयित तथा त्वं शत्रूनवस्थायतस्ते महित्वं न छिन्द्यः ॥ ११ ॥

भावार्थः —हे राजपुरुषा यथा सूर्योऽन्तरित्तगतं बलायमानं स्तवा भूमी निपात्य तज्जलेन प्राणिनः पोषयति तथैऽवाऽधर्मिष्ठं शत्रुं हत्वा तहैभवेन राज्यं पालयत ॥ ११॥

पद्धि:—हे (तुविज्ञात ) बहुत लोगों में प्रसिद्ध (तथ्यान् ) अत्यन्त बलयुक्त (यत् ) जो आप जैसे (यौः) सूर्य प्रकाश ( स्रोजायमानम् ) बल को पाप्त होते हुए (परिशयानम् ) सब और से आकाश में सीते जैसे वर्जमान (अहम् ) मेच को (अहन् ) नाश करता है (अर्थाः ) अस को मिरावा है भौर जैसे सूर्य का (महित्वम्) इड़ापन (भनु) (मृत्) हो वा जैसे घड मेघ (भध) तदनन्तर (भन्यया) दूसरी (स्फिग्या) मध्य के अवयवक्रय से (स्वाम्) पृथिवी को डांपता है वैसे आप शबुओं को (भवस्थाः) घैर के वर्त्तमान हांजये जिस से (ते) वे आप की महिमा को (ने) नहीं काहैं॥ ११॥

भ विश्वि:—हे राजपुरुषो जैसे सूर्व्य अन्तरिक्ष में वर्त्तमान बखवान् मेघ का नाश और भूमि मे गिरा कर उस के जल से प्राणियों का पौषण करना है वैसे ही अधर्म में वर्त्तमान शत्रु का नाश कर के उस के ऐश्वर्ष्य से राज्य का पालन करो ॥ ११ ॥

पुनर्मनुष्याः किं कुर्युरित्याह ॥

किर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगने मन्त्र में कहते हैं॥ युज्ञो हि तं इन्द्र वर्धनो भूदुत त्रियः सुतसोंमो मियेधंः। यज्ञेनं यज्ञमंव यज्ञियः सन्यज्ञस्ते वर्ज्ञ-

महिहत्यं श्रावत् ॥ १२ ॥

युज्ञः । हि । ते । हुन्द्र । वर्धनः । भूत् । उत्त । प्रियः । सुतऽसोमः । मियेर्धः । युज्ञेनं । युज्ञम् । सृव । युज्ञियः । सन् । युज्ञः । ते । वर्ज्ञम् । सृद्धिऽहस्ये । स्रावृत् ॥ १२ ॥

पदार्थः—( यज्ञः ) सङ्गन्तव्यो व्यवहारः ( हि ) यतः (ते ) तव ( इन्द्र ) परमेश्वर्यप्रापक (वर्धनः) उनेता ( भूत् ) भवति ( उत्त ) ऋषि (प्रियः) प्रीतिसम्पादकः (सुतसोमः ) सुतं निष्पनं सोम ऐश्वर्यं यस्मात्सः (मियेधः ) येन मिनोति दुःखं प्रिचपिति सः। ऋत बाहुलकादौषादिक एध प्रत्ययः (यज्ञेन) सङ्गतेन कर्मणा ( यज्ञम् ) सङ्गन्तव्यं व्यवहारम् ( ऋव ) रच्च ( यिज्ञयः ) यज्ञेषु

कुशलः (सन् ) (यज्ञः ) सङ्गतो व्यवहारः (ते ) तव (वज्रम्) शस्त्रविशेषम् (त्र्राहिहत्ये ) त्र्राहेर्मेघस्य हत्या हननं पतनं येन तस्मिन् । निभित्तार्थेऽत्र सप्तमी (त्र्रावत् ) रहेत् ॥ १२ ॥

श्रन्वयः हे इन्द्र हि यतस्तेऽहिहत्ये वर्षकर्मनिमित्तो यज्ञो वर्षनः सुतसोमो मियेध उन प्रियो भूत्।यस्य ते यज्ञो वज्रमावत्स यज्ञियः संस्त्वं यज्ञेन यज्ञमव ॥ १२॥

भावार्थः —हे मनुष्या यूयं यदि सत्क्रियया सत्क्रिया वर्धयेत तर्हि यूयं रिचताः सन्तोऽन्यानि रिचतुमईत ॥ १२ ॥

पद्रार्थः—हे (इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वर्ष के प्राप्त कराने वाले (हि ) जिस से कि (ते ) बाप का (अहिहत्ये ) वर्षा का निमित्त (यज्ञः) पदार्थों का संयोग करनारूप व्यवहार (वर्धनः ) उन्नातिकर्त्ता (सुतमोगः ) ऐश्वर्ष्य की उत्यक्ति कर्ता (मिषेधः ) दुःख का नाशकर्त्ता (उत्त ) और भी (प्रियः ) प्रीति की उत्यक्ति करने वाला (भून् ) होता है जिन (ते ) आप का (पज्ञः ) पदार्थों का मेल करना रूप व्यवहार (वज्जम्) शस्त्र विशेष की (आवन् ) रक्षा करे वह (यज्ञियः ) यज्ञों में चनुर (सन् ) हुए आप (यज्ञेन ) सङ्गत कर्म से (यज्ञम् ) सङ्गत व्यवहार की (अव ) रस्ना करो ॥ १२॥

भावार्थः —हे मनुष्यो आप लोग जो उत्तम किया से उत्तम क्रिपाओं की बढ़ावें तो आप लोग राखित हुए अन्य जनो की भी रक्षा करने के योग्य होवें ॥१२॥

त्र्रथ की ह्या जनाः सुखमाप्तुमईन्तीत्याह ॥ अब कैसे यनुष्य मुख को प्राप्त हो सकते इस विषय को अगन्ने यन्त्र में कहते हैं ॥

युज्ञेनेन्द्रमवसा चंके ऋवांगैनं सुम्नाय नव्यंसे वहत्याम् । यः स्तोमेभिवां दृषे पूर्व्येभियां मध्यमे-भिकृत नृतनिभिः ॥ १३ ॥ युक्तेनं। इन्द्रंम् । सर्वसा। मा । चुक्के । मुर्वाक् । मा । एनम् । सुम्रार्थ । नव्यंसे । बुदुत्याम् । यः । स्तोमेनिः । बुद्धे । पूर्व्योभिः । यः । मुध्यमेभिः । उत्त । नूर्तनेभिः ॥१३॥

पदार्थः—( यज्ञेन ) युक्तेन व्यवहारेण (इन्द्रम् ) परमैश्वर्थम् ( त्र्रवसा ) रज्ञणाचेन (त्र्रा) (चके) समन्तात् करोति ( त्र्रविक् ) पश्चात् ( त्र्रा) (एनम्) (सुम्नाय ) सुखाय ( नव्यसे ) त्र्रातिद्वायेन नवीनाय ( वद्याम् ) वर्त्तयेयम्। त्र्रात्र व्यत्ययेन परस्मैपदं बहुलं ज्ञन्दसीति द्वापः श्रुः (यः) (स्तोमोभः) प्रशंसितैः कर्मभिः (वाद्ये) वर्धते । त्र्रानयेशमपीत्यभ्यासदीर्घः ( पूर्वेषिः ) पूर्वेषु साधुभिः ( यः ) (मध्यमेभिः) मध्ये भवैः (उत) (नूतनेभिः) नवीनैः ॥१३॥

श्रन्वयः हे मनुष्या यथाऽहं यः पूर्व्योभिर्मध्यमोभिरुत नूतनेभिः स्तोमेभिर्वाद्ये यो नन्यसे सुम्नाय यज्ञेनावसेन्द्रमाचके । श्रर्वागेनं रक्ति तमावदृत्यां तथा भवन्तोप्येतत्कर्माऽनुतिष्ठन्तु ॥ १३ ॥

भविर्थः - ऋत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः-ये मनुष्या ऋतीत-व्यवहारशेषज्ञतया मध्यमानां रत्नणेन नूतनेन प्रयत्नेन वर्धन्ते तेऽग्रे नवीनं नवीनं सुखं सम्पत्तुमर्हन्ति नेतरेऽलसा मुढाः॥ १३॥

पद्रिं :—हे मनुष्यो जैसे मैं (यः) जो (पृत्येंभिः) प्राचीनो में कुशल और (मध्यमेभिः) बीच मे हुए (उन) और भी (नूतनेभि) नवीन (स्तोमेभिः) प्रशंसायुक्त कमों से (वान्नथे) बहुता है (यः) जो (नव्यसे) नवीन (सुम्नाय) सुल के लिये (यज्ञेन) युक्त व्यवहार (अत्रसा) रच्चा आदि से (इन्द्रम्) अत्यन्त ऐश्वर्ष्य को (आचके) अच्छा करता है (अर्वाक्) पीछे (एनम्) इस की रच्चा करता है उस के समीप (आ) (वन्न्याम्) प्राप्त हो इं वैभे आप लोग भी इस कर्म को करें ॥ १३॥

भावार्थ:-श्स मन्त्र में वासकलुप्तीपमालक्कार है-जी मनुष्य व्यतीन हुए व्यवहार के शेष मर्म की जानने मध्यम पुष्तवों की रखा करने और नशीन प्रयक्त से इिंद्र को प्राप्त होते हैं वे लीग उस के अनन्तर नवीन नवीन सुख की प्राप्त होने योग्य होते हैं न कि अन्य आलस्य युक्त और मूर्ख पुक्तव ॥ १३॥

पुनस्तमेव विषयभाह॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहते हैं॥

विवेष यनमां धिषणां जजान स्तेवे पुरा पार्या-दिन्द्रमङ्गः । ऋंहंसो यत्रं पीपर्चथां नो नावेव यान्तंमुभयें हवन्ते ॥ १४ ॥

विवेषं । यत् । मा । धिषणां । जुजाने । स्तेवं । पुरा । पार्घात् । इन्द्रंम् । अद्गं:।अंहंसः । यत्रं । पीपरंत् । यथां । नः । नावाऽईव । यान्तंम् । उभये । हुवन्ते ॥ १४ ॥

पदार्थः—(विवेष) व्याप्तोति (यत्) या (मा) माम् (धिषणा) वाणी (जजान) जनयित (स्तवे) प्रशंसानि (पुरा) (पार्यात्) पारं गमयेत् (इन्द्रम्) एश्वर्य्यम् (ऋद्वः) दिव-सात् (ऋंहसः) ऋपराधात् (यत् ) यिस्मन् व्यवहारे (पीप-रत्) पारयेत् (यथा) येन प्रकारेण (नः) ऋसमन्यम् (नावेव) नीवत् (यान्तम्) गच्छन्तम् (उभये) दूरसमीपस्था जनाः (हवन्ते) ऋाह्यन्ते ॥ १४ ॥

श्रन्वय —हे मनुष्या यद्या धिषणा मा विवेष जजान तामहं स्तवै याह्र इन्द्रं पुरा पार्याद्यत्रांऽहसो मां पीपरद्यथा नो यान्तमु-भये नावेव हवन्ते तथा नोऽस्मान्सर्व श्राह्मयन्तु ॥ १४॥ भावार्थः-- त्र्यत्रोपमालङ्कारः-मनुष्यैः सा वाणी प्रज्ञा च सङ्-प्राह्मा या सर्वदा दुष्टाचारात्प्रथग्रह्म दुःखानौवत्पारं नयेत् ॥१४॥

पद्रार्थः -हे मनुष्यो (यन्) जो (धिषणा) वाणी (मा) मुक्त की (विवेष) व्याप्त होती और (जजान) उत्पन्न करती है उस की मैं (स्तवे ) प्रशंसा करूं जो (भहनः) दिन से (इन्द्रम्) ऐश्वर्य को (पुरा) प्रथम (पार्प्यान्) पार पहुंचावे वा (यत्न) जिस व्यवहार में (अंहसः) अपराध से मुक्त को (पीपरत्) पार लगावे वा (यथा) जिस प्रकार से (न) हम जोगों के अर्थ (यान्तम्) जाने हुए को (उभये) दूर और समीप मे वर्त्तमान लोग (नावेव) नौका के सद्दर्श (हवन्ते) पुकारते हैं वैसे हम लोगों को सब लोग पुकारें ॥१४॥

भिविधि:-इस मन्द्र में उपमालङ्कार है--मनुष्यों को चाहिये कि उस वाणी और वृद्धि की प्रहण करें जो सब समय में दुष्ट आचरण से पृथक् रख के दुःख से नौका के सहशा पार उतारे॥ १४॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी विषय को ऋगले मन्त्र में कहते हैं॥

श्रापूर्णो श्रस्य कुलशः स्वाहा सेकैव कोशं सिसिचे पिबंध्ये । समुं त्रिया श्रावंद्यवन्मदांय प्रदक्षिणिद्भि सोमांस इन्द्रम् ॥ १५॥

आऽपूर्णः। सस्य । कलकाः। स्वाहां । सेकांऽइव । कोक्षम् । सिसिचे । पिबंध्ये । सम् । कुँ इति । प्रियाः । सा । स्ववृत्त्रन् । मदांय । प्रुरदुक्षिणित् । सुभि । सोमांसः । इन्द्रंम् ॥ ९५॥

पदार्थः—(त्र्प्रापूर्णः)समन्तात् पूरितः (त्र्प्रस्य) (कल्राः) कुम्भः ( स्वाहा ) सत्यया कियया ( सेक्तेव) पूरकवत् (कोशम्) मेघम् । कोश इति मेघना • निघं • १। १ • (सिसिचे) सिञ्चति (पिबध्यै) पातुम् (सम्) (उ) ( प्रियाः ) कमनीयाः ( स्त्रा ) समन्तात् (स्त्रवहतन्) स्त्राहएवन्ति (मदाय) स्त्रानन्दाय (प्रदक्तिणित् ) यः प्रदक्तिणमेति सः। स्त्रत्र द्याकन्ध्वादेशकातिगणत्वात् परहूपमेकादेशः (स्त्रिभि) स्त्राभिमुख्ये (सोमासः) ऐश्वर्ययुक्ताः (इन्द्रम्) सूर्य्यम्॥ १ ५॥

ऋन्वयः —ये सोमासः प्रिया मदायेन्द्रमभ्यावदृत्रन् त उ ऋस्य जगतो मध्ये पित्रध्ये सेक्तेव कोशं संसिसिचे स्वाहा ऋापूर्णः कलशः प्रदित्तिणिदापूर्णः कलश इव सुखकरो जायते॥ १५॥

भावार्थः -- ये धनादिकं प्राप्यान्येभ्यो यथा सुपात्रं सद्द्यवहारं च विज्ञाय ददति ते सेक्ता कुम्भमिव सर्वान्पूर्णसुखान् कुर्वन्ति॥१५॥

पद्रिधः—जो (सोमास ) ऐश्वर्ष से युक्त (प्रिया) कामना करने योग्य (मदाय) मानन्द के लिये (इन्द्रम्) सूर्ष्य को (मिभ) सन्मुख (मा) चारों मोर से (भवलूत्रन्) घेरने हैं वे (उ) (मन्य) इस संसार के मध्य मे (पिबध्ये) पान करने के लिये (सेक्तंत्र) पूर्ण करने वाले के तुल्य (कोशम्) मेघ को (सम्) (सिसिचे) सींचते हैं (स्वाहा) मत्य क्रिया से (मापूर्णः) चारों मोर से भरा हुमा (कलशः) घड़ा (प्रदित्तिणित्) दाहिनी मोर चलने वाला पूर्ण घड़े के तुल्य सुखकारक होता है ॥ १५॥

भ[व[र्थ:—जो लोग धन मादि को प्राप्त हो के मौरो के लिये सुपात्र मौर उत्तम व्यवहार करने वाले को जान के देने हैं वे लोग सींचने वाला घड़े को जैसे वैसे सम्पूर्ण जनो को पूर्ण सुख्युक्त करने हैं॥ १५॥

> पुनस्तमेव" विषयमाह ॥ फिर उसी विषय को सगले मन्त्र में कहते हैं ॥

न त्वां गभीर पुंरुहूतः सिन्धुर्नाद्रंयः परि षन्तों वरन्त । इत्था सिवंभ्य इषितो यदिन्द्रा दृढं चिद-रुंजो गर्व्यमूर्वम् ॥ १६॥ न । त्वा । गुभीरः । पुरुऽहृत । सिन्धुः । न । स्रद्रंयः । परि । सन्तः । वरन्त । इत्था । सर्विऽभ्यः । हृषितः । यत् । हुन्द्र । सा । हृढम् । चित् । सर्हजः । गर्व्यम् । कुर्वम् ॥१६॥

पदार्थः—(न) निषेषे (त्वा)त्वाम् (गभीरः) गाम्भीर्थगुणोपेतः ( पुरुहृत ) बहुभिः प्रशंसित ( सिन्धुः ) समुद्रः (न) (ऋद्रयः) मेघाः पर्वता वा ( परि ) सर्वतः ( सन्तः ) ( वरन्त ) वारयन्ति ( इत्या ) ऋनेन प्रकारेण (सिवन्यः) मित्रेभ्यः (इषितः) प्रेरितः ( यत् ) यः ( इन्द्र ) परमेश्वर्यप्रद ( ऋषा ) समन्तात् ( दढम् ) हिथरम् ( चित् ) ( ऋरुजः ) रुजति ( गन्यम् ) गवा मिदम्

श्रन्वयः — हे पुरुहूतेन्द्र राजन् यं त्वा गभीरः सिन्धुर्न परिवरन्ता-ऽद्रयः सन्तो न परिवरन्त यद्यश्चिद् इढं गव्यमूर्वमारुजः स सखिभ्य इषितस्त्वमित्या केनासत्कर्त्तव्यो भवेः ॥ १६॥

( ऊर्वम् ) निरोधस्थानम् ॥ १६॥

भावार्थः हे विद्यांसो यथा समुद्राः पर्वताश्च सूर्य्य निवारियतुं न शक्नुवन्ति तथैव बहुमित्राः शत्रुभिनिरोद्धमशक्या जायन्ते ॥१६॥

पद्मिं :—हे (पुष्ठदूत) बहुतों से प्रशंसा किये गये ( रन्द्र ) मत्यन्त ऐश्वर्य के दाना राजन् जिन ( त्वा ) आप को ( गर्भीर. ) गाम्भीर्य गुणों से पुक्त ( सिन्धु. ) समुद्र ( न ) नहीं ( परि ) सब भोर से ( वरन्त ) वारण करते हैं ( भद्रय' ) मेघ वा पर्वत (सन्त.) वर्त्तमान होते हुए ( न ) नहीं सब भोर से वारण करते हैं ( यत् ) जो ( दृद्ग् ) स्थिर ( चित् ) भी ( गव्यम् ) गीमों का ( कर्वम् ) निरोधस्थान का ( भा, भड्जः ) भङ्ग करते हो वह ( सिक्थ्यः ) मित्रों के लिये ( रिवतः ) प्रेरित हुए आप ( रत्था ) रस प्रकार किस जन से सत्कार नहीं करने पोग्य होतें ॥ १६॥

भावार्थ:—हे विदान् लोगो तैसे समुद्र और पर्वत सूर्य्य को निवारण नहीं कर सक्ते हैं वैसे बी बहुत मित्रों वाले जन शत्रुकों से निवारण करने के शक्य नहीं होते हैं ॥ १६ ॥

> पुनस्तमेव विषयमाह॥ फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहते हैं॥

शुनं हुवेम मघवानिमिन्द्रंमस्मिन्भरे नतंमं वाजं-सातौ । श्वरवन्तंमुत्रमूतये समन्सु घन्तं न्त्राणि सन्जितं धनानाम् ॥ १७ ॥ ११ ॥

ज्ञुनम् । हुवेम् । मघऽवानम् । इन्द्रम् । स्रिस्मन् । भरं । नृऽतंमम् । वार्जंऽसानौ । जृएवन्तंम् । द्वयम् । कृतये । समत्-ऽसुं। व्यन्तंम् । वृत्राणि । सुम्ऽजितंम् । धनांनाम् ॥ १७॥११॥

अन्वयः हे मनुष्या यथा वयम्तये समत्सु बन्तमुग्रं धनानां सञ् जितं चताणि शृणवन्तमस्मिन् वाजसाती भरे नृतमं मघवानमिन्द्रं हुवेम तत्सङ्गेन शुनं प्राप्तुयाम तथैतं स्तुत्वा यूयमप्येतत्प्राप्नुत ॥१७॥ भावार्थः—श्रव वाचकलुतोपमालङ्कारः—यदि राजादयोऽ-ध्यद्मा राजविद्याकुद्गालान्योद्धृत् न्यायाधीद्गात् प्राइविवाकान्से वकाश्र सत्क्रत्य सङ्ग्रह्णीयुस्तिह् तेषां सदैव विजयः कीर्तिरैश्वर्ध्यं च जायत इति ॥ १७॥

त्रत्रत्र सोममनुष्येश्वरविद्दष्रणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गतिर्वेद्या ॥

इति दार्भिशत्तमं सूक्तमेक(दशो वर्गश्र समाप्तः॥

पद्धि: - हे मनुष्यों जैसे हम लोग (क्रतये) रत्ना आदि के लिये (समस्मु) संग्रामों में (ग्रन्तम्) नाश करने वाले (ग्रंगम्) नेजस्थभावयुक्त (धनानाम्) द्वांचों के (सिक्तितम्) और उत्तम प्रकार शत्रुओं को जीतने वाले (ग्रुजारिष्) मुवर्षी आदि धनों को (ग्रुण्यन्तम्) स्नते हुए को (आस्पन्) इस (बाजसाती) धन और अन्न आदि के विधाग करने वाले (धर्म) संग्राम में (नृतमम्) उत्तम गुण्यों सं सर्वोत्तम (मघवानम्) परम धनशान् और (इन्द्रम्) दुष्ट जनों के नाश कत्ती को (हुवेम) पुकारें और उम के सद्द्रण से (ग्रुनम्) सुल को प्राप्त होवें वैसे इस की स्नुति करके आप लोग भी इस को प्राप्त हो ॥ १७॥

भ्विधि:—इस मन्त्र मे बाचकलुप्तीपमालङ्कार है-जो राजा सादि प्रधान पुरुष, राजिया में चनुर, योद्धा, न्यायाधीश पुरुषो, प्राइविताकों (वक्कीकों) स्रोर सेवक पुरुषों का सन्कार करके ग्रहण करें तो उन राजासो का संदेव विजय पश कीर्त्ति स्रोर ऐश्वर्य होता है ॥ १७ ॥

इस मन्त्र में सोम मनुष्य ईश्वर मौर विजुली के गुण वर्णन करने से इस मूक्त के मर्थ की इस से पूर्व सृक्त के मर्थ के साथ संगित जाननी चाहिये॥

यह बत्तीसवां सूक्त और ग्यारवां वर्ग समाप्त हुन्ना ॥

क्रिय त्रयोदशर्चस्य तयस्त्रिशत्तमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः ।
नद्यो देवताः । १ मृरिक् पर्क्तिः । ५ स्वराट् पर्क्तिः ।
७ पर्क्तिश्वन्दः । पञ्चमः स्वरः । २ । १० विराट्
तिष्टुप् । ३ । ८ । ११ । १२ त्रिष्टुप् । १ ।
६ । ९ निचृत् तिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ।
१३ उष्णिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

त्र्रथ नदीदिष्टान्तेन स्त्रीवर्णनमाह ॥ सह तेरह ऋचावाले नैंनीशवे सूक्त का प्रारम्भ है उस के पहिले यन्त्र में नदी के दृष्टान्त से स्त्री का वर्णन करते हैं॥

त्र पर्वतानामुश्ति उपस्थादश्वेंडव विपिते हासं-माने । गावेंव शुभ्रे मातरां रिहाणे विपाट्छुतुद्री पर्यसा जवेते ॥ १ ॥

प्र । पर्वतानाम् । उज्ञाती इति । उपऽस्थात् । अश्वेडवे-त्यश्वेऽइव । विसित्ते इति विऽसिते । हासंमाने इति । गावां-ऽइव । जुश्ने इति । मातरां । रिहाणे इति । विऽपाट् । जुतुद्री । पर्यसा । जुवेते इति ॥ १ ॥

पदार्थः—(प्र) (पर्वतानाम्) मेघानाम् (उञ्जती) काम-यमाने (उपस्थात्) समीपात् (न्त्रश्वेड्व) न्त्रश्ववडवाविव (विषिते) विद्याज्ञभगुणकर्मव्याप्ते (हासमाने) (गावेव) यथा धेनुडवभौ (ज्ञुश्रे) श्वेते ज्ञुभगुणयुक्ते (मातरा) मान्यप्रदे (रिहाणे) न्त्रास्वदित्र्यो। स्त्रत वर्णव्यत्ययेन लस्य स्थाने रः (विपाट्) या विविधं पटित गच्छिति विपाटयित वा सा ( शुतुद्री ) शु शीधं तुद्दित व्यथयित सा (पयसा) जलेन। पय इत्युदकना । निघं। १।१२ (जवेते ) गच्छतः॥ १॥

अन्वयः हे मनुष्या ये ऋध्यापिकोपदेशिके मातरेव कन्यानां शित्तामुशती पर्वतानामुपस्थादश्वेइव विषिते ऋश्वेइव हासमाने रिहाणे शुभ्रे गावेव पपसा विपाट् छुतुद्री प्रजवते इव वर्त्तमाने भवेतां ते कन्या स्त्रीणामध्ययनोपदेशव्यवहारे नियोजयत ॥ १ ॥

भावार्थः - त्र्व्रत्रोपमावाचकलुप्तोपमालङ्कारः - पथा पर्वतानां मध्ये वर्त्तमाना नद्योऽश्वा इव धावन्ति गाव इव शब्दायन्ते तथेव प्रसन्नाः शुभगुणकर्मस्वभावा विद्योनतिं कामयमानाः स्त्रियः कन्याः स्त्रियश्व सततं सुशिक्तेरन् ॥ १ ॥

पद्रार्थः —हे मनुष्यो जो पढ़ाने और उपदेश देने वाली (मानरा) मान्य देने वालियो सी कन्याओं की शिक्षा को (उश्वाती) कामना करने वाली (पर्वतानाम्) मेघो के (उपस्थान्) समीप से (अश्वेश्व) घोड़े और घोड़ी के सहश्व (विषिते) विद्या और शुभ गुण युक्त कमों से व्याप्त वा घोड़े और घोड़ी के सहश (हासमाने) परस्पर प्रेम करनी (रिहाणे) प्रीति से एक दूसर को सूचती हुई (शुभे) उत्तम गुणों से युक्त (गावेव) गों और बैल के सहश (प्यसा) जल से (विपाट्) कई प्रकार चलने वा ढांपने वाली (शुनुद्वी) शीघ दुः खदायक (प्र) (जवेते) चलती हैं वैसे वर्त्तमान होतें उन अध्यापिका और उपदेशका को कन्या और खियों के पढ़ाने और उपदेश करने में नियुक्त करों ॥१॥

भावार्थ: — इस मन्त्र मे उपमा भीर वाचकलुप्तीपमालङ्कार है - जैसे पर्वतों के मध्य में वर्त्तमान निद्यां घोड़ों के सदय दौड़ती और गौओं के सदया शब्द करती हैं वैसे ही प्रसन्त और उत्तम गुणाकर्म स्वभाव पुक्त विद्या की उन्निति की कामना करने वाली खियां कन्याओं और खियों को निरन्तर शिस्ता देवें ॥१॥ प्नस्तमेव विषयमाह॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं।

इन्द्रंषिते प्रस्वं भिक्षमाणे अच्छां समुद्रं रुथ्येव याथः । समाराणे ऊर्मिभिः पिन्वंमाने अन्या वांमु-न्यामप्येति शुभ्रे ॥ २ ॥

इन्द्रेषिते इतीन्द्रेऽइषिते । प्रऽस्तवम् । भिच्नेमाणे इति । भच्छे । समुद्रम् । रथ्योऽइव । याथः । समाराणे इति सम्-भाराणे। कर्मिऽभिः । पिन्वेमाने इति । श्रन्या । वाम् । भन्याम् । भपि । एति । शुश्चे इति ॥ २ ॥

पदार्थ:—(इन्द्रोपिते) इन्द्रेण सूर्घ्येण वर्षाद्वारा प्रेरिते (प्रसः वम् ) प्रक्रप्टमेश्वर्घम् (भिन्नमाणे) ( ऋष्ठ ) सम्यक् । ऋतं निपातस्य चेति दीर्घः (समुद्रम् ) समुद्द्रवन्त्यापो यस्मिंस्तं मेघं सागरं वा । समुद्र इति मेघनाः निघंः १। १० (रध्येव) रथेषु साधू ऋश्वा इव (याथः) गच्छयः (समाराणे) सन्यक् समन्ताद्वाणं दानं ययोस्ते (ऊर्मिभिः) तरहैः (पिन्वमाने) सेक्यौ ( ऋन्या ) भिचा ( वाम् ) युवयोः (ऋन्याम्) (ऋपि) (एति) ( शुन्ने ) द्वामे । ३ ॥

श्रन्वयः—हे मनुष्या ये इन्द्रेषिते पिन्त्रमाने ऊर्मिभिः समुद्रं रथ्येव नद्याविव प्रसवं भित्तमाणे समाराणे शुश्रे त्रप्रध्यापिकोपदेशिके श्रच्छ याथः। श्रन्या श्रन्यामप्येतीव हे श्रध्यापिकोपदेशिके वामध्येतुं श्रोतुं ' या प्राप्तुयुस्तायुवास्यां विद्याव्यवहारे नियोजनीया श्रध्यापनीयाश्रा। र ॥ भविधिः—ऋत्रोपमा वाचकलुत्तोषमालङ्कारः—यथा युवतयो यूनः पतीन् प्राप्य प्रसविष्टिक्षन्ति नद्यः समुद्रं गच्छन्त्यश्वा मार्गे रथं नयन्ति तथैवाऽध्यापिकोपदेशिकाभिविद्यासुशिक्षादानेन सर्वाः स्वियः शुभगुणकर्मस्वमावाः सम्पादनीयाः ॥ २ ॥

पद्रिश्चः—हे मनुष्यो जो (इन्द्रे विते ) सूर्य से वृष्टि के द्वारा प्रेरित की गई (पिन्त्रमाने) सींचने वाली (उमिभिः) तरहागो से (समुद्रम्) बहने वाले जलों से युक्त मेघ वा सागर को (रथ्येत्र) रथों मे चलने योग्य घोड़ों त्रा निद्यों के सहता (प्रसत्त्रम्) उत्तम ऐश्वर्ष्य की (भिच्नमाणो ) पाचना करती हुई (समाराणे ) उत्तम प्रकार सब तरह दान देने वाली (शुक्रं ) शोभायुक्त हो कर पढ़ाने भीर उपदेश करने वाली स्त्रियां (अन्छ, पाथः) अच्छे प्रकार जानें (अन्या) बोई एक स्त्री (अन्याम्) दूसरी स्त्री को (भिष् ) (एति ) प्रीति से मिजानी है वा हे पढ़ाने और उपदेश देने वालियों (वाम्) तुम दोनो के सम्बन्ध से जो स्त्रियां पढ़ने वा सुनने को प्राप्त हो वे स्त्रियां तुम को विद्याः सम्बन्ध ह्यार में नियक्त वरनी तथा पढ़ानी चाहिये ॥ २॥

भिविधि:—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तीपमालड्कार है — जैसे जवान खियां जवान पितपों को प्राप्त हो के गभीत्यित्त की इच्छा करती हैं और निद्धियां समुद्ध के प्रति जानी हैं और घोड़े मार्ग में रथ को ले चलते हैं वैसे ही पड़ने और उपदेश देने बालियों को चाहिये कि विद्या और उत्तम शिक्षा के दान से सम्पूर्ण खियों को उत्तम गुणुकर्म स्वभावयुक्त करे। २॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥

त्रच्छा सिन्धुं मातृतंमामयासं विपाशमुर्जी सुभगांमगन्मा । वृत्सिमव मातरां संरिहाणे संमानं योनिमनुं सुञ्चरंन्ती ॥ ३ ॥ शब्छं । सिन्धुंम् । मातः तंमाम् । श्र्यासम् । विऽपांशम् । व्वीम् । सुऽभगांम् । श्र्यानम् । वत्सम् ऽइंव । मातरां । संरिहाणे इति सम् ऽरिहाणे । समानम् । योनिम् । अनुं । सुञ्चरंन्ती इति सुम् ऽचरंन्ती ॥ ३ ॥

पदार्थः—( ऋच्छ ) उत्तमरीत्या। ऋत्र निपातस्य चेति दीर्घः ( सिन्धुम् ) समुद्रम् ( मातृतमाम् ) ऋतिद्यायेन मातरो मातृव-त्पालिका नद्यः। मातर इति नदीनाः निष्यं । १२ ऋत्र सुपां व्यव्ययः ( ऋयासम् ) ऋयासिषं प्राप्तुयाम । ऋत वाच्छन्दसीती-डमावः ( विपाद्यम् ) विगता पाट् वन्धनं यस्यान्ताम् ( उर्वीम् ) महत्तीम् (सुभगाम्) सौभाग्ययुक्ताम् (ऋगन्म) प्राप्तुयाम (वत्सिमव) यथा गौर्वत्सम् ( मातरा ) मातृवद्दर्तमाने ( संरिहाणे ) सन्यगा-स्वादकः पौं ( समानम् ) ( योनिम् ) गृहम् ( ऋन् ) (सञ्चरन्ती) सन्यगाच्छन्त्यौ जानन्त्यौ ॥ ३ ॥

ऋन्वयः —यथा मातृतमां सिन्धुं प्राप्नुवन्ति तथैव वयं विपाश-मूर्वी सुभगामध्यापिकामुपदोशिकामगन्म । यथा संरिहाणे समानं योनिमनुसञ्चरन्ती मातरा वत्सिमव मामध्यापनिशक्तार्थं प्राप्नुयात स्ते ऋहमच्छायासम् ॥ ३ ॥

भावार्थः — त्रत्रत्रोपमा वाचकलुप्तोपमालङ्कारः —यथा समुद्रं नद्यो वत्सान् गावो दंपती समानं गृहं च प्राप्नुतस्तश्रैवाऽध्यापिकोपदे- शिका त्र्रस्मान् प्राप्नुवन्तु वयं च याः कन्याः सौभाग्यवत्यश्र ताः प्राप्नुयम् ॥ ३ ॥

पद्धि:—तैसे (मानृतमाम्) अत्यन्त प्राप्ता के सह या पालन करने वाली निष्णं (सिन्धुम्) समुद्र के प्रति प्राप्त होती हैं वैसे ही हम (विषाधम्) बन्धन रहित (वर्वीम्) बड़ी (सुभगान्) सौभाग्य से पुक्त पड़ाने कोर उपदेश देने वाली श्ली को (अगन्म) प्राप्त हो और जैसे (संरिहाणों) उत्तम प्रकार आस्वाद करने वालीं स्त्रियां (समानम्) तुन्य (योनिष्) गृह को (अनु) (सक्चान्ती) अनुकूलना से उत्तम प्रकार चलतीं और जानती हुई (मातरा) माता के सहश वर्त्तपान (वत्सिमित्र) जैसे गौ बछ दे को वैसे मुक्त को पड़ाने और शिव्हा देने के लिये प्राप्त होते उन को मैं (अन्छ, अयासम्) अच्छे प्रकार प्राप्त होतं हो से ॥ ३॥

भ[व[र्थ: - इस मन्त्र में उपमा वाचकलुप्रोपमालक्कार है - जैसे समुद्र को निद्या और बछड़ों को गोवें और स्त्री पुरुष एक गृह को प्राप्त होते हैं वैसे ही पड़ाने मौर उपदेश देने वाली स्त्रियां हम लोगों को प्राप्त हों भीर हम स्रोग तो कत्या मौर सौभाग्य वाली स्त्रियां हों उन को प्राप्त हो ॥ ३॥

पनस्तंमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र से कहते हैं।

प्ना वयं पर्यसा पिन्वंमाना श्रनु योनि देव-कृतं चर्रन्तीः। न वर्त्तवे प्रसुवः सर्गतकः किंयु-र्विप्रो नुद्यो जोहवीति॥ ४॥

एना । व्यम् । पर्यसा । पिन्वंमानाः। भन्नं । योनिम् । द्वेवऽकंतम् । चर्रन्तीः । न । वर्त्तवे । प्रऽस्तवः । सर्गेऽतकः । क्रिम्ऽयुः । विप्रः । नुद्यः । जोह्वीति ॥ ४ ॥

पदार्थः—( एना ) एनेन ( वयम् ) (पयसा) उदकेन (पिन्व-मानाः) सिञ्चमानाः (त्र्यनु) (योनिम्) उदकम् । योनिरित्युदकना• निषं - १। १२ (देवकृतम् ) देवैविद्दाद्धः कृतं निष्पादितं झास्त्रम् (चरन्तीः ) प्राप्तवन्त्यः (न) (वर्त्तवे ) वरितुं स्वीकर्तुम् (प्रसवः ) सन्तानः (सर्गतकः) यः सर्ग उत्पत्तौ तक्तो हसितः । श्रुच वाच्छन्दसीतीडभावः (कियुः ) स्त्रात्मनः किमिच्छुः । स्त्रम् वाच्छन्दसीति क्यच् प्रतिषेधो न (विप्रः ) मेधावी (नयः ) सारतः (जोहवीति ) भृदां दाब्दयित ॥ ४ ॥

श्रन्वयः —या एना पयसा पिन्वमाना देवकृतं योनिमनु सञ्च-रन्तीनंद्यो वर्तवे न भवन्ति न निवर्त्तन्ते ता वयं प्राप्तयाम । यः सर्ग-तक्तः प्रसवः किंयुर्विप्रो जोहबीति सोऽस्मान्प्राप्त्यात् ॥ ४ ॥

भावार्थः —यथा सोदका नद्यः सर्वेषिकारका भवन्ति कदाचि-ज्जलहीना न भवन्ति तथैव यः कृतब्रह्मचर्थयोः स्त्रीपुरुषयोः सन्तानो भूत्वा धन्येण ब्रह्मचर्येणाऽत्विला विद्याः प्राप्य विद्वान् जायते स एव सर्वानुपकर्त्तुं शक्नोति ॥ ४ ॥

पद्रश्चि:—तो (एना) इस (पपसा) जल से (पिन्वमानाः) सींचती हुई (देनकृतम्) निदानो ने किये शास्त्र और (योनिम्) जल को (अनु, चरन्तीः) अनुकृत प्राप्त होने वाली (नयः) निद्धां (वर्त्तने) स्त्रीकार करने को (न) नहीं निवृत्त होती हैं उन को (वयम्) हम लोग प्राप्त होनें सो (सर्गनक्तः) उत्पत्ति में प्रसन्न (प्रसन्नः) सन्तान (किंयुः) अपने को क्या इच्छा करने वाला (विप्रः) बुद्धमान् पुरुष (जोहबीति) बारम्बार शब्द करता है वह हम लोगों को प्राप्त होते ॥ ४॥

भिविश्विं--जैसे जल सहित निद्यां सब की उपकार करने वाली होतीं भीर कभी जल से बीन नहीं होती हैं वैसे जो ब्रह्मचर्य से युक्त खी भीर पुरुष का सन्तान उत्पन्न हो भीर धर्मसम्बन्धी ब्रह्मचर्य्य से सम्पूर्ण विद्याओं को प्राप्त हो कर विद्वान् होता है वही सब का उपकार कर सक्ता है ॥ ४॥ पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी विषय को मगने मन्त्र में कहते हैं॥

रमध्वं मे वर्चसे सोम्याय ऋतांवरीरुपं मुह्-र्तमेवैः । प्र सिन्धुमच्छां बृह्ती मंनीषावस्युरंके कुशिकस्यं सूनुः॥ ५॥ १२॥

रमध्वम् । मे । वर्चसे । सोम्यायं । ऋतंऽवरीः । उपं । मुहूर्चम् । एवैः । प्र । सिन्धुंम् । अब्छं । बृहृती । मुनुषा । श्रवस्युः । श्रुह्वे । कुञ्जिकस्यं । सूनुः ॥ ५ ॥ १२ ॥

पदार्थः—(रमध्वम्) क्रीडध्वम् (मे) मम (वचसे) वचनाय (सोम्याय)सोम इव शान्तिगुणयुक्ताय (ऋतावरीः) ऋतं पुष्कलमुदकं विद्यते यासु ताः (उप) (मुहूर्त्तम्) कालावयवम् (एवेः) प्रापकैर्गुणैः (प्र) (सिन्धुम्)समुद्रम् (ऋच्छ) सम्यक् । ऋत्र निपातस्य चेति दीर्घः (बृहती) महती (मनीषा) प्रज्ञा (ऋवस्युः) ऋात्मनोऽव इच्छुः (ऋहे) प्रशंसामि (कुशिकस्य) विद्यानिष्कर्षप्राप्तस्य।ऋत वर्णव्यत्ययेन मूर्द्वन्यस्य नालव्यः (सूनुः) ऋपत्यमिव वर्त्तमानः ॥५॥

श्रन्वयः - हे मनुष्या यूयं यथा ऋतावरीः सिन्धुमुपगच्छन्ति स्थिरा भवन्ति तथैवैवैर्मुहूर्त्तं मे सोम्याय वचसे रमध्वं तथैव कुशिकस्य मृनुरवस्युरहं यो बृहती मनीषा तामच्छ प्राह्वे ॥ ५ ॥

भावार्थः — ऋत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः — पथा नद्यः समुद्राऽभिमुखं गच्छन्ति तथैव मनुष्या विद्याधर्म्यव्यवहारं प्रत्यभिगच्छन्तु
येन सुखेन समयो गच्छेत्॥ ५॥

पदार्थः - हे मनुष्यो भाग लोग जैसे ( ऋनावरीः ) बहुव जलों से युक्त नदी (सिन्धुम्) समुद्र को (उप) प्राप्त और स्थिर होती हैं वैसे ही (एवै:) प्राप्त कराने वाले गुणों से ( मुहुर्नम् ) दो दो घड़ी ( मे ) मेरे ( सोम्पाय ) चन्द्रमा के तुरुष शान्ति गुण पुक्त (वचसे) वचन के ज्ञिये (रमध्वम् ) ऋड़ि। करो वैसे ही (कुशिकस्य) विद्या के निचोड़ को प्राप्त हुए सज्जन के (सूनुः) पुत्र के सद्दश वर्त्तमान (अवस्युः) अपने को रचा चाहने वाला मैं जो (बृहती) बड़ी (मनीषा) बुद्धि उस की (अच्छ) उत्तम प्रकार (प्र) (अह्वे) प्रशंसा करता हूं ॥५॥ भावार्थः - इस मन्त्र मे वाचकलुप्तीपमालड्कार है - जैसे निद्यां समुद्र के सम्मुख जाती हैं वैसे ही मनुष्य लोग विद्या ग्रोर धर्मसम्बन्धी व्यवहार को प्राप्त हों जिस से सुखपूर्वक समय व्यतीत होते ॥ ५ ॥ त्र्रथ सूर्यदृष्टान्तेन मनुष्यकर्त्तव्यमाह ॥ अब सूर्य के देखान से मनुष्य के कर्त्तव्य को कहते हैं॥ इन्द्रो श्रुस्माँ श्रंरदृद्धत्रंवाहुरपोहन्तृत्रं परिधि नदीनांम् । देवीनयत्सविता सुंपाणिस्तस्यं वयं प्रसवे याम उर्वीः ॥ ६ ॥ इन्द्रेः । अस्मान् । अरदत् । वर्ज्ञऽवाहुः। अपं । अहन्। द्वत्रम् । परिऽधिम् । नदीनाम् । देवः । अनुयत् । सविता । सुऽपाणिः । तस्यं । वयम् । प्रऽस्तवे । यामः । द्वर्वीः ॥६॥ पदार्थः-( इन्द्रः ) परमैश्वरुर्यवान् राजा (ऋस्मान्) ( ऋर-दत् ) विलिखेत् ( वज्जवाहुः ) शस्त्रभुजः ( त्र्रप ) ( त्र्रहन् ) हन्ति ( रत्रम् ) त्र्यावरकं मेघम् (परिधिम् ) सर्वतो धीयन्ते नयो

यस्मिँस्तम् ( नदीनाम् ) ( देवः ) दिव्यगुणस्वभावः ( त्र्प्रनयत् ) नयति (सविता) सूर्यः (सपाणिः) शोभनहस्तः ( तस्य ) ( वयम् ) (प्रसवे) ऐश्वर्ध्ये (यामः) प्राप्तुयामः (उवीः) बहुसुस्वप्रदाः प्रजाः॥६॥ श्रन्वय: —हे राजनिन्द्रस्तवं यथा साविता देवो नदीनां परिधि देवमपाहन् तदवयवानरदण्जलं भूमिं चानयत्तथा वज्जवाहुः सन्त-स्मान् संरक्ष्य ससेवकांश्क्षतून् हन्यात् यः सुपाणिर्देवस्त्वमुर्वी रह्ने-रतस्य प्रसवे वयमानन्दं यामः ॥ ६ ॥

भावार्थः—त्रत्रत्रवाचकलुप्तोपमालङ्कारः—यथा सूर्यो भूम्यादी-नाकर्षणेन व्यवस्थाप्य वर्षाः करवैश्वर्य्यं जनयति तथैव वयं सहुणा-नाकृष्याऽरीन् विजित्य राज्यश्चियं जनयेम ॥ ६ ॥

पद्रिधः—हे राजन् (इन्द्रः) अत्यन्त ऐश्वर्यवान् भाष जैसे (सिवता) सूर्य (देव) उत्तम गुण कमें और स्वभावयुक्त (नदीनाम्) निद्यों के (पिरिधिम्) चारों और वर्त्तमान ( इत्रम्) ढापने वाले मेघ को (अप) (अहन्) नाश करना है उस के अवयवों को (अरदन्) खोदें और जल, भूभि को (अनयन्) प्राप्त करना वैसे (वज्जवाहुः) शास्त्रधारी हो (अस्मान्) हम लोगों की रक्षा करके सेवकों के सहिन शत्रुओं का नाश करें जो (सुपाणिः) उत्तम हाथों से और उत्तम गुण कमें स्वभाव से युक्त आप ( उर्वीः ) बदुन मुख की देने वाली प्रजाओं की रखा करें (तस्य) उस के (प्रसर्वे) ऐश्वर्ष्य में (वपम्) हम लोग आनन्द को (याम.) प्राप्त होतें॥ ६॥

भावार्थः — इस मन्त्र में वाचकलुप्तीपमाल इकार है — जैसे सूर्य भूमि बादि पदार्थों को बाकर्षण से यथा स्थान उहरा और शृष्टि करके ऐश्वर्य को उत्पन्न करता है कैसे ही हम लोग उत्तम गुणो का ब्राक्षणण और शत्रुकों को जीत करके राज्यकी शोभा को प्राप्त करें ॥ ६॥

पुनर्म्नुष्यः किं कुर्यादित्याह ॥

किर मनुष्य क्यां करे हम विषय को मगले मन्त्र में कहते हैं। प्रवाच्यें शश्वधा बीर्ट्य १तिदन्द्रंस्य कर्म यदिहैं विद्यश्चत्। वि वजेण परिषदो जघानायुन्नापोऽ-यनमिच्छमानाः॥ ७॥ प्रवार्चम् । शुश्चधा । वीर्ग्यम् । तत् । इन्द्रेस्य । कर्मे । यत् । बाह्रम् । विऽवृद्धत्वत् । वि । वज्जेण । पृष्टिऽसद्यः । ज्ञ्यान् । बार्यन् । बार्यः । व्यनम् । हुन्छमानाः ॥ ७॥

पदार्थः—( प्रवाच्यम् ) प्रवक्तं योग्यम् ( शश्वधा ) शश्वदेव ( वीर्घ्यम् ) बल्तम् ( तत् ) ( इन्द्रस्य ) सूर्घ्यस्य (कर्म) (यत्) ( श्रिहिम् ) ( विदृश्चत् ) छिनत्ति ( वि ) ( वज्रेण ) किरणेन (परिषदः) परिषीदान्ति यासु ताः सभाः (जघान) हन्ति (त्र्प्रायन्) प्राप्तयुः ( त्र्प्रापः ) ( त्र्ययनम् ) भूमिस्थानम् ( इच्छमानः ) त्राभिल्यन्तः ॥ ७ ॥

अन्वयः —हे मनुष्या यः सूर्घ्योऽहिं विदश्चयदिन्द्रस्य वीर्घ्यं कर्मास्ति तच्छश्वधा प्रवाच्यं यथा वज्रेण हता मेघस्याऽऽपोऽयन-मायन् मेघं विज्ञघान तथैवेच्छमानाः परिषदः कुर्घ्युः॥ ७ ॥

भविथः—त्र्वत वाचकलुप्तोपमालङ्कारः—हे मनुष्या यो धर्म्य कर्म कत्वा दुष्टिनवारणाय स्ववलं दर्शयेत्तस्य तत्कर्मप्रशंसनं मदैव कार्य्य ये परिषदि सभ्याः स्युस्ते न्यायेन सर्वोन्नतिं चिकिषियुः॥७॥

पद्रिं:—हे मनुष्यो तो सूर्ष्य ( अहिम् ) मेघ को ( विवृक्षत् ) काटता है ( यत् ) तो ( दन्द्रस्य ) सूर्ष्य का ( वीर्ष्यम् ) बलक्रण ( कर्म ) कर्म है (तत्) वह (शक्ष्या) निरन्तर ही ( प्रवाच्यम् ) कहने योग्य और जैसे (बज्जेषा) किरण से विदीर्षा किये गये मेघ के ( आप. ) तल ( अयनम् ) भृषि स्थान को ( आपन् ) प्राप्त होतें मेघ को (विज्ञान) नाश करता है वैसे ही ( दन्छ- मानाः) दन्छा करते हुए जन (परिषदः ) जिन में वैदे उन सभा को करें ॥ ॥

भावार्थः -- इस मन्त्र में वाचकजुन्नोपमालङ्कार है-हे मनुष्यो को धर्म-सम्बन्धी काम करके दुछ पुरुषों के निवारका के लिये अपना पशक्रम विकास करके उस कर्म की प्रशंसा सब काल में करनी चाहिये जो लोग सभा में श्रोष्ठ होतें बे न्याय से सब लोगों की बचानि करने की हच्छा करें ॥ ७ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥

गुतहची जरितमीपि मृष्टा त्रा यते घोषानु-त्रंरा युगानि । उक्थेषुं कारो प्रति नो जुपस्व मा नो नि कः पुरुषत्रा नमस्ते ॥ ८॥

एतत् । वर्चः । ज़िर्तुः । मा । अपि । मृष्टाः । भा । यत् । ते । घोषांन् । उत्ऽतंरा । युगानि । उक्थेषु । कारो इति । प्रति । नुः । जुषुस्तु । मा । नुः । नि । कुरिति कः । पुरुषुऽत्रा । नर्मः । ते ॥ ८ ॥

पदार्थः—( एतत् ) (वचः ) (जिरतः) प्रशंसक (मा) निषेषे ( ऋषि ) (मृष्ठाः) सहेः। ऋत्र व्यत्ययेनात्मनेपदम् ( ऋषा ) (यत् ) यानि ( ते ) तव ( घोषान् ) वाक्प्रयोगान् ( उत्तरा ) उत्तराणि युगानि वर्षाणि ( उक्थेषु ) प्रशंसनीयेषु व्यवहारेषु ( कारो ) यः करोति तत्सम्बद्धौ ( प्रति ) ( नः ) ऋस्मान् ( जुषस्व ) सेवस्व ( मा ) ( नः ) ऋस्मान् ( नि ) ( कः ) निकुर्याः (पुरुषत्रा) पुरुषान् ( नमः ) ( ते ) तुभ्यम् ॥ ८ ॥

श्रन्वयः —हे जिरतस्त्वमेतह्चो माऽपि मृष्ठास्ते यद्यान्युत्तरा युगानि घोषान् प्राप्तुयुस्तान्युक्थेषु नोऽस्मान् प्राप्नुवन्तु । हे कारो तैनीऽस्मान्त्रत्याजुषस्व पुरुषत्रा नो मा नि कोऽतस्ते नमोऽस्तु ॥८॥ भावार्थः —हे मनुष्या यावान् भूतकालो गतस्ततत्त्वानां कर्मणां शिष्टं कार्ष्यं कर्त्तव्यं विज्ञाय वर्त्तमाने भविष्यति च यथोजितिर्भूत्वा विमानि निवर्तेरँस्तथैवाऽनुतिष्ठत ॥ ८ ॥

पद्रिधः—हे (जिरितः) प्रशंसा करने वाले आप (एतन्) इस (वचः) षचन को (मा) नहीं (अपिमृष्ठाः) सही (ते) आप के (पन्) जो (उत्तरा) आपे के (पुगानि) वर्ष (घोषान्) वाणी के प्रयोगों को प्राप्त होवे वह (उक्थेषु) प्रशंसा करने योग्य व्यवहारों में (नः) हम लोगों को प्राप्त होतें । है (कारो) हे कर्त्ती पुरुष उन से (नः) हम लोगों की (प्रति, आ, जुषस्व) सेवा करो हम (पुरुषत्रा) पुरुषों का (मा, नि, क) अपकार मन करोहस से (ते) आप के लिये (नमः) नमस्कार हो ॥ ८॥

भ[वार्थ:—हे पनुष्यो जितना भूतकाल गया उस में व्यतीत हुए कमों के शोध करने योग्य कार्य्य को जान के वर्त्तमान और भविष्यत् काल में जिस प्रकार उसति हो के विद्य निवृत्त होतें वैसे ही करो ॥ ८ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी विषय को सगन्ने मन्त्र में कहते हैं ॥

श्रो षु स्वंसारः कारवे शृणोत ययो वो दूराद-नंसा रथेन। नि पू नंमध्वं भवंता सुपारा श्रंधोश्रक्षाः सिन्धवः स्रोत्याभिः॥ ९॥

भो इति । सु । स्वसारः।कारवे । शृ<u>णोत</u> । युपौ।वः । दूरात्।भनंसा।रथेन । नि । सु।नुमुध्वम् । भवंत । सुऽपाराः । मुधःऽभुचाः । सिन्धवः । स्वोत्याभिः ॥ ९ ॥

पदार्थः—(त्र्रो) सम्बोधने (सु) (स्वसारः) भगिनीवहर्त्तमाना श्राङ्गुलयः (कारवे) ज्ञिब्पिने (ज्ञुणीत) (ययौ) प्राप्नोति (त्रः) युष्मान् (दूशत्) ( अप्रनसा ) इाकटेन (रथेन) (नि) नितराम् (सु) (नमध्वम्) (भवत)। अप्रत संहितायामिति दीर्घः (सुपाराः) द्योभनः पारः पालनादि कर्म येषान्ते (श्रधोत्रप्रद्याः) अप्रधोऽर्वाचीना अप्रताः इन्द्रियाणि येषान्ते। अप्रता इति पदनाः निघंः। ५ । ३ (सिन्धवः) नदः (स्रोत्याभिः) स्रोतःसु भवाभिर्गतिभिः॥ ९॥

श्रन्वयः—श्रो विद्वासो यूयं कारवे स्वसार इव स्रोत्याभिःसिन्धव इव श्रधोश्रत्ताः सुपाराः सुभवत योऽनसा रथेन दूराद्दो ययौ तं सुद्राणोत तत्र निनमध्वम् ॥ ९ ॥

भविश्वः—ग्रत्र वाचकलुप्तापमालङ्कारः—ये परस्मिन्परस्मिन्
प्रीता बहुश्रुता त्र्यन्यरचितानि शीव्रगामीनि यानानि दृष्ट्वा तादद्यानि
निर्माय पाराऽवारौ गच्छन्तो नम्राः स्युस्तान् स्रोतांसि नदीरिवैश्वटर्यगुणाः प्राप्नुवन्ति ॥ ९ ॥

पद्धि:—( अो ) हे विद्वान् पुरुषो आप लोग (कारवे) शिल्पी जन के लिये (स्वसारः) भगिनी के तुल्प वर्त्तमान अङ्गुलियो (स्वोत्याभिः) वा स्त्रोनों में होने वाली गतियों से (सिन्धवः) निद्यो के समान (अधोअस्वाः) नीचे को प्राप्त होती हुई हन्द्रियों से पुक्त (सुपाराः) सुन्दर पालन आदि कर्म करने वाले (सु) (भवन) उत्तम प्रकार से हूजिये हो (अनसा) शकट और (रथेन) रथ से (दूरान्) दूर (वः) आप लोगों को (ययो) प्राप्त होता है उस को (सु, शृणोत) उत्तम प्रकार सुनिये उस मे (नि) अत्यन्त (नमध्वम्) नम्न हृजिये॥ ९॥

भावार्थ: — इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमाल इकार है – जो लोग दूसरे दूसरे में प्रसम्ब बहुत बातों को सुने हुए पुरुष, भौरों से बनाए हुए शीव चलने वाले वाहनों को देख भौर वैसे ही बनाय के जलाशयों के भार पार जाते हुए नम्न होनें उन को जैसे स्रोता नदियों को वैसे ऐश्वर्ष्य गुण प्राप्त होते हैं॥ ९॥ पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय की सगढ़े मन्त्र में कहते हैं।

श्रा ते कारो श्रणवामा वर्चांसि य्यार्थ दूरा-दनंसा रथेन। नि ते नंसे धीप्यानेव योषा मध्या-येव कुन्यां शश्रुचे ते॥ १०॥ १३॥

भा। ते । कारो इति । जृणवामा । वर्चांति । ययार्थ । दुरात् । सर्नता । रथेन । नि । ते । नंसै । पीप्यानाऽइंव । योषां । मर्घ्यांयऽइव । कुन्यां । जुश्वचै । त इति ते ॥१०॥१३॥

पदार्थः - ( न्त्रा ) समन्तात् (ते) तव (कारो) शिल्पविद्यासु

कुशल (शृणवाम) स्त्रत्र संहितायामिति दीर्घः (वचांसि) विद्या-प्रज्ञापकानि वचनानि (ययाथ) प्राप्नुयाः (दूरात् ) (स्त्रनसा )

( रथेन ) ( नि ) ( ते ) तव ( नंसे ) नमेः ( पीप्यानेव ) विद्या-रुद्धाविव ( योषा ) (मर्यायेव) यथा पुरुषाय ( कन्या ) ( इाश्वचै )

परिष्वङ्गाय (ते ) तुभ्यम् ॥ ५० ॥

अन्वयः हे कारो ते तव वचांस्थनसा रथेन दूरादागत्य वय-माज्ञृणवाम यथा त्वमस्मान् ययाथ तथा वयं त्वां प्राप्नुयाम। यस्त्वं पीप्यानेव नि नंसै ते तुभ्यं वयमपि नमाम योषा मर्यायेव कन्या अधि इव ते तुभ्यं वयममिल्षेम ॥ १०॥

भावार्थः - त्र्यतोपमावाचकलुनोपमालङ्कारः — ये दूरादागत्य विद्षां सकाक्षाहिविधा विद्याः प्राप्य नम्रा भवन्ति ते विद्यादद्याः सन्तः पतिवता स्त्री पतिमिव कन्याऽमीष्टं वरमिव विद्यां प्राप्याऽऽ-नन्दन्ति॥ १०॥ " पदार्थ:—ह (कारो ) शिक्ष विद्याओं में खतुर (ते) आप के (बचांसि) विद्या के प्राप्त कराने वाले वचनों को ( अनसा ) शकट और ( रथेन ) रथ से ( दूरान् ) दूर से आप के हम लोग (आ) सब प्रकार (शृण्डवाम ) सुनें और तैसे आप हम लोगों को ( ययाथ ) प्राप्त होतें तैसे हम लोग आप को प्राप्त होतें तो आप ( पीप्पानेत ) विद्या के वृद्ध दो पुरुषों के सदशा ( नि, नंसे ) नमस्कार करें (ते ) आप के लिये हम लोग भी नम्न होतें ( योषा ) स्त्र (मर्या-पेत ) जैसे पुरुष के लिये और ( कन्या ) कन्या ( शन्यचै ) प्रीति से मिलने के लिये वैसे ( ते ) आप के लिये हम लोग आभिलाषा करें ॥ १० ॥

भावार्थ:—इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालड्कार है—जो लोग दूर से आप के विदानों के समीप से अनेक प्रकार की विद्याओं को प्राप्त करके नम्न होते हैं वे विद्यानुद्ध हो कर जैसे पविच्चता स्त्री पवि और कन्या अभीष्ट वर को वैसे विद्या को प्राप्त हो के आनिन्द्रत होते हैं ॥ १०॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥

यदुङ्ग त्वां भर्ताः सन्तरेयुर्ग्व्यन्यामं इषित इन्द्रंजूतः। ऋष्दिहं प्रस्वः सर्गतकः ऋ। वो छणे सुमृतिं युज्ञियांनाम् ॥ ११ ॥

यत् । भुङ्गः । त्वा । भुरताः । सुम् ऽतरेयुः । गुन्यन् । यामेः । इषितः । इन्द्रंऽज्तः । अषीत् । अहं । प्रऽसुवः । सगैऽतक्तः । भा । वः । वृणे । सुऽमृतिम् । युज्ञियानाम् ॥ ११ ॥

पदार्थः—( यत् ) यम् (त्र्रङ्गः) मित्र (त्वा) त्वाम् (भरताः) सर्वेषां धर्त्तारः पोषकाः (सन्तरेयुः ) (गव्यन् ) गौरिवांचरन् (ग्रामः ) मनुष्यसमूह इव (इषितः ) प्रेरितः (इन्द्रजूतः) इन्द्रो

विद्युदिव प्रतापयुक्तः ( ऋषित् ) प्राप्नुयात् ( ऋह ) विनिग्रहे ( प्रसवः ) प्रकृष्टेश्वर्थः ( सर्गतक्तः ) जलस्य संकोचकः । सर्गइत्युदकनाः निषं । १२ ( ऋषा ) समन्तात् ( वः ) युष्माकम् ( रुणे ) स्वीकुर्वे (सुमितम्) शोभनां प्रज्ञाम् (यिज्ञयानाम्)
यज्ञस्य साधकानाम् ॥ ११ ॥

अन्वयः हे ऋड्ग यद्यं त्वा भरताः सन्तरेयुः स ग्राम इषित इन्द्रजूतः प्रसवः सर्गतक्तो गव्यन् भवानहार्षात् । हे विद्वांसो यथाहं यिज्ञयानां वः सुमितिमारुणे तथा यूगं मम प्रज्ञां स्वीकु-रुत ॥ ११ ॥

भविर्थः —यथा विद्यांसो विद्यापारं गत्वा प्राज्ञा जायन्ते तथे-तरे मनुष्या ऋषि भवन्तु एवं रुते सर्वे दुःखान्तं गत्वा सुखिनः स्युः॥ ११॥

पद्रिश्चं:—हे ( मङ्ग ) मित्र ( यन् ) तिस ( त्वा ) आप को (भरताः) सब के धारण वा पोषण करने वाले (सन्तरेषु ) संतरे अर्थान् आप के स्वभाव से पार हो वह ( ग्राम ) यनुष्यों के समूह के समान ( इषिन ) प्रेरणा को प्राप्त ( इष्ट्रजूनः ) विजुली के सहश प्रताप और ( प्रस्तवः ) अत्यन्त ऐश्वर्य पुक्त ( सर्गतक्तः ) जल के संकोच करने वाले ( गव्यन् ) गी के तुल्य आचरण करने हुए आप (अह) प्रहण करने में ( अर्थान् ) प्राप्त होतें वा है विद्वानों जैसे में ( यश्चियानाम् ) यह के सिद्ध करने वाले (व ) आप लोगों की (सुमनित् ) उत्तम बुद्धि को ( आ ) सब प्रकार ( तृणों ) स्वीकार करता हूं वैसे आप लोग मेरी बुद्धि को स्वीकार करिये ॥ ११ ॥

भविश्वः—जैसे विदान लोग विद्या के पार जाय अर्थान् सम्पूर्ण विद्याओं को पड़ के बुद्धिमान् होते हैं वैसे और लोग भी हो ऐसा करने से सम्पूर्ण जन दुः क के पार जाय अर्थान् दुः ख का उद्घंचन करके सुखी होतें ॥ ११ ॥

## पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

श्रतिरिषुर्भर्ता गुव्यवः समभंक्त विश्रः सुमृतिं नदीनांम्।प्रपिन्वध्वमिषयंन्तीःसुराधा श्रा वक्षणांः पृणध्वं यात शीभंम् ॥ १२॥

भतारिषुः । भरताः । गुट्यवः । सम् । अर्थकः । विद्राः । सुऽमृतिम् । नृदीनाम् । प्र । पिन्वध्वम् । हृपयन्तीः । सुऽ-राधाः । मा । वृक्तणाः । षृणध्वम् । यात । शीर्मम् ॥ १ २॥

पदार्थः—(त्र्यतारिषः) तरन्तु (भरताः) धारकपोषकाः (गव्यवः)
त्रप्तात्मनो गां सुद्दीचितां वाचिमिच्छवः (सम्) (त्र्यभक्त )सम्यग्भजेत (विप्रः) मेधावी (सुमितम्) श्रेष्ठां बुद्धिम् (नदीनाम्)
सारितामिव वर्त्तमानानां विदुषीणाम् (प्र) (पिन्वध्वम्) सेवध्वम्
(इषयन्तीः) इषमचं कुर्वन्त्यः (सुराधाः) शोभनं राधो पस्य
सः (त्र्या) (वत्तणाः) वहमाना नद्यः (प्रणध्वम्) पाल्यध्वम्
(यात) प्राप्नुत (शीभम्) चिप्रम्। शीभमिति चिप्ननाः निघं
२ । १ ५ ॥ १ २ ॥

त्र्यन्वयः हे मनुष्या यथा गव्यवो भरता नौकादिना नदीनां प्रवाहानतारिषुर्यथा सुराधा विप्रः सुमतिं समभक्त यथा वज्जणा वहन्ति तथेषयन्तीः प्रपिन्वध्वं सर्वोनाष्ट्रणध्वं शुभगुणान् शीभं यात ॥१२॥

भावार्थः-मनुष्या नदीसमुद्रादीन जलाशयान् विद्द्तस्त्रतीच्ये सुखं सद्यः सेवन्ताम् ॥ १२ ॥ पद्रार्थ:—हे मनुष्यो जैसे ( गन्यवः ) सपनी हत्तम शिक्षा बुक्त वाणी की ह्या करने तथा ( भरताः ) धारण सौर पोषण करने वाले नौका सादि से ( नदीनाम् ) निद्यों के सदश वर्त्तमान पढ़ी हुई खियो के ज्ञानमवाडों को ( सतारिषुः ) तरें, जैसे ( सुराधाः ) उत्तम धन पुक्त (विमः ) बुद्धिमान् पुक्ष ( सुमतिम् ) उत्तम बुद्धि को (सम्, सभक्त) सच्छे प्रकार सैवन करे सौर जैसे (वक्षणाः) वहनी हुई नदियां सौर वहनी हैं वैसे (हपयन्तीः) सम् को सिद्ध करने वाली खियों को ( प्र, पिन्वध्वम् ) सेवन करो, सब का ( सा ) ( पृण्ध्वम् ) पालन करो सौर उत्तम गुणों को ( विभिम् ) विधि (यात) प्राप्त होसी ॥१२॥

भविथि:--मनुष्यों को चाहिये कि नदी और समुद्र भादि जलाशयों, को विदानों के सदश पार होके सुख का शीध सेवन करें॥ १२॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को बगले मन्त्र में कहते हैं।। उद्घं ऊर्मि: शम्यां हन्त्वापो योक्तांणि मुञ्चत।

मार्दुष्कृतौ व्येनसाध्यौ शूनमारंताम् ॥ १३॥ १४॥

उत् । वः । क्रिमिः । शम्याः । हृन्तु । भाषः । योक्तांणि । मुञ्चत् । मा । अदुंःऽरुतौ । विऽएंनसा । अघ्यौ । शूनंम् । भा । अरुताम् ॥ १३ ॥ १४ ॥

पदार्थः—( उत् ) उत्कृष्टे (वः ) युष्मान् (ऊर्मिः) तरङ्ग इवी-त्साहः (शम्याः) शम्यां कर्मणि भवाः (हन्तु) दूरीकुर्वन्तु (त्र्प्रापः) जलानीव ( योक्ताणि ) योजनानि ( मुज्ञ्चत ) त्यजत ( मा )

निषेधे (त्र्रदुष्कतौ) त्र्रदुष्टाचारिणौ (व्येनसा ) विनष्टपापाचरणेन (त्र्रप्यौ ) हन्तुमनहें (ज्ञूनम् ) सुखम् । त्र्रत्रान्येषामपीति दीर्घः

( ऋा ) ( ऋरताम् ) प्राप्नुताम् ॥ १३ ॥

त्र्यन्यः हे स्थियो भवन्त्यः शम्या त्र्याप इव वुःखं हन्तु यो व कर्मिरिवोत्साहेन योक्ताणि यूयं मुञ्चत । हे स्थीपुरुषौ युवामदुष्कृतौ दुष्टं मारतां व्येनसाच्या सत्यो पतिः पत्नी च हो शूनं सुखमुदारतां प्राप्नुताम् ॥ १३ ॥

भावार्थः—यौ स्त्रीपुरुषौ दुःखबन्धनानिच्छित्वा दुष्टाचारं विहाय विद्योचितं कुर्र्यातां तौ सततं सुखमाप्रुयातामिति ॥ १३ ॥

त्रत्रत्र मेघनदीविद्दत्सिखिशिलिपनौकादिस्त्रीपुरुषकत्यवर्णनादेत-दर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गतिर्वेद्या ॥

इति त्रयिश्वंशत्तमं सूक्तं चतुर्दशो वर्गश्च समाप्तः॥

पदिश्विः—हे स्त्रियो आप ( शम्याः ) कर्म में उत्यक्त ( आपः ) तन्नों के सहश दुःस्त को ( हन्तु ) दूर करें और (तः) आप का जो (क्रॉमेंः ) तरंग के सहश उत्साह उस से ( योक्ताणि ) जोड़नों को तुम ( मुक्चत ) त्याग करो हे स्त्री और पुरुष तुम दोनों (अदुष्क्रतों) दुष्टाचरण से रहित हुए दुष्ट कर्म को (मा) नहीं प्राप्त होओ (ब्येनसा) पाप का आचरण नष्ट होने से (अघ्न्यों) नहीं मारने योग्य होते हुए पति और स्त्री दोनों ( शूनम् ) सुख को ( उत् ) उत्तम प्रकार ( आ ) ( अरताम् ) प्राप्त होतें ॥ १३ ॥

भावार्थः — जो स्त्री मोर पुरुष दुख के बन्धनों को काट मोर दुष्ट माच-रण को त्याग के विद्या की उचति करें तो वे निरन्तर सुख को प्राप्त होवें ॥१३॥

इस सूक्त में मेघ,नदी,विद्वान्, मित्र, विल्पी, नौका बादि और स्त्री पुरुष का कृत्य वर्षान करने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्वसूक्त के अर्थ के साथ संगति वाननी चाहिये॥

यह तेतीसवां सूक्त और चौदहवां वर्ग समाप्त हुआ।

श्र्येकादशर्चस्य चतुक्षिशत्तमस्य सूक्तस्य विश्वामिष-अधिः।इन्द्रोदेवता॥ ११२१ १त्रिष्टुप्शिषाण्। १० निचृचिष्टुप् । ९ विराट्तिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः। ३।६।८ भुरिक्पिक्कः-

<sup>३</sup>छन्दः।पञ्चमःस्वरः॥

त्र्रथ सूर्यगुणा उपदिश्यन्ते ॥

अब ग्यारह ऋचा व।ले ६४ चौतीशवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मंत्र से सूर्य के गुणों का उपदेश करते हैं॥

इन्द्रंः पूर्भिदातिर्द्वासंमुकैर्विदह्रंसुर्दयमानो वि शत्रून्। ब्रह्मंजूतस्तन्वां वाद्यधानो भूरिदात्र आएं-णुद्रोदंसी जुमे ॥ १ ॥

इन्द्रंः । पूःऽभित् । आ । अतिरत् । दासंस् । सकैंः । विदत्ऽवंसुः । दयंमानः । वि । शत्रूंन् । ब्रह्मंऽजूतः।तन्वां। वृद्ध्यानः । भूरिंऽदात्रः । आ । अष्टुणत् । रोदंसीइति । उमे इति ॥ १ ॥

पदार्थः—(इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् (पूभित्) पुरां भेता (त्र्रा) (त्र्रातिरत्) उल्लङ्घयतु (दासम्) दातुं योग्यम् (त्र्राकेंः) त्र्र्यनीयैर्म-न्तैर्विचारैः (विदद्दसुः) विदन्ति वसूनि येन सः (दयमानः) रूपालुः सन् (वि) (शत्रून् ) (ब्रह्मजूतः) धनानि प्राप्तः (तन्वा) शरीरेण (वार्चधानः) वर्धमानः (भूरिदात्रः) भूरि बहुविधं दातं दानं यस्य सः (त्र्रा) (त्र्रप्रणत्) प्रपूरयेत् (रोदसी) द्यावाप्रथि-व्याविव विद्याविनयौ (उमे )॥ १॥

अन्वयः —हं राजपुरुष यथा सूर्य उमे रोदसी आएणत्तथा विद-इसुर्महाजूतो दासं दगमानस्तन्वा वाष्ट्रधानो मूरिदाशः पूर्मिदिन्द्रो भवानकैः शत्रून व्यातिरत् ॥ १ ॥

भावार्थः -- त्रत्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः -- यथा सूर्व्यः स्वकीयैः किरणैर्भूम्यन्तरिन्ने पूर्त्वाऽन्धकारं जयति तथैवाप्तैः सह कतैर्विचारैः शत्रुत् जयेत्सर्वदा शरीरात्मवलं वर्धयित्वा श्रेष्ठान् सत्कत्य दुष्टान् पराभवेत् ॥ १ ॥

पद्रिश्चः—हैं राजपुत्तव जैसे सूर्य ( उभे ) दोनों ( रोदमी ) अन्तरिक्ष और पृथिती के तुन्य विद्या और तिनय को (आ) ( अपृण्यत् ) पृण् करें तैसे ( विद्वसः ) धनों से संपन्न (ब्रह्मजूतः ) धनों को प्राप्त ( दासम् ) देने योग्य-पर ( द्यमानः ) रूपालु ( तन्वा ) शरीर से ( वावधानः ) रुद्धि को प्राप्त होते हुए ( भूरिदातः ) अनेक प्रकार के दान देने । पूर्भित् ) शत्रुओं के नमरों को तोड़ने और (हन्द्रः) अत्यन्त ऐश्वर्य के रखने वाले आप (अर्केः) आदर करने योग्य विचारों से ( शत्रुन् ) शत्रुओं का ( वि, आ, अतिरत् ) उलंधन करो ॥१॥

भिविधि:—इस पन्त्र में वाचकलुप्तीपपालङ्कार है—जैसे सूर्य अपने किरणों से भूमि और अन्तरिस्न की पूर्ण करके अन्धकार की जीतना है वैसे डी श्रेष्ठ और ऐक्यमत पुक्त विचारों से शत्रुओं को जीते तथा सब काल में शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाय और श्रेष्ठ पुक्त को का सत्कार कर के दुष्ट जनों का अपमान करें ॥ १॥

श्रथ राजप्रजाविषयमाह ॥
श्रव राजा प्रजा सम्बन्धी विषय को अगले यन्त्र में कहते हैं ॥
मुखस्यं ते तिविषस्य प्र जूतिमियंर्मि वाचमुम्तांय भूषंन् । इन्द्रं क्षितीनामंसि मानुंषीणां विझां
देवीनामुत पूर्वयावां ॥ २ ॥

मुखस्यं । ते । तुविषस्यं । प्र । ज्रुतिम् । इयंमि । वाचेम् । मुमृताय । भूषंन् । इन्द्रं । क्षितुीनाम् । मुक्ति । मानुंषीणाम् । विद्याम् । दैवीनाम् । उत । पूर्वेऽयावां ॥ २ ॥

पदार्थः -( मश्वस्य ) प्राप्तस्य सङ्गतस्य व्यवहारस्य (ते ) तत्र ( तिवषस्य ) बलस्य ( प्र ) (ज्तिम्) वेगम् ( इयमिं ) प्राप्तोमि ( वाचम् ) सत्यामादिष्टां वाणीम् ( त्र्रमृताय ) त्र्राविनाद्दीसुखाय ( भूषन् ) त्र्रालङ्कुर्वन् ( इन्द्र ) परमैश्वर्यप्रद ( चितीनाम् ) स्वराज्ये निवसन्तीनाम् (त्र्रास) ( मानुषीणाम् ) मनुषसम्बन्धिनीम् ( विज्ञाम् ) प्रजानाम् ( दैवीनाम् ) दिव्यगुणयुक्तानाम् ( उत ) ( पूर्वयावा ) प्राचीनराजनीतिं प्राप्तः ॥ २ ॥

श्रन्वयः - हे इन्द्र ते मखस्य तिवषस्य जूतिममृतायवाचं भूषन्सन्प्रे-यि यतस्त्वं दैवीनां चितीनां मानुषीणां विशां पूर्वयावा त्रप्रिति उत वा स्वयं विद्याविनययुक्तोऽसि तस्माच्छ्रेष्ठैः सत्कर्त्तव्योऽसि ॥ २ ॥

भावार्थः-सर्वैः प्रजाराजजनैः सर्वाधीशस्याऽऽज्ञा नैवोल्लंघनीया सर्वाधीशेन धर्म्येण कर्मणा सततं प्रजाः पालनीयाः॥ २ ॥

पद्रिश्चः—हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्ष्य के देने वाले (ते) आप के (मलस्य) मेल करने रूप व्यवहार और (तिवषस्य) बल के (जूनिय्) वेग और (अञ्चनाय) अविनाशि सुल के लिये (वाचय्) कही हुई सत्य वाणी को (भूषन्) शोभित करता हुआ में (प्र, हर्याय) प्राप्त होता हूं तिस से आप (दैवीनाय्) बच्चम गुणों से युक्त (क्षितीनाय्) अपने राज्य में बसने वाली (पानुषीणाय्) मनुष्य-रूप (विशाय्) प्रजाओं की (पूर्वपाता) प्राचीन राजनीति को प्राप्त (उत्) अथवा अपने ही से विद्या और विनय से युक्त हो इस से श्रेष्ठ पुहुषों से सत्कार करने पौन्य (अक्ति) हो ॥ २॥

भियार्थ: --सम्पूर्ण प्रजा भीर राजजनों को चाहिये कि सब कोगों के स्वामी की बाजा का उल्लङ्घन न करें भीर सब लोगों के स्वामी की चाहिये कि धर्म- युक्त कमों से निरन्तर प्रजाओं का पालन करें ॥ २॥

पुनः सूर्यदृष्टान्तेन राजधर्मविषयमाह ॥

फिर मूर्य के दृष्टान से राजधर्मविषय को अगने यन्त्र में कहते हैं ॥

इन्द्री वृत्रमंत्रणोच्छधंनीतिः प्र मायिनामिनाद्वर्पणितिः । त्रहन्वयंसमुशध्यवनेष्वाविर्धनां त्रकृणोद्राम्याणांम् ॥ ३ ॥

इन्द्रंः । ब्रुत्रम् । <u>अवृणोत् । इार्धं</u>ऽनीतिः । प्र। मायिनांम् । अभिनात् । वर्षंऽनीतिः । अहंन् । विऽश्रंसम् । उद्गर्धक् । वर्नेषु । आविः । धेर्नाः । अकृणोत् । राम्याणांम् ॥ ३ ॥

पदार्थः—(इन्द्रः) सूर्घ इव प्रतापवान् राजा (दृत्रम्) मेघ-मिव द्वात्रम् ( ऋरणोत् ) रणुपात् (द्वाप्नीतिः) वलस्य सैन्यस्य नीतिनीयकः (प्र) (मायिनाम्) कृत्सितामाया प्रज्ञा विद्यते ग्रेषां तेषाम् ( ऋमिनात् ) हिंसेत् ( वर्षणीतिः ) वर्षस्य रूपस्य नीतिनीयकः। ऋत्रोभयत्र नीतौ कर्त्तरि क्तिच् (ऋहन्) हन्ति (व्यंसम्) विगता ऋतायस्य तम् ( उद्याधक् ) य उद्यान् युद्धं कामयमानान्दहति सः (वनेषु) जङ्गलेषु (ऋतिः) प्राकट्ये (धेनाः) वाचः। धेनेति वाङ्गाः निद्यं ११११ (ऋरूणोत्) कुर्यात् (राम्याणाम्) रमणीयानाम्॥६॥

अन्वयः —हे राजन यथा सूच्यों एत्रं व्यंसमहन् तथा शर्धनी-तिर्वर्पणीतिरिन्द्रो भवान् मायिनां मायां प्रामिनात् । उश्चधक् वनेषु धेना अवणोद्राम्याणां धेना आविरक्रणोत् ॥ ३ ॥ भावार्थः - त्रप्रत्र वाचकलुतोपमालङ्कारः - यथा सूर्यो मेघं हित तथैव दुष्टाचारान् हत्वा विद्यावाचः प्रचार्य सर्वेः सेना शिक्षा च वर्धनीया ॥ ३ ॥

पदार्थः — हे राजन् जैसे सूर्य्य ( वृत्तम् ) मेघ को ( ध्यंसम् ) कटे बाहु जिस के उस पुरुष के समान ( घहन् ) नारा करता है वैसे ( दार्धनीतिः ) सेना का नायक ( वर्षणीतिः ) रूप को प्राप्त कराने वाले ( इन्द्रः ) सूर्यदत् प्रतापी राजा आप ( मापिनाम् ) बुरी बुद्धि से युक्त पुरुषों की मापा का ( प्र, मिमान् ) नाश करें ( उराधक् ) और युद्ध करने वालों का नाश कर्ता पुरुष ( वनेषु ) जक्गलों में (धेनाः) वाणियो को ( चन्योत् ) घेरे ( राम्याणाम् ) सुन्दर्शे की वाणियों को ( ग्राविः ) प्रकट ( ग्रुष्णीत् ) करे ॥ ३ ॥

भविशि:-हस मन्त्र में वाचकलुप्तोषमालङ्कार है-जैसे मूर्ष्य मेघ का नाश करता है वैसे ही दुष्ट आचरणा वाले जनों का नाश और विद्यासम्बन्धी वाणियों का प्रचार करके सब लोगों को सेना और शिचा की दृद्धि करनी चाहिये॥३॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥

फिर उसी विषय को सगले मन्त्र में कहते हैं॥

इन्द्रंः स्वृषां जनयन्नहानि जिगायोशिग्धः एतना त्रभिष्टिः। प्रारोचयन्मनंवे केतुमहूामवि-न्दज्ज्योतिर्वृह्वते रणांय॥४॥

इन्द्रं: । स्वुःऽसाः । जनयंत् । महांति । जिग्गयं । उदिा-क्ऽभिः । ष्टतंनाः । मुभिष्टिः । प्र । मरोच्यत् । मनंवे । केतुम् । महांम् । मविन्दत् । ज्योतिः । बृहते । रणाय॥ १॥ पदार्थः—(इन्द्रः ) सूर्य इव तेजस्वी (स्वर्षाः ) यः स्वः सुखं सनति विभजति सः (जनयन् ) प्रकटयन् (अवहानि ) दिनानि ( जिगाय ) जयेत् (उझिग्मिः) कामयमानैर्वारैः ( प्रतनाः ) बीर-सेनाः ( त्राभिष्टिः ) त्राभिमुखा इष्टिः सङ्गतिर्यस्य सः ( प्र, त्रारी-चयत् ) रोचयेत् ( मनवे ) मननझीलाय मनुष्याय ( केतुम् ) प्रज्ञाम् (त्राह्माम्) दिनानाम् (त्राविन्दत्) विन्देत् प्राप्नुयात् (ज्योतिः) युद्धविद्याप्रकाद्मम् ( वृहते ) महते ( रणाय ) सङ्ग्रामाय ॥ ४ ॥

श्रन्वयः —यः स्वर्षा श्रिभिष्टिरिन्द्रः पृतना श्रहानि सूर्य्य इव जनयनुद्रिाग्भिः शत्रून् जिगाय वृहते रणायाऽह्यां ज्योतिरिव मनवे केतुमविन्दत्सङ्ग्रामं प्रारोचयत्स एव विजयविभूषितः स्यात् ॥ १॥

भावार्थः - न्नप्रत्र वाचकलु - - ये राजानः सर्वेभ्योऽधिकं प्रयत्नं युद्धविद्यायां कुर्युस्ते सुर्हाधतैर्युद्धाय रुचि प्रदर्शितैर्वीरैः सह शत्रून् जित्वा सूर्यस्येव विजयप्रकाशं प्रथयेरन् ॥ ४ ॥

पद्धिः—जो (सर्वाः) सुख के विभाग करने (अभिष्टिः) सन्मुख मेल करने वाले (इन्द्रः) सूर्य्य के सहत्रा तेजस्वी (पृतनाः) वीर पुक्वों की सेनाओं और (अहानि) दिनों को मूर्य्य के सहत्रा (जनयन्) प्रकट करने वाला पुक्व (विद्यागिः) युद्ध की दच्छा रखते हुए वीरों के साथ शत्रुओं को (जिगाय) जीते (बृहते) बड़े (रणाय) संप्राम के लिये (अह्नाम्) दिनों के (ज्योतिः) युद्ध की विद्या के प्रकाश को (मनवे) और मनन करने वाले मनुष्य के लिये (केतुम्) बुद्धि को (अविन्दत्) प्राप्त होवे और संप्राम का (प्र) (अरोज्यान्) उत्तम प्रकार प्रकाश करें वहीं पुक्च विजयक्षण आमूचण से शोधित होवे ॥ ।

भाविधि:—स्स मन्त्र में वाचकजु॰—जो राजा जोग सम्पूर्ण अनों से मधिक प्रयस पुद्धविद्या में करें वे उत्तम प्रकार प्रसन्नता पुक्त जो कि युद्ध के लिये पारिनोधिक मादि से राजि दिखाये गये वीर जोग उन के साथ वाजुओं को जीन कर सूर्य्य के सहया दिजय के प्रकाश को प्रकट करें ॥ ४॥

कीदशो जनो राज्येऽधिकतः स्यादित्याह ॥
कैसा मनुष्य राज्य मे अधिकारी हो रस वि०॥
इन्द्रस्तुजी बुईणा श्रा विवेश नृवद्दधांनी नय्यी
पुरूणि। श्रचेतयद्वियं दुमा जरिवे श्रेमं वर्णमिति-

रच्छुक्रमांसाम् ॥ ५ ॥ १५ ॥ इन्द्रंः । तुर्जः । बुर्हणाः । भा । <u>विवेश</u> । नृऽवत् ।द्धांनः ।

नर्थां। पुरुष्णि। अचैतयत्। धियः। हमाः। जरित्रे। प्र। हमम्। वर्णम्। अतिरत्। शुक्रम्। आसाम्॥ ५॥ १५॥

पदार्थः—(इन्द्रः) राजा (तुजः) श्रावृहिंसकवलादियुक्ताः सेनाः (वर्हणाः) वर्धमानाः (न्न्नाः) न्न्राविशेत् (नृवत्) नायकवत् (दधानः) (नर्या) नृभ्यो हितानि सेन्यानि (पुरूणि) वहूनि (न्न्नाः) चेतयेत्सञ्ज्ञापयेत् (धियः) प्रज्ञाः (इमाः) वर्त्तमाने प्राप्ताः (जिरते) स्तावकाय (प्र) (इमम्) (वर्णम्) स्वीकारम् (न्न्नातरत्) सन्तरत् (ज्ञाकम्) चित्रं कार्यकरम् (न्न्नातरत्) प्रजानाम ॥ ५ ॥

अन्वयः—य इन्द्रो त्र्यासा प्रजानां पुरूषि नर्या नृवद्द्धानो वर्हणास्तुज त्र्याविवेदा जरित्रे इमा धियः प्राचेतयत्स इमं शुक्रं वर्णमितरत् ॥ ५ ॥

भावार्थः—स एव राज्ये प्रवेष्टुं शक्नोति यो वृद्धिमतो धार्मिकान् जनान् सर्वेष्वधिकारेषु नियोज्य सेनोन्नतिं विधाय पितृवत्प्रजाः पाल-यितुमहेत् ॥ ५ ॥ पद्रार्थ:—जो ( इन्द्रः ) राजा ( मासाम् ) इन प्रजामों की ( पुरुष्ण ) बहुत (नर्या ) मनुष्यों के लिये हिनकारिणी सेनामों को ( नृवत् ) प्रधान पुरुष के सहश्च (द्धानः ) धारण करने वाला ( वर्षणाः ) वृद्धि को प्राप्त ( तृज्ञः ) वात्रुमों के नाश करने वाले वल मादि से पुक्त सेनामों को ( मा ) ( विवेदा ) प्राप्त होवें ( जारित्रे ) स्तृति करने वाले के लिये ( इमा ) इन वर्त्तमान में पाई हुई ( थियः ) बुद्धियों को ( प्र ) ( मन्तेनयन् ) बोध सहिन करे वह पुरुष ( इमम् ) इस ( शुक्रम् ) शीध कार्य करने वाले ( वर्णम् ) स्त्रीकार के (मिन-रन् ) पार उत्तरे ॥ ५ ॥

भिवार्थ:-वहीं पुरुष राज्य में प्रविष्ट हो सक्ता है कि जो बिद्धपुक्त धार्मिक पुरुषों को सब अधिकारों में नियुक्त कर और सेना की उन्नाने करके पिता के संदेश प्रजाओं का पालन कर सके ॥ ५॥

> पुना राजप्रजापुरुपैरनुष्ठेयमाह ॥ फिर राजा नथा प्रजाजनी के कर्त्तज्य विषय की कहने हैं॥

महो महानि पनयन्त्यस्येन्द्रंस्य कर्म सुकृता पुरूणि । द्यजनेन दृजिनान्त्सं पिपेप मृश्याभि-दृसंयूर्भिभूत्योजाः ॥ ६ ॥

मृहः । मृहानि । पुनयन्ति । अस्य । इन्द्रंस्य । कर्म । सुऽस्ता । पुरूणि । राजनेन । राजिनान् । सम् । पिपेप । मायाभिः । दस्यून् । अभिभृतिऽत्रोजाः ॥ ६ ॥

पदार्थः -( महः ) महतः ( महानि ) महान्ति ( पनयन्ति ) पनायन्ति प्रशंसन्ति । ऋतं वाच्छन्दसीति हस्वः ( ऋस्य ) वर्तः गनस्य ( इन्द्रस्य ) सकलैश्वर्ययुक्तस्य (कर्म) कर्माणि (सुकृता) गोमनेन धर्मयोगेन कृतानि ( पुरूणि ) बहूनि ( रजनेन ) वलेन ( व्यजिनान् ) पापान् ( सम् ) ( पिपेष ) पिष्यातः ( मायाभिः ) प्रज्ञाभिः ( दस्यून् ) साहसेन उत्कोचकान् चोरान् ( स्नाभिमृत्योजाः ) ऋभिभृतिपराजयकरमोजो बलं यस्य सः ॥ ६ ॥

स्त्रन्वयः —योऽभिभूत्योजा रजनेन मायाभिर्रं जिनान्दस्यून् संपि-पेष यान्यस्य मह इन्द्रस्य पुद्धिण महानि सुक्रता कर्म पनयन्ति तानि सङ्ग्रह्मीयात्स एव राजाऽमात्यतामहैत् ॥ ६ ॥

भावार्थः —यथा राजप्रजाजनैः सर्वाधीशस्य धन्यीणि कर्माणि स्वीकर्त्तव्यानि सन्ति तथैव सर्वाऽधिष्ठाता राज्ञा सर्वेषामुत्तमान्या-चरणानि स्वीकर्त्तव्यानि नेतराणि केनचित् ॥ ६ ॥

पदार्थः—जो (मिभभूत्योताः) शत्रुपराजय करने वाले बल से युक्त राजपुरुष ( वृजनेन ) बल मौर ( मायाभि. ) बुद्धियों से ( वृजिनान् ) पाणी ( दस्पून् ) साहसी चोरो को ( सम् ) (पिपेष) पीसे मौर जो (अस्य) इस ( महः ) श्रेष्ठ (र व्रस्प) सम्पूर्ण ऐश्वर्षयुक्त पुरुष के (पुरुष्ण) बहुत (महानि) बढ़े ( सुक्रना ) उक्तम धर्म के योग से किये गये ( कर्म ) कार्यों की (पनयन्ति ) प्रशंसा करने हैं उन का ग्रहण करे वही पुरुष राजा का मन्त्री होने योग्य होते ॥ ६॥

मिविधि:—जैसे राता कोर प्रजाजनों को सब लोगों के स्वामी के धर्म युक्त कर्म स्वीकार करने योग्य हैं वैसे ही सब के खामी राजा को चाहिये कि मब लोगों के उत्तम काचरणों का स्वीकार करें कोर कनिष्ट काचरणों का खीकर कोर्र न करें ॥ ६॥

> पुनर्विद्दद्वाजपुरुषविषयमाह ॥ फिर विद्वान् तथा राजपुरुष के वि०॥

युधेन्द्रो महा वरिवश्यकार देवेम्यः सत्पंतिश्च-र्षणिप्राः । विवस्वंतः सदंने त्रस्य तानि विप्रां उक्थेभिः कवयो गणित ॥ ७॥ युधा । इन्द्रं: । मुद्रा । वरिवः । चकार् । वेवेभ्यः । सत्-ऽपंतिः । चर्षेष्पिऽप्राः । विवस्तंतः । सदने । धस्य । तानि । विप्राः । उक्थेभिः । कृवयः । युणन्ति ॥ ७ ॥

विप्राः । उक्थाभः । क्वयः । थ्रणान्त ॥ ७॥
पदार्थः—( युधा ) सङ्ग्रामेण ( इन्द्रः ) ऐश्वर्ययुक्तः ( मह्ना )
महता (विरवः ) सेवनम् ( चकार ) कुर्यात् (देवेभ्यः ) विद्वन्यः ( सत्पितः ) सतां पालकः ( चर्षणिप्राः ) यः चर्षणीन्मनुष्यान्सत्यविद्याशिचासुशीलैः प्राति प्रपूर्ति सः ( विवस्वतः ) सवितुः ( सदने ) मण्डले ( त्र्रस्य ) ( तानि ) ( विप्राः ) मेधाविनः ( उक्थेमिः ) प्रशंसावचनैः ( कवयः ) विद्वांसः ( ग्रणन्त ) स्तुवन्ति ॥ ७ ॥

श्रन्वयः —यो देवेम्यः शिक्षां प्राप्य सत्पतिश्वर्षणिप्रा इन्द्रो मह्ना युधा येषां कर्मणां वरिवश्वकार तस्याऽस्य तानि विवस्वतः सदन इव कवयो विप्रा उक्थेभिर्ग्रणन्ति ॥ ७ ॥

भावाथः—त एव विहांसो धार्मिका विह्नेया ये राजादीनां मिथ्या-स्तुर्ति विहाय धर्म्याणि कर्माणि प्रशंसन्ति त एव राजानो भवितु-मईन्ति ये धर्म्याणि कर्माएयाचरन्ति ॥ ७ ॥

पद्रिशं—जो (देवेभ्यः) विदानों से शिक्षा पा के (सत्पतिः) श्रेष्ठ पुरुषों का पालन करने (चर्षियाप्राः) मनुष्यों को सत्य विद्या शिक्षा और उत्तम स्वभाव से पूर्ण करने वाला (इन्द्रः) राज्य के ऐश्वर्ष से युक्त (मह्ना) बड़े (युषा) संप्राप्त से विन कमों का (विश्वः) सेवन (चकार) करे उस (अस्प) इस राजपुरुष के (तानि) उन कमों की (विवस्ततः) सूर्य के (सदने) मण्डल में (कवपः) विद्यायुक्त (विप्राः) बुद्धिमान् लोग (उक्योभिः) प्रदांसा के वचनों से (गृणन्ति) स्तुवि करते हैं ॥ ७॥

भविथि:—उन्हीं लोगों को विदान् भौर धार्मिक जानना चाहिये कि जो राजा भादिकों की भूठी स्तुनि को त्याग के धर्मसम्बन्धी कमों की प्रकांसा करने हैं भीर वे ही राजा होने के योग्य हैं कि जो धर्मयुक्त आवरणों की करने हैं ॥ ७ ॥

## पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उम्री वि॰॥

सत्रासाहं वरेण्यं सहोदां संस्वांसं स्वर्पश्चं देवीः। ससान् यः पृथिवीं चामुतेमामिन्द्रं मदन्त्यनु धीरेणासः॥ ८॥

स्त्राऽसहंम् । वरेण्यम् । सहःऽदाम्। सस्यानं । स्वः। भ्रुपः । च । देवीः । ससानं । यः । पृथिवीम्। द्याम्। उत । हुमाम् । इन्द्रम् । मुद्दन्ति । अनुं । धीऽरंणासः ॥ ८ ॥

पदार्थः—(सत्रासाहम्) यः सत्रा सत्यानि सहते स तम् (वरेण्यम्) स्वीकर्त्तं योग्यम् ( सहोदाम् ) बलप्रदम् (सस्रवांसम्) पापपुण्य-योविंभक्तारम् ( स्वः ) मुखम् ( त्र्रपः ) प्राणान् (च) (देवीः) विव्याः ( सस्रान् ) विभजेत (यः) (प्रथिवीम् ) त्र्र्यन्तरित्तं भूमिं वा ( याम् ) विद्युतम् ( उत्त ) ( इमाम् ) वर्त्तमानाम् (इन्द्रम्) ( मदन्ति ) त्र्रानन्दन्ति (त्र्र्यनु) (धीरणासः) धीः प्रशस्ता प्रज्ञा रणः सङ्ग्रामो येषान्ते ॥ ८ ॥

त्र्यन्यः सत्रासाहं वरेणयं सहोदां ससवांसं स्वर्देवीरपश्चेमां प्रियवीमुतेमां यां ससान तिमद्रं धीरणासो मदन्ति स ताननुमदे-दानन्देत् ॥ ८ ॥

भावार्थः चोऽसत्यत्यागी सत्यग्राही बलवर्धकः प्रजासुखेच्छु-विद्युत्प्रियिव्यादिगुणान् विद्यया विभाजकः स्यात् तमेव परीसर्वे धीमन्तो वीराः प्राप्याऽऽनन्दन्ति तेऽपीद्दशादेवानन्दं प्राप्तमहेन्ति॥८॥

पद्रियः—(यः) जो (सत्रासाहम्) सत्यों के सहने वाले (वरेण्यक्) स्वीकार करने योग्य (सहोदाम्) बल के देने तथा (ससवांसम्) पाप कौर पुण्य का विधाग करने वाले (स्वः) सुख (च) कौर (देवीः) उत्तम (अपः) प्राणों को (स्याम्) प्रत्यन्त वर्त्तमान हस (पृथिवीम्) अन्तरिन्त वा पृथिवी (उत्त) भौर हस (वाम्) विज्ञली को (ससान) अलग अलग करे उस (सन्द्रम्) तेजस्वी पुरुष को (धीरणासः) उत्तम बुद्धि और संप्राम से युक्त लोग (मदन्ति) सानन्दित करते हैं वह उन के (अनु) पीछे सानन्द को प्राप्त होंचे ॥८॥

भावार्थ:—जो असत्य का त्याग और सत्य का ग्रहण करने इस को बहाने और प्रजा के सुख की इच्छा करने वाला पुरुष विजुली और पृथिवी आदि के गुणों का विद्या से विभागकर्ता हो उसी परीचा करने वाले जन को बुद्धिमान् वीर लोग प्राप्त हो के आनन्द करने हैं और वे भी ऐसे ही पुरुष से आनन्द को प्राप्त हो सक्ते हैं ॥ ८॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥
फिर उसी वि०॥

स्सानात्यां उत सूर्यं ससानेन्द्रः ससान पुरु-भोजंसुं गाम् । हिरुण्ययंमुत भोगं ससान ह्रत्वी दस्यून्त्रार्थे वर्णमावत् ॥ ९ ॥

सुसानं । भत्यांन् । उत । सूर्य्यम् । सुसान् । इन्द्रंः । सुसान् । पुरुऽभोजंसम्। गाम् । हिर्ण्ययंम् । उत । भोगंम् । सुसान् । हत्वी । दस्यून् । प्र । भाज्यंम् । वर्षम् । भावृत्॥९॥ पदार्थः—(ससान) विभजेत् (ऋत्यान्) सुद्दीव्याऽश्वान् (उत्) (सूर्घ्यम्)सूर्घिमव वर्त्तमानं प्राह्मप् (ससान) (इन्द्रः) सकत्वेश्वयं युक्तः सर्वाधिपतिः (ससान) (पुरुभोजसम्) बहूनां पालकं बहुन्यभोक्तारं वा (ग्राम्) वाणीं भूमिं वा (हिरएययम्) सुवर्णादिप्रचुरं धनम् (उत्र) (भोगम्) (ससान) (हत्वी) (दस्यून्) (प्र) (श्रार्थम्) उत्तमगुण-कर्मस्वमावं धार्मिकम् (वर्णम्) स्वीकर्त्तच्यम् (त्र्यावत्) रचतेत् ॥ ९॥

श्रन्वयः —स इन्द्रो राजा श्रमात्यसमूहो वाऽत्यान् ससान सूर्यं ससान पुरुषोजसं गामुत हिरएययं ससानोत भोगं ससान दस्यून्ह-त्थार्यं वर्णं प्रावत् ॥ ९ ॥

भावार्थः —ये सुपरीक्ष्य श्रेष्ठाश्रेष्ठानश्वाम् वीरान् न्यायाधीज्ञान् श्रिपं भोगं च विभक्तं शक्तुपुस्त एव दुष्टान् हत्वा श्रेष्ठान् रिततुं शक्तुपुः ॥ ९ ॥

पद्रियः—वह ( रन्द्रः ) सम्पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त राजा वा मन्त्रियों का समूह ( अत्यान् ) उत्तम विकास से घोड़ों के ( ससान ) विभाग को गाँर ( सूर्यम् ) सूर्य के सददा प्रतापयुक्त वीर पुरुष को ( ससान ) अजग करें ( पुरुषोज्ञसम् ) बहुनों का पालन वा बहुनों को नहीं भोजन देनेवाले पुरुष की ( गाम् ) वाणी वा भूमि का (उत्त) भौर ( विरण्ययम् ) सुवर्णभादि पदार्थों का (ससान ) विभाग करें (उत्त) भोर ( भोगम् ) उत्तम भोजन ग्रादि के पदार्थों का (ससान ) विभाग करें वह पुरुष ( दस्यून् ) साहस कर्म करने वाले चीरमादि का ( वस्त्री ) नाश करके ( ग्रार्थम् ) उत्तम गुण् कर्म स्वभाव युक्त धार्मिक ( वर्णम् ) स्वीकार करने योग्य पुरुष की ( प्र ) ( ग्रावन् ) रक्षा करें ॥ ९ ॥

भे विश्वि:—जो लोग उत्तम प्रकार परीस्ता करके भन्ने भीर बुरे घोड़े, बीर पुरुष,न्यायाधीया, जक्ष्मी भीर उत्तम भोग का विभाग कर सकें वेही पुरुष दुष्ट पुरुषों का नाश कर श्रेष्ठ पुरुषों की रखा कर सकें ॥ ९॥ पुना राजादिजनैः कि कर्तव्यमित्याह ॥

किर राजादि बनों को क्या करना चाहिये रस विक ॥

इन्द्रिश्रोषंधीरसनोदहानि वनुरूपतारसनोदुन्तरिक्षम् । बिभेदं बुलं नुनुदे विवाचोऽथांभवहिम्ताभिर्म्नतूनाम् ॥ १० ॥

इन्द्रंः । घोषंधीः । <u>असनोत् । यहानि । वनस्पतीन् ।</u> <u>भसनोत् । अन्तरिक्षम् । बिभेदं । बुलम्। नुनुदे । विऽवाचः ।</u> भर्थ । अभुवृत् । दुमिता । अभिऽक्षत्नाम् ॥ १०॥

पदार्थः—(इन्द्रः) ऐश्वर्धप्रदः (त्र्रोषधीः) सोमाद्याः ( त्र्प्रसनोत् ) सुनुयात् ( त्र्रहानि ) दिनानि (वनस्पतीन्) त्र्रश्वत्थादीन् ( त्र्रप्तनोत् ) सुनुयात् (त्र्रन्तरित्तम्) उदकम् । त्र्रन्तरित्तमित्युदक ना । तिषं । १२ ( विभेद ) भिन्धात् ( वलम् ) (नुनुदे ) प्रेरयेत् ( विवाचः ) विविधा वाणीः (त्र्रथ) ( त्र्रभवत् ) भवेत् ( दंमिता ) नियन्ता (त्र्राभिक्ततूनाम् )त्र्राभिमुख्येन कतुःकर्म येषां तेषां बलीयसां शत्रूणाम् ॥ १० ॥

अन्वयः - स राजेन्द्रोऽहानि नित्यमोषधीरसनोह्नस्पतीनसनी-दन्तरिष्तं बलं च विभेद विवाचो नुनुदेऽथाभिक्रतूनां दमिताऽ-भवतु ॥ १०॥

भावार्थः — राजादिजनैः प्रत्यहमोषधिरसं निर्माय तद्रसपानं विद्या-वाक्प्रचारणं सर्वेषां प्रज्ञानां स्वप्रज्ञाधिक्येन दमनं च कर्त्तव्यं यत श्रारोग्यं विद्याप्रभावाश्व प्रतिदिनं वर्धेरन् ॥ १०॥ पद्र्थि:—वह (इन्द्रः) रेश्वर्य देने वाला राजा ( सहानि ) दिनों दिन (सोपधीः) सोम सादि सोषधियों को ( ससनोत् ) देवे ( वनस्पर्तान् ) पीपख सादि वनस्पतियों को ( ससनोत् ) देवे ( सन्तरिख्यम् ) जल सौर ( कलस् ) दल का (विमेद) मेदन करे (विवाचः) स्रोनेक प्रकार की वाणियों की ( नुनुदे ) प्रेरणा करे ( सथ ) सौर भी ( सभिक्रतूनाम् ) सहसा शीध कर्म करने वाले शत्रुओं को ( दिमता ) दमन करने वाला ( सभवन् ) होवे ॥ १०॥

भावार्थ:—राजा मादि श्रेष्ठ जनो को चाहिये कि प्रतिदिन मोषधियों के रसादि उत्पन्न कर उन के रस का पान विद्या सम्बन्धी वाणी का प्रचार भीर सब जनों की बुद्धियों का अपनी बुद्धि से भी मधिकता के सहित दमन मर्थात् विषयों से निवृत्ति करें जिस से मारोग्य मौर विद्यात्रों के प्रभाव प्रतिदिन बहें ॥ १०॥

मनुष्यैः कीदशो राजा सेव्य इत्याह ॥
मनुष्यों को कैसे राजा का सेवन करना चाहिये दस वि०॥
शुनं हुवेम मुघवांन्।मिन्द्रंमस्मिन्भरे नृतंमं वार्जसातो । शृएवनतंमुत्रमृतये समत्सु प्रन्तं सुत्राणि
स्विजतं धनांनाम्॥ ११॥ १६॥

शुनम् । हुवेम् । मघऽवानम् । इन्द्रेम् । श्रास्मन् । भरे । नृऽत्तेमम् । वार्जंऽसातौ।शृण्वन्तेम्। द्यम् । ऊतये। समत्-ऽसुं। प्रन्तेम् । वृत्राणि । सम्ऽजितेम् । धनानाम्॥१९॥१ ६॥

पदार्थः—( ज्ञुनम् ) सुखप्रदम् ( हुवेम ) प्रशंतेम ( मघवा-नम् ) पुष्कलधनम् ( इन्द्रम् ) दुष्टानां विदारकम् ( ऋस्मिन् ) वर्त्तमाने (भरे) मूर्वविद्दज्ञानज्ञानविषयविरोधरूपे युद्धे (नृतमम्) श्रुतिशयेन सत्याऽसत्ययोर्नेतारम् ( वाजसातौ ) विज्ञानाऽविज्ञान-सत्यासत्यविभाजके ( शृणवन्तम् ) श्र्राधिप्रत्यिनोः श्रवणाऽनन्तरं न्यायस्य कर्त्तारम् ( उग्रम् ) दुष्टानामुपरि कठिनस्वभावं श्रेष्ठेषु द्यान्तम् ( उत्तये ) रत्तपाद्याय ( समत्सु ) सङ्ग्रामेषु ( मन्तम् ) ( धन्नाणि ) मेघावयवानिव द्यानुसैन्यानि ( सञ्जितम् ) सन्यगुत्क-र्षप्राप्तम् ( धनानाम् ) विज्ञानादिपदार्थानां मध्ये ॥ ११ ॥

अन्वयः हे मनुष्या यं ज्ञुनं मघवानमस्मिन् वाजसातौ भरे नृतमिनद्रमूतये ज्ञृणवन्तमुग्रं समत्सु रुत्राणि भन्तं धनानां सञ्जितं राजानं हुवेम तं यूयमप्याह्वयत ॥ ११ ॥

भावार्थः—मनुष्या दुष्टश्रेष्ठाना परीक्तितारं वादिप्रतिवादिनोर्व-चांसि श्रुत्वा न्यायकत्तीरं पण्डितमूर्वसत्काराऽसत्कारिवधातारं पक-पातरहितं सर्वेषां सुद्धदं राजानं स्वीकृत्याऽऽनन्दिन्विति ॥ ११ ॥

त्र्यत सूर्यविद्यद्दीरराज्यराजसेनाप्रजागुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्व-सूक्तार्थेन सह सङ्गतिर्वेद्या ॥

इति चतुर्स्त्रिशत्तमं सूक्तं पोडशो वर्गश्र समाप्तः॥

पद्रिधः —हे मनुष्यो जिस ( शुनम् ) सुख देने वाले ( मधवानम् ) बहुत धन से युक्त (अस्मिन्) इस वर्त्तमान (वाजसातो) विज्ञान अविज्ञान सत्य और असत्य के विभाग कारक ( अरे ) मूर्ख और विद्वान् के अज्ञान और ज्ञान के विषय के विरोध रूप युद्ध में ( नृतमम् ) अत्यन्त सत्य और असत्य के निर्णय करने ( इन्द्रम् ) और दुष्ट जनो के नाश करने वाले पुरुष की ( अतमे ) रक्षा आदि के लिये ( शुण्वन्तम् ) अर्थी प्रत्यथीं अर्थान् मुद्दे मुद्दाले के वचन सुनने के पीछे न्याय करने ( उप्रम् ) दुष्ट पुरुषों पर कहोर स्वभाव और श्रेष्ठ पुरुषों में शान्त स्वभाव रखने ( समरसु ) संप्रामों में ( चुत्राणि ) मेघो के अवयवों के सहश शत्रुषों की सेनाओं के ( प्रन्तम् ) नाश करने और ( धनानाम् ) विज्ञान आदि पद्मार्थों के मध्य में (सब्ज्ञितम् ) उक्तम प्रकार श्रेष्ठना को प्राप्त होने वाले राजा की ( हुवेम ) प्रशंसा करें उस की आप लोग भी प्रशंसा करो ॥ ११ ॥

भावार्थ. -- मनुष्य मोग दुष्ट भीर श्रेष्ठ पुरुषों की परीसा करने, वादी और प्रतिवादी के वचनों की सुन के न्याय करने पण्डित भीर मूर्ण सन का सावर भीर निरादर करने पक्षपात से अलग रहने भीर सम्पूर्ण जनों के सुन देने वाले पुरुष को राजा मान के मानन्द करें ॥ ११ ॥

स्स सूक्त में सूर्ष्य विजुली बीर राज्य राजा की सैना झौर प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के झर्थ की इस्से पूर्व सूक्त के झर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ ११॥

यह चौंतीसवां मुक्त और सोलहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥

श्रियेकादशर्चस्य पञ्चित्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य विश्वामित्न ऋषिः। इन्द्रो देवता । १ । ७ । १० । ११ त्रिष्टुप् । २ । ३ । ६ । ८ निचृत्तिष्टुप् । ९ विराट्तिष्टुप्छन्दः। धैवतःस्वरः । ४ भुरिक्पङ्किः । ५ स्वराट्पङ्कि-

रक्षन्दः । पञ्चमः रवरः ॥

त्र्रथ मनुष्यैः किं कर्त्तव्यमित्याह ॥ भव ग्यारह ऋचा वाले पैंनीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र से मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस वि०॥

तिष्ठा हरी रथ त्रा युज्यमाना याहि वायुर्न नियुतो नो त्राच्छं। पिबास्यन्धो त्रुभिसृष्टो त्रुस्मे इन्द्रु स्वाहां रिष्मा ते मदाय ॥ १ ॥

तिष्ठं । हरी इति । रथे । था । युज्यमाना । याहि । वायुः। न । निऽयतः । नः । यञ्छं । पिबासि । यन्धं । युभिऽस्रृष्टः। भूरमे इति । इन्द्रं । स्वाह्यं । रुरिम । ते । सद्यंय ॥ १ ॥ पदार्थः—(तिष्ठ)। अत ह्यचातिस्तङ इति दीर्घः (हरी) अश्वी (रथे) (आ) समन्तात् (युज्यमाना) संयुक्तौ (याहि) गच्छ (वायुः) पवनः (न) इव (नियुतः) श्रेष्ठीर्मिश्रितान् दुष्टैर्वियुक्तान् (नः) अश्वीमिश्रितान् दुष्टैर्वियुक्तान् (नः) अश्वमान् (अञ्ब्ध) सम्यक् (पिबासि) पिबेः (अन्धः) सुसंस्कृतमन् (अभिसृष्टः) आभिमृष्येन प्रेरितः (अस्मे) अस्मासु (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त (स्वाहा) सत्यया वाचा (रिम ) दद्याम । अभ संहितायामिति दीर्घः (ते) तुभ्यम् (मदाय) आनन्दाय॥ १ ॥

श्रन्वयः—हे इन्द्र राजँस्त्वं यस्मिन्न्थे युज्यमाना हरी इव जलाग्नी वर्त्तेते तस्मिनातिष्ठ तेन वायुर्न नियुतोनोऽस्मानच्छ याहि । श्रिमि-स्टष्टः सँस्तेऽस्मे यदन्धो मदाय रिम तत्स्वाहा पिवासि ॥ १ ॥

भविधिः—ये मनुष्या ऋगन्यादिपदार्थचालिरथे स्थित्वा देशान्तरं वायुवद्रच्छन्ति ते पुष्कलानि भक्ष्यभोज्यपेयचूष्यानि प्राप्नुवन्ति॥१॥

पद्धिः—हे ( तन्द्र ) सत्यन्त ऐश्वर्यं से युक्त राजन् भाग जिस (रथे) रध में ( युज्यमाना ) जुड़े हुए ( हरी ) घोड़ों के सहश जल और मिन्न वर्मन यान हैं उस रथ में ( मा ) सब प्रकार (निष्ठ) वर्ममान हूजिये इस से (वायुः) पवन के ( न ) तुन्य ( नियुतः ) श्रेष्ठ पुक्वों के साथ मिले और दुए पुक्वों से मनमिले ( न' ) हम लोगों को ( मच्छ ) मच्छे प्रकार ( पाहि ) प्राप्त हूजिये भीर ( मिन्मुलः ) सन्युल प्रेरित होना हुमा जन ( ते ) माप के लिये (मस्ये) हमारे निकट से ( मन्धः ) उत्तम प्रकार संस्कार किये हुए सम्भ को (मदाय) मानन्द के मर्थ ( रिया ) देवें उस का ( स्वाहा ) सत्य वाणी से (पिकामि) पान कीजिये ॥ { ॥

भावार्थ: — जो मनुष्य सिंग सादि पदार्थों से चलने वाले रथ पर चढ़ के सन्य सन्य देशों को वायु के सदश जाते हैं वे बहुत भक्षणा भोजन करने पीने सीर चूपने मोग्य पदार्थों को प्राप्त होते हैं॥ १॥ ंपुनस्तमेव विषयमाह॥

किर उसी विषय को सगले मन्त्र में कहते हैं।

उपांजिरा पुंरुहूताय सप्ती हरी रथेस्य धृष्की युनिन। द्रवद्यथा सम्भृतं विश्वतंश्चिदुपेमं यज्ञमा वहात इन्द्रम् ॥ २ ॥

उपं । भृजिरा । पुरुऽह्तायं । सप्ती इति । हरी इति । रथंस्य । धूःऽसु । भा । युन्जिम् । द्ववत् । यथां । सम्ऽभृतम् । विश्वतः । चित् । उपं । इमम् । युज्ञम् । भा । वृहातः । इन्द्रम् ॥ २ ॥

पदार्थः—( उप ) ( ऋजिरा ) यानानां प्रत्तेप्तारौ (पुरुहृताय) वहुभिराहृताय ( सप्ती ) सद्यः सर्पन्तौ । ऋत वाच्छन्दसीति गुणे ऋते रफलोपः ( हरी ) हरणशीलौ ( रथस्य ) यानस्य ( धूर्षु ) रथाधारावयवेषु ( ऋा ) समन्तात् ( युनिन्म ) ( द्रवत् ) द्रवं प्राप्नुवत् (यथा) (सन्भृतम्) सन्यग्धृतम् (विश्वतः) सर्वतः (चित्) ऋपि ( उप ) ( इमम् ) प्रत्यत्तम् ( यज्ञम् ) शिल्पविद्यासाध्यम् ( ऋा ) ( वहातः ) वहेताम् ( इन्द्रम् ) परमैश्वर्धम् ॥ २ ॥

श्रन्वयः हे मनुष्या यथाऽहं याविमं यज्ञामिन्द्रमावहातो विश्वतो द्रवत्सम्भृतं चिदप्युपावहातस्तौ पुरुहूताय वर्त्तमानाविजरासप्ती हरी रथस्य धूर्षु युनिजम तौ यूयमपि युङ्ग्ध्वम् ॥ २ ॥

भावार्थः चे यानेषु विद्युदादिपदार्थान्संयोज्य चालयन्ति ते कं कं देशं न गच्छेयुः ? ॥ तेषां किमैश्वर्यमप्राप्तं स्यात् ? ॥ २ ॥

पद्रिश्चं:—हे मनुष्पो (यथा) जैसे मैं को (रमम्) इस प्रत्यक्ष (पज्जम्) जिल्प विद्या से होने योग्य (रन्द्रम्) अत्यन्त ऐश्वर्ध्यन् काम को सब प्रकार चलाने (विश्वनः) वा सब ओर से (द्रवन्) दिश्विजने को प्राप्त होने हुए (सम्भूनम्) उत्तम प्रकार धारण किये गये पदार्थ को (चिन्) भी (उप) समीप में (आ, वहातः) वहाते उन (पुरुदूनाय) बहुनों ने बुलाये गये के लिये वर्त्तनान (अजिंग) वाहनों के फेकने (सप्ती) शीं चलने (हरी) और धान को जे जाने वाले का (रथस्य) वाहन की (धूर्षु) धुरियों में जिन को (उप, आ, युनज्जि) जोड़ना हुं उन को आप जोग भी जोड़िये॥ २॥

भ[वार्थ:—जो लोग वाहनों मे विजुली मादि पदार्थों को संयुक्त करके चलाते हैं वे किस किम देश को न जा सकें र अंधर उन को कीनला रेश्वर्थ है जो न प्राप्त होते र ॥ २ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी विषय को कगले मन्त्र में कहने हैं ॥

उपौ नयस्व रूपंणा तपुष्पोतेमंब् त्वं रूपभ स्व-धावः । यसेतामध्या वि मुंचेह शोणां दिवेऽदिवे सुद्दशीरदि धाना: ॥ ३॥

उपो इति । नयस्व । वृषंणा । तपुःऽपा । उत् । ईम् । मृव् । त्वम् । वृष्भु । स्वधाऽवः । यसैताम् । मश्वां ।वि । मुच् । इह । शोणां । द्विवेऽदिवे। सुऽहशीः। मुद्धि। धानाः॥३॥

पदार्थः—( उपो ) सामीप्ये ( नयस्व ) ( व्षणा ) बिलिष्ठौ ( तपुष्पा ) यो तपूषि पातो रत्ततस्तो ( उत ) (ईम् ) उदकम् । ईमिरयुदकना । निषं १ । १२ ( त्र्राव ) प्रवेशय ( त्वम् ) (व्षप) बिलिष्ठ (स्वधावः) पुष्कला चयुक्त (ग्रसेताम्) (त्राश्वा) सद्योगामिनौ

(वि) (मुच) त्यज (इह) ऋस्मिन् याने (शोणा) रक्तगुणविशिष्टी ( दिवेदिवे ) नित्यम् ( सद्शीः ) समाना गतीः ( ऋदि ) मुङ्क्ष्व ( धानाः ) ऋगिनसंस्कृतानविशेषान् ॥ ३ ॥

अन्वयः हे रूषभ स्वधावस्त्विमह ुँगै तपुष्पा रूपणा द्योणा-ऽश्वेन्धनानि ग्रसेतां तत्र कला विमुचेमुपो नयस्व । उत दिवेदिवे सह्जीर्धाना ऋदि तत्र सम्भारानव ॥ ३ ॥

भावार्थः — ये शिल्पनो मनुष्या त्र्राग्निजलादीन् पदार्थान् सुक-लायुक्तेषु यानेषु संयुज्य चालयन्ति ते दारिद्यं विमुच्य धनधान्य-माप्नुवन्ति ॥ ३ ॥

पद्रिशः—हे ( वृषभ ) बलवान् ( स्वधावः ) अत्यन्त अन्नपुक्त (त्वम् ) आष ( दह ) इस वाहन में जो ( तपुष्पा ) तपने हुए पदार्थों को रखने वाले ( वृषणा ) बल और ( शोणा ) लालरङ्गयुक्त ( अन्या ) शीधप्रामी अग्नि आदि इन्धनों को ( प्रसेताम् ) भन्नण करे उन में कलाओं को (वि,मुच) छोड़ो ( रिम् ) जल को ( उपो ) उन के समीप में ( नयस्व ) पहुंचाओं ( उन ) और (दिवेदिवे) नित्य (सहशीः) तुल्य परिणाम वाले (धानाः) अग्नि से संस्कार किये अन विशेषों को ( आदि ) भक्षण करो उन में बोभों को (अव) पेश करो ॥३॥

भविथि:—जो शिल्पी जन अग्नि जल आदि पदार्थी को उत्तम कलाओं से पुक्त बादनों में संयुक्त करके चलाने हैं वे दारिद्रय को छोड़ के धन और धान्य को प्राप्त होते है ॥ ३॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी वि ॥

ब्रह्मणा ते ब्रह्मयुजां युनिनम् हरी सर्वाया सधुमादं श्राज्ञा । स्थिरं रथं सुखिनन्द्राधितिष्ठन् प्रजानन् विद्वा उपं याहि सोमम् ॥ ४॥ ब्रह्मणा।ते । ब्रह्मऽयुजां । युनुजिम् । हरी इति । सर्खाया।

स्ध्रमादे । भागू इति । स्थिरम् । रथम् । सुऽखम्। इन्द्र । भुधिऽतिष्ठन् । प्रऽज्ञानन् । विद्यान् । उपं । याहि । सोमेम् ॥ १॥

पदार्थः—( ब्रह्मणा ) अनादिना ( ते ) तव ( ब्रह्मयुजा ) में ब्रह्म धनं योजयतस्तौ ( युनिज्म ) ( हरी ) जलाग्नी (सखाधा) सुद्धदाविव ( सधमादे ) समानस्थाने ( आज्ञा ) शीघं गमियतारौ ( स्थिरम् ) ध्रुवम् ( रथम् ) यानम् ( सुखम् ) सुद्धितं खेश्यस्तम् ( इन्द्र ) शिल्पविधैश्वर्ध्ययुक्त ( अधितिष्ठन् ) उपरि स्थितः सन् ( प्रजानन् ) प्ररुष्टतया बुद्धमानः ( विद्दान् ) साङ्गोपाङ्गामे-तिद्धिं विदन् ( उप ) ( याहि ) ( सोमम् ) ऐश्वर्थम् ॥ ४ ॥

त्रान्ययः हे इन्द्र त्र्राहं ते तव यस्मिन्याने ब्रह्मणा सह वर्त्त-मानौ ब्रह्मयुजा त्र्राशू हरी सखाया इव सधमादे युनिज्म तं सुखं स्थिरं रथमधितिष्ठन् विद्वान् सनेतिद्वियां प्रजानन् सोममुपयाहि॥ ४॥

भावार्थः- ज्ञात वाचकलु ॰ —येऽग्निजलादिप्रयुक्ते याने स्थित्वा यथावाद्दियमा प्रचालयन्तो देशान्तरं गत्वागत्यैश्वय्यं प्राप्य सखी-न्सत्कुर्युस्त एव विद्याधर्मावुनेतुं शक्कुर्युः ॥ ४ ॥

पद्रार्थः —हे (इन्द्र ) शिल्पविद्या रूप ऐश्वर्ध मे युक्त पुरुष में (ते ) आप के जिस वाहन में (ब्रह्मणा) अन्न आदि के सहित विद्यमान (ब्रह्मयुजा) धन के संग्रह कराने और (आशू) शीध ले चलने वाले (हरी) जल और आपि को (सलाया) मिन्नों के तुल्प (सधमादे) हरोहर के स्थान में (युनिष्म) संयुक्त करता हूं उस (सुलम्) आकाशमार्गियों के लिये हित करने वाले (स्थिरम्) दह (रथम्) वाहन (अधि, तिष्ठन्) पर स्थिर हो तो (िश्टान्) इस विद्या

को सक्ष सीर उपाक्गों के सदिव जानते सीर ( प्रजानन् ) उत्तम प्रकार जान को प्राप्त होने हुए साप ( सोपम् ) ऐश्वर्य को (उप, पाहि ) प्राप्त हूजिये॥॥॥

भावार्थ: - इस मन्त्र मे वाचकलु॰ - जो लोग अग्नि और तल आदि पदार्थों से चलाये गये वाहन पर बैठ अच्छे प्रकार विद्या द्वारा उस को चलाते हुए देशदेशान्तरों में जाय आय और ऐश्वर्य को पाय मित्रों का सत्कार करें वे ही विद्या और धर्म की इद्धि कर सकें ॥ ४॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥ फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥

मा ते हरी रुपंणा वीतएंष्ठा नि रीरमुन्यजं-मानासी श्रुन्ये । श्रुत्यायांहि शश्वंतो व्यन्तेऽरं सुतेभिः कृणवाम् सोमैः ॥ ५ ॥ १७ ॥

मा । ते । हरी इति । वृषंणा । वृतिऽष्टंष्टा । नि । रीर्-मन् । यजमानासः । मन्ये । मृतिऽभाषांहि । दार्श्वतः । वयम् । ते । भरम्। सुतेभिः । कृणवाम् । सोमैंः॥५॥१७॥

पदार्थः-(मा) निषेधे (ते) तव (हरी) यानहारको (रूपणा) बिलिष्ठो (बीतपृष्ठा) वीते व्याप्तिझीले पृष्ठे ययोस्तौ (नि) (रीर-मन्) रमयेयुः (यजमानासः) विद्यासङ्गृतिविदः (अपन्ये) एत-दिनाः (अत्यायाहि) अतिवेगेनागच्छोछुङ्घय वा ( शश्वतः) सनातनाः (वयम्) (ते) तव (अरम्) अलम् (सुतेभिः) निष्पनैः (कृणवाम) कृष्याम (सोमैः) ऐश्वष्यैः ॥ ५॥

श्रन्तयः हे इन्द्र येऽन्ये यजमानासस्ते तव वीतप्रष्ठा दृषणा हरी मा निरीरमन् तास्त्वमत्यायाहि । शश्वत श्रागच्छ यस्य ते सुतेभिः सोमैररं कामं वयं क्रणवामस त्वमस्माकमलं कामं कुरु॥५॥ भावार्थः चेऽग्न्यादिपदार्थविद्यामाविदित्वैतिद्द्याविदो जनामो-त्साहयन्ति तानु छङ्घानादिविद्याविदां विदुषां शरणं गत्वा शिल्प-विद्यानिष्पनैः कार्यैः पूर्णकामा वयं भवेमेषित्वा नित्यं प्रयतेरन् ॥५॥

पदार्थः—हे प्रताप पुक्त पुरुष जो (अन्ये) इस से और ( यजमानासः ) विद्या की संगति के जानने वाले (ते ) आप के (वीतपृष्ठा ) चौड़ी पीठों से पुक्त ( तृष्णा ) बिल्छ (हरी ) वाहनों के ले चलने वालों को ( मा ) नहीं ( नि, रीरमन् ) रमावैं उन को आए ( अत्यायाहि ) बड़े वेग से प्राप्त हूर्जिये वा छोड़िये और ( वाश्वत ) अनादि काल से सिद्धविद्या पुक्त पुरुषों को पाप्त हूर्जिये जिस (ते ) आप के ( सुतेभिः ) उत्पन्न (सोमे ) ऐश्वयों से ( अरम् ) पूरे काम को ( वयम् ) हम लोग ( कृषावाम ) कर वह आप हमारे पूरे काम को करो ॥ ५ ॥

भ[त्र[र्थ: — जो लोग अग्नि आदि पदार्थों की विद्या की जाने विना इस विद्या के जानने वाले जनों का उत्साह नहीं बढ़ाने उन का उल्लङ्घन कर अनादि काल से सिद्ध विद्या के जानने वाले विद्वानों के शरण जा के शिरूपीयद्या से उत्पन्न कार्यों से पूर्णमनोरथ वाले हम लोग होते इस प्रकार इच्छा करके नित्य प्रयक्ष करें ॥७॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥

फिर उसी विषय के अगले मन्त्र में कड़ने हैं।

तवायं सोमस्त्वमेह्यवोङ् शश्वत्तमं सुमनां श्रस्य पाहि । श्रक्तिमन् यज्ञे बर्हिष्या निषयां दिधष्वेमं जठरे इन्दुंमिन्द्र ॥ ६ ॥

तवं । मयम् । सोमः। त्वम्। मा। हृद्धि। मुर्वोङ्। गुश्चत्-ऽतमम् । सुऽमनां। मुस्य । पाद्धि । मुस्मिन् । यहो। बुहिषि । मा । निऽसयं । दुधिष्व। हुमम्। जुठरें। इन्दुंम् । हुन्द्व ॥६॥ पदार्थः (तव) ( अयम् ) (सोमः ) ऐश्वर्थयोगः (त्वम्) (आ) ) (इहि ) प्राप्तिह ( अर्वाङ् ) अपस्ताहर्त्तमानः ( दाश्वतमम् ) अतिदायेनाऽनादिभूतम् (सुमनाः ) प्रसन्नित्तः (अस्य) बोधस्य (पाहि ) ( अरिमन् ) (यद्गे ) दिल्पसम्पाद्ये व्यवहारे (बहिषि ) अरयुत्तमं (आ) समन्तात् (निषद्य ) नितरां स्थित्वा । अत्र सहितायामिति दीर्घः ( दिष्टि ) परमैश्वर्थिमिच्छुक ॥ ६॥ उदरे ( इन्दुम् ) सार्द्रपदार्थम् (इन्द्र ) परमैश्वर्थिमिच्छुक ॥ ६॥

श्रन्वयः—हे इन्द्र तव योऽयमर्वाङ् सोमस्तं शश्वत्तमं त्वमेहि। श्रक्षिन्बर्हिषि यज्ञे निषय सुमनाः सन्मिमं पाहि।श्रस्य सकाशात् प्राप्तमिन्दुं जठर त्रा दिधष्य ॥ ६ ॥

भावार्थः—हे मनुष्या ऋस्मिन्त्सर्वेत्तिमे दिाल्पसाध्ये व्यवहारे निपुणा भूत्वाऽनादिभूतं पूर्वेविंहद्भिः प्राप्तमैश्वर्ध्य विधाय सर्वस्यास्य जगतो रक्तणे निधाय युक्ताहारविहारेणाऽऽनन्दं भुङ्क्त ॥ ६ ॥

पद्रश्चि:—हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्ष्य के इच्छा करने वाले (तत्र ) आप का जो (अयम्) यह (अर्वाङ्) अधोभाग में विद्यमान (सोमः) ऐश्वर्ष्य का संयोग उम (ज्ञश्चममम्) अत्यन्त अनादि काल से सिद्ध ऐश्वर्ष संयोग को (त्वम्) आप (आ) (इहि) प्राप्त हृजिये (अस्मिन्) इस (बर्हिषि) अनिउत्तम (यते) शिल्प विद्या से होने योग्य व्यवहार में (निषद्य) निरन्तर स्थिर हो कर (सुमनाः) प्रसन्त चित्त हुए (समम्) इस की (पाहि) रक्षा करो और (अस्य) इस ज्ञान की उत्तेजना से प्राप्त (इन्दुम्) गीले पदार्थ को (जहरे) उदर में (आ) सब प्रकार (दिध्व ) धारण की निये॥ ६॥

भ विश्विः -- हे मनुष्यो इस सब से उत्तम विल्विद्या से साध्य व्यवहार में चनुर हो के अनादि काल से उत्यक्ष और प्राचीन विद्वानों से प्राप्त रेश्वर्य को सिद्ध कर इस संसार की रचा के लिये स्थित करके योग्य आहार और विहार से आनन्द भोगो॥ ६॥

## पुनस्तमेव विषयमाह्॥ फिर उसी विषयको अगले मन्त्र में कहते हैं॥

स्तीर्णं ते बहिः सुत इन्द्र सोमः कृता धाना श्रत्तंवे ते हरिभ्याम् । तदोकसे पुरुशाकांय रुणो मुरुखंते तुभ्यं राता ह्वींपि ॥ ७॥

स्तिर्णम् । ते । बहिः । सुतः । इन्द्र । सोमः । कृताः । धानाः । सर्नवे । ते । हरिऽभ्याम् । तत्ऽभौकसे । पुरुऽ-शाकीय । रुष्णे । मुरुत्वेते । तुभ्यम् । राता । हुर्वीषि ॥७॥

पदार्थः—(स्तीर्णम्) त्र्राच्छादितम् (ते) तव (बिहः) वृद्धमुदकम्। बिहिरित्युदकनाः निषंः १। १२ (सुतः) निष्पािद्धाविदारक (सोमः) ऐश्वर्थयोगः (कृताः) निष्पाः (धानाः) पकानविद्योषाः (त्र्रातवे) त्र्रातम् (ते) (हिरिग्याम्) (तदोकसे) तद्यानमोकः स्थानं यस्य तस्मै (पुरुद्यााकाय) बहुद्याक्तये (दृष्णे) वर्षणद्यालाय (मरुत्वते) मरुतो बहुवो मनुष्याः कार्य्यसाधका विद्यन्ते यस्य तस्मै (तुम्यम्) (राता) दत्तानि (हवींषि) त्र्रातुमर्हाणयनादीनि ॥ ७॥

अन्वयः हे इन्द्र ते स्तीर्णं बहिंस्सुतस्सोमः कता धाना हरिम्यां युक्ते याने स्थिता यत्ते तदोकसे पुरुशाकाय दृष्णे मरुत्वते तुभ्य-मत्तवे यानि हवींषि राता सन्ति तानि भुङ्क्व ॥ ७ ॥

भावार्थः सर्वे मनुष्या निम्छपदार्थभोक्तारस्युर्नैवाऽन्यायेनो-पार्जितं किञ्चिदपि भुञ्जीरचेवं वर्त्तमाने कते धनशक्तिविद्याऽऽयृषि वर्धन्ते ॥ ७ ॥ पद्रार्थ:—हे (इन्त्र) इतिज्ञता के नाश करने वासे (ते) आप का (स्तीर्याम्) हंगा और (वाहें:) बढ़ा हुआ जल वा (सुतः) उत्पन्न किया गया (सीमः) रिश्वर्ष्य का संयोग वा (हताः) सिद्ध किये गये (धानाः) पके हुए अस विशेष वा (हिस्याम्) घोड़ों से संयुक्त वाहन पर बैंगे हुए जो (ते) आप के जन और (नदोकसे) वाहनक्रप स्थान वाले (पुक्रशाकाय) अनेक प्रकार की शक्ति से (वृष्णे) वृष्टि कराने वाले (मक्त्वते) कार्य्य कराने वाले बहुत मनुष्णों के सिद्धत विराजमान (तृष्यम्) आप के लिये (अक्तवे) भोजन करने को जो (हर्नीषि) भोजन करने के पोग्य अन्न आदि (राता) वर्क्तपान उन को भोगो ॥ ७॥

भ विश्विः—सम्पूर्ण जन उत्तम पदार्थों के भोजन करने वाले हों सौर सन्याप से हकट्टे किये हुए किसी भी पदार्थ का भोगन करें इस प्रकार वर्त्ताव करने पर धनसामर्थ्य, विद्या सौर सायु बढ़ते हैं ॥ ७॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं।

ड्मं नरः पर्वतास्तुभ्यमापः समिन्द्र गोभिर्मधे-मन्तमकन्। तस्यागत्यां सुमनां ऋष्व पाहि प्रजा-नन् विद्वान् पृथ्यार्ड अनुं स्वाः॥ ८॥

ड्रमम् । नरः । पर्वताः । तुभ्यम् । आपः । सम् । ड्रन्द्र् । गोभिः । मधुऽमन्तम् । अकृत् । तस्यं । आऽगत्यं । सुऽमनाः । ऋष्व् । पाह्रि । प्रऽजानन् । विद्यान् । पृथ्याः । अनुं । स्वाः ॥८॥

पदार्थ:—( इमम् ) (नरः) नायकाः (पर्वताः) मेघाः (तुम्यम्) ( आपः ) जलानि ( सम् ) (इन्द्र) परमैश्वर्यप्रापक (गोभिः) प्रिथन्यादिभिस्सह ( मधुमन्तम् ) मधुरादिबहुरसयुक्तम् ( अकन् )

कुर्युः (तस्य) ( स्त्रागत्य ) स्त्रत्र। संहितायामिति दीर्घः (सुमनाः )

शोभनं निरीष्यं मनो यस्य सः (ज्ञष्व) प्राप्तविद्य (पाहि) (प्रज्ञानन् ) (विद्वान् ) (पध्याः) पथोऽनपेताः (श्रृनु) (स्वाः) स्वकीया गतीः ॥ ८ ॥

श्रन्वयः हे ऋष्वेन्द्र ये नरस्तुम्यं पर्वता श्रापश्रेव गोमिरिमं मधुमन्तं समकेंस्तान्पाहि । सुमनाः प्रजानन् विद्दान्सँस्तस्य स्वाः पथ्या श्रागत्य सर्वाननुपाहि ॥ ८ ॥

भावार्थः - स्त्रत्र वाचकलु - पथा वर्षाभिः सर्वेषां पालनं जायते तथैव विमानादेर्यानस्य निर्मातारो जगत्यां सर्वेषां रत्नका भवन्ति॥८॥

पद्रार्थः — हे (ऋष्व ) विद्या से पूर्ण (इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाले जो (नर') प्रधान पुरुष (तुभ्यम्) आप के लिये (पर्वताः) मेघ और (आप) अल के समान (गोभिः) पृथिवी आदि पदार्थों के सहित (इमम्) इस वर्त्तमान (मधुमन्तम्) मधुर आदि बहुन रसों से युक्त पदार्थ को (सम्, अक्तन्) अच्छे प्रकार करें उन का (पाहि) पालन करो (सुमनाः) और र्रिष्ण रहित मन वाले आप (प्रजानन्, विद्वान्) जानते और विद्वान् होते हुए (तस्य) इस काम की (स्वाः, पथ्या) मार्ग सं निज चालियों को (आगस्य) प्राप्त हो कर सब का (अनु) पालन करो ॥ ८॥

भविर्थि:—इस मन्त्र में वाचकलु॰—जैसे वृष्टियों से सवका पालन होता है वैसे ही विमान ग्रादि वाहन बनाने वाले जन संसार में सब के रक्षा करने वाले होते हैं ॥ ८॥

> पुँगस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥

याँ त्रामंजो मुरुतं इन्द्रु सोमे ये त्वामवर्धेन्नमं-वन् गुणस्ते। तेभिरेतं सुजोषां वावशानो श्रंग्नेः पिंब जिह्या सोमंमिन्द्र ॥ ९ ॥ यान् । या । अर्थजः । मुरुतः । इन्द्र।सोमें। ये ।स्वाम्। सर्वर्धन् । यभवन् । गुणः । ते । तेभिः। एतम्।सुऽजोषाः । वाव्यानः । युग्नेः । पित्र । जिन्नयां । सोमम् । इन्द्र ॥९॥

वावशानः। भग्नः। । प्व । जिह्नया। सामम्। हुन्द्र ॥९॥ पदार्थः –( यान् ) विदुषः (त्र्रा) (त्र्रप्रभजः) सेवेथाः (मरुतः) प्राणानिव प्रियानाप्तान् (इन्द्र ) सकलैश्वर्यप्रद् सोमे ) ऐश्वर्ये (ये) (त्वाम्) (त्र्रवर्धन्) वर्धयेयुः (त्र्रप्रभवन्) भवेयुः (गणः) समूहः (ते) तव (तेमिः) तैस्सह (एतम्) (सजोषाः) समानप्रीतिसेवी (वावशानः) भृशं कामयमानः (त्र्राग्नेः) पावकस्य (पिव) (जिह्नया) ज्वालेव वर्त्तमानया (सोमम्) रसम् (इन्द्र ) दुःखविदारक ॥ ९ ॥

अन्वयः —हे इन्द्र त्वं सोमे यान् विदुषो मरुत इवाभजो ये सोमे त्वामवर्धन् यस्ते गणस्तं प्राप्याऽऽनिद्ता श्रभवस्तेभिः सह हे इन्द्र सजोषा वावशानः सन्मग्नेजिह्नयैतं सोमं पिव ॥ ९ ॥

भावार्थः—न्त्रत्र वाचकलु॰-पदि प्राणानिव प्रियानाप्तान् विदुषो मनुष्याः सेवेरन् तह्येतांस्ते सर्वतो वर्धयेयुर्यथाऽग्निज्वीलया सर्वान् रसान् पिबति तथैव तीब्रसुधा सह वर्त्तमानोऽनं भुञ्जीत पेयं पिबेश्व॥ ९॥

पद्धिः—हे (इन्द्र) सम्पूर्ण ऐश्वर्ष के देने वाले आप ऐश्वर्ष में (यान् ) जिन विद्यानों को (महतः) प्राणों के सदश प्रिय और श्रीष्ठ जान के (आ, अभजः) सेवन करों (ये) जो लोग (सोमें) ऐश्वर्ष में (त्वाम्) आप की (अवर्धन्) ष्टृद्धि करें जो (ते) आप का (गणः) समूह उस को प्राप्त होके आनिद्तत (अभवन्) होवें (तेभिः) उन लोगों के साथ हे (इन्द्र) दुःख के नाश करने वाले (सजोषाः) तुस्य प्रीति के सेवनकर्सा (वावशानः) अत्यन्त कामना करने हुए आप (अग्नेः) अग्नि की (जिह्वया) ज्वाखा के सदश वर्समान गुण से (एतम्) इस (सोमम्) सोम रस का (पिष्ठ) पान करी ॥ ९ ॥

भिविधि:—स्य मन्त्र में वासकलु०—जो प्राण के सहश प्रियं और श्रीष्ठ विद्वान् क्यों की मनुष्य जोग सेवा करें तो इन मनुष्यों की वे विद्वान् कीम सम प्रकार खुदि करें भीर जैसे अग्नि ज्वाला से सम्पूर्ण रसों का पान करता है वैसे ही तीक्ष्ण श्रुषा के साहत वर्त्तमान पुरुष भन्न का भोजन करें और पान करने पोण्य वस्तु का पान करें ॥ ९॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥
फिर उसी विषय की अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इन्द्र पिबं स्वधयां चित्सुतस्याग्नेवां पाहि जिह्नयां यजत । श्रध्वयों वां प्रयंतं शक्र हस्ताद्धो-तुर्वा युद्धं हिविषों जुषस्व ॥ १०॥

इन्द्रं। पिबं। स्वधयां । चित्। सुतस्यं। स्रग्नेः। वा। पाहि। जिन्नयां। युज्ञ । सुध्वयोः। वा। प्रऽयंतम्। जुक् । हस्तात्। होतुः। वा। युज्ञम्। हृविषः। जुष्स्व ॥ १०॥

पदार्थः—(इन्द्र) ऐश्वर्यवन् (पिव) (स्वधया) श्रमेन (चित्) श्रपि (सुतस्य) निष्पनस्य (त्रग्नेः) पावकस्य (वा) (पाहि) (जिह्नया) ज्वालेव वर्त्तमानया (यजत्र) पूजनीय (श्रध्वयोंः) य श्रात्मनोऽध्वरिमच्छिति तस्य (वा) (प्रयतम्) प्रयतेन सिद्धम् (द्राक्र) द्राक्तिमन् (हस्तात्) (होतुः) दातुः (वा) (यह्नम्) (हिविषः) साकल्यात् (जुपस्व) सेवस्व ॥ १०॥

श्रन्वयः —हे यजत्र शक्तेन्द्र त्वमग्नेज्वीलेव जिह्नया स्वधया वा चित्सुतस्य रसं पिव श्रध्वयीवी प्रयतं यज्ञं पाहि । होतुईस्ताद्धविषो वा यज्ञं जुषस्व ॥ १० ॥ भावार्थः - त्रप्रत्रवाचकलु ॰ - पैर्मनुष्यैः सुसाधितस्याऽ पस्य मोजनं स्त्रस्य पानं कत्वाऽरोगा भूत्वा विहिद्धः सह सङ्ग्रस्य यज्ञाः सेव्येतः सिं सदा सुविनः स्युः ॥ १०॥

पद्र्थि:—हे (यजत्र) ब्राद्दर करने योग्य (शक्र) शक्तियान् (इन्द्र) ऐश्वर्षे वाले ब्राप (ब्राग्नेः ) अग्नि की (जिह्न्या ) उत्राला के सहश वर्त्तमान लषट से (वा) वा (स्वध्या) अन्न से (चिन्) भी (सुतस्य) सिद्ध हुए रस का (विष्ठ) पान करिये (ब्रध्ययोः) आत्मसम्बन्धी यज्ञ को इच्छा करते हुए पुरुष के (वा) अध्यश (प्रयतम्) प्रयत्न से सिद्ध (यज्ञम्) यज्ञ का (पाहि) पालन करो (होतुः) देने वाले के (हस्नान्) हाथ और (हाविषः) हवन की सामग्री से (वा) अध्यश यज्ञ का (जुषस्व) सेवन करो ॥ १०॥

भ[व[र्थ:-इस मन्त्र मे वाचकलु०-जिन मनुष्यों से उत्तम प्रकार सिद्ध किये हुए अन का भोजन और रस का पान कर रोग रहित हो और विद्वानों के साथ मेल करके यज्ञ का सेवन किया जाय वे सदा सुखी होतें॥ १०॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥

शुनं हुंवेम मुघवान् मिन्द्रं मुस्मिन्भरे नृतमं वाजं-सातो । शृएवन्तं मुयमूत्ये स्मत्सु व्रन्तं ब्रुवाणि सञ्जितं धनानाम् ॥ ११॥

गुनम् । हुवेम् । मध्यानम् । इन्द्रम् । मृश्मिन् । भरे । न्यत्मम् । वाजंश्सातौ । गृण्वन्तम् । द्रमम् । कृतये। समत्रसं । इन्तम् । व्याणि । सम्प्रजितेम् । धनानाम् ॥ ११ ॥ पदार्थः—( शुनम् ) सुरक्करम् ( हुनेम ) ( मधनानम् ) बहु-धनयुक्तम् ( इन्द्रम् ) परमैश्वर्थम् ( श्रास्मन् ) दिन्ध्वन्यवहारे ( भरे ) सङ्ग्रामे (नृतमम् ) पुरुपोत्तमम् (वाजसातौ ) श्रामानां विभागे ( शृणवन्तम् ) सत्पुरुषवचनानां श्रोतारम् (उग्रम्) तेज-रिवनम् ( उत्तये ) रज्ञणाद्याय ( समत्मु ) सङ्ग्रामेषु ( मन्तम् ) नाशयन्तम् (दत्ताणि) श्रास्मद्धनाऽऽवरकाणि शानुसैन्यानि (सञ्जि-तम् ) ( धनानाम् ) विद्यासुवर्णादीनाम् ॥ ११ ॥

श्रन्वय: —हे मनुष्या यथा वयमूतये समत्सु दत्राणि सूर्य इव शत्रूत्र धन्तमुग्रं शृणवन्तं धनानां सञ्जितमस्मिन्भरे वाजसातौ नृतमं शुनं मचवानमिन्द्रं हुवेम तथाऽप्येतं यूयमपि प्रशंसत ॥ ११॥

भावार्थः - ऋत्रवाचकलु • -हे मनुष्या येषां निष्फलं कर्म नास्ति तान् सर्वस्य रत्नणाय यूयं चणुतेति ॥ ११ ॥

त्रत्रत्राग्न्यादीनां पदार्थानां तुरङ्गदष्टान्तेनोपदेशादेतदर्थस्य पूर्व-सूक्तार्थेन सह सङ्गतिर्वेद्या ॥

इति पञ्चितिशत्तमं सूक्तमष्टादशो वर्गश्र समाप्तः ॥

पद्रिश्चि:—हे यनुष्यो तसे हम लोग(उतये) रस्ता आदि के लिये (समत्सु) संग्रामों में ( तृत्राणि ) हम लोगों के बल को घेरने वाली श्रमु की सेनाओं को सूर्य्य के सहग शतुभों के (ग्रन्तम्) नाशकारक ( उप्रम् ) तेतस्त्री ( शृण्व-न्तम् ) सत्युक्त्य के वचनों के सुनने ( धनानाम् ) विद्या और सुवर्षा आदिकों के ( सक्तितम् ) उत्तम प्रकार जीतने वाले ( अस्पिन् ) इस शिल्प व्यवहार ( वाजसातों ) मनों के विभाग और ( भरे ) युद्ध में ( नृतमम् ) पुरुषोत्तम ( शुनम् ) सुखकारक ( मघवानम् ) बहुत धनयुक्त ( इन्द्रम् ) परम ऐश्वर्ष वाले जन को (हुवेम) प्रशंसा से पुकारें वैसे इस की आप लोग भी प्रशंसा करें ॥११॥

भावार्थ: -- तस मन्त्र में वाचकनु ० -- हे मनुष्यो किन कोशों का जिल्कल कर्म नहीं है उन को सब की रचा के लिये साथ लोग स्वीकार करें ॥ ११॥ तस सूक्त में अपि सादि पदार्थों सौर घोड़े के हलान्त से उपहे क्रक करने से तस सूक्त के सर्थ की तस से पूर्व सूक्त के सर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये॥ यह वैतीसनां सूक्त भीर अजारहनां वर्ग समाप्त हुआ।॥

त्र्रथेकादशर्चस्य पट्तिशन्तमस्य सूक्तस्य १ -९ । ११ विश्वा-मित्रः । १० घोर त्र्राङ्गिरस ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । ७ । १० । ११ त्रिष्टुप् । २ । ३ । ६ । ८ निचृत्रिष्टुप् । ९ विराट् त्रिष्टुप्ञन्दः । धेवतः स्वरः । ४ भुरिक् पङ्किः । ५ स्वराट् पङ्क्तिश्चन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

न्त्रथ मनुष्याः केनाचरणोन सुखमाप्रुयुरित्याह ॥ बब ग्यारह ऋचा वाले छत्तीशवें मूक्त का प्रारम्भ है उस के पहिले मन्त्र से मनुष्य किस प्रकार के बाचरण से सुख को प्राप्त हों इस वि०॥

इमामू षु प्रभृतिं सातये धाः शश्वंच्छश्वदूति-भिर्यादंमानः। सुतेसुते वार्टधे वर्धनेभिर्यः कर्मभि-र्महद्भिः सुश्रुतो भूत्॥ १ ॥

डुमाम् । कुँ इति । सु । प्रऽभृतिम् । सातये । धाः । शर्थत्ऽश्यत् । कृतिऽभिः । यादमानः। सुतेऽसुते । वृत्धे । वधैनेऽभिः । यः। कर्मभिः। मृहत्ऽभिः। सुऽश्रुतः। भूत् ॥ १ ॥

पदार्थः—(इमाम्)(उ) वितर्के (सु) शोभने (प्रभू- किम्) प्रकृष्टां धारणाम् (सातये) संविभागाय (धाः) दध्याः

( शश्चल्यत् ) व्यापकं व्यापकं वस्तु ( ऊतिभिः ) रक्षणितिभिः ( यादमानः ) याचमानः । अत्रत्र वर्णव्यत्ययेन चस्य दः ( सुतेसुते ) निष्पने निष्पने पदार्थे (वाष्ट्ये) वर्धेत (वर्धनेभिः) वर्धकैः साधनैः ( यः ) दे कर्मभिः ) कर्त्तुरीप्सिततमैः ( महद्भिः ) ( सुश्चतः ) शोभनं श्चतं यस्य सः ( भूत् ) भवेत् । अत्रत्राङभावः ॥ १ ॥

ऋन्वयः - हे विहन् यो विद्यां यादमानस्त्वम् तिभिः सातय इमां प्रमृतिं शश्वच्छश्वह्रस्तु च सु धा वर्द्धनेभिर्महद्भिः कर्मभिः सुतेसुते वार्च्धे स उ सुश्रुतो भूत् ॥ १ ॥

भावार्थः — ये मनुष्या कार्य्यविज्ञानमारम्य परम्परं सूक्ष्मकारण-पर्य्यन्तं विभुं पदार्थं विज्ञाय उपयुञ्जिरिन् तेऽत्र जगित वर्धेरन् । ये विद्वन्यो विद्यामेव याचन्ते ते बहुश्चुतो जायन्ते ॥ १ ॥

पदार्थः—हे विद्वान् पुरुष (य) जो विद्या की (यादमानः) यास्तरा करते हुए साप (कितिभिः) रत्त्वणा सादिकों से (सातये) संविभाग के लिये (दमाप्) इस (प्रभृतिम्) उत्तम धारणा स्रोर (दाश्वच्छश्वत्) व्यावक व्यावक वस्तु को (सु) उत्तम प्रकार (धाः) धारणा करें (वर्धनेभिः) वृद्धि के साधनों स्रोर (महद्भिः) बड़े (कर्मभिः) करने वाले के स्नतीव चाहे हुए व्यवहारों से (सुतेसुते) उत्यक्ष उत्यक्ष हुए पदार्थ में (वाष्ट्रधे) बढ़ें (उ) वहीं (सुशुतः) उत्तम प्रकार श्रोता (भूत्) होवें ॥ १॥

भिविधि:—जो मनुष्य कार्य के विज्ञान का प्रारम्भ करके पर पर अर्थात् वहें से छोटे उस से और छोटे उस से भी छोटे इत्यादि सूक्ष्य कारण पर्यान्त स्थापक परमाणुद्धप पदार्थ को ज्ञान कर उपयोग करें कार्य मे लातें वे इस संस्थार में अत्यन्त छृद्धि को प्राप्त होवें और जो लोग विद्यान् जनों से केवल विद्या की ही पाचना करते हैं वे बहुश्रुन होते हैं ॥ १॥

16

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर इसी विषय को अगले मन्त्र में कडते हैं॥

इन्द्रां य सोमाः प्रदिवो विदाना ऋभुर्गेभिर्द्ध-पर्वा विहायाः। प्रयम्यमानान्त्रति पूर्यभायेनद्व पिब् रुषंधूतस्य रुष्णः॥ २॥

इन्द्रीय । सोमाः । प्रुऽदिवः । विदानाः। ऋभुः। येभिः। वृषंऽपर्वा । विऽह्रायाः। प्रुऽयुभ्यमानान् । प्रति । सु । युभायु । इन्द्रं । पिर्वं । वृषंऽधृतस्य । वृष्णंः ॥ २ ॥

पदार्थः—(इन्द्राय) परमेश्वर्याय (सोमाः) ये सुन्वन्ति सूयन्ते वा ते पदार्थाः (प्रदिवः) प्रक्रष्टा द्यौः प्रकाशमाना विद्या येषान्ते (विदानाः) लभमानाः (ऋभुः) मेधावी । ऋभुरिति मेधाविनाः निषं ३ । १५ (येभिः) यैः (दपपर्वा) दपाणि समर्थानि पर्वाणि पालनानि यस्य सः (विहायाः) योऽनर्थान् विजहाति सः (प्रयम्यमानान्) प्रकर्षेण प्रापितनियमान् (प्रति) (सु) (ग्रभाय) ग्रहाण (इन्द्र) ऐश्वर्ययुक्त (विव) (दपधूतस्य) दपैः सेचनैयीं धूतो विलोडितस्तस्य (दणः) वर्षकस्य ॥ २ ॥

अन्वयः —हे मनुष्या यथा रूपर्वा विहाया ऋभुर्येभिः प्रयम्यमा-नान् जानाति तथेन्द्राय मोमाः प्रदिवो विदानाः सन्त्यैतान् यूयं विजा-नीताहे इन्द्र त्वमेतान् प्रति सुग्रभाय रूपधूतस्य रूप्णो रसं पिव ॥२॥

भावार्थः —हे मनुष्या इह संसारे यथाऽऽमा दुष्टं व्यवहारं त्यक्ता श्रेष्ठमाचर्य्य युक्ताहारविहारेणारोगा दीर्घायुषो भवनित तथैव यूय-मिष भवत ॥ २ ॥

पद्रार्थ: — हे मनुष्यो जैसे ( वृष्यर्था ) समर्थ पासनों पासा (विद्यायाः ) सन्यों का नाशकारी (ऋभुः) बुद्धिमान् जन (पेभिः) जिन स्रोगों से (ध्यम्य-पानान् ) सत्यन्त नियमपुक्तों को जानता है वैसे (दन्द्राय) अत्यन्त ऐश्वर्थ के लिये (सोमाः ) उत्यन्न करने वाले वा उत्यन्न किये गये पदार्थ (प्रदिवः ) प्रकाशित विद्यापुक्त (विदानाः ) प्राप्त हुए हों दन को माप स्रोग झानिये। हे (दन्द्र ) ऐश्वर्य से युक्त पुरुष साप दन स्रोगों को (प्रात, सु, गृथाय ) सन्धे प्रकार प्रहण की जिये भौर (वृष्युतस्य ) सेचनों से मथे हुए (वृष्णः ) बद्दाने वाले रस का (पिव ) पान की जिये ॥ २ ॥

भविधि:—हे मनुष्यो इस संसार में जैसे श्रेष्ठ यथार्थनक्ता पुरुष दुष्ट व्यवहार का त्याग भीर श्रेष्ठ भाचरण का प्रहण करके नियमित श्राहार विहार से रोगरहित भीर अधिक सवस्था वाले होते हैं वैसे ही भाष लोग भी हूजिये॥१॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥ फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥

पिबा वर्धस्व तवं घा सुतास इन्द्र सोमांसः प्रथमा उतेमे । यथापिबः पूर्व्यो इनद्र सोमां स्वा पाहि पन्यो ऋद्या नवीयान् ॥ ३

पिर्व । वर्धस्व । तर्व । घु । सुतासः । इन्द्रं । सोमांसः । प्रथमाः । उत । हुमे । यथां । मर्पिवः । पृर्व्यान् । हुन्द्र । सोमान् । एव । पुरिहु । पन्यः । मुद्य । नवीयान् ॥ ३ ॥

पदार्थः—(पित्र) अत्र इथचोऽतिहतङ इति दीर्घः (वर्धस्त्र) (तत्र) (घा) एव अत्र निपातस्य चेति दीर्घः (सुतासः ) निष्पनाः (इन्द्र) ऐश्वर्धिमच्छो (सोमासः) ऐश्वर्धिकराः पदार्थाः (प्रथमाः) आदिमाः (उत) (इमे ) (यथा ) (आपितः) पित्रति (पूर्णिन्)

पूर्वेनिन्पादितान् (इन्द्र) (सोमान्) उत्तमान् सोमस्सैश्वर्ण्यादियुक्तान् (एव ) निश्वमे (पाहि ) (पन्पः ) स्युत्यः (श्रद्य ) इदानीम् । श्रव संहितापामिति दीर्घः (नवीयान् ) नृतनः ॥ ३ ॥

श्रन्वयः - हे इन्द्र यथा पन्यो नवीयाँस्त्वमद्य पूर्व्यान् सोमान-पिबस्तथेतान् पाहि। हे इन्द्र तव य इमे प्रथमाः सुतासः सोमासो घ सन्ति तान् पाहि उतोत्तमान् रसान् पिब तैरेव वर्धस्व॥ ३॥

भावार्थः - श्रतोपमालं - चे मनुष्या सुसंस्कृतान् रसान् पित्रेयुस्ते वर्धेरन् । ये दृद्धा भूत्वा धर्ममाचरेयुस्ते सर्वेश्वर्थमाप्रुयुः ॥ ३ ॥

पदार्थ:—हे ( तन्द्र ) ऐश्वर्य की दच्छा करने वाले ( यथा ) जैसे (पन्यः) स्तुनि करने योग्य ( नवीयान् ) नवीन साप ( स्रवा ) हस समय ( पूर्व्यान् ) पूर्व हुए जनों से उत्यस ( सोमान् ) श्रेष्ठ सोमलना रसरूप ऐश्वर्य सादि से युक्त पदार्थों का ( सपिषः ) पान करते हैं वैसे ही उन का ( पाहि ) पालन करो । है ( उन्द्र ) नेजस्वी जन ( नव ) साप के जो ( उमे ) ये ( प्रथमाः ) पहिले ( सुनासः ) उत्यस हुए (सोमासः ) ऐश्वर्य करने वाले पदार्थ ( घ ) ही हैं उन का पालन करो ( उन ) सौर उत्तम रसों का ( पिब ) पान करो उन से (एव) ही ( वर्धस्व ) हाद्धे को प्राप्त होसो ॥ ३॥

भ[व[र्थ:-इस मन्त्र में उपमालं ०-जो मनुष्य उत्तम प्रकार संस्कार पुक्त रसों का पान करें उन की शृद्धि होते सौर जो शृद्धि को प्राप्त हो कर धर्म का साचरण करें वे सम्पूर्ण ऐश्वर्ष को प्राप्त होतें॥ ३॥

> पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी विषय को भगले मन्त्र मे कहते हैं ॥

मुहाँ श्रमंत्रो वजने विरुष्ठयुं शृत्रं शर्वः पत्यते धृष्णवोजः। नाहं विवयाच पृथिवी चनेनं यत्सोमास्रो हण्यैश्वममन्दन ॥ ४ ॥

महान्। समेत्रः। वृजने। विऽरुषी। उद्यस्। सर्वः। प्रस्यतेः। धृष्णु । स्रोजः । न । सर्ह । विव्याच । पृथिकी । चन । एनुम् । यत् । सोमांसः । हरिऽसथम् । समन्दन् ॥ ८॥

पदार्थः—(महान्) (अप्रमनः) ज्ञानवान् (रजने) बले (विरप्ती) विविधा विरप्ता प्रसिद्धा उपदेशा विद्यन्ते यस्य सः ( उप्रम् ) किंदिनं दृढम् ( शवः ) बलम् (पत्यते) प्राप्नोति (धृष्णु) प्रगण्मम् ( अ्रोजः ) पराक्रमः ( न ) निषेधे ( अ्रह् ) विनिग्रहे (विष्याच) खलयति ( पृथिवी ) भूभिः ( चन ) ( एनम् ) ( यत् ) ये ( सोमासः ) ऐश्वर्ण्ययुक्ताः ( हर्यश्वम् )हरयो हरणशीला अश्वा यस्य तम् ( अप्रमन्दन् ) आनन्देयुः ॥ ४ ॥

अन्वय:—योऽमत्नो विरप्शी महान् रजने उग्रं शवो घृष्णवोजः पत्यते। एन कश्चन न विञ्याचाह एनं प्रथिवी प्राप्तुयात् यद्यं हर्पश्चं सोमासोऽमन्दन्त्स तान् सततं हर्षयेत्॥ ४॥

भावार्थः—मनुष्येषु स एव महान् भवति यः शरीरात्मसेनामित्र-बलाऽरोग्यधर्मविद्या वर्धयति स छलादिदोषास्त्यक्ता सर्वेषिकारं करोति ॥ ४ ॥

पद्रिधः—जो ( समवः ) ज्ञानी ( विर्ध्यो ) सनेक प्रकार के प्रसिद्ध उपदेशों से पूर्ण ( महान् ) श्रेष्ठ ( वृज्ञने ) बल में ( उप्रम् ) कठिन हृद्ध ( द्वावः ) बल मीर ( धृष्णु ) प्रचण्ड (स्रोतः ) पराक्रम (पत्यते ) प्राप्त होता है (एनम् ) हस को कोई पुरुष ( चन ) कुछ ( न ) नहीं ( विष्याच ) छलता है ( सह ) हा । इस को ( पृथिवी ) मूमि प्राप्त होते ( यन् ) जिस ( हर्षश्वम् ) से चलने वाले घोड़ों पुक्त बन को (सोमासः ) ऐश्वर्ष से पुक्त पुरुष ( समन्दन् ) पसन्द करें वह उन को निरन्तर प्रसन्न करे ॥ ॥

भावार्ध:-मनुष्यों में नहीं पुरुष श्रेष्ठ होता है जो शारीर मात्मा सेना-शिक्ष वस मारीन्य धर्म भीर निवा की वृद्धि करता है वह उस भावि दोशों का त्याग करके सब का उपकार करता है ॥ ४ ॥

> पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी विषय को समने सन्त में कहते हैं।॥

महाँ उयो वांरधे वीर्यांय समाचंक्रं रुष्भः काव्येन । इन्द्रो भगी वाजुदा श्रंस्य गावः प्र जांयन्ते दक्षिणा श्रस्य पूर्वीः ॥ ५ ॥ १९ ॥

महान् । उयः । वृत्ये।वीर्याय । सम्प्रभाचंके । वृष्यः। काव्येन । इन्द्रंः । भगः । वाज्यदाः । सुस्य । गावंः । प्र । जायुन्ते । दक्षिणाः । सुस्य । पूर्वीः ॥ ५ ॥ १९ ॥

पदार्थः—( महान् ) पूज्यतमो महाद्यायः ( उग्रः ) तीव्रभाग्यो-दयः ( वादधे ) वर्धते ( वीर्याय ) वलाय ( समाचके ) समाक-रोति ( दपभः ) बलिष्ठः ( काव्येन ) किवना मेधाविना निर्मि-तेन शास्त्रेण ( इन्द्रः ) ऐर्श्वयवान् ( भगः ) भजनीयः (वाजदाः) यो वाजमन्नादिकं ददाति सः ( त्र्यस्य ) ( गावः ) धेनवः ( प्र ) ( जायन्ते ) उत्पद्यन्ते ( दिन्नणाः ) दानानि ( त्र्यस्य ) (पूर्वीः) पूर्णाः ॥ ५ ॥

श्रन्वयः—यो वाजदा भगो रूषभ उग्रो महानिन्द्रः काव्येन वीर्याय वार्चे समाचकेऽस्य गावोऽस्यदित्तणाः पूर्वीः प्रजायन्ते ॥५॥

भावार्थः - यो विद्वान् सुपात्रकुपात्रौ सुपरीक्ष्य सत्काराऽपकारौ करोति तस्यैव सर्वे पञ्चव त्र्यानन्दाश्चोपकता भवन्ति ॥ ५ ॥

पदार्थः—जो (वाजदाः ) अस्त आदि का देने वाला (भगः ) सैवा करने पोग्प ( एषभः ) वल पुक्त ( उप्रः ) उत्तम भाग्योदय विशिष्ठ (महान् ) अतिआदर करने योग्य महाराप ( इन्द्रः ) ऐश्वर्ष्य वाला ( काव्येन ) बुद्धिमान् पुरुष ने बनाये हुए शास्त्र से ( वीर्याय ) वल के लिये ( वाव्ये ) बहुता और (समाचक्रे ) संयुक्त करता है ( अस्य ) इस पुरुष की ( गावः ) गौर्वे और ( अस्य ) इस की ( दक्षिणाः ) दान कर्म ( पूर्वाः ) पूर्ण रूप से सिद्ध ( प्रः जायन्ते ) होने हैं ॥ ५ ॥

भीविर्थ:—तो विद्यात्रान् पुरुष श्रेष्ठ भीर मश्रेष्ठ सुपात बुपात्रों की उत्तम प्रकार परीक्षा करके सत्कार भीर अपकार प्रथापोग्य करता है उसी पुरुष के सम्पूर्ण पत्रु और आनन्द उपकार पुक्त होते है ॥ ५॥

त्रप्रथ विद्दुणानाह॥ अब विद्वान् के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं॥

त्र यत्सिन्धंवः त्रस्वं यथायत्रापः समुद्रं रुथ्येव जग्मुः । त्रतंश्चिदिन्द्रः सदंस्रो वरीयान्यदीं सोमः पृणति दुग्धो त्रुंशुः ॥ ६ ॥

त्र । यत् । सिन्धवः । प्रुऽस्वम् । यथां । भायेन् । भाषाः । समुद्रम् । रूथ्याऽइव । जुग्मुः । भर्तः । चित् । इन्द्रेः । सदंसः । वरीयान् । यत् । ईम् । सोमः । प्रणति । दुग्धः । भांशुः ॥ ६ ॥

पदार्थ:—(प्र) (यत्) ये (सिन्धवः) नद्यः (प्रसवम्) प्रसूपन्ते यस्मात्तं मेघम् (यथा) (न्न्रायन्) गच्छन्ति (न्न्रापः) जलानि (समुद्रम्) न्न्रान्तिरिवम् (रथ्येव) रथेषु साध्वी गतिरिव (जम्मुः) (न्न्रातः) (चित्) न्न्रापि (इन्द्रः) राजा (सदसः)

समाः (वरीयान्) (यत्) मः (ईम्) जलम् (सोमः) श्रोष-धिगणः (प्रणति) सुखयति (दुग्धः) प्रपूर्णः (श्रंझः) श्रोष-धिसारः ॥ ६॥

श्रन्तयः —यथा सिन्धवः प्रसवमापः समुद्रं मार्यस्तभा यद्ये शुभान्गुणानीयू रथ्येव सर्वत प्रजग्मुस्तैः सह चिषादिन्द्रो वरी-यान् सन्सदसोगच्छदतः स दुग्धोंऽशुः सोम ई प्राप्त इव सर्वान्प्र-णित ॥ ६॥

भावार्थः — त्रत्रोपमावाचकलु ॰ — ये मनुष्या निर्वेरा भूत्वा सर्वे-षामुपकारं कर्त्तुमिच्छेयुस्तान्प्रति नद्यः समुद्रमिव जलान्यन्तरिच-मिवाऽऽभिमुख्यं गच्छन्ति तेभ्यः सुशिचां प्राप्य सुषिक्त त्रोषिगण इव सर्वान् सुखियतुं प्रभवन्ति ॥ ६ ॥

पद्रार्थ:—(यथा) जैसे (सिन्धवः) निद्यां (प्रसवम्) मेघ को वा (स्नापः) जल (समुद्रम्) सन्तरिच्च को (स्नापन्) प्राप्त होते हैं वैसे (यन्) जो उत्तम गुणों को प्राप्त होतें वा (रध्येव) रथो में जो उत्तम चाल उस के सहश सब स्थानों में (प्र,जग्युः) प्राप्त हुए उन के साथ (चिन्) भी (यन्) जो (उन्द्रः) राजा (वरीयान्) श्रेष्ठ पुरुष होता हुमा (सद्मः) सभामों को प्राप्त होते (स्नाः) इस से वह (दुग्धः) गुणों मे पूर्ण (संशुः) मोषधियों का सार भाग भीर (सोयः) भोषधियों का समूह (भि ) जल को जैसे प्राप्त हो वैसे सम्पूर्ण प्राणियों को (पृण्वि) सुख देता है ॥ ६॥

भ विश्वि:--इस मन्त्र में उपमा और वाचकजु०-- डो मनुष्य देश की स्वाम के सम्पूर्ण प्राणियों के उपकार करने की इच्छा करें उन के प्रति जैसे निद्यारं समुद्र को और जल अन्तरिक्ष के सन्मुख को प्राप्त होने हैं दैसे सन्मुख बाते हैं उन से उसम शिक्षा को प्राप्त उसम प्रकार से सींचे विषे भीषांचेयों के समूह के सहस्र सम्पूर्ण प्राण्डियों के सुख देने को समूर्य होते हैं है के स **अथ राजप्रजागुणानाह** ॥

भव राजा और प्रजा के गुणों को समन्ते पन्त्र में कहते हैं ॥

समुद्रेण सिन्धवो यादमाना इन्द्रांय सोम् सुषुतं भरंन्तः। श्रुंशुं दुंहन्ति हस्तिनो भरित्रैर्मध्वः पुनित् धारंया पुवित्रैंः॥ ७॥

सुमुद्रेणं । सिन्धंवः । यादंमानाः । इन्द्रांय । सोम्रीम् । सुऽसुंतम्। भरंन्तः। ग्रुंशुम् । डुहन्ति । ह्रस्तिनंः । भुरित्रैः। मध्वंः । पुनुनित् । धारंया । पुवित्रेः ॥ ७ ॥

पदार्थः-( समुद्रेण ) सागरेण सह (सिन्धवः) नद्य इव (याद-मानाः ) याचमानाः ( इन्द्राय ) ऐश्वर्याय ( सोमम् ) पदार्थ-समूहम् ( सुषुतम् ) सुषु निष्पादितम् (भरन्तः) धरन्तः पुष्णन्तः ( ऋंशुम् ) सारम् ( दुहन्ति ) पिपुरति (हस्तिनः) प्रश्नस्ता हस्ता विद्यन्ते येषान्ते ( भारेत्रैः ) धृतैः पोषितैः साधनैः ( मध्वः ) मधु-रस्य ( पुनन्ति ) ( धारया ) ( पवितैः ) शुद्धैः ॥ ७ ॥

त्र्यन्वय:- ये समुद्रेण सिन्धव इव विदुष: सङ्गत्येन्द्राय विद्यां यादमानाः सुषुतमंत्रां सोमं भरन्तो हस्तिनो मध्वः पवित्रैर्भरित्रैर्धारया पुनिनत ते कामं दुइन्ति ॥ ७ ॥

भावार्थः - श्रत्र वाचकलु • - यथा सर्वतो जलादिकं रहत्वा नद्यो बेगेन गत्वा समुद्रं प्राप्य रत्नवत्यः सत्यः शुद्धजला भवन्ति त्रयैव महाचर्येषा विद्या धृत्वा तीवसंबेगेनालंहाना भृत्वा पविषोपचिताः परमेश्वरं प्राप्य सिद्धिमन्तो भूत्वा झुद्धाऽऽनन्दा मनुष्या जायन्ते ॥॥

पद्धि:—तो (समृद्रेण) सागर के साथ (सिन्धवः) निद्र्यां जैसे विद्रानों के साथ मेल करके (हन्द्राप) ऐश्वर्ष्य के लिये विद्या की (बाद-मानाः) याचना करते हुए (सुषुतम्) उत्तम प्रकार उत्पन्न (सोमम्) पदार्थों के समूह को (भरन्नः) धारण सौर पुष्ट करते हुए (इस्तिनः) उत्तम हाथों से युक्त पुरुष (मध्यः) मधुर गुणसम्बन्धी (पित्रत्नेः) उत्तम शुद्ध (भित्निः) धारण सौर पोषण किये गये धनों के साथ (धारण) तिक्षण धार से (पुनन्ति) पित्रत्न करते हैं वे काम को (दुहन्ति) पूर्ण करते हैं ॥ ७ ॥

भ[व[र्थः:—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे सब भोर से जल प्रादि का
प्रहण कर निद्यां वेग से समुद्र को प्राप्त हो रत्नवाली भौर शुद्ध जलपुक्त
होती हैं वैसे ही ब्रह्मचर्ष्य से विद्याभो को धारण करके नीक्षण बुद्धि से पूर्ण-ज्ञान वाले हो पवित्र हुए और परमेश्वर को प्राप्त हो कर सिद्धियों से परिपूर्ण
शुद्ध भानन्दी मनुष्य होते हैं॥ ७॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर इसी विषय को अपले मन्त्र मे कहते हैं॥

हूदाइंव कुक्षयंः सोम्धानाः समीं विव्याच् सर्वना पुरूणि । त्राञ्चा यदिन्द्रंः प्रथमा व्याशं वृत्रं जंघन्वा त्रंहणीत् सोमंम् ॥ ८॥

हृदाःऽईव । कुच्चयंः । सोमुऽधानांः । सम् । ईमिति । विव्याच् । सर्वना । पुरूणि । अन्नां ।यत् । इन्द्रंः।प्रथमा । वि । भार्ता । वृत्तम् । जुघन्वान् । भुवृणीत् । सोमम्॥ ८॥

पदार्थ:—(ह्रदाइव) यथा गम्भीरा जलाहायास्तथा (कुत्तयः) उभयत उदरावयवाः (सोमधानाः ) सोमानां धानाः येषु ते (सम्) (ईम्) जलम् (विव्याच) छलयति (सवना) सुन्वन्ति येषु तानि (पुरूषि) बहूनि (त्राचा) त्राचाि (यत्) यः (इन्द्रः) सूर्यं इव महाप्रकाद्गः (प्रथमा) प्रख्यातानि (वि) (त्र्यादा) त्राक्षाति (वतम्) मेषम् (ज्ञघन्वान्) हतवान् (त्रावणीत) स्वीकरोति (सोमम्) त्रोषिगणम्॥८॥

श्रन्वयः —यस्य कुत्तयः सोमधाना स्टदा इव सन्ति यदाः पुरूषि सवना प्रथमा श्रना ई संविष्याच स इन्द्रो छत्रं जघन्वान सूर्ये इव सोममद्यात स्वादिष्ठान्भोगान्व्यादा ॥ ८ ॥

भावार्थः - त्र्प्रत्रोपमालं ॰ - ये गम्भीराद्यायाः सूर्य्यवत्प्रतापवन्तो धृतैश्वर्याः स्वपरदोषान् हत्वा गुणरैश्वर्यं स्वीकुर्वन्ति त एव प्रस- नात्मानो भवन्ति ॥ ८ ॥

पद्रार्थ:—जिस पुरुष के (कुक्षयः) दोनों स्रोर के उदर के सवयव (सोम-धानाः) सोमरूप सोपधियों के बीजों से पुक्त (ह्दाइव ) गम्भीर जलाद्ययों के सहश वर्त्तमान हैं (यन्) नथा जो (पुरुष्णि) बहुन (सवना) सोषधियों के उत्पन्न रसों से पुक्त (प्रथमा ) प्रसिद्ध (सन्ना ) सन्न सौर (ईम्) जला को (सम्,विष्याच ) छलता है वह (इन्द्रः) सूर्य्य के समान महाप्रकाशमान ( छत्रम् ) सेघ के (जयन्वान् ) नाश करने वाले सूर्य्य के समान (सोमम् ) सोषधियों के समुद्द का (सन्त्रणीत ) स्वीकार करना तथा स्वाद्युक्त पदार्थीं का (वि, साश ) स्वीकार करना है ॥ ८ ॥

भविष्टि:-- इस मन्त्र में उपमालं -- जो पुरुष गम्भीर सभिप्राय से युक्त सूर्ष्य के सदश प्रतापी ऐश्वर्ष्य के धारण करने वाले सपने सौर दूसरों के देशों को नाश करके ऐश्वर्ष्य का स्वीकार करते हैं वे ही प्रसन्नात्मा होने हैं ॥ ८॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

श्रा तू भंर मार्किरेतत्परि छाहिद्या हि त्वा वसुं-पतिं वसूनाम। इन्द्र यते माहिनं दत्रमरूत्यस्मभ्यं तद्वर्थश्व प्र यंन्धि॥ ९॥ भा । तु । भरु । मार्कः । एतत् । परि । स्थात् । विदा । हि । त्वा । वर्त्तुऽपतिम् । वर्त्तूनाम् । इन्द्रं । यत् । ते । माहिनम् । दत्रंम् । सस्ति । महिनम् । तत्। हरिऽमुश्व । प्र । यन्ध् ॥ ९ ॥

पदार्थः—(न्न्रा) समन्तात् (तु) पुनः। न्न्रत्र ऋचीत्यादिना दीर्घः (भर) धर (माकिः) निषेधे (एतत्) (परि) सर्वतः (स्थात्) तिष्ठेत् (विद्य) जानीयाम। न्न्रत्र द्यचोत्तस्तिङ इति दीर्घः (हि) यतः (त्वा) त्वाम् (वसुपतिम्) धनस्वामिनम् (वसूनाम्) घनानाम् (इन्द्र) ऐश्वर्यप्रद (यत्) (ते) तव (माहिनम्) महत्तमम् (दत्तम्) दानम् (न्न्न्यस्ति) (न्न्नरसम्यम्) (तत्) (हर्प्यश्व) हरयो वेगवन्तोऽश्वा यस्य तत्सम्बुद्धौ (प्र) (यन्धि) प्रयच्छ ॥ ९॥

त्र्यन्यः —हे इन्द्र यत्ते माहिनं दत्तमस्ति तदस्मभ्यं त्वं प्रयन्धि। हे हर्घ्यस्व भवानेतन्माकिः परिष्ठाद्धि वसूनां वसुपतिं त्वा वयं विस्न तु त्वमेतत्सर्वमाभर ॥ ९ ॥

भविर्धः निहक्तिः सर्वान्त्रत्येवमुपदेष्टव्यं भवन्तो दोषान् विहाय गुणान्धृत्वा धनैश्वर्धि प्राप्यान्येभ्यः सुपात्रेभ्यो देयम् ॥ ९ ॥

पद्व (थैं:—हे (हन्द्र) ऐश्वर्ष के देने वाले (यन्) जो (ते) साप का (माहिनम्) सनिश्रेष्ठ (दल्लम्) दान (स्रास्ति ) है (तत्) उसे (स्रास्ति । स्वास्ति । स्वासि । स्वास

भिविधि:—विद्वान् जनों की चाहिये कि सम्पूर्ण जनों के प्रति ऐसा उपदेश देवें कि आप जोग दोवों को त्याग गुणों की धारण और धन और ऐन्वर्ध्य की प्राप्त हो के अन्य सुपात्र पुक्षों के जिये देवें ॥ ९ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥ किर उसी विषय को ग्रगले मन्त्र में कहते हैं॥

श्रुरमे प्र यंन्धि मधवत्रुजीषित्रिन्द्रं रायो विश्व-वारस्य भूरेः । श्रुरमे शतं शरदों जीवसे धा श्रुरमे वीराञ्जश्वंत इन्द्र शिप्रिन् ॥ १०॥

श्रुसमे इति । प्र । यान्ध । मघऽवन् । ऋजीिष्न् । इन्द्रे । रायः । विश्वऽवारस्य । भूरेः । श्रुसमे इति । जातम् । जारदेः । जीवसे । धाः । श्रुसमे इति । वीरान् । शर्थतः । इन्द्र । जीवसे ॥ १०॥

पदार्थः—( ऋसे ) ऋसमभ्यम् ( प्र ) ( यन्धि ) प्रयच्छ ( मघवन् ) बहुसत्कतधनयुक्त (ऋजीषिन्) सरलस्वभाव (इन्द्र) सुखदातः ( रायः ) धनस्य ( विश्ववारस्य ) समग्रं सुखं स्वीकृतं यमात्तस्य ( भूरेः ) बहुविधस्य ( ऋस्मे ) ऋस्मान् ( शतम् ) ( शरदः ) शतं वर्षाणि (जीवसे) जीवितुम् (धाः) धेहि (ऋस्मे) ऋस्माकम् ( वीरान् ) विकान्तान् जनान् (शश्वतः) निरन्तरान् ( इन्द्र ) सूर्य इव प्रभावयुक्त ( शिप्रिन् ) शोभनहनुनासिक ॥ १ ०॥

त्रुन्वयः - हे शिप्रिनिन्द्र त्वमस्मे शश्वतो वीरान् धाः। हे मघ-वनृजीषिनिन्द्र त्वमस्मे विश्ववारस्य भूरे रायो भागं प्रयन्धि। श्रस्मे जीवसे शतं शरदो धाः॥ १०॥ भावार्थः—त एव सरलस्वभावा त्र्प्राप्ता विद्दांसः सन्ति ये श्रियं विभव्य भुक्रजते ब्रह्मचर्योपदेशेन शतायुषः कृत्वा सर्वेषु कर्मसू-त्साहितानिर्भयान पुरुषार्थिनः कुर्वन्ति ॥ १०॥

पद्रिशः—हे (शिषिन्) मुन्दर नासिका और ठोढ़ी वाले (इन्द्र) सुख के दाना आप (अस्मे) हम लोगों के लिये (शश्वतः) निरन्तर वर्नमान (बीरान्) पराक्रमी मनुष्यों को धारण करो हे (मधनन्) बहुत सत्कारयुक्त धन से परिपूर्ण (ऋजीषिन्) सरल स्वभाव वाले (इन्द्रः) मूर्य के सदया प्रतापी आप (अस्मे ) हम लोगों का (विश्ववारस्य) सम्पूर्ण मुख स्वीकार किया जाना है जिस से उस (भूरेः) अनेक प्रकार (गपः) धन के भाग को (प्र, पन्धि) दीजिये (अस्मे ) हम लोगों को (जीवसे ) जीवने के लिये (शतम्, शरदः) सो वर्षों को (धाः) धारण कीजिये ॥ १०॥

भिविधि:—ने ही उत्तम स्वभाव वाले यथार्थवक्ता विद्वान् लोग हैं कि जो जक्ष्मी का विभाग करके अर्थात् अन्य जनो को बांट के फिर आप भोजन करने हैं और मनुष्यों को ब्रह्मचर्ष्य के उपदेश से सौ वर्ष की अवस्था वाले करके सम्पूर्ण कर्मों में उत्साही भयरहित और पुरुषार्थी करने हैं ॥ १०॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को भगले मन्त्र मे कहते हैं।

शुनं हुवेम मघवानि मिन्द्रं मुस्मिन्भरे नृतंमं वार्ज-सातो । शृएवन्तं मुत्रमूतये समत्सु प्रन्तं वृत्राणि स्विजतं धनानाम् ॥ ११ ॥ २०॥

. शुनम् । हुवेम् । मघऽवांनम् । इन्द्रंम् । म्रास्मन् । भरे। नृऽतंमम् । वाजंऽसातौ।शृष्वन्तंम्।उयम्।ऊतये।समत्ऽसुं । वन्तंम् । वृत्राणि । सम्ऽजितंम् । धर्नानाम् ॥ ११॥२०॥ पदिषिः—( ज्ञुनम् ) सर्वेषां सुखकरम् ( हुवेम ) स्वीकुर्याम ( मधवानम् ) बहुविद्याधनम् ( इन्द्रम् ) दुष्टविदारकं राजानम् (ऋस्मिन् ) भरे पोषणे (नृतमम्) ऋतिद्यायेन नायकम् (वाजसातौ) वाजानामन्वदीनां विभागो यस्मिस्तस्मिन् ( ज्ञृणवन्तम् ) सकल-द्यासश्चोतारम् (उग्रम्) तेजस्विनम् (ऊनये) रज्ञणाद्याय (समत्सु) सङ्ग्रामेषु (झन्तम्)(द्याणि) मेद्यावयवान्सूर्य इवदात्रून् (साञ्जितम्) सन्यग् जयदीलम् ( धनानाम् ) ॥ ११॥

त्रन्वयः हे मनुष्या यथा वयमस्मिन् वाजसातौ भरे शुनं मध-वानं नृतममूत्रये शृणवन्तमुत्रं समत्सु द्वाणि भन्तं धनानां सञ्जित-मिन्द्रं हुवेम तथेतं यूयमपि स्वीकुरुत ॥ ११॥

भविष्यः—त्रत्रत्र वाचकलु • — योऽस्विलविद्याशुभगुणः सर्वेषां सुखप्रदः प्रजापालनतत्परः शत्रुविनाशने रतो धार्मिको नरोत्तमो भवेत्तं राज्येऽधिकत्य तच्छासने वर्त्तित्वा सर्वेऽतुलं सुखं भुञ्जनतामिति ॥ ११ ॥

त्रप्रतेन्द्रविद्दराजप्रजागुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गिविचेषा ॥

इति षट्तिंशत्तमं सूक्तं विंशतितमो वर्गश्च समाप्तः॥

पद्धिः - हे मनुष्यो जैसे हम लोग ( सम्मिन् ) इस (वाजसाती) अन्न सादि का विभाग जिस में ऐसे ( भरे ) पालन में ( शुनम् ) सब प्राणियों के सुखकारक (मधवानम् ) बहुन विद्या और धनपुक्त (नृतमम् ) सितशय पुक्रवों में सप्रणी (उत्तमें) रक्षा सादि के लिये (शृष्वन्तम् ) सकल शास्त्र सुनने वले ( अप्रम् ) तेजधारी ( समन्सु ) संप्रामों में ( वृत्राणि ) मेघों के सवयवों को

तसे सूर्य वैसे बामुको को (सिव्झितम्) उत्तम प्रकार जीवने वासे (हन्द्रम्) दुष्ट जनों के नाशकर्ता राजा को (हुवेम) स्वीकार करें वैसे इस का काप स्रोग भी स्वीकार करें ॥ ११ ॥

भावार्थ: — इस मन्त्र में वाचकलु० — तो सम्पूर्ण विद्याविशिष्ट शुभगुणी सब को सुख देने वाला प्रजाओं के पालन में तत्पर शत्रुओं के नाश करने में उद्यन धर्मी और पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष हो उस के लिये राज्य में अधिकार दे और उस की भाता में वर्त्तमान हो कर सब लोग अत्यन्त सुख भोग करो ॥ ११॥

हस सूक्त में इन्द्र विद्वान् राजा और प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥

यह छत्तीसवां सूक्त भौर वीसवां वर्ग समाप्त हुआ।।

त्र्रथेकादश्चंस्य सप्तिश्चित्तमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः।इन्द्रो देवता। १ । ३ । ७ निचृद्रायत्री । २ । ४ । ५ । ६ । ८ । ९ । १ ॰ गायत्री छन्दः। षड्जः स्वरः। १ १ निचृदनुष्टुप् छन्दः । ऋषभः स्वरः॥

श्रथ राजगुणानाह ॥

अब ग्रह्मा वाले सैंनीशार्वे मूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र मे राजा के गुणों को अगले मन्त्र मे कहते हैं॥

वार्त्रीहत्याय शवंसे एतनाषाह्यांय च। इन्द्र त्वा वंत्तियामिस ॥ १ ॥

वात्रीऽहत्याय । शर्वसे । <u>ष्टतना</u>ऽसह्याय । च । इन्द्रं । त्या । षा । वर्त्तयामसि ॥ १ ॥ पदार्थः (वार्तहत्याय) दत्रहत्याया इदं तस्मै (अवसे) बलाय ( प्रतनाषाद्याय ) प्रतना सत्या येन तस्मै (च ) (इन्द्र ) सेना-षीक्ष (त्वा ) त्वाम् ( त्र्रा ) (वर्त्तयामित ) वर्त्तयामः ॥ १ ॥

श्रन्वयः हे इन्द्र यथा वयं वार्त्रहत्याय सूर्यमिव एतनाषाद्याय शबसे त्वा वर्त्तयामिस तथा त्वं चास्मानेतस्मै वर्त्तय ॥ १ ॥

भावार्थः-श्रत्र वाचकलु - युद्धविद्याशित्तकैः सेनाध्यद्वाभृ-स्याश्र सम्यक् शित्तणीया यतो ध्रुवो विजयः स्यात् ॥ १ ॥

पदार्थः - हे ( वन्द्र ) सेना के अधीश जैसे हम लोग (वार्नहत्याप) मेघ के नाश करने के लिये जो इल उस के लिये सूर्य के समान (पृतनाषाद्याय) संप्राम के सहने वाले ( शक्से ) इल के लिये (त्वा) आप का ( वर्त्त्यामिस ) आश्रय करते हैं वैसे आप ( च ) भी हम लोगों को उस इल के लिये वर्त्तो ॥ १॥

भीविधि:-- इस मन्त्र मे वाचकलु०-युद्ध करने की विद्या के विच्नकों को खाहिये कि सेनाओं के सध्यक्ष सीर नीकरों को उत्तम प्रकार विद्धा देवें जिस से निश्चित विजय होतें ॥ १॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥

श्रुर्वाचीनं सुते मनं उत चक्षुः शतकतो । इन्द्रः कृपवन्तुं वाघतः ॥ २ ॥

श्रुविचिनिम् । सु । ते । मर्नः । उत । चर्धः । <u>शरुकतो</u> इति शतऽकतो । इन्द्रं । कुएवन्तुं । वाधतः ॥ २ ॥

पदार्थः - ( स्प्रवीचीनम् ) इदानीं सुक्षितिम् ( सु ) ( ते ) तव ( मनः ) स्प्रन्तः करणम् ( उत ) ( चत्तुः ) चत्तुरादी न्द्रियम् (शतकतो) शतमसङ्ख्यः कतुः प्रज्ञा यस्य तत्सम्बुद्धौ (इन्द्र) दुष्टानां विदारक ( क्रएवन्तु ) निष्पादयन्तु ( वाघतः ) ये वाचा दोषान्

मन्ति ते मेधाविनः। वाघत इति मेधाविना • निघं • ३। १५॥ २॥

त्रान्वयः हे शतकतो इन्द्र यथा वाघतस्तेऽवीचीनं मन उत चत्रश्च शुभगुणान्वितं सुरुएवन्तु तथैव भवानाचरतु ॥ २ ॥

भावार्थः - ऋत्रत्र वाचकलु - - राजादयो जनाः सदाऽऽप्तशिचायां वित्तत्वा धर्मार्थकाममोचान् साध्युवन्तु ॥ २ ॥

पद्रश्यः—हे (शनक्रतो ) ससंख्य बुद्धियुक्त (इन्द्र ) दुष्ट पुरुषो के नाश करने वाले जैसे (वाधन ) वाणी से दोषो के नाश करने वाले बुद्धिमान् लोग (ते ) साप के (सर्वाचीनम्) इस समय उत्तम शिक्षायुक्त (मनः ) सन्तः करण (उत ) सौर (चक्षु ) नेत्र सादि इन्द्रिय को उत्तम गुणों से युक्त (सु, इन्वन्तु ) सिद्ध कर वैसे ही साप साचरण करें ॥ २ ॥

भ[व[थै: - इस मन्त्र में वाचकलु॰ - राजा आदि जन सदा यथार्थवक्ता पुरुष की शिद्धा में वर्त्तमान हो के धर्म, अर्थ, काम, और मीख, को सिद्ध करें ॥ २॥

> पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर इसी विषय को सगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नामानि ते शतऋतो विश्वांभिर्गीर्भिरीमहे।

इन्द्रांभिमातिषाह्ये ॥ ३ ॥

नामानि । <u>ते</u> । <u>ञतुक्रतो</u> इति शतऽक्रतो । विश्वाभिः।

र्डेमहे । इन्द्रं । मिम्मातिऽसह्यं ॥ ३ ॥

पदार्थः—(नामानि) संज्ञाः (ते) तव (ज्ञातकतो) बहुप्रज्ञान

( विश्वाभिः ) सर्वाभिः (गीभिः) विद्यासुद्दीन्नाधर्मयुक्ताभिर्वाग्भिः

(ईमहे) याचामहे (इन्द्र) परमैश्वर्धहेतो राजन् ( स्त्रभिमा-तिषाद्ये) स्त्रभिमातयोऽभिमानयुक्ताः शत्रवस्तद्या यस्मिन् सङ्ग्रामे तस्मिन् ॥ ३॥

अन्वयः - हे शतकतो इन्द्र यथा वयं विश्वाभिर्गीर्भिर्यस्य ते ना-मानि सार्थकानीमहे सत्वमस्मम्यमभिमानिषाद्ये साहाय्यं देहि ॥३॥

भावार्थ:—राजते विद्याविनयाभ्यां प्रकाशते सराजा यो नृन्पाति सन्यो यो भुवं पाति स भूमिप इत्यादीनि सर्वाणि राज्ञो नामानिसार्थ-कानि सन्तु। यदा शतुःभिः सह सङ्ग्रामो भवेत्तदा सर्वप्रकारेण रज्ञको राजा भवेत्। एवं सित ध्रुवो विजयोऽन्यथा विपर्ययः॥ ३॥

पद्धि:—हे ( शतक्रतो ) बहुत बुढिमान् ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वर्ष के कारण से राजन् जैसे हम लोग (विश्वाभिः) संपूर्ण ( गीर्भिः ) विद्या उत्तम शिच्चा और धर्म से युक्त वािणयों से जिन (ते) आप के (नामानि) संज्ञाओं को मर्थ युक्त होने की (ईमहे) याचना करते हे वह आप हम लोगों के लिये ( अभिमातिपाद्ये ) अभिमान युक्त शत्रु लोग सहने योग्य हैं जिसमे ऐसे संग्राम में सहायता दीजिये ॥ ३॥

भिविधि:—राजमान, विद्या और वित्तयों से प्रकाशमान, वह राजा, मनुष्यों की पालना करता वह नृष, और भूषि का पालन करता है वह भूमिप इत्यादि सब राजा के नाम सार्थक हो और जब शत्रुओं के साथ संग्राम होते तो सब प्रकार से रक्षा करने वाला राजा होते ऐसा होने से निश्चित विजय होता नहीं तो नहीं होता है॥ ३॥

अप्रथ प्रजागुणानाह ॥ भव प्रजा के मुणों को भगले मंत्र में कहते हैं॥

पुरुषुतस्य धार्मभिः शतेनं महयामसि । इन्द्रंस्य चर्षणुरिष्ठतः ॥ ४ ॥ षुरुऽस्तुतस्यं । धार्मऽभिः।ग्रुतेनं।महयामुस्रि।इन्द्रंस्य। चर्षणिऽधृतः॥ ४ ॥

पदार्थः—(पुरुष्टुतस्य) बहुभिः प्रशांसितस्य (धामभिः) जन्मस्थान्न नामभिः (शतेन) त्र्रसङ्ख्येन (महयामसि) पूजयाम (इन्द्रस्य) परमै-श्वर्ययुक्तस्य राज्ञः (चर्षणीधृतः) यश्चर्षणीन् मनुष्यान्धरति तस्य ॥४॥

अन्वयः हे मनुष्या यथा वयं पुरुष्टुतस्य चर्षणीधृत इन्द्रस्य दातेन धामिमेहियामिस । तथैतस्य सत्कारं यूयमिप कुरुत ॥ ४॥

भावार्थः—मनुष्यैराजादिन्यायकारिणां सर्वथा सत्कारः कर्त्तव्यो राजादयोपि प्रजास्थान् सदा सत्कुर्युरेवंक्ठते सत्युभयेषां मङ्गलोज-तिर्भवति ॥ ४ ॥

पदार्थ:—हे मनुष्यो जैसे हम लोग ( पुरुष्टुनस्य ) बहुनों से प्रशंसा पाये हुए और (चर्षणीधृत.) मनुष्यो की धारण करने वाले (इन्द्रस्य) अत्यन्त ऐश्वर्ष से युक्त राजा का ( शतेन ) असङ्ख्य ( धामिं ) जन्म स्थान और नामों से (महपामिंस) पूजन करें वैसे उस प्रशांतित का सन्कार आप लोग भी करो॥।।॥

भिविश्वि:--मनुष्यों को चाहिये कि राजा अमंदि न्यायकारी जनों का सब प्रकार सत्कार करें और राजा आदि भी प्रजा जनों का सदा सत्कार करें ऐसा करने पर राजा और प्रजा इन दोनों के मंगल की उन्नांत होती है ॥ ४ ॥

पुनाराजविषयमाह ॥

किर राजविषय को भगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इन्द्रं छुत्राय हन्तंवे पुरुहृतमुपं ब्रुवे। भरेषु वाजं-सातये॥ ५॥ २१॥

इन्द्रम् । ब्रुह्मार्य । हन्तेवे । पुरुद्रहृतम् । उपे । ब्रुवे । भरेषु । वार्जंऽसातये ॥ ५ ॥ २९ ॥ पदार्थ:—(इन्द्रम्) परमैश्वर्यप्रदम् (ष्टत्राय) मेघ इव न्यापा-वरकाय शत्रवे (इन्तवे ) इन्तुम् (पुरुहूतम् ) बहुभिराहूतं प्रशं-सितं वा (उप) समीपे (ब्रुवे) कथयामि (भरेषु) सङ्ग्रामेषु (वाजसातये) धनादिसंविभागाय॥ ५॥

अन्वयः —हे सेनास्थवीरा यथा सेनाधीशोऽहं ष्टनाय हन्तवे भरेषु वाजसातये पुरुहृतमिन्द्रमुपन्नुवे तथा यूयमप्येतमुपन्नुवन्तु ॥ ५ ॥

भावार्थः — इप्रत्र वाचकलु • — यदा सङ्ग्रामः प्रवर्तेत तदा योधृ-प्रत्यध्यत्तैर्यथा विजयः स्यात्तथोपदेष्टव्यम् । योद्धारश्चाधिष्ठातृ्णामाज्ञायां सर्वथा वर्त्तरनेवं सति कुतः पराजयः ? ॥ ५ ॥

पद्धि:—हे सेना में वर्त्तवान वीर पुरुषो जिस प्रकार सेना का अधीश
मैं (वृत्राय) न्याय के बावरण करने वाले शत्रु के (हन्तवे) नाश के लिये तथा
( भरेषु ) संत्रामों में (वाजसातये) धन आदि को बांटने के लिये (पुरुहूतम् )
बहुतों से पुकारे वा प्रशंसा किये गये (इन्द्रम् ) अत्यन्त ऐश्वर्ध्य के देने वाले राजा
को (उप) समीप में (वृत्ते) कहना हूं वैसे आप लोग भी इस के समीप कहो ॥५॥

भविथि:-इस यन्त्र मे वाचकलु०-जब संप्राप प्रवृत्त होते तो योधाओं के प्रति अध्यक्ष पुरुषों को चाहिये कि जिस प्रकार विजय हो वैसा उपदेश दें भीर योदा लोग अधिष्ठाना पुरुषों की आजा में सब प्रकार वर्त्तमान होवें ऐसा करने से कैसे पराजय हो ? ॥ ५ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी विषय को भगले मन्त्र में कहते हैं॥

वाजेषु सासिहिर्भव त्वामीमहे शतकतो । इन्द्रं वृत्राय हन्तेवे॥ ६॥

वाजेषु । सुसुहिः । भुव । त्वाम् । ईमहे । शुतुकृतो इति शतऽक्रतो । इन्द्रं । सुलायं । हन्तवे ॥ ६ ॥ पदार्थः—(वाजेषु) बह्वनविज्ञानादिसामग्रधपेनेषु सङ्ग्रामेषु (सासहिः) भृशं सोढा (भव) (त्वाम्) (ईमहे) युद्धोपकरणै याचामहे (शतकतो) त्र्रामितप्रज्ञ (इन्द्र) दुष्टदलविदारक (दवाय) मेघमिव शत्रुम् (हन्तवे) हन्तुम् ॥ ६ ॥

अन्वयः हे दातकतो इन्द्र वयं यं त्वा स्त्रायं हन्तव ईमहे स त्वं वाजेषु सासहिर्भव ॥ ६ ॥

भावार्थः —यिसम् कर्मणि यस्य स्थापनं सभा कुर्यात्स तम-धिकारं यथावदुन्तयेत् यस्याऽधिकारे यस्य नियोजनं स्यात्तदाज्ञां स कदाचिनोञ्जङ्घयेत् ॥ ६ ॥

पद्धि:—हे (बातकतो) सिन सूक्ष्म बुद्धियुक्त (इन्छ) दुष्ट पुरुषो के दल के नावा करने वाले हम लोग जिन (न्वाम्) स्थाप को (च्वाप) मेघ के सदृश शत्रु के (इन्तवे) नावा करने को (ईमहे) पुद्ध के उपकारक वस्तुओं के साथ पाचना करते हैं वह आप (वाजेषु) जिन में बहुत अन्न और विज्ञान सिद सामग्री सपेचित हैं ऐसे संग्रामो में (सासिहः) अत्यन्त सहने वाले (भव) हू तिये॥ ६॥

भ[व]र्थ:—जिस कर्म में जिस का स्थापन सभा करें वह पुरुष उस अधि-कार की यथायोग्य उन्नित करें और जिस अधिकार में जिस का नियोग होंबें वहां जो आज्ञा उस का वह कदाचिन् उल्लब्धन न करें ॥ ६॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को भगले मन्त्र में कहते हैं॥

चुम्नेषुं एत्नाज्यें पृत्सुतूर्षु श्रवंःसु च । इन्द्र

साक्ष्वाभिमातिषु ॥ ७ ॥

युम्नेषु । <u>एत्</u>नाज्ये । एत्सृतूर्षु । श्रवंःऽसु । <u>च</u> । इन्द्रं । साक्ष्वं । मुभिऽमांतिषु ॥ ७ ॥ पदार्थः—( घुन्नेषु ) यशस्त्रषु धनप्रापकेषु वा ( पृतनाष्ये ) रुतनाषाः सेनायाः सङ्ग्रामे (पृत्सुतूर्षु ) पृत्नासु सेनासु त्वरमाणेषु हिंसकेषु ( श्रत्रःसु ) श्रवणेष्वनादिषु वा (च) (इन्द्र) (साक्ष्व) सहस्व ( श्रभिमातिषु ) श्रभिमानयुक्तेषु योद्धृषु ॥ ७ ॥

त्रन्वयः हे इन्द्रत्वं पृत्मुतूर्षु श्रवःसु युम्नेष्वभिमातिषु च सत्सु प्रतनाज्ये साक्ष्व ॥ ७ ॥

भावार्थः — ये विद्यमानेषु धनादिषु वीरसेनासु व्याख्यातृषु युद्धा-ऽभिमानिषु स्वाप्रियेषु त्रष्टपुष्टेषु सत्सु च शत्रुभिः सह सङ्ग्रामं कुर्वन्ति त एव ध्रुवं विजयं लभन्ते ॥ ७ ॥

पद्धि:—हे (इन्द्र) नेजस्वी पुरुष आप (पृत्सुनूर्षु) सेनाओं में शीवता से नाश करने वाले जनो वा (श्रव सु) श्रवणा वा अन आदि पदार्थों (शुक्रोषु) वा यशस्वी वा धन की प्राप्ति कराने वाले विषयों में वा (पृतनाउपे) सेना संबन्धी संग्राम में (साक्ष्व) सहन करो ॥ ७॥

भावार्थः—जो निर्मान धन सदि पदार्थ तीर सेना व्याख्यान देने वाले सौर युद्ध के समिमानी अपने प्रिय सानन्दित सौर पुष्ट पुरुषों के होने पर शत्रुसों के साथ संप्राम करते हैं वे ही पुरुष निश्चित विजय को प्राप्त होते हैं॥ ७॥

> पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर बसी विषय को क्याने मन्त्र में कहते हैं ॥

शुष्मिन्तमं न ऊतये चुम्निनं पाहि जारंविम् । इन्द्र सोमं शतऋतो ॥ ८॥

शुष्मिन्ऽतमम् । नः । ऊतये । युम्निनम् । पाहि । जार्य-विम् । इन्द्रं । सोमम् । <u>शतकतो</u> इति शतऽकतो ॥ ८ ॥ पदार्थः—( शुष्मिन्तमम् ) प्रशंसितं बहुविधं वा बलं विद्यते यस्य तमितशियतम् ( नः ) श्रास्माकम् ( उतये ) रक्षणाद्याय ( द्युम्निनम् ) यशस्विनं श्रीमन्तम् ( पाहि ) ( जागृविम् ) जागिरूकम् (इन्द्र) सर्वाभिरक्षक राजन् (सोमम्) ऐश्वर्यम् (शतकतो) बहुप्रज्ञ बहुकर्मन् वा ॥ ८ ॥

श्रन्वयः हे शतकतो इन्द्र त्वं न ऊतये शुष्मिन्तमं युन्निनं जागृविं सोमं च पाहि॥ ८॥

भविश्वः - सर्वैः प्रजाराजजनैः सर्वाधीशं राजानमन्यानध्यद्धान्त्राति चैवं वाच्यं भवन्तोऽस्माकं रत्नकाणामैश्वर्घस्य च रद्धायामनलसा उद्यता भवन्त ॥ ८ ॥

पद्रिशः -हे ( शतक्रतो ) बहुत बुद्धि वा बहुत कर्म युक्त (इन्द्व) सब के एखक राजन् आप (नः) हम लोगों की (ऊतये) रच्चा आदि के लिये (शुव्मि-न्तमम्) प्रशंसित वा बहुत प्रकार का बल जिस्के उस अतीव (शुक्तिनम्) यशस्वी लक्ष्मीवान् और ( जागृविम् ) जागने वाले जन और ( सोमम् ) ऐश्वर्ष्य की ( पाहि ) रक्षा करो ॥ ८ ॥

भिविधि:—सब प्रजा और राजजनों को चाहिये कि सब के अधीश राजा और अन्य अध्यचो केप्रति ऐसा कहैं कि आप जोग हम लोगों के रखक पुरुषों की और ऐश्वर्ष्य की रचा में निरालस और उदान होतें॥ ८॥

पुनस्तमेव विषयमाह् ॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कड़ते हैं।

इन्द्रियाणि शतकतो या ते जनेषु पुञ्चसु ।

इन्द्र तानि तु ऋा रंगे॥ ९॥

## हान्द्रियाणि । <u>शतुकतो इति शत</u>ऽकतो । या । ते । जनेषु । पत्रचऽस्तुं । इन्द्रं । तानि । ते । मा। वृणे ॥ ९ ॥

पदार्थः -( इन्द्रियाणि ) इन्द्रस्य जीवस्य लिड्डानि (शतकतो) स्त्रामितवुद्धे (या ) यानि (ते ) तव (जनेषु ) प्रसिद्धेष्वध्यत्तेषु (पञ्चसु ) राज्यसेनाकोशदूतत्वप्राङ्विवाकत्वसंपनेष्वधिकारिषु (इन्द्र ) ऐश्वर्ययोजक (तानि ) (ते ) तव (स्त्रा ) (हणे ) शुभगुणैराच्छादयामि ॥ ९ ॥

श्रन्वयः हे शतकतो इन्द्र पञ्चसु जनेषु या त इन्द्रियाणि सन्ति तानि ते ऽहमाष्टणे ॥ ९ ॥

भविश्वः—स एव राज्यं कर्त्तुमहीति योऽमात्यानां चिरत्राणि चतुषा रूपमिव प्रत्यचीकरोति यथा शारीरेन्द्रियगोलकसम्बन्धेन जीवस्य सर्वाणि कार्याणि सिध्यन्ति तथैव राजाऽमात्यसेनायोगेन राजका-र्याणि साद्धं शक्नोति ॥ ९ ॥

पद्धि:-हे ( वातकतो ) सपार बुद्धि पुक्त ( इन्द्र ) ऐश्वर्ष को मोग करने वाले ( पञ्चमु ) पांच राज्य, सेना, कोवा, दृतत्व, प्राड्विवाकत्व सादि पद-वियों से युक्त स्थिकारी सौर ( जनेषु ) प्रत्यक्ष सध्यक्षों में ( या ) जो ( ते ) साप के ( शन्द्रियाणि ) जी ने के चिन्ह हैं (तानि ) उन (ते ) साप के चिन्हों को मैं ( सा ) ( वृणे ) उत्तम गुणों से सास्कादन करना हूं ॥ ९ ॥

भ विधि: -वही पुरुष राज्य करने के योग्य है जो मन्त्रियों के चरित्रों को नेत्र से क्रय के सदश मत्यज्ञ करना है जैसे शरीर के शन्द्रिय के गोलक भर्थान् काले तारे वाले नेत्र के संबन्ध से जीव के सम्पूर्ण कार्थ्य सिद्ध होने हैं वैसे राजा मन्त्री और सेना के योग से राजकार्यों को सिद्ध कर सक्का है ॥ ९॥ पुनस्तमेव विषयमाह॥

फिर उसी विषय को ऋगले मन्त्र में कहते हैं॥

त्रगंत्रिन्द्र श्रवों बृहद्युम्नं दंधिष्व दुष्टरं ।

उत्ते शुष्मं तिरामिस ॥ १० ॥

मर्गन् । इन्द्र । श्रवंः । वृहत् । युम्नम् । दिधिष्व । दुस्त-रम् । उत् । ते । शुष्मंम् । तिरामिति ॥ १०॥

पदार्थ:-( त्रागन् ) प्राप्तवन्ति ( इन्द्र ) परमैश्वर्ययुक्त (श्रवः) त्रामं श्रवणं वा (बृहत् ) महत् (द्युम्नम्) यशो धनं वा (दिधिष्व) धर ( दुष्टरम् ) शत्रुभिर्दुःखेन तिरतुमुङ्कङ्घिपतुं योग्यम् ( उत् ) उत्कृष्टे ( ते ) तव ( शुष्मम् ) वलम् (तिरामित) तराम॥१०॥

अन्वयः — हे इन्द्र यहूहदुष्टरं श्रवो युम्नं शुष्मं विद्यांसोऽगन् यत्ते वयमुत्तिरामित तत्सर्वं त्वं दिधष्व ॥ १०॥

भावार्थः —तावदैश्वर्ध्यं राज्ञा धर्त्तव्यं यावत्सेनायै प्रजापालना-याऽमात्यरत्तणायाऽलं स्यादेवं जाते सति महद्यशो वर्धेत ॥ १०॥

पदार्थः —हे (इन्द्र) सत्यन्त ऐश्वर्ष से युक्त जिस (बृहत्) बड़े (दुष्टरम्) वात्रुओं से दुष्ट से उलंघन करने योग्य (श्रवः) सन्न वा श्रवण (द्युम्नम्) परा वा धन सौर (शुष्पम्) बल को विद्वान् लोग (सगन्) प्राप्त होने हैं वा जिस (ते) साप के पूर्वोक्त सन्न श्रवण यश धन सौर बल को हम लोग (उत्) उत्तम प्रकार (तिरामिस ) तरे उलंघे सर्थान् उस से सिधक सम्पादन करे उस सब को साप (दिधव्व) धारण करो॥ १०॥

भावार्थ:- उतना ही ऐश्वर्य राजा को धारण करना चाहिये कि जितना सेना और प्रजा के पाजन के और मिन्त्रियों की रचा के लिये पूरा हों वे ऐसा करने से बड़ा यहा बहै ॥ १०॥

श्रथ राजप्रजाजनविषयं परस्परेणाह ॥

मन राजा मीर प्रजाविषयं को परस्पर सम्बन्ध से कहते हैं ॥

श्रुर्वावती न श्रागृह्यथी राक्त परावर्तः । उ लोको

यस्ते श्रद्भिव इन्द्रोह तत् श्रा गाहि ॥ ११॥ २२॥

मुर्वाऽवर्तः । नः । मा । गृहि । मधो इति । हाक्क । प्रा
ऽवर्तः । जुँ इति । लोकः। यः । ते । माद्रिऽवः। इन्द्रं । हृह।

तर्तः । मा । गृहि ॥ ११॥ २२॥

पदार्थः—( त्र्यवीवतः ) त्र्यवीवात् ( नः ) त्र्यस्मान् (त्र्या) ( गिहि ) त्र्यागच्छ प्राप्ति ( त्र्यथो ) त्र्यानन्तर्थे ( शक्क ) शक्ति-मन् (परावतः ) दूरात् ( उ ) ( लोकः ) निवासस्थानम् ( यः ) ( ते ) तव ( त्र्यद्रिवः ) त्र्यद्रयो बहवो मेघा विद्यन्ते यस्य सूर्यस्य तह्दर्त्तमान (इन्द्र ) ऐश्वर्येण सुखप्रद ( इह ) त्र्यस्मिन् संसारे ( ततः ) तस्मात् ( त्र्या ) ( गिहि ) ॥ ११॥

अन्वयः हे अद्विवः शकोन्द्र इह यस्ते लोकोऽस्ति तस्मादर्वा-वतो न आगह्यथो परावतो न आगहि तत उ अन्यत्रगच्छ॥११॥

भावार्थः — यथा मनुष्याः प्रीत्यां राजानमाह्नयेयुस्तत्सामीप्यं स स्वदेशादागच्छेत् तस्मादन्यत्र गच्छेदेवं राजप्रजाजनाः परस्परेषु स्नेहवर्धनाय कर्माणि सततं कुर्युरिति ॥ ११ ॥

त्र्यत राजप्रजाकत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्ग-

इति सप्ततिंशत्तमं सूक्तं द्वाविंशो वर्गेश्व समाप्तः ॥

पद्रार्थः —हे (सिंद्रवः) बहुत मेघों से युक्त सूर्य के सदृश वर्त्तमान (शक) सामर्थ्यवान् (इन्द्र ) ऐश्वर्य से सुख के दाना (इह ) इस संसार में (यः) जो (ते ) साम का ( जोकः ) निवास स्थान है इस स्थान से (नः ) हम जोगों को (सा, गहि ) प्राप्त हूजिये (सथो) इसके सनन्तर (परावनः) दूर से भी हम जोगों को प्राप्त हूजिये (ततः ) सौर इस से (सागिह ) उत्तम प्रकार सन्यस्थान में जाहये ॥ ११ ॥

भ[त[र्थ:-जैसे मनुष्य लोग प्रीति से राजा को बुलावें भीर वह राजा उन प्रजा जनों के समीप भपने देश से प्राप्त हो भीर उस देश से भन्य देश में भी जाय इस प्रकार राजा भीर प्रजा जन परस्पर स्नेह की शृद्धि के लिये कमों को निरन्तर करें ॥ ११॥

इस सूक्त में राजा और प्रजा के कामों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस सूक्त से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ मंगति जाननी चाहिये॥

· यह सैंनीसवां मूक्त और वाईसवां वर्गसमाप्त हुआ।।

श्रथ दशर्चस्याष्टितिंशत्तमस्य सूक्तस्य प्रजापतिर्ऋपिः। इन्द्रो देवता।

१।६।१० त्रिष्टुप् । २ । ३ । ४ । ५ । ८ । ९

निचृत्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । ७ भुरिक्

पङ्क्तिश्बन्दः । पत्रचमः स्वरः ॥

त्र्राथ विद्वाहिषयमाह ॥

भव दश ऋखा वाले अड़नीशवे मृक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र मे विद्वान् के विषय को कहने हैं॥

श्रुभि तष्टेव दीधया मन्तीषामत्यो न वाजी सुधुरो जिहानः। श्रुभि त्रियाणि मर्मश्रात्पराणि क्वी रिच्छामि संदशे सुमुधाः॥ १॥ श्रुभि । तष्टांऽइव । दीध्य । मुनीषाम् । सत्येः । न । वाजी । सुऽधुरंः । जिहांनः । सुभि । प्रियाणि । मर्मृशत् । पराणि । कुवीन् । इच्छामि । सुम्ऽदृशी । सुऽमेधाः॥ १ ॥

पदार्थः -( त्र्रामि ) त्र्रामिमुख्ये (तष्टेव ) यथा काष्टानां सूक्ष्मत्वस्य कर्त्ता (दीधय ) प्रकाशय । त्र्रात्र संहितायामिति दीर्घः (मनीषाम् ) प्रज्ञाम् (त्र्रात्यः ) सतत गन्ता ( न ) इव (वाजी) वेगवान् (सुधुरः) शोभना धूर्षस्य सः (जिहानः) प्राप्नुवन् (त्र्प्रामि) (प्रियाणि ) कमनीयानि सेवनानि सुखानि ( मर्म्प्शत् ) भृशं विचारयन् ( पराणि ) उत्रुष्टानि ( कत्रीन् ) धार्मिकान् विदुषः ( इच्छामि ) (सदशे) सम्यग्दर्शनाय (सुमेधाः) शोभनप्रज्ञः ॥१॥

अन्वयः — हे विद्वन् यथाऽहं संद्रो कवीनभीच्छामि तथा सुमेधा जिहानः पराणि प्रियाएयभिमर्छशत्सन् सुधुरोऽत्यो वाजी न मनीषां तष्टेवाऽभिदीयय ॥ १ ॥

भावार्थः नत्रत्रोपमावाचकलु - यथा धुरन्धरा सुिशादितास्तु-रङ्गा त्र्यभोष्टानि कार्य्याणि साधुवन्ति तथैव साधारणा जना विदुषः प्रज्ञां प्राप्य तदोव व्यसनानि छिन्धुः॥ १॥

पद्रियः—हे विद्वान् पुरुष तैसे में (संदशे) उत्तम प्रकार दर्शन के लिये (कवीन्) धार्मिक विद्वानों की (इच्छामि) इच्छा करता हूं वैसे (सुमेधाः) उत्तम बुद्धि वाले (जिहानः) प्राप्त होने और (पराणि) परम उत्तम (प्रियाणि) कामना और भादर करने योग्य सुष्टों को (अभि, मर्छशत्) अत्यन्त विचारते हुए (सुधुरः) सुन्दर धुरा को धारण किये हुए (अत्यः) निरन्तर चलने वाले (वार्ता) वेगयुक्त घोड़े के (न) समान (मर्नाषाम्) बुद्धि को (तष्टेष) काष्टों के सूक्ष्मत्व अर्थात् छीजने से पतले करने वाले बहुई के सदृश आप (अभि) सन्मुख (दीध्य) प्रकाश करो। । १॥

भिविश्विः—स्म मन्त्र में उपमा और बाचक नु० — तैसे धुरियों के धारण करने वाले उत्तम प्रकार शिक्षित घोड़े बाब्छित कमी को सिद्ध करने हैं वैसे बी साधारण जन विद्यानों की उत्तम बुद्धि को प्रहण कर के बहुई के सदश व्यसनों का छेदन करें ॥ १ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर डसी विषय को सगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ड्नोत एंच्छ जिनमा कवीनां मंनोधृतंः सुक-तंस्तक्षत द्याम् । इमा उं ते प्रएयो ३ वर्धमाना मनीवाता अधु नु धर्मणि ग्मन् ॥ २ ॥

ड्डना । उत । ए्ड्झ्र । जनिम । क्वीनाम् । मुनुःऽधृतः । सुऽकृतः । तुक्षत् । द्याम् । ड्डमाः । कुं इति । ते । प्रऽन्यः । वर्धमानाः । मर्नःऽवाताः । अर्थ। नु । धर्माणि । ग्मुन् ॥२॥

पदार्थः—(इना) इनान् प्रभून समर्थान् (उत) ऋपि (एच्छ) (जिनमा) जन्मानि (कवीनाम्) मेधाविनाम् (मनोधृतः) मनो विद्यानं घृतं पैस्ते (सुरुतः) ये शोभनं कर्म कुर्वन्ति ते (तज्ञत) सूक्ष्मान् कुरुत (धाम्) विद्युतम् (इमाः) वर्त्तमानाः (उ) (ते) तव (प्रएयः) प्ररुष्टा नीतिर्यासां ताः (वर्द्धमानाः) रुद्धि-शीलाः (मनोवाताः) मन इव वातो वेगो यासां ताः (ऋपः) ऋथ (नु) मद्यः (धर्मणि) (ग्मन्) प्राप्तुयुः॥ २॥

अन्वयः हे मनुष्या या कवीनां मनोधृतः सुक्त उ इमा प्रएयो वर्षमाना मनोवाता धर्मणि नु गमन् त्रप्रध या द्यां प्राप्नुयुर्वे ते जनिमा गमन् ता उत तानिना त्वं प्रच्छ । यूपमविद्यां तस्तत ॥ २ ॥ भावार्थः —ये पुरुषाः स्त्रियश्च धर्मानुष्ठानपुरःसरं मेधाविलक्षणानि धृत्वा प्रश्नोत्तराणि विधायान्तः करणं संशोध्य समर्था जायन्ते ते ताश्चेव सर्वतोऽधिवर्धन्ते ॥ २ ॥

पद्रिशं:—हे विद्वान् वा साधारण मनुष्यों जो (कवीनाम्) बुद्धिमान् जोगों के (मनोधृतः) विज्ञान के धारण करने भीर (सुकृतः) वत्तम कर्म करने वाले पुरुष (उ) भीर (हमाः) ये वर्त्तमान (प्रण्यः) उत्तम नीतियुक्त (वर्द्धमानाः) बढती हुई (मनोवाताः) मन के सहग वेग वाली स्त्रियां (धर्मणि) धर्म व्यवहार में (नु) शीषू (गमन्) प्राप्त हों (भध) हस के अनन्तर जो ( द्याम् ) विज्ञुली को प्राप्त हों और जो लोग (ते) तुम्हारे (जिनमा) जन्मों को प्राप्त हों उन स्त्रियों (उन ) वा उन (हना) समर्थ पुरुषों को माप (पृच्छ) पूंछिये भीर माप जोग भी मविद्या को (तन्त्वत) काटिये॥ २॥

भावार्थ:—जो पुरुष और स्नियां धर्म के अनुष्ठान पूर्वक बुद्धिमान् स्नोगों के जक्षणों को धारण कर प्रश्लोत्तर और अन्तः करण को शुद्ध करके समर्थ होते हैं वे पुरुष और वैसी स्नियां सब प्रकार वृद्धि को प्राप्त होती हैं॥ २॥

> ऋय भूमिविषयमाह ॥ अव भूमिविषय को अगले यन्त्र में कहते हैं॥

नि ष्रीमिदत्र गुह्या दर्धाना उत च्वाय रोदंसी समंञ्जन् । संमात्रांभिमीमेरे येमुर्ह्वी श्रुन्तर्मेही समृते धार्यसे धुः॥ ३॥

नि । सुमि । इत् । मर्त्र । गुह्यां । दर्धानाः । उत् । चत्रायं । रोदंस्ति इति । सम् । मुञ्जून् । सम् । मात्रांभिः । मूमिरे । येमुः । उर्वी इति । मुन्तः । मृही इति । समृते इति । सम्ऽत्रदेते । धार्यसे । धुरिति धुः ॥ ३ ॥ पदार्थः—( नि ) नितराम् (सीम् ) सर्वतः (इत्) एव (अत्र) अप्रिमन्संसारे (गुद्धा) गूढ़ाने विज्ञानानि (दधानाः) (उत्) अप्रि (ज्ञाय) राज्याय (रोदसी) भूमिविद्याप्रकाशौ (सम्) (अञ्ज्जन्) प्रकटीकुर्य्युः (सम्) (मात्राभिः ) सूक्ष्माऽवयवैः (मिमरे) निर्मिमीरन् (येमुः ) यच्छेयुः (उवीं ) महती (अञ्चतः ) मध्ये (महीं ) (समृते ) सन्यक् सत्ये व्यवहारे (धायसे) धातुम् (धुः) धरेयुः ॥ ३॥

अन्वयः —हे मनुष्या याः स्त्रियोऽत्र गुह्या दधानाः समृते सत्यः त्रत्राय रोदसी सीं समञ्जन्त मात्राभिर्निममिरे उत्री मही समृते धायसेऽन्तः संयमुस्ता इदेव सुखं धुः ॥ ३ ॥

भावार्थः —याः स्त्रियो ब्रह्मचर्येण विद्याविज्ञानानि प्राप्य पृथि-व्यादिपदार्थानां सकाशादुपकारं ग्रहीतुं शक्तुयुस्ता राइयो भवितु-महीन्त ॥ ३ ॥

पद्धि .—हे मनुष्यो जो स्त्रियां ( अत्र ) इस संसार में ( गुद्धा ) गृह् विज्ञानों को ( दधाना ) धारण किये हुई ( स्त्रत्राय ) राज्य के स्त्रिये (रीद्सी) भूमि झोर विद्या के प्रकाश को ( सीम् ) सब प्रकार ( सम् , अञ्जन् ) प्रकट करें ( उन ) झोर ( मात्राभि ) मृक्ष्म अन्ययो से ( नि ) निरन्तर पदार्थों को ( मिपरे ) मापे और ( उनीं ) बड़ी ( पहीं ) पृथ्वी को (समृते) अच्छे प्रकार सत्य ब्यवहार में ( धायमं ) धारण करने को अपने अन्त करण के ( अन्तः ) मध्य में (सम् , येमु ) संयुक्त करें ने (इन् ) ही सुख को (धुः) धारण करें ॥३॥

भविर्थि:—जो स्त्रियां ब्रह्मचर्य्य से विद्या के विज्ञानों को प्राप्त हो कर पृथिवी सादि पदार्थों से उपकार का ब्रह्मण कर सकें वे रानी होने के बीग्य होती हैं ॥ ३॥

## श्रथ सूर्यविषयमाह ॥

अब सूर्य के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं।

श्रातिष्ठंन्तं परि विश्वं श्रभूष्ठिछ्यो वसान-श्राम्य स्वरोचिः । महत्तदृष्णो श्रसुरस्य नामा विश्वरूपो श्रमृतानि तस्थो ॥ ४ ॥

भा । विश्वऽहंपः । अमृतानि । तुस्थौ ॥ १ ॥

पदार्थः—( त्रातिष्ठन्तम् ) समन्तात् स्थितम् ( परि ) सर्वतः ( विश्वे ) सर्वे (त्र्रभूषन्) त्र्रलंकुर्वन् (श्रियः) लक्ष्मीः (वसानः) त्र्राच्छादयन् गृह्णन् (चरित ) गच्छिति (स्वरोचिः) स्वकीयं रोचि-द्यानं यस्य सः ( महत् )( तत् ) (दृष्णः) वर्षकस्य (त्र्रप्तुरस्य) योऽस्यति दोषान्त्राणेषु सममाणो वा तस्य ( नामा ) उदकानि नामेत्युदकना । निष् । १२ ( विश्वहृपः ) विश्वानि हृपा-णि यस्मात्सः (त्रमृतानि) त्र्रमृतात्मकानि (तस्यौ) तिष्ठिति ॥॥॥

श्रन्वयः हे मनुष्या विश्वरूपः श्रियो वसानः स्वरोचिः सूर्यो वृष्णोऽसुरस्य वायोरमृतानि नामा तस्थाविव यन्महत्तचराति तमा-तिष्ठन्तं विश्वे विद्वांसो पर्ध्यभूषन् ॥ ४ ॥

भावार्थः हे मनुष्या वाघ्वाधारे स्थिताः सूर्घ्यादयो लोका जल-वर्षणादिद्वारा सर्वानानन्दयन्ति तथैव श्रीकरः पुरुषः सर्वान् विभू-षपति ॥ ४ ॥

पदार्थ:-हे मनुष्यो (विश्वरूपः) सम्पूर्ण रूप हैं जिस से वा जो (श्वियः) धनों वा पदार्थों की शोधाओं को (वसानः) डांपता वा प्रहचा करता हुआ भौर ( लरोचिः ) भपना प्रकाश तिस में विद्यमान वह सूर्ध्य ( वृष्णाः ) वृष्टि-कारक ( प्रसुरस्य ) दोषों को दूर करने वा प्राणों में रमने वाले बायु सम्बन्धी ( अमृतानि ) अमृतस्तरुप ( नाया ) जलों को व्याप्त हो कर ( सा, नृस्थी ) स्थित होता वा उस के समान जो ( महतू ) बड़ा है ( तत् ) उस को (चरित ) प्राप्त होता है उस ( अप्रतिष्ठन्तम् ) चारो अपेर से स्थिर हुए की ( विश्वे ) सम्पूर्ण विद्वान् लोग. (परि) सब प्रकार (अभूषन्) बोधित करें ॥ ४ ॥

भावार्थ:-हे मनुष्यो वायुरूप माधार में वर्त्तमान सूर्य मादि लोक जल-वृष्टि आदि के द्वारा सब लोगों को आनन्द देने हैं वैसे ही लक्ष्मी उत्पादन करने वाला पुरुष सब को शोधित करता है ॥ ४ ॥

**त्र्राथ राजविषयमाह** ॥

बाब राजा के निषय को अगले मन्त्र में कहते हैं।।

अस्त प्वा रुप्भो ज्यायांनिमा अस्य शुरुधंः सन्ति पूर्वीः । दिवौ नपाता विदर्थस्य धीभिः क्षत्रं रांजाना प्रदिवाँ दधार्थ ॥ ५ ॥ २३ ॥

श्रस्ति । पूर्वः । तृष्भः । ज्यायांन् । हुमाः । श्रस्य । जुरुर्थः । सुन्ति । पूर्वीः । दिवंः।नुपाता।विदर्थस्य।धीभिः।

क्षत्रम् । राजाना । प्रुऽदिवः । उष्टार्थे इति ॥ ५ ॥ २३ ॥

पदार्थः—( त्रप्रसूत ) सूते ( पूर्वः ) पालकः प्रथमः (रूपमः) वर्षकः ( ज्यायान् ) महान्ददः ( इमाः ) ( त्र्रास्य )( शुरुधः )

याः शु शीघं रुभन्ति ताः (सन्ति) (पूर्वीः ) प्राचीनाः (दिवः) श्रान्तरिकात् (नपाता) यौ न पततो विनश्यतस्तत्सम्बुद्धौ (वद्यथस्य)

विज्ञानकरस्य ( चीभिः ) प्रज्ञाभिः कर्मभिर्वा ( त्रत्रम् ) रित्त-तव्यं राज्यम् ( राजाना ) सूर्यविद्युताविव प्रकाशमानौ राजन्यायेशौ ( प्रदिवः ) प्ररुष्टान् विद्याविनयप्रकाशान् (दधाये) धरथः ॥ ५ ॥

अन्वयः —हे नपाता राजाना युवां यथा पूर्वी रूपभो ज्याया-निमाः पूर्वीः शुरुषोऽसूताऽस्य सकाझाद् रृष्टिकाः सन्ति तथैव दिवो विदयस्य प्रदिवो धीभिः सत्रं दधाथे ॥ ५ ॥

भावार्थः -- श्रत्र वाचकलु - -- यथाऽनुक्रमेण सूर्यो जलघारणव-र्षणाम्यामस्य जगतो हितं करोति तथैव शुभगुणन्यायैः सह वर्त्त-मानाः सन्तो राजादयः सुरिवतं राज्यं पान्तु ॥ ५ ॥

पद्रियः—हे (नपाता) नाता रहित (राजाना) सूर्य और विजुली के सहश्च प्रकाशयुक्त राजा और न्यायाधीश आप दोनों जैसे (पूर्वः) पालन करने वाला प्रथम ( वृषभः ) वृष्टि कर्त्ता ( ज्यायान् ) षड़ा वृद्ध ( हमाः ) हन ( पूर्वोः ) प्राचीन (शुक्थः) त्रीध कविकारकों को ( असून ) उत्पन्न करता है और (अस्प) हस के समीप से वृष्टिका वर्षायें हैं वैसे ही (दिवः ) अन्तरिक्त से (विद्यस्प) विज्ञान करने वाले के (प्रदिवः) विद्या और विनय के प्रकाशों को तथा (धीभिः) बुद्धि वा कर्मों से (क्षत्रम्) रक्षा करने योग्य राज्य को (द्धाधे) धारण करने हो ॥५॥

भिविधि:-इस मन्त्र में वाचकलु॰-जैसे ऋमसे सूर्य जल के धारण और वृष्टि से इस संसार का दिन करता है वैसे ही उत्तम गुण और न्यायों के सदित वर्तमान हुए राजा भादि लोग उत्तम प्रकार रिचान राज्य का पालन करें ॥५॥

श्रथ सभाकार्यमुपिद्यने ॥

गर सभा के कार्य का उपदेश मगले मन्त्र मे किया है ॥

त्रीणि राजाना विद्धे पुरूणि परि विश्वानि
भूषथः सदीसि । श्रपंद्यमत्र मनसा जगुन्वान्त्रते
गन्ध्वां श्रिपं वायुकेशान् ॥ ६ ॥

त्रीणि । राजाना । विदर्धे । पुरूणि । परि । विश्वामि । भूष्यः । सदौति । अपरयम् । अत्रं । मनंसा । जुगुन्वान् । वृते । गुन्धुर्वान् । अपि । वायुऽकेशान् ॥ ६ ॥

पदार्थः—( त्रीणि ) (राजाना ) विद्यादिशुभगुणैः प्रकाशमानी राजप्रजाजनी (विदये ) विज्ञानप्रापके व्यवहारे ( पुरूषि ) बहुनि ( परि ) सर्वतः ( त्रिश्वानि ) त्र्याविलानि ( भूषथः ) त्र्यलंकुरुयः ( सदांसि ) सभाः ( त्र्यपश्यम् ) पश्यामि (त्र्यत्र) त्र्यासिन् राजव्यवहारे (मनसा) विज्ञानेन ( जगन्वान् ) गन्ता ( व्रते ) सत्य-भाषणादिव्यवहारे ( गन्धर्वान् ) ये गां मुशिद्यितां वाचं पृथिवीं वा धरन्ति तान् (त्र्प्रिप) ( वायुक्रेशान् ) वायुरिव केशाः प्रकाशा येषां तान् ॥ ६ ॥

ऋत्वयः —हे राजानाऽ हमत्र स्थितान्यान् व्रते गन्धर्वान्वायुके-द्वानन्यानिप दिष्टान् मनसा जगन्वान् सन्पद्यं तैस्त्रीणि सदांसि निर्माप विदये पुरूणि विश्वानि यतः परिभूषयस्तस्मात्सकलका-द्यंसिद्धिकरी भवयः ॥ ६॥

भविर्थः —हे मनुष्या युष्माभिरुत्तमगुणकर्मस्वभावानामाप्तानां विदुषां राजविद्याधर्मसभाः संस्थाप्य सर्वाणि राजकार्याणि यथा-वत्संसाध्य सर्वोः प्रजाः सततं सुखयत ॥ ६ ॥

पद्रार्थः -- हे (राजाना) राजा और प्रजा जनो मैं इस संसार में वर्त्तमान जिन ( ब्रेंते ) सत्यभाषणादि व्यवहार में ( गन्धर्वान् ) उत्तम ग्रकार शिक्षित वाणी वा पृथिवी की धारण करने और ('वायुकेशान् ) वायु के सदश प्रकाश वाले तथा सन्यभी विषय सर्थात् उत्तम पुरुषों की (मनसा) विकान से (अगन्वान् ) प्राप्त हुमा (भपश्यम् ) देखता हूं उन की मों से (जीपा) तीन (सदांसि ) सभायें निवत करा के (विद्ये) विज्ञान की प्राप्त कराने वाले व्यवहार में (पुक्रिपा) बहुत (विश्वानि ) सम्पूर्ण व्यवहारों को (परि) सब प्रकार (भूषयः) शोभित करते हो इस से सम्पूर्ण कार्यों के सिद्ध करने वाले होते हो ॥ ६॥

भिविधि:—हे मनुष्यो साय लोग उत्तम गुणकर्म सौर-स्वभान वासे यथा-र्थनका विद्वान् युरुषों की राजसभा विद्यासभा और धर्मसभा नियन कर सौर सम्पूर्ण राज्यसम्बन्धी कर्मों को यथायोग्य सिद्ध कर सकल प्रजा को निरन्तर सुख दीजिये ॥ ६॥

> त्र्राथ राजविषयमाह ॥ सब राजविषय को सगले मन्त्र मे कहते हैं ॥

तदिन्नवंस्य रुपभस्यं धेनोरा नामंभिर्ममिरे सक्म्यं गोः। ऋन्यदंग्यदसुयं श्वसाना नि मायिनौ मिरे रूपमंस्मिन् ॥ ७॥

तत् । इत् । नु । श्रुस्य । वृष्भस्यं । धेनोः । श्रा । नार्म-ऽभिः । मुमिरे । सदम्यम् । गोः । श्रुन्यत् ऽश्रंन्यत् । श्रुस्यम् । वस्तानाः । नि । मायिनंः । मुमिरे । हृपम् । श्रुस्मिन् ॥७॥

पदार्थः—(तत्) (इत्) एव (नु) सद्यः (ऋस्य) (दृषभस्य) बिलिष्ठस्य (धेनोः) वाएयाः (ऋग) समन्तात् (नामिनः)
संज्ञाभिः (मिनिरे) (सक्न्यम्) सचिति संयुनिक्ति यिस्मस्तित मवम्
(गोः) वाएयाः (ऋन्यदन्यत्) पृथक्षृथ्यम्वर्त्तमानम् (ऋमुर्ध्यम्)
असुरस्य मेघस्य स्वम् (वसानाः) ऋगच्छादयन्तः (नि) (मायिनः)
प्रशस्ता माया प्रज्ञा विद्यते येषान्ते (मिनरे) स्रजन्ति (इपम्)

( ऋस्मिन् ) राज्ये ॥ ७ ॥

श्रन्वयः न्ये मनुष्या श्रस्थ दृषभस्य धेनोर्नामभिर्नु यदा मिरे तत्सक्ष्यं गोरन्यदन्यदसुर्य्यं वसाना मायिनोऽस्मिन् रूपं निमिरे त इदेव राज्यं कर्त्तुं झक्नुयुः ॥ ७ ॥

भावार्थः -- ये मनुष्या ऋस्य राज्यस्य कोमलवचनैः पालनं विद-धित ते मेघाज्जलमिव बहुविधमैश्वर्यं लभन्ते ॥ ७ ॥

पद्रिंश्वां मनुष्य ( सस्य ) इस (त्रुषभस्य) बिलिश की (धेनोः) बाली के (नामिभः) नामों से (नु) बीध जिस को (आ, मिपरे) सब ओर से नापते हैं (तन्) उस ( सदम्यम् ) संघोग जिस पदार्थ मे करना है उस में उत्पन्न (गोः) वाणी से ( अन्यदन्यन् ) पृथक् पृथक् वर्त्तमान ( असुर्यम् ) मेघपनको (वसानाः) ढांपते हुए ( मायिनः ) उत्तम बुद्धि वाले ( अस्यन् ) इस राज्य में ( रूपम् ) रूप को (नि, मिपरे) उत्यक्ष करते हैं वे (इन् ) ही राज्य कर सक्ते हैं ॥ ७ ॥

भ[व[र्थ:-जो मनुष्य इस राज्य का कोमज वचनों से पालन करते हैं वे मेघ से जल के सहबा सनेक प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं॥ ७॥

> पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहते हैं ॥

तदिन्नंदस्य सिवतुर्निकेमें हिर्एययीम्मितिं यामिशिश्रेत्। आ सुंष्टुती रोदंसी विश्वमिन्वे अपींव योषा जिनमानि वत्रे ॥ ८॥

तत्।इत् । नु । भस्य । सुवितुः। निकः। मे । हिर्ण्ययीम् । भमितिम् । याम् । मिर्शिश्रेत्। मा । सुऽस्तुती । रोदंसी इति। विश्वामिन्वे इति विश्वम् ऽहन्वे । भपिऽइव । योषां । जनि-मानि । ववे ॥ ८ ॥ पदार्थः—(तत्) (इत्) (नु) (त्र्रस्य) सूर्वस्येव (निकः) निषेधे (मे) मम (हिरएययीम्) हिरएयादिबहुधनयुक्ताम् (क्रमनित्) सुद्धपां लक्ष्मीम् (याम्) (त्र्राक्षित्रेत्) त्र्राश्चयेत् (त्र्रा) (सुष्टुती) सुष्टुप्रशंसया (रोदसी) द्यावाप्टियव्याविव राजप्रजाव्यवहारी (विश्वमिन्वे) विश्वव्यापिके (त्र्रपीव) समुश्चिता इव (योषा) भार्या (जनिमानि) जन्मानि (वहे) द्यापिते॥ ८॥

ऋन्वयः न्योऽस्य सवितुः सकाशाद्दीप्तिमिव यां हिरएययीममितं योषापीव जनिमानि वबे सुष्टुती विश्वमिन्वेरोदसी न्वाशिश्रेत्तदिनमे निकर्मामृत् ॥ ८ ॥

भावार्थः—त्रत्रत्रोपमालं • —यथा चन्द्रादयो लोकाः सूर्यप्रकाश-माश्रित्य सुशोभिता दृश्यन्ते यथा स्त्री दृयं स्वप्रियं शुभलत्तणान्वितं पर्ति प्राप्य सन्तानान् जनियत्वाऽऽनन्दित तथैव पृथिवीराज्यं प्राप्य नष्टदुःखाः सन्तोराजानः सततमानन्देयुः ॥ ८ ॥

पद्रिंश-नो ( अस्य ) इस ( सिवतु. ) सूर्य की प्रगटता से उत्यक्त हुए प्रकाश के सदश ( पाम् ) जिस ( हिरण्यपीम् ) सुवर्ण मादि बहुत रक्षों से पुक्त ( अपितम् ) उत्तम शोधायुक्त लक्ष्मी को ( योषा ) स्त्री (अपित) इकट्टा की गई सी ( जिनमानि ) जन्मों को ( विद्रे ) स्वीकार करती भौर ( सुष्टुती ) उत्तम प्रशंसा से ( विश्विमन्ते ) सर्वत्न न्यापक (रोदसी) प्रकाश मौर पृथिवी के सदश राजा मौर प्रजा के न्यवहारों का (नु) निश्वप ( मा, मिशिश्रेन् ) माश्रप करें ( तन् ) वह ( इन् ) ही ( मे ) मेरे ( निकः ) नहीं हुई ॥ ८ ॥

भिविधि:-इस यन्त्र में उपमालं०-जैसे चन्द्र आदि लोक सूर्य के प्रकाश का आश्रय करके उत्तम शोभित देख पड़ते हैं और जैसे श्री स्नेहपात्र अपने प्रिय और उत्तम लक्षणों से पुक्त पति को प्राप्त होकर सन्तानों को उत्पक्त करके आनन्द करती है वैसे ही पृथियी के राज्य को प्राप्त होकर दुःखों से रहित हुए राजजन निरन्तर आनन्द करें ॥ ८ ॥ न्त्रथ परस्परेण राजप्रजाविषयमाह॥
भव परस्परेण राजप्रजाविषयमाह॥
भव परस्परभाव से राज प्रजा विषय की भगने मन्त्र में कहते हैं॥
युवं प्रत्नस्यं साधथो महो यद्देवी स्वृह्तिः परिं
णः स्यातम् । गोपाजिह्नस्य तस्थुषो विरूप्ताविश्वे
पर्यन्ति मायिनंः कृतानिं॥ ९॥

युवम् । प्रत्नस्यं । साध्रथः। महः।यत्।दैवीं।स्वस्तिः। परिं । नः । स्यातम् । गोपाजिह्नस्य । तस्थुर्षः। विऽस्रंपा। विश्वे । पृद्यन्ति । मायिनंः । कृतानिं ॥ ९ ॥

पदार्थः—( युवम् ) युवाम् ( प्रत्नस्य ) पुरातनस्य (साधथः) ( महः ) महती ( यत् ) या ( दैवी ) देवानामियम् ( स्विस्तः ) स्वास्थ्यम् ( पिर ) (नः) न्त्रसमभ्यम् ( स्यातम् ) (गोपाजिह्रस्य) गोरचका जिह्वा यस्यतस्य (तस्थुषः) स्थिरस्य (विरूपा) विविधानि ह्रपाणि येषु तानि (विश्वे) सर्वे (पश्यन्ति) (मायिनः) प्रशस्तप्रज्ञाः ( क्रतानि ) निष्पनानि ॥ ९ ॥

अन्वयः हे राजप्रजाजनी युवं यथा विश्वे मायिनस्तस्थुषः कतानि विरूपा पश्यन्ति तथा प्रत्नस्य गोपाजिह्नस्य यनमहो दैवी स्वस्तिरस्ति ता नः परि साधथः सर्वेषां सुखकरी स्यातम् ॥ ९॥

भावार्थः - त्र्यत वाचकलु - यथा विपश्चितः शिल्पिनो विवि-धरूपाणि वस्तूनि निर्माय सर्वान् सुभूषयन्ति तथैव राजाददो ज्ञनाः प्रजायां स्वास्थ्यं संस्थाप्य सर्वेषां कार्याणि साधुवन्तु ॥ ९ ॥

पदार्थः — हे राजा भौर प्रजा जनो ( पुत्रम् ) भाष दोनों जैसे ( तिश्वे ) सम्पूर्ण ( माधिनः ) उत्तम बुद्धि वाले ( तस्थवः ) स्थिर पुरुष के ( क्रनानि ) उत्तम किये हुए (विरूपा) भनेक प्रकार के अपों से पुत्त पदार्थी की (परुपन्ति)

देखते हैं वैसे (प्रवस्य ) प्राचीन (गोपाजिह्बस्य ) रच्चा करने वाली जिह्वा वाले पुरुष का (पन्) जो (पहः) वड़ी (देवी) देवनाओं की (खरितः) खस्यता अर्थान् ब्रान्ति है उस को (नः) हम जोगों के लिये (परि, साधथः) सब प्रकार सिद्ध करते हैं वैसे सब के सुखकारक हूं जिये ॥ ९ ॥

भविधि:—इस मन्त्र में वाचकलु० - जैसे वृद्धिमान् शिल्पी जन अनेक प्रकार की वस्तुओं को रचके सब को शोधित करते हैं वैसे ही राजा आदि जन प्रजा में स्वस्थता को स्थिर करके सब के कार्यों को सिद्ध करें ॥ ९ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहने हैं॥

शुनं हुंवेम मुघवांनिमिन्द्रंमिस्मिन्भरे नृतंमं वार्ज-सातौ । शृएवन्तंमुयमूतये समन्सु घन्तं वृवाणि सुव्जितुं धर्नानाम् ॥ १०॥ २४॥ ३॥

शुनम् । हुवेम् । मघऽवीनम् । इन्हेम् । मृस्मिन् । भरे । नृऽतमम् । वार्जंऽसातौ । शृण्वन्तम् । उयम् । ऊतये । समत्-ऽसुं । व्रन्तम् । बुत्राणि। सुंऽजितम् । धनीनाम् ॥ १०॥ २८॥ ३॥

पदार्थः—( ज्ञुनम् ) राजप्रजाजिततं सुखम् ( हुवेम ) गृह्णी-याम ( मधवानम् ) बहुधनवन्तं वैश्यम् ( इन्द्रम् ) परमेश्वर्ध्य राजानम् ( त्र्राह्मन् ) ( भरे ) पालनीये राज्ये ( नृतमम् ) प्रशस्तनायकम् ( वाजसातौ ) सत्यासत्यविमागे ( ज्ञृणवन्तम् ) (उग्रम्) पापनाशाय तेजिह्वनम् ( ऊतये ) रत्नणाद्याप (समत्सु) सङ्ग्रामेषु (भन्तम्) (द्रशाणि) धनानि । द्रतिमिति धनना निधं । २। १० (सञ्जितम्) सन्यग्जयशीलं श्रूखीरम् (धनानाम्)॥१०॥ श्रन्वयः —हे मनुष्या यथा वयमूतयेऽस्मिन्वाजसातौ भरे शुनं मधवानं शृणवन्तं नृतममुग्रं समत्सु भन्तं चताणि ददतं धनानां सञ्जितमिन्द्रं हुवेम तथैतं यूयमप्याह्वयत ॥ १० ॥

भावार्थः —ये राजप्रजाजनाः परस्परं प्रीता ऋन्योऽन्यस्य सुख-दुःखवार्ताः शृएवन्तो दुष्टान् ताङयन्तः सत्पुरुषान् सत्कुर्वन्तोऽन्यो-न्येषां सत्कर्माणि प्रशंसेयुस्ते परमैश्वर्य्यलब्ध्वा सुखिनःस्युरिति॥ १ ०॥

त्र्यस्मिन्सूक्ते विद्वचिद्यविषयभाराजप्रजासूर्य्यभून्यादिगुणवर्ष-नादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गतिर्वेद्या ॥

इति ३८ सूक्तं २४ वर्गः ३ मएडले ३ त्र्प्रनुवाकश्व समाप्तः॥

पदार्थ:—हे यनुष्यो जैसे हम लोग (क्रतये) रक्षा मादि के लिये (मस्मिन्) स्स (वाजसातों) सत्य मीर मसत्य के विभाग और (भरे) पालन करने योग्य राज्य में (ग्रुनम्) राजप्रजाजनित मर्थात् राजा प्रजा से उत्यन्न हुए सुख (मघ-वानम्) बहुत धन से युक्त वैश्य (ग्रुण्यन्तम्) सुनते हुए (नृतमम्) बक्तम नायक (उग्रम्) पाप के नावा के लिये प्रतापी (समत्सु) संग्रामों में (ग्रन्तम्) वानुमों के नावा करने (नृत्राणि) धनो को देने भीर (धनानाम्) धनों को (सब्जितम्) बक्तम प्रकार जीतने वाले (हन्द्रम्) परमैश्वर्यवान् राजा को (हनेम) यहण करें वैसे इस को माप लोग भी ग्रहण करों ॥ १०॥

भावार्थः — जो राजा मौर प्रजा जन परस्पर प्रसम्ब परस्पर के सुख मौर दुः ब की वार्त्तामों को सुनने दुष्ट पुरुषों का नाड़न करने मौर सत्पुरुषों का सत्कार करने हुए परस्पर के उत्तम कर्मों की प्रशंसा करें वे मत्यन्त ऐश्वर्य को प्राप्त हो कर सुखी होतें ॥ १०॥

इस सूक्त में विद्वान् शिल्पी सभा राजा प्रजा सूर्य और मूमि आदि के गुणों का वर्णन करने से इस मूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगित जाननी चाहिये॥

यद ३८ वां सूक्त २४ वां वर्ग और ३ मंडल में ३ अनुवाक समाप्त हुआ।

श्रथ नवर्चस्यैकोनचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य विश्वामित ऋषिः। इन्द्रो देवता । १ । ९ विराट् त्रिष्टुप् । ३ । १ । ५ । ६ । ७ निचृत् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । २ । ८ भुरिक् पङ्किञ्चन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

## ऋथ विद्दाद्दिषयमाह ॥

भाव नव ऋचा वाले तीसरे मण्डल में उनताली शर्वे सूक्त का भारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में विदान् के विषय को कहते हैं।

इन्द्रं मृतिर्हेद त्रा वृच्यमानाच्छा पितं स्तोमं-तष्टा जिगाति । या जार्यविर्विद्धे शुरूयमानेन्द्र यतु जायते विद्धि तस्यं ॥ १ ॥

इन्द्रंम् । मृतिः । हृदः । द्या । वृच्यमना। प्रच्छं । पतिम्। स्तोमंऽतष्टा । जिगाति । या । जार्यविः । विदर्थे । ग्रस्य-माना । इन्द्रं । यत् । ते । जार्यते । विद्धि । तस्यं ॥ १ ॥

पदार्थ:—(इन्द्रम् ) परममुखप्रदम् (मितः ) प्रज्ञा (हृदः) हृदयात् (न्न्या) समन्तात् (वच्यमाना) उच्यमाना । न्त्रत्र वाच्छ-न्दसीति सम्प्रसारणाऽभावः (न्त्रप्रच्छ ) सम्यक् । न्त्रत्र निपातस्य चेति दीर्घः (पितम् ) पालकं स्वामिनम् (स्तोमतष्टा )स्तोमैः स्तुतिभिस्तष्टा विस्तृता (जिगाति )स्तौति (या ) (जागृविः) जागक्रका (विदये )विज्ञाने (शस्यमाना )स्तूयमाना (इन्द्र) परमैश्वर्थयुक्त (यत् )या (ते )तव (जायते ) (विद्धि ) (तस्य )॥ १॥

अन्वयः —हे इन्द्र विद्वन् या वच्यमाना विद्ये जागृविः शस्य-माना स्तोमतष्टा मतिर्हद इन्द्रं पतिमच्छा जिगाति यद्या प्रज्ञा ते जायते तया तस्य गुभगुणकर्मस्वभावान् विद्धि ॥ १ ॥

भावार्थः—येषां स्टद्ये प्रमोत्पद्यते ते सर्वेषां गुणदोषान् विज्ञाय गुणान् गृहीत्वा दोषांश्व त्यक्ता गुणप्रशंसां दोषनिन्दां कृत्वोत्तमानि कर्माणि कुर्ग्युस्सत्येवं तेऽत्र प्रशंसिताः स्युः॥ १॥

पद्रिश्चः—हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्ष्ययुक्त विद्वान् पुरुष (पा) जो (वन्ध-माना) कही गई (विद्ये) विज्ञान में (जागृविः) जागने वाली और विज्ञान में (जास्पमाना) स्तृति से युक्त हुई (स्तोमतष्टा) स्तृतियों से विस्तारयुक्त (मितः) बुद्धि (हदः) हद्दय से (इन्द्रम्) अत्यन्त सुख देने (पितम्) और पालने वाले खामी की (अच्छ) उत्तम प्रकार (आ) सब ओर से (जिगाति) स्तृति करती है (यन्) जो बुद्धि (ते) आप की (जायने) उत्पन्न होती है उस बुद्धि से (तस्प) उस पालने वाले के उत्तम मुख्य कर्म और ख्रमात्रों को (विद्धि) जानो ॥ १॥

भिविशि:-जिन के हदय में यथार्थ ज्ञान उत्यक्त होता है ने सब लोगों के गुण और दोषों की ज्ञान गुणों की प्रशंसा मौर दोषों की निन्दा करके उत्तम कमों को करे ऐसा होने से ने इस संसार में प्रशंसापुक्त होनें ॥ १॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं।

दिवश्चिदा पूर्व्या जायंमाना विजाग्रंविर्विद्धे शुरुयमाना । भुद्रा वस्त्राण्यर्जुना वसाना सेयमुरुमे सन्जा पिठ्या धीः ॥ २ ॥ द्विषः । चित् । मा । पूर्व्यो । जार्यमाना । वि । जार्यविः। विद्ये । ग्रस्यमाना । भद्रा । वस्त्राणि । मर्जुना । वसाना। सा । इयम् । मुस्मेइति । सुनुऽजा । पित्र्यो । धीः ॥ २ ॥

पदार्थः -( दिवः ) विज्ञानप्रकाशात् ( चित् ) श्रपि ( श्रा ) ( पूर्व्या ) पूर्वेविह्निद्धिर्निष्पादिता ( जायमाना ) (वि) (जागृविः) जागरूका (विदथे) विज्ञानवर्द्धके व्यवहारे (शस्यमाना) स्तूयमाना ( भद्रा ) सेवनीयानि कल्याणकराणि ( वस्त्राणि ) ( श्रर्जुना ) सुरूपाणि । श्रर्जुनमिति रूपना विधं विश्वा ( १०० ( वसाना ) धारयन्ती ( सा ) ( इयम् ) (श्ररमे) श्ररमासु (सनजा) सनेन विभागेन जाता ( पिच्या ) पितृषु भवा ( धीः ) प्रज्ञा ॥ २ ॥

श्रन्वयः —हं मनुष्या याऽस्मे दिवो जायमाना पूर्वा विदये जागृविः शस्यमाना भद्राऽर्जुना वस्त्राणि वसाना सुन्दरी स्त्रीव सनजा
पित्र्या धीर्विजायते सेयं युष्मासु चिदा जायताम् ॥ २ ॥

भावार्थः - त्र्रात वाचकलु • -त एवाताः पुरुषा येष्वात्मवत्सर्वेषु बुद्धादिपदार्थान् जनिवतुमुद्यताः स्युः॥ २॥

पद्रिश्चः—हे यनुष्यो जो ( अस्मे ) हम लोगों में ( दिवः ) विज्ञान के प्रकाश से ( जायमाना ) उत्यन्न हुई (पूर्व्या) प्राचीन विद्वानों से सिद्ध की गई (विद्वधे) विज्ञान के बढ़ाने वाले व्यवहार में (जागृति.) जागने वाली (शस्यमाना) स्तृति की जाती और (भद्रा) धारण करने योग्य और कल्याणकारक (अर्जुना) सुन्दरक्षण्युक्त ( वस्नाणि ) बुखों को ( वसाना ) भोड़ती हुई सुन्दर खीं के तुन्प ( सनजा ) विभाग से प्रसिद्ध (पिष्ट्या) वा पितरों में प्रगट हुई (धीः) उत्तम बुद्धि (वि) विशेषता से उत्यन्न होती ( सा,इयप् ) सो यह आप लोगों में (चित् ,आ,) भी सब भोर से उत्यन्न होते ॥ २॥

भविथि:-इस मन्त्र में वाचकजु॰-वे ही श्रेष्ठ पुरुष हैं जो कि अपने भात्मा के तुल्य सम्पूर्ण जनो में बुद्धि भादि पदार्थों को उत्पन्न कराने को उद्यत होवें॥२॥ पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को सगले सन्त्र में कहते हैं॥

यमा चिदत्रं यमसूरंसूत जिहुाया श्रग्रं पत्दा ह्यस्थात् । वपूँषि जाता मिंथुना संचेते तमोहना तपुंषो बुध्न एतां ॥ ३॥

यमा। चित् । अत्रं । यम्ऽसूः । असूत । जिह्वायाः । अर्थम् । पतंत् । आ। हि। अस्थांत्।वर्षृषि।जाता।मिथुना। सचेते इति । तमःऽहनां । तपुंषः । बुधे । आऽईता ॥ ३ ॥ पदार्थः—(यमा) यमावुपरतौ (चित्) श्रपि (त्रत्रत्र) (यमसूः)

या यमं सूर्यं सूते सा विद्युत् (श्रसूत) सूते जनयति (जिह्वायाः) (श्रग्रम्) (पतत्) पतित गच्छिति प्राप्नोति वा (श्रा) समन्तात् (हि) यतः (श्रप्रस्थात् ) निष्ठति (वपूंषि) ह्रपाणि (जाता)

उत्पन्नानि (मिथुना ) मिथुनौ परस्परसङ्गतौ (सचेते ) सम्बधीतः (तमोहना ) यौ तमोहतस्तौ (तपुषः ) तपत्यस्मिन् सूर्यस्तस्य

दिनस्य मध्ये ( बुधे ) बधन्त्यापो यस्मिंस्तस्मिनन्तरिचे ( एता ) एतौ वर्त्तमानौ ॥ ३ ॥

अन्वयः हे मनुष्या यो यममूश्चिदत्र यमा मिथुना तमोहना तपुषो बुध एता सूर्याचन्द्रमसावसूत जिह्वाया त्र्रग्रं हि पतज्जाता वपूष्यास्थायौ तमोहना मिथुनैता सूर्याचन्द्रमसौ तपुषो बुधे सचेते तास्ती विद्धि विजानीत ॥ ३ ॥ भावार्थः —हे मनुष्या यथा विद्युत्सूर्यं सूर्यश्चनद्रादिकं प्रकाशयति तमो हन्ति तथैव परस्परस्यानुकूला भूत्वा सह्यवहारे सचन्ताम्॥३॥

पद्रिधः — हे यनुष्यो जो (यपसूः) सूर्ष्य को उत्यन्न करने वाली विजुली (चिन्) अथवा (अल्ल) इस संसार में (यमा) सहचारी (मिथुना) परस्पर मिले हुए (तपोहना) अन्धकार का नाश करने वाले (तपुषः) जिस में सूर्ष्य तपना है उस दिन के वीच वा (बुधे) बंधने अर्थान इकट्ठे होने जल जिस में उस अन्तरिच में (एता) वर्त्तमान इन सूर्ष्य और चन्द्रमा को (असून) उत्पन्न करती है (जिह्वायाः) तथा जिह्वा के (अग्रम्) अग्रभाग को (हि) जिस कारण (पतन्) जानी वा प्राप्त होनी है और (जाना) उत्पन्न हुए (वपूंचि) कर्षों को प्राप्त हो (आ, अस्थान्) स्थिर होनी है जो अन्धकार के नाश करने वाले परस्पर मिले हुए सूर्ष्य और चन्द्रमा सूर्यमण्डल जिस में तपना है उस दिन के वीच और जल जिस में इकट्डे हो उस अन्तरिच में (सचेते) सम्बन्ध करने हैं उन को (विद्वि) जानिये॥ ३॥

भविश्वि:—हे मनुष्यो आप जैसे विजुली सूर्य का और सूर्य चन्द्रादिक का प्रकाश और अन्धकार का नाश करना है वैसे ही परस्पर अनुकूल होकर उत्तम व्यवहार में तत्पर होओ ॥ ३॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नकिरेषां निन्दिता मत्येषु ये श्रुस्माकं पितरो गोषुं योधाः। इन्द्रं एषां हंहिता माहिनावानुद्गो-त्राणि समृजे दंसनांवान् ॥ ४॥

निकः । एषाम् । निनिद्ता । मत्यैषु । ये । मस्माकंम् । पितरः । गोषुं । योधाः । इन्द्रः । एषाम् । दृंहिता । माहि-नऽवान् । उत् । गोत्राणि । सुसुजे । दुंसनीऽवान् ॥ ४ ॥ पदार्थः—( निकः ) ( एषाम् ) ( निन्दिता ) गुणेषु दोषारो-पको दोषेषु गुणारोपकश्च ( मर्त्येषु ) मनुष्येषु (ये) (त्र्प्रस्माकम्) ( पितरः ) पालकाः (गोषु ) प्रथिवीषु (योषाः) योद्धारः (इन्द्रः) सूर्य इव वर्त्तमानः (एषाम् ) ( दंहिता ) वर्द्धकः (माहिनावान् ) प्रशस्तानि माहिनानि पूजनानि विद्यन्ते यस्य ( उत् ) ( गोताणि ) वंशान् ( सस्रजे ) ( दंशनावान् ) प्रशस्तकर्मयुक्तः ॥ ४ ॥

अन्वयः हे मनुष्या य इन्द्रो येऽस्माकं गोषु मर्खेषु च योधाः पितरः सन्त्येषां दंहिता माहिनावान् दंसनावान् गोत्राएयुत्ससृजे तं भजत यत एषां निन्दिता निकर्भवेत् ॥ ४ ॥

भावार्थः—मनुष्येस्तथा प्रयतितव्यं यथा मनुष्येषु निन्दितारो न स्युः प्रशंसका भवेयुर्यथा सूर्य्यः सर्वं जगत् पाति तथा रच्नकाः पितरः संसेवनीयाः ॥ ४ ॥

पद्रार्थः — हे यनुष्यों जो (हन्द्रः) मूर्य्य के सहरा वर्त्तमान (ये) वा जो (अस्माकम्) हम लोगों के (गोषु) पृथिवियों और (मत्येषु) मनुष्यों में (योधाः) योद्धा लोग और (पितरः) पालन करने वाले हैं (एषाम्) हन लोगों का (हंहिता) बढ़ाने वाला (माहिनावान्) प्रशंसित पूजन हैं जिस के वह और (दंशनावान्) जो उत्तम कर्यों से युक्त हैं वह (गोल्लाणि) वंशों को (डन्, समृते) उत्पन्न करना है उस की सेवा करो। जिस से (एपाम्) हन लोगों का (निन्दिना) गुणों में दोषों का आरोपक और दोषों में गुणों का आरोपक (निक्तः) नहीं होवे॥ ४॥

भविश्विः—मनुष्यों को चाहिये कि ऐसा प्रयक्ष करें कि जिस से निन्दित न हों और माप दूसरो की स्तुति करने वाले हों और जैसे सूर्य्य संपूर्ण जगत् का पालन करता है वैसे रखा करने वाले पितरों की सेवा करनी चाहिये ॥ ४ ॥ पुनस्तमेव विषयमाह॥ फिर उसी विषयको सगने मन्त्र में कहते हैं॥

सखां हु यत्र सिविभिनंवग्वैरिभिङ्गा सर्विभिगां श्रंनुग्मन् । सृत्यं तिदन्द्री दुशिभिद्शिग्वैः सूर्यं विवेद तमंसि क्षियन्तम्॥ ५॥ व० २५॥

सखां । ह । यत्रं। सखिऽभिः। नवंऽग्वैः। मृभिऽज्ञु। मा। सत्त्वंऽभिः। गाः। मृनुऽग्मन्। स्त्यम्। तत्। इन्द्रंः। द्र्राऽभिः। द्रशंऽग्वैः। सूर्यम्। विवेद्। तमेसि । चियन्तंम् ॥ ५॥ २५॥

पदार्थः - (सखा) (ह) खलु (यत्र) (सिविभिः) (नवर्षैः) नवीनगितिभिः (त्र्राभिज्ञु) त्र्राभिमुख्ये जानुनी यस्य सः (त्र्रा) समन्तात (सक्विभः) पदार्थैः सह (गाः) सुज्ञित्तिता वाचो भूमीर्वा (त्र्रानुमन् ) त्र्रानुकूलं गच्छन् (सत्यम्) सत्सु साधु (तत्) तम् (इन्द्रः) विद्युत् (द्राभिः) द्राविधैर्वायुभिः (द्र्राभैः) द्राविधागतयोयेषान्तैः (सूर्य्यम्) (विवेद) विन्दति (तमिस) त्र्रान्थारे रात्री (त्रियन्तम्) निवसन्तम् ॥ ५॥

अन्वयः —हे मनुष्या यत्र नवग्वैः सिविभिः सहाऽभिज्ञ सखा सत्त्वभिर्ह गा त्रानुग्मन् यत्सत्यं दशग्वैर्दशभिः सहेन्द्रो तमिस । वियन्तं सूर्यं विवेद तिह्वेद तदनुकरणं सर्वे कुर्वन्तु ॥ ५ ॥

भावार्थः - त्र्यत्र वाचकलु • --यथा सिववहर्त्तमानेन वायुना विद्यु-दाख्योऽग्निरन्धकारे सूर्य्यपरिणामं प्राप्य सर्वान् प्रकाश्याऽऽनन्दति तथैव धार्मिकीर्मिषैः सिहतो सुद्धहिद्दान् शुद्धान्तः करणतया विद्यया च प्रकटीभूत्वा सर्वेषामात्मनः प्रकाश्याऽऽनन्दति ॥ ५ ॥ पद्रिंशः—हे पनुष्यो ( पत्र ) जिस स्थल में ( नवर्षेः ) नवीन गर्नियों स्रोर ( सांविभिः ) पित्रों के साथ ( स्राभित्तु ) सन्मुख बांघों से पुक्त (सखा) पित्र ( सन्वाभः ) पदार्थों के साथ (ह) निश्चय (गाः) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी वा भूषियों के (सा, सनुष्यन्) सनुकूल प्राप्त होता हुआ जो ( सत्यम् ) श्रेष्ठ व्यवहारों में उत्तम सर्थान् सचापन जैसे हो वैसे ( दशार्थः ) दश प्रकार की गितियों से पुक्त (दशिभः) दश प्रकार के पवनों के साथ (हन्द्रः ) विसुखी ( तमिस ) रात्रि में ( चियन्तम् ) निवास करने सर्थान् सपना काम प्रकाश न करने हुए ( सूर्यम् ) सूर्य को ( विवेद ) प्राप्त होती है ( तन् ) उस को जो जानता है उस का सनुकरण सब लोग करों ॥ ५ ॥

भिविधि:—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे मित्र के नुरूप वर्त्तमान वायु से विज्ञुली नामक स्मिन सन्धकार में सूर्य के परिणाम को प्राप्त हो स्मीर सब को प्रकाशित कर स्मानन्द देनी है वैसे ही धार्मिक पित्रों के साहित मित्र विद्वान् शुद्धान्तः करणाता तथा विद्या से प्रकट हो कर सब के स्नात्मार्सों का प्रकाश करके सानन्द देना है ॥ ५॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥ फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥

इन्द्रो मधु सम्भृतमुक्तियांयां प्रहिवेद शुफ-वृत्रमे गोः। गुहां हितं गुह्यं गूव्व्हमुप्सु हस्ते दधे दक्षिणे दक्षिणावान् ॥ ६ ॥

इन्द्रेः । मधुं । सम्ऽभृंतम् । उक्तियांयाम् । पृत्ऽवत् । विवेदु । शुफऽवंत् । नमें । गोः । गुहां । हितम् । गुह्यंम् । गूब्ब्हम् । मृप्ऽसु । हस्ते । दुधे। दक्षिणे। दक्षिणऽवान्॥६॥

पदार्थः -(इन्द्रः) विद्युदिवनरः (मधु) मधुरादिकं रसम् (सम्भृतम्) सम्यग्धृतम् ( उस्त्रियायाम् ) भूमौ (पद्दत्) पद्मां तुल्यम् (विवेद)

( शफवत् ) शफा विद्यन्ते यस्मिन् पदे तत् (नमे) नमेत् (गोः) वाचः ( गुहा ) गुहायां बुद्धौ (हितम्) स्थितम् ( गुह्मम् ) गुप्तम् ( गूढम् ) ( श्रप्पु ) प्राणेषु जलेषु वा ( हस्ते )(दधे)दध्यात् ( दिन्नणे ) ( दिन्नणावान् ) दिन्नणा विद्यते यस्य स इव ॥ ६ ॥

अन्वयः —य इन्द्रो उस्तियायां पहच्छफवन मधु सम्भृतं नमें विवेद गोर्गुहा हितमप्सु गुद्धं गूढं दक्षिणावानिव दक्षिणे हस्ते दधे तं सर्वे जानन्तु ॥ ६ ॥

भावार्थः—त्रत्रत्रोपमा वाचकलु • —यथा मनुष्याः पद्मां पद्माः शक्षिर्गमनं क्रत्वा देशान्तरं साद्मात् कुर्वन्ति तथैव बाह्माभ्यन्तरस्थां विद्युतं विद्यानेव हस्तगतदि ज्ञाणाविद्यदित्वाऽऽभ्यन्तरं स्वात्मानं परमात्मानं च बाह्यं सूर्यादिकं विज्ञानात्येतत्सहायेन धर्मार्थकाममोद्मान् सर्वे साधुवन्तु ॥ ६ ॥

पद्रार्थः—जो (इन्द्रः) विजुली के समान मनुष्य (उस्त्रियायाम् ) भूमि में (पदन्) पैरों के भौर (शक्तवन्) खुरों के सदश (मधु) मधुर आदि रस (सम्भृतम्) जो कि उत्तम धारण किया गया उसे (नमें) नमें स्वीकार करें (विवेद्) जाने (गोः) वाणी भौर (गुहा) खुद्धि में (हितम्) स्थित (भष्सु) प्राणों वा जलो में (गुद्धम्) गुप्त भौर (गृह्षम्) ढणे हुए व्यवहार को (दिख्णावान्) दिख्णा को धारण किये हुए के समान (दिक्षणे) दिहने (हस्ते) हाथ में (दिधे) धारण करें उस को सब लोग जानों ॥ ६॥

भिविधिं,—इस मन्त्र में उपमा और वाचकनु०—तैसे मनुष्य पैरों श्रीर पशु खुरों से गमन करके दूसरे स्थान को प्रत्यच्च करते हैं वैसे ही बाहर भीतर वर्त्तमान विजुली को विद्वान् पुरुष हस्त प्राप्त दिख्या के सदश जान कर शीर हदय में वर्त्तमान अपने शास्मा भीर परमास्मा तथा बाह्य सूर्य शादि को जानना है इस के सहाय से धर्म अर्थ काम भीर मोचों को सब सिद्ध करें ॥ ६॥

ऋष विद्दिषयमाह ॥ सब विद्वान् के विषय को सगले मन्त्र में कहते हैं॥

ज्योतिर्हणीत तमंसो विजानबारे स्यांम दुरि-ताद्भीकै। इमा गिरं सोमपाः सोमरुद जुपस्वेन्द्र पुरुतमंस्य कारोः ॥ ७॥

ज्योतिः । वृणीत् । तमंसः । विऽजानन् । मारे । स्वाम् । दुःऽइतात् । सभीके । इमाः । गिरंः । सोमुऽपाः । सोमुऽ-वृद्ध । जुपस्वं । इन्द्र । पुरुऽतमंस्य । कारोः ॥ ७ ॥

पदार्थः—(ज्योतिः) प्रकाशामिव विद्याम् (द्यणीत) स्वीकुर्ध्यात् (तमसः ) स्त्रन्धकारादिवयाया इव (विजानन् ) विशेषेण विदन् (स्त्रारे) दूरे (स्याम) (दुरितात्) दुष्टाचाराच्छ्रेष्ठाचारात् (स्त्रमीके) समीपे (इमाः ) (गिरः ) वाचः (सोमपाः ) सोममैश्वर्यं पाति स्त्रत्त कर्त्तरि किप् (सोमट्द्) सोमन विद्येश्वर्येण द्द्रस्तत्सम्बुद्धौ (जुषस्व ) सेवस्व (इन्द्र ) परमैश्वर्ययुक्त (पुरुतमस्य ) स्त्रिति श्रायेन बहुविद्यायुक्तस्य (कारोः ) कारकरस्य शिव्पनः ॥ ७ ॥

श्रन्वयः - हे सोमरुद्धेन्द्र सोमपा त्वं पुरुतमस्य कारो इमाः गिर जुपस्व यथा विजानञ्ज्योतिरस्माकमारेऽभीके दुरितात्रृथम् भूत्वा तमसो ज्योतिर्दणीत तथैतस्यैताः संवित्वा वयं विद्वांसः स्याम॥७॥

भावाथै: हे मनुष्या यथा वयं पापाचरणात् पृथम् भूत्वा धर्मा-चरणमिवद्यायाः पृथम् भूत्वा विद्यां वरित्वाऽऽत्मबोधं शिल्पिकया-कौशलं च जुषामहे तथैव यूयमपि भवत सर्वे वयं दूरे समीपे च रिथता ऋपिमैत्रीं न जह्याम ॥ ७ ॥ पद्रार्थ:—हे (सोम वृद्ध) विवाक परेश्वर्य से वृद्ध और (इन्द्व) अस्यन्त रेश्वर्य पुक्त (सोमपा) रेश्वर्य की रच्चा करने लावे आप (पुननमस्य) अत्यन्त बहुत विवा से पुक्त (कारोः) शिल्पी जन की जो (इमाः) उन (गिरः) वाणियों का (जुषस्व) सेवन करो और जैसे (विज्ञानन्) विशेष प्रकार से ज्ञानते हुए आप हम लोगों से (आरे) दूरस्थल और (अभीके) समीप स्थल में (दुरितान्) दुष्ट आचरण से पृथक् हो कर श्रेष्ठ आचरण और (तमसः) अविवा से पृथक् हो कर विवा और (ज्योति) प्रकाश के समान विशा का (वृणीत) स्वीकार करें वैसे इन आप की उन वाणियों का सेवन करके हम लोग विद्यान् होवें॥ ७॥

भिविश्वि:—हे मनुष्यो जैसे हम लोग पाप के आवरण से पृथक हो कर धर्म के आवरण और अविद्या से पृथक हो कर विद्या का प्रहण करके आत्म-सम्बन्धी ज्ञान और शिल्प किया कीशल का सेवन करने हैं वैसे ही आप लोग भी सेवन करने वाले हृजिये और सब हम लोग दूर और समीप में वर्त्तमान हुए भी मित्रता का त्याग नहीं करें ॥ ७ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥ फिर इसी विषय को अगले मन्त्र मे कहते हैं॥

ज्योतिर्य्ज्ञाय रोदंसी ऋनुं प्यादारे स्यांम दुरि-तस्य भूरैः।भूरिं चिद्धि तुंज्तो मर्त्यस्य सुपारासों वसवो बुईणांवत् ॥ ८॥

ज्योतिः । युज्ञायं । रोदंसी इति । अनुं । स्यात् । धारे । स्याम् । दुःऽइतस्यं । भूरैः । भूरिं । चित् । हि । तुज्जतः । मर्त्यस्य । सुऽपारासंः । वस्तवः । बर्हणांऽवत् ॥ ८ ॥

पदार्थः—(ज्योतिः) सूर्यप्रकाश इव विज्ञानदीप्तिः (यज्ञाय) विद्वत्सत्काराद्यनुष्ठानाय (रोदसी) भूमिप्रकाशाविव विद्यानये (त्र्प्रनु)

पश्चात् (स्यात् ) भवेत् (त्र्रारे) दूरे समीपे वा (स्याम) (दुरि-तस्य) दुःखेनेतस्य प्राप्तस्य (मूरेः ) वहोः (मूरि ) वहु (चित्) त्र्रापि (हि ) यतः (तुजतः) बलवतः (मर्त्यस्य) मनुष्यस्य (सुपा-रासः ) द्योभनो विद्यायाः पारो येषान्ते (वसवः) ये विद्यासु वसन्त्य-न्यान् वासयन्ति ते (वर्हणावत् ) वर्हणं दिद्वकारकं विद्यानं धनं वा विद्यते यर्हिमस्तत् ॥ ८॥

अन्वयः हे मनुष्या यथा सुपारासो वसवो वयं यज्ञाय रोदसी इवारे दुरितस्य भूरेर्भूरि चिनुजतो मर्त्यस्य बईणाव उच्योतिः स्यादिति कामयमाना अनुष्याम तथाहि भवन्तो भवन्तु॥ ८॥

भावार्थः—त एवाप्तये दूरस्थेषु समीपस्थेषु च रूपामनु संधाय विद्योपदेशौ प्रचार्थातिकठिनस्य बोधस्य सुगमतां संपादयेयुस्त एव सर्वैः सत्कर्त्तव्या भवन्तु ॥ ८ ॥

पद्धि.—हे मनुष्यो जैसे (सुपारासः) सुन्दर विद्या का पार है जिन का भौर (वसवः) विद्याओं में स्वयं वसने वा अन्य जनों को वसाने वह हम लोग (यज्ञाय) विद्यानों के सत्कार भादि भनुष्ठान के लिये (रोदसी) भूमि भौर प्रकाश के सदश विद्या और नीति को (आरे) दूर वा समीप में (दुरि तस्य) दुःख से प्राप्त हुए (भूरेः) बहुन का (भूरि) बहुन (चिन्) भी (नुज्ञतः) बलवान् (मर्त्यस्य) मनुष्य का (बहुणावन्) दृद्धिकारक विज्ञान वा धन जिस में विद्यान ऐसा (ज्योतिः) सूर्य के प्रकाश के सदश विज्ञान का प्रकाश (स्पान्) होवे ऐसी कामना करने हुए (अनु) पीछे (स्पाम्) होवे वैसे (हि) ही आप हुजिये॥ ८॥

भविधि:—वे ही श्रेष्ठ पुरुष हैं जो लोग दूर भौर समीप में वर्त्तमान पुरुषों में रूपा का अनुसन्धान विद्या और उपदेश का प्रचार करके बड़े किटन बीध की सरबना को उत्पन्न करें वे ही सब लीगों की सरकार करने योग्य होतें ॥८॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी विषय को अगन्ने मन्त्र में कहते हैं॥

शुनं हुंवेम मुघवानिमिन्ह्रं मुस्मिन्भरे स्तं मंवाजं-सातौ । शृएवन्तं मुयमूतये समन्सु ब्रन्तं सुत्राणि सुञ्जितं धनानाम् ॥ ९ ॥ २६ । २ ॥

गुनम् । हुवेम् । मघऽवांनम् । इन्द्रंम् । अस्मिन् । भरे । नृऽतंमम् ।वार्जं ऽसातौ । गृण्वन्तंम् । उप्यम् । ऊतये । समत् ऽसुं । घन्तंम । तृत्राणि । सम्इजितंम् । धनांनाम् ॥ ९ ॥ २६ । २ ॥ पदार्थः—( गुनम् ) सुखकारकं विज्ञानम् ( हुवेम ) स्वीकुर्याम

( मघवानम् ) वहुधनप्रदानकरम् ( इन्द्रम् ) विद्युतम् (त्र्रास्मन्) (भरे) भरणीये संसारे (नृतमम्) त्र्रातिदायेन नायकम् (वाजसातौ) पदार्थानां विभागविद्यायाम् ( ग्रृएवन्तम् ) श्रोतारं न्यायाधीदां

दर्गडप्रदिमव (उग्रम्) तेजस्विभावम् (ऊतये) व्यवहारसिद्धिप्रवेशाय (समत्सु ) सङ्ग्रामेषु (घन्तम्) विद्यावन्तं शूरवीरमिव (द्यताणि)

धनानि (साञ्जितम्) सन्यक् जयति येन (धनानाम्) श्रियाम् ॥ ९॥

ऋन्वयः – हे मनुष्या यं वयमूतयेऽस्मिन्भरे नृतमं मघवानं वा-जसातौ शृणवन्तिमवोग्रं समत्सु भन्तिमव धनानां सञ्जितिमन्द्रं विज्ञाय द्याणि शुनं च हुवेम तथैतं विज्ञाय सर्वमेतय्यं प्राप्नुत॥९॥

भावार्थः - अत्र वाचकलु • - आता विद्दांसो भूगर्भविद्युद्भगोल-खगोलस्रष्टिस्थानां पदार्थानां विद्योपदेद्योन पदार्थविद्याः प्रापच्य सर्वोन्त्सततमुनयेयुरिति ॥ ९ ॥ त्रप्रव विद्युणवर्णनं निन्दितजननिवारणं मैत्रीभावनमज्ञानं विहाय विद्याप्राप्तीच्छाकरणमत एतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्ग्र तिर्वेद्या ॥

इत्यृग्संहितायां तृतीयाष्टके हितीयोऽध्यायः पङ्किंद्यो वर्गस्तृतीये-मण्डल एकोनचत्वारिंद्यत्तमं सूक्तञ्च समाप्तम् ॥

पद्धिः—हे मनुष्यो जिस को हम लोग (क्रनये) व्यवहार सिद्धि प्रवेश के लिये ( अस्मिन् ) इस (भरे) पालन करने योग्य संसार में ( नृतमम् ) अत्यन्त नायक (मधवानम्) बहुत धन के दान करने और (वाजसानों) पदार्थों की विभाग विद्या में (शुण्वन्तम्) सुनने वाले न्यायाधीश दण्ड देने वाले के सहश (इश्रम्) तेजस्वीक्रय और ( समत्सु ) संग्रामों में ( ग्रन्तम् ) विद्यावान शूरवीर के सहश (धनानाम् ) लिक्षियों को ( सञ्जितम् ) शींध जीतता है जिस से उस (इन्द्रम्) विज्ञली कृष अगिन को जान कर (चृत्राणि) धनों को और ( शुनम् ) सुखकारक विज्ञान को ( हुवेम ) स्वीकार करे वैसे इस को जान कर आप लोग प्राप्त हूजिये ॥ ९ ॥

भ[वं[थे:-इस मन्त्र में वाचकलु०-पथार्थवक्ता विद्वान् लोग भूगर्भ विज्ञुली भूगोज जगोल और सृष्टिस्थ पदार्थों की विद्या के उपदेश से पदार्थ-विद्यामों को प्राप्त करा के सब की निरन्तर दृद्धि करें॥ ९॥

इस सूक्त में विदानों के गुणों का वर्णन, निन्दित जनों का निवारण, मित्रमा करना, सज्ञान का त्याण कर, विद्या की प्राप्ति की इच्छा करना इत्यादि विषय वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछिले सृक्त के अर्थ के साथ संगति है यह समक्तना चाहिये॥

यह ऋग्वेद संहिता में तृतीय अष्टक में दूसरा अध्याय उत्तीसनां वर्ग और तृतीय मण्डल में उन्तालीशवां सूक्त समाप्त हुआ।

## श्रथ ऋक्संहितायां तृतीयाष्ट्रके तृतीयाऽध्यायारम्भः॥

## भो३म् विश्वानि देव सवित्र्दुरि तानि परामुव । य<u>द्</u>रद्वं तन्न भासुव ॥ १ ॥

त्र्रथ नवर्चस्य चत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः। इन्द्रो देवता। १।२।३।४।६।७।८।९गायत्री ।५ निचृद्गायत्री छन्दः। षड्जः स्वरः॥

ऋय राजप्रजाविषयमाह ॥

सब नृतीयाष्टक के नृतीयाध्याय का सारम्भ तथा नृतीय पण्डल में नव ऋचा वाले चालीशावे सृक्त का सारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में राज प्रजा के विषय को कहते हैं।

इन्द्रं त्वा रुष्भं वयं सुते सोमें हवामहे । स पाहि मध्वो अन्धंसः॥ १ ॥

इन्द्रं । त्वा । बुषुभम् । वयम् । सुते । सोमें । ह्वां-महे । सः । पाहि । मर्घः । भन्धंसः ॥ १ ॥

पदार्थः—(इन्द्र) परमेश्वर्धप्रद (त्वा) त्वाम् (इषभम्) बिलिष्ठम् (वयम्) (सुते) निष्पने (सोमे) ऐश्वर्धे ऋोष-धिगणे वा (हवामहे) (सः) (पाहि) रत्न (मध्वः) मधु-रादिगुणयुक्तस्य (ऋन्धसः) ऋनादेः॥ १॥

त्र्यन्वयः हे इन्द्र वयं मध्योऽन्धसः सुते सोमे यं ष्टषमं त्या हवामहे स त्वमस्मान् पाहि॥ १॥

भावार्थ:—ये प्रजा जना राजानं त्हदयेन सत्कत्याऽस्मा ऐश्वर्यं प्रयच्छेयुस्तान् राजा स्वात्मवद्दैय स्त्रोषधैरोगिणमिव रत्नेत्॥१॥

पद्धि:—हे (इन्द्र) मत्यन्त ऐश्वर्य के देने वाले (वयम्) हम लोग (मध्वः) मधुर बादि गुणों से युक्त (बन्धसः) मन मादि के (सुने) उत्यन्त (सोमे) ऐश्वर्य वा बोवधियों के समूह में जिस ( रुवभम्) विलष्ट (त्वा) बाप को (हवामदे) पुकारें (सः) वह बाप हम लोगों की (पाहि) रक्षा कीजिये ॥ १॥

भ[व[र्थ:—जो प्रजातन राजा का हृद्य से सत्कार करके इस राजा के लिये ऐश्वर्ष देनें उन की राजा अपने आत्मा के सहश वा जैसे वैद्य जन श्रोप- थियों से रोगी की रक्षा करना है वैसे रच्या करे॥ १॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥

इन्द्रं ऋतुविदं सुतं सोमं हर्घ्य पुरुष्टुत। पिबा र्यपस्व तार्त्वापम् ॥ २ ॥

इन्द्रं । ऋतुऽविदंप् । सुतम् । सोर्मम् । हृर्घ्ये । पुरुऽस्तुत् । पिबं । आ । वृष्ट्य । ततृंपिम् ॥ २ ॥

पदार्थः—(इन्द्र ) विद्यैश्वर्धिमच्छुक (कतुविदम् ) कतुः प्रज्ञा तां विन्दित येन तम् (सृतम्) सुसंस्कारैनिष्पादितम् (सोमम्) त्रोषिगणम् (इर्ध् ) कामयस्व (पुरुष्टुत ) बहुभिः प्रश्नांतित (पिब्,)(त्रा)(दणस्व ) दण इव बिल्छो भव (तादृपिम् ) त्रातिशयन तृतिकरम् ॥ २ ॥ ्रश्रन्वयः हे पुरुष्टुतेन्द्र त्वं तातृपिं कतुविदं सुतं सोमं इर्घ्य पिच तेनाऽऽष्टपस्व ॥ २ ॥

भावार्थः—हे राजन् भवान् प्रज्ञावर्द्धकं भोजनं पानं च कत्वा तृप्तो भूत्वा बलारोग्यबुद्धिविनयान् वर्द्धय ॥ २ ॥

पद्धि:-हे (पुरुष्टुन) बहुनो से प्रशंसिन (हन्त्र) विद्या और ऐश्वर्य की हिच्छा करने वाले आप (तातृषिम्) अत्यन्त तृप्ति करने और (क्रतृतिदम्) यज्ञ के सिद्ध करने वाले और (सुनम्) उत्तम संस्कारों से उत्यन्न (सोमम्) ओविधियों के समृह की (हर्ष्य) कामना और (पिष) पान करो उन से (आ, वृषस्त्र) वैल के सदश बलिष्ठ होओ ॥ २॥

भावार्थः — हेराजन् माप बुद्धि के बढ़ाने वाले खाने तथा पीने योग्य वस्तुका भोजन और पान कर वृत्त हो कर बल भारोग्य बुद्धि भोर नस्रता को बढ़ाइये ॥ २ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी विषय को अगले यन्त्र में कहते हैं॥

इन्द्र प्र णो धितावानं युज्ञं विश्वेभिदेंवेभिः। तिरः स्तवान विइपते॥ ३॥

इन्द्रं । प्र । नः । धितऽवीनम् । युज्ञम् । विश्वेभिः । देवेभिः । तिरः । स्तुवान् । विश्वेपते ॥ ३ ॥

पदार्थः—(इन्द्र) दुष्टानां विदारक (प्र) (नः) ऋस्मा-कम् (धितावानम्)धितो धृतो वानः संविभागो येन तम् (यज्ञम्) विद्याविनयाभ्यां सङ्गतं पालनाष्यम् (विश्वेभिः) सर्वैः (देवेभिः) धार्मिकैः सभ्यैर्विद्दक्षिः सह (तिरः) प्रवदुःखात्यारं गच्छ (स्तवान) यः सत्यं स्तौति तत्सम्बुद्धौ (विश्पते) प्रजापालक ॥ ३ ॥ त्र्यन्वयः - हे विश्वते स्तवानेन्द्र त्वं विश्वेभिर्देवेभिः सह नो धिता-वानं यज्ञं प्रतिरः ॥ ३ ॥

भावार्थः—प्रजाजनै राजैवमुपदेष्ठच्यो भवान् नोऽस्माकं रक्तको मवैवमाज्ञापय भवतः सर्वे श्रेष्ठमध्यमकिनेष्ठाः भृत्यार्थेर्मणाऽस्मान् सततं रक्तन्त्वित ॥ ३ ॥

पद्धिः—हे (विश्वते) प्रजा का पालन (स्तवान) सत्य की स्तुति और (इन्द्र) दुर्हों का नाश करने वाले भाष (विश्विभिः) संपूर्ण (देवेभिः) धार्मिक श्रेष्ठ विद्वानों के साथ (न) हम लोगों के (धितावानम्) धारण किया है विभाग जिस से उस (यज्ञम्) विद्या और विनय से संगत पालन करने रूप कर्म को (प्र, तिरः) पार हो सपाप्त करो अर्थान् उक्त कर्म से दु ख से पार पहुंचो ॥ ३ ॥

भ[व[र्थ:-प्रता तनों को चाहिये कि राजा को स्मप्रकार का उपदेश देवें कि भाष हम लोगों के रचक हूजिये भीर ऐसी अक्षा दीजिये कि आप के सब श्रेष्ठ मध्यम कनिष्ठ कर्मचारी लोग धर्मपूर्वक हम लोगों की निरन्तर रच्चा करें ॥ ३ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी विषय को अगर्जे मन्त्र में कहते हैं ॥

इन्द्र सोमाः सुता इमे तव प्र यंन्ति सत्पते। क्षयं चुन्द्रास् इन्दंवः॥ ४॥

इन्द्रं। सोर्माः । सुताः । डमे। तर्व । प्र । यन्ति । सत्ऽ-पते । स्वयंम् । चन्द्रासंः । इन्दंवः ॥ ४ ॥

पदार्थः—(इन्द्र) सकलौषधिविद्यावित् (सोमाः) श्रोषध्यादयः पदार्थाः ( सुताः ) सुविचारेकाऽभिसंस्क्रताः (इमे ) ( तव ) (प्र) (यन्ति ) प्राप्तुवन्ति (सत्पते ) सर्ता रचक ( चयम् ) निकास-स्थानम् ( चन्द्रासः ) त्र्प्राह्लादकराः ( इन्दवः ) सार्द्राः ॥ ४ ॥

अन्वयः च सत्पते इन्द्र राजन् य इमे चन्द्रास इन्दवः सुताः सोमास्तव चयं प्रयन्ति ताँस्त्वं सेवस्व ॥ ४ ॥

भावार्थः —हे राजन् यावान् राज्यादंशो भवता गृहीतव्यस्ताबन्तं गृहीत्वा भुङ्क्ष्व नाऽधिकं न न्यूनमेवं कृतेन न कदाचिद्रवतः तिक्तर्भविष्यति ॥ ४ ॥

पद्धिः—हे (सत्यते) सत्युक्तवों के रच्चा करने और (तन्द्र) सम्पूर्ण भौषिथियों की विद्या के जानने वाले राजन् जो (हमें) ये (चन्द्रासः) आन-न्द्रकारक (हन्द्रवः) गीले (सुनाः) उत्तम प्रकार से पाक आदि संस्कार से युक्त (सोमाः) भोषि आदि पदार्थ (तव) आप के (च्चयम्) रहने के स्थान को (प्र,यन्ति) प्राप्त होते हैं उन का आप सेवन करो ॥ ४॥

भीवार्थ:—हे राजन् जितना आप को राज्य का भाग लेना चाहिये उतना ही प्रहण कर भोग करिये न सधिक न न्यून ऐसा करने से नहीं कभी आप की हानि होनी ॥ ४ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी विषय को सगले मन्त्र में कहते हैं॥

द्धिष्वा जुठरे सुतं सोमंमिन्द्र वरेणयम्। तवं द्युक्षाम् इन्दंवः॥ ५॥ १॥

द्धिष्व । जुठरें । सुतम् । सोर्मम् । हुन्दू । वरेण्यम् । तर्व । युक्षासः । इन्दंवः ॥ ५ ॥ १ ॥

पदार्थः—(दिधव्व) धरस्व। ऋत्र संहितापामिति दीर्घः (अठरे) जापते सुखं यस्मात्तरिमनुदरे (सुतम् ) सुसंस्कृतम् (सोमम् )

महौषाधिविशिष्टमचम् (इन्द्र) पूर्णायुःकामुक (वरेण्यम्) स्वीकर्तुं मोक्तमर्हम् (तव) (युक्तासः) दिवि प्रकाशे वियन्ति निवासयन्ति ते (इन्दवः) सस्तेहाः॥ ५॥

अन्वयः—हे इन्द्र ये तव युक्तास इन्दवः स्युस्तेषां सकाशाहरेस्थं सुतं सोमं जठरे त्वं दिष्ण्व ॥ ५ ॥

भावार्थः-राजादिभिर्मनुष्यैः सर्वेषां पदार्थानां मध्यात एव पदार्था भोक्तव्याः पेयाश्च ये प्रज्ञायुर्वलानि वर्धयेयुः ॥ ५ ॥

पदार्थः —हे (इन्द्र) पूर्ण अवस्था की कामना करने वाले जो (तव) आप के (बुच्चासः ) प्रकाश में रहने (इन्द्र्यः ) और खेह करने वाले होवें उन के समीप से (वरेण्यम् ) भोग करने योग्य (सुतम् ) उत्तम प्रकार बनाया (सोमम् ) श्रेष्ठ भौषधियों से युक्त अन्न को (जडरे ) उत्पन्न हो सुख जिस में उस पेट में आप (दिधिष्व ) धरो ॥ ५॥

भ[व[र्थ:-राजा गादि मनुष्यो को संपूर्ण पदार्थों के मध्य से उन्हीं पदार्थों का खान भीर पान करना चाहिये कि जो बुद्धि भवस्था भीर वल को निरन्तर बढ़ावें ॥ ५॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर इसी विषय को अगले मन्त्र मे कहते हैं॥

गिर्वणः पाहि नंः सुतं मधोर्धारांभिरज्यसे। इन्द्र त्वा दांतमिद्यशंः॥ ६॥

गिर्वेणः । पाहि । नः । सुतम् । मघोः । धारांभिः । मुज्यसे । इन्द्रं । त्वाऽदांतम् । इत् । यशः ॥ ६ ॥

पदार्थः—(गिर्वणः) यो गीभिर्वन्यते याच्यते तत्सम्बुद्धौ (पाहि) ( नः ) ऋस्मान् (सुतम्) (मघोः) मधुसदिगुणयुक्तस्य (धासभिः) प्रवाहै: (अप्रज्यसे) प्राप्यसे (इन्द्र) (त्वादात्तम्) त्वया यही-तम् (इत्) एव (यदाः) आरोग्यप्रदमुदकमभं धनं वा। यदा-इति उदकना । निषं । १२ अप्रजनामसु च २। ७ धनना । निषं । १०॥ ६॥

श्रन्वयः हे गिर्वण इन्द्र यत्त्वादातं यशोऽस्ति तेन मधोधीरा-भिश्र सह सुतं सोमं प्राप्तोऽस्माभिरज्यसे स त्वमस्मान् पाहि॥६॥

भावार्थः—हे राजन यावत्पेयमनं धनं चारमद्भवता स्वीकृतं तेन स्वस्याऽस्माकं च रत्ना विधेहि ॥ ६ ॥

पद्रार्थ:—हे (गिर्वणः) वाणियों से पाचना किये जाते (इन्द्र) तेज-िस्तिन जो (त्वाद्यानम्, इन्) भाष से प्रहण किया हुमा ही (यदाः) रोगनादाक जल भन्न वा धन है उस से भीर (मधोः) मधुर भादि गुणों से युक्त वस्नु के (धाराभिः) प्रवाहो के साथ (सुनम्) उत्पन्न हुए (सोमम्) भोषिष भादि पदार्थ को पाये हुए हम जोगों से जाने जाते हो वह भाष (नः) हमारी (पाहि) रच्चा की जिये ॥ ६॥

भिविधिः—हेराजन् जितना पीने योग्य वस्तु सन्न सौर धन हम लोगों का सापने स्वीकार किया है उस से सपनी सौर हम लोगो की रक्षा कीजिये ॥६॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को सगले मन्त्र में कहने हैं॥

श्रुभि द्युम्नानि वृनिन इन्द्रं सचन्ते श्रक्षिता । पीरवी सोमस्य वारुधे॥ ७॥

मुभि । युम्नानि । वनिनेः । इन्द्रंम् स्वन्ते । मिन्ता । पुरिवी । सोमंस्य । वृत्युषे ॥ ७ ॥ पदार्थः—( भ्राम ) अप्रामिमुख्ये ( घुन्नानि ) यशांसि जला-न्यनानि धनानि वा ( वनिनः ) याञ्चावन्तः ( इन्द्रम् ) ऐश्व-र्घकरम् (सचन्ते ) सम्बंधन्ति (त्र्राचिता) चयरहितानि (पीत्नी) ( सोमस्य ) त्र्रोषध्यैश्वर्यस्य योगेन ( वाद्ये ) वर्धते ॥ ७ ॥

अन्वयः—हे राजन् यथा वनिनोऽचिता युम्नान्यभीन्द्रं सचन्ते यथाऽहं सोमस्य पीत्वी वादधे तथा त्वमाचर ॥ ७ ॥

भावार्थः-श्रत्र वाचकलु • — सर्वे र्मनुष्यैर्धर्मयुक्तेन परमपुरुषार्थे-नाऽत्तयमैश्वर्यं प्राप्य युक्ताऽऽहारिवहारेणाऽऽरोग्यं सम्पाद्य च जगति सुकीर्त्तिविस्तारणीया ॥ ७ ॥

पद्रार्थ:-हे राजन् जैमे (विनिन ) मांगने वाले जन (मिक्सता ) नाश से राहत ( सुमानि ) पशों के (आभि ) सन्मुख (इन्द्र) ऐश्वर्य करने वाले का (सचन्ते ) सम्बन्ध होते हैं और जैसे मैं (सोमस्य ) भोषधिक्व ऐश्वर्य के योग से (पीन्ती ) पान करके (वान्धे ) नृद्धि कर्क वैसे आप करो ॥ ७॥

भिविश्वि:—इस मन्त्र में वाचकलु०—सब मनुष्यों को चाहिये कि धर्मा-युक्त भत्यन्त पुरुवार्थ से नहीं नाश होने योग्य ऐश्वर्थ को प्राप्त हो कर नियमित भोजन भीर विहार से भारोग्य को उत्यब्ध करके संसार से उत्तम कीर्ति का विस्तार करें ॥ ७ ॥

> पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

श्रुर्वावती न श्रा गंहि परावतंश्र्य वृत्रहन्। इमा जुंषस्व नो गिरंः॥८॥

मुर्वोऽवर्तः । नः । भा । गृहि । पुराऽवर्तः । चु । हुत्रु-ऽहुन् । हुमाः । जुषुस्व । नः । गिर्रः ॥ ८ ॥ पदार्थः—( श्रवीवतः ) प्रशस्ता श्रश्वा विधन्ते येषाम् (नः) श्रप्रमान् ( श्रा ) समन्तात् ( गिह ) प्राप्नाहे ( परावतः ) दूर-देशात् ( च ) समीपात् ( दशहन् ) यो दृतं धनं हन्ति प्राप्नोति तत्सन्बुद्धौ ( इमाः ) ( जुपस्व ) सेवस्व ( नः ) श्रप्रसमाकम् ( गिरः ) वाचः ॥ ८ ॥

त्रन्वयः हे इत्रहरत्वमर्वावतो नोऽस्मान् परावतश्वागिह न इमा गिरो जुपस्व ॥ ८ ॥

भावार्थः —हे राजन् दूरे समीपे वा स्थिता सेनाङ्गयुक्ता वीरा वयं यदा भवन्तमाह्वयेम तदैव श्रीमताऽऽगन्तव्यमस्माकं वचनानि श्रोत-व्यानि च यथार्थो न्यायश्च कर्त्तव्यः ॥ ८ ॥

पदार्थ:—ह ( वृत्रहन् ) धन को प्राप्त होने वाले आप ( अर्वादनः ) प्रशंसा करने योग्य घोड़ों से युक्त (नः ) हम लोगों को (परावतः ) दूर देश से (च ) और समीय से (आ। ) सब ओर से (गिह ) प्राप्त हूजिये और (नः ) हम लोगों की (हमाः ) इन (गिरः ) वाणियों का (जुषस्व ) सेवन करों ॥ ८॥

भविशि:—हे राजन् दूर वा समीप में हिश्चन सेना के अङ्ग बाख आदि से युक्त वीर हम लोग जब आप को युकारें उसी समय आप को आना चाहिये तथा हम लोगों के वचन सुनना भीर पथार्थ न्याय करना चाहिये ॥ ८॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय की अगले मन्त्र में कहते हैं॥

यदंन्त्रा पंरावतंमर्वावतं च ह्यसे। इन्द्रेह तत् आ गंहि ॥ ९ ॥ २ ॥ यत् । सन्तरा । प्राऽवतं स् । सूर्वाऽवतं स् । स् । हूस्ते । इन्द्रं । इह । ततः । सा । गृहि ॥ ९ ॥ २ ॥

पदार्थः—( यत् ) यः ( त्र्यन्तरा ) व्यवधाने (परावतम् ) दूर-देशस्थम् ( त्र्यवीवतम् ) प्राप्तसामीप्यम् (च ) ( हूयसे ) स्तूयसे ( इन्द्र ) परमैश्वर्यप्रद ( इह ) त्र्यसिमन् राज्ये ( ततः ) (त्र्या) ( गहि ) त्र्यागच्छ ॥ ९ ॥

अन्वयः हे इन्द्र त्विमह यद्यमन्तरा परावतमर्वावतं चाह्वयति तैश्च ह्यमे ततोऽस्मानागिह ॥ ९ ॥

भावार्थः - राजा दूरदेशे प्रजासेनाऽमात्वजनोऽन्यत्रापि वर्तेत नथापि भृत्यद्वारा सर्वैः सह समीपस्थो भवेदिति ॥ ९ ॥ त्रप्रत्र राजप्रजागुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गतिर्वेद्या ॥

इति चत्वारिंशत्तमं सूक्तं द्वितीयो वर्गश्च समाप्तः॥

पद्धार्थ:—हे (इन्द्र) सत्यन्त ऐश्वर्ध के दाना साप (इह) इस राज्य में (यन्) जो (सन्तरा) व्यवधान सर्धात् मध्य में (परावतम् ) दूर देश सीर (सर्वावनम् ) समीप में वर्त्तमान को (च) सीर पुकारत हैं उन लोगों से (हूयसे) पुकारे जाते हो (तनः) इस से हम लोगों को (सा, गृहि) प्राप्त हूजिये॥ ९॥

भावार्थः - राजा दूर देश में हो भीर प्रजा सेना भीर मन्त्री जन सन्यक्ष भी वर्त्तमान हों तथापि दूतों के द्वारा सब स्नीगों के साथ समीग में वर्त्तमान हो सके॥ ९॥

रस सूक्त में राजा और प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पिछित्ते सूक्त के अर्थ के साथ संगति जानना चाहिये॥

यह चालीशर्वा मूक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ।

त्रिथ नवर्चस्यैकाधिकचत्वारिझत्तमस्य सूक्तस्य विश्वामित अभिः। इन्द्रो देवता । १ यवमध्या गायती । २ । ३ । ५ । ९ गायत्री । ४ । ७ । ८ निचृत् गायती । ६ विराट् गायती छन्दः । पड्जः स्वरः॥

त्र्प्रथाग्निविषयमाह् ॥

भाव नव ऋचा वाले एकनालीशावे सूक्त का भागमा है उस के प्रथम मन्त्र में अग्नि के विषय को कहते हैं॥

त्रा तू नं इन्द्र मुद्यंग्यु<u>वानः सोमंपीतये।हरिंभ्यां</u>

याह्यद्रिवः ॥ 🤊 ॥

भा । तु । नः । इन्द्र । मुर्द्यक् । हुवानः । सोर्मऽपीतये । हरिऽभ्याम् । याहि । अद्विऽवः ॥ १ ॥

पदार्थः—(न्ना) समन्तात् (तु)। त्रात्रत्र ऋचि तुनुघेति दीर्घः (नः) त्रास्मान् (इन्द्र) ऐश्वर्धकारक (मद्यक्) मामञ्चन्तिति मद्यक् (हुवानः) त्राहृतः (सोमपीतये) सोमः पीतो यस्मिन्तरमे (हरिभ्याम्) त्राश्वाभ्याम् (याहि) (त्राद्रिवः) मेघवान् सूर्ष्यं इव वर्त्तमान ॥ १ ॥

त्रान्ययः—हे त्राद्रिव इन्द्र त्वं सोमपीतये मद्यग्घुवानो हरिभ्यां नोऽस्मानायाहि वयन्तु भवन्तमायाम ॥ १ ॥

भावार्थः—मनुष्यैरुत्सवेषु परस्परेषामाह्यानं क्रत्वाऽनपानादिभिः सत्कारः कर्त्तव्यः ॥ १ ॥

पदार्थः —हे ( मद्रिवः ) मेघों से युक्त सूर्य्य के तुरुष वर्त्तपान ( इन्द्र ) ऐश्वर्य्य के करने वाले माप ( सोमपीतये ) सोमलतारूप म्रोपध का रस पीपा

जाय जिस कर्ष में उस के लिये ( मजूक्) मेरी पूजा अर्थान् उपासना करने वाला ( हुवानः ) पुकारा गया जन ( हिरिभ्याम् ) घोड़ों से ( नः ) हम लोगों को ( आ ) सब प्रकार ( याहि ) प्राप्त हो और हम लोग ( नु ) बीघ आप को प्राप्त होते ॥ १ ॥

भावार्थः - प्रमुख्यों को चाहिये कि शुध कार्ष्य आदि के उत्सर्वों में पर-स्पर एक दूसरे का आह्वान करके अन्न और जल आदिकों से सत्कार करें ॥१॥ पनस्तमेव विषयमाह ॥

किर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥

सतो होतां न ऋवियंस्तिस्तिरे बुर्हिरांनुषक्।

ऋयुंजन् प्रातरद्रयः ॥ २ ॥

स्तः । होतां । नः। ऋत्वियः । तिस्तिरे । बर्हिः। श्रानु-पक् । अर्युज्जन् । प्रातः । अर्द्रयः ॥ २ ॥

पदार्थः—(सत्तः) निषण्णः (होता) त्र्यादाता (नः) त्र्यस्मान् (ऋत्वियः) य ऋतुमर्हित सः (तिस्तिरे) स्तृणात्याच्छादयति (बर्हिः) उत्तममासनं वस्तु वा (त्र्यानुषक्) य त्र्यानुकृष्यं सचित समवेति सः (त्र्ययुज्जन्) युज्जन्ति (प्रातः) (त्र्यद्रयः) मेघाः ॥ २ ॥

अन्वयः -- यः सत्तो होतर्त्विय आनुषक् सनोऽस्मान् बर्हिरद्रयः प्रातरयुज्जनिव तिरितरे ते कियायइं कर्त्तुमहीन्त ॥ २ ॥

भावार्थः-न्त्रत्र वाचकलु • - यथा प्रभातकालीना मेघाः सूर्य्ध-प्रकाशमाच्छाच छाया जनयन्ति तथैव कियाविदो जना वस्त्रादि-पदार्थैः शरीराएयाच्छाचाऽऽनुकृष्येन सुखं जनयन्ति ॥ २ ॥ पद्रिथं:—जो (सत्तः) बैटा हुआ (होता) ग्रहण करने वाला और (ऋित्यः) जो ऋतु को योग्य होता वा (आनुषक्) अनुकूलता के साथ मिलता ये (नः) हम लोगो के लिये (बार्डः) उत्तम आसन वा वस्तु को (अद्ययः) मेघों के सददा (प्रातः) प्रात काल में (अयुक्तन्) युक्त करने हैं और (तिस्तिरे) वस्तों से आच्छादन करते हैं वे क्रियारूप यज्ञ करने को योग्य हैं ॥ २॥

भिविधि: — इस मन्त्र में वाचकलु ० — जैसे प्रधानकाल के मेघ सूर्ष्य के प्रकाश का आण्डादन करके छापा को उत्पन्न करने हैं वैसे ही क्रियाओं को जानने वाले लोग वस्त्र मादि पदार्थों से शारीरों को ढांप के अनुकूलता से सुख को उत्पन्न करते हैं ॥ २ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहते हैं॥

डमा ब्रह्मं ब्रह्मवाह: ऋियन्त त्रा बर्हिः सींद । विहि शूर पुरोडाशंम् ॥ ३ ॥

डमा । ब्रह्मं । ब्रह्मऽवाहः । क्रियन्ते । आ । बुर्हिः । सीद् । वुीहि । जूरु । पुरोडार्शम् ॥ ३ ॥

पदार्थः—(इमा)(ब्रह्म) धनम् (ब्रह्मवाहः) धनप्रापिकाः (क्रियन्ते)(त्र्प्रा)(बर्हिः) त्र्यन्तरित्तम् (सीद)(बीहि) प्राप्नुहि (जूर) दुष्टानां हिंसक (पुरोडाशम्) विशेषसंस्कृतम-नम् ॥ ३॥

अन्वयः — हे जूर या इमा ब्रह्मवाहः कियाः कियन्ते ताभिर्बह्म वीहि वर्हिरासीद पुरोडाइां वीहि॥ ३॥ भविष्यः-मनुष्यैर्निष्फलाः क्रियाः कदाचिनैव कर्त्तव्याः । यया यया धर्मार्थकाममोत्तिसिद्धिः स्यात्तां २ प्रयत्नेनानतिष्ठन्त ॥३॥

पद्रिश्चं - हे (शूर) दुष्टों के नाश करने वाले जो (इमाः) ये (ब्रह्म-वाह') धनों को प्राप्त कराने वाली कियायें (क्रियन्ते) की जाती हैं उन से (ब्रह्म) धन को (वीहि) प्राप्त (वर्हि.) अन्तरिक्त में (आ, सीद्) वर्त्त-मान और (पुरोडाशम्) उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त अन्न को प्राप्त हो ॥ ३॥

भविथि:--मनुष्यों को चाहिये कि निष्फल कियाओं को कभी न करें। तिस जिस किया से धर्म, मर्थ, काम ग्रेंट मोच्च की मिद्धि हो उस २ को प्रयत्न से करो ॥ ३॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी विषय को सगले मन्त्र में कहते हैं ॥

रार्निघ सवंनेषु ण एपु स्तोमेषु छत्रहन् । उक्थे-

ष्विंदद्र गिर्वणः॥ ४॥

र्गिन्ध । सर्वनेषु । नः । एषु । स्तोमेषु । बृत्रऽहुन् । उक्षेषु । हुन्द्र । गिर्वणः ॥ ४ ॥

पदार्थः—(रारन्धि) रमस्व रमय वा (सवनेषु) ऐश्वर्येषु (नः) ऋस्मान् (एपु) (स्तोमेपु) प्रशंसनीयेषु (टनहन् ) प्राप्तधन

( उक्थेषु ) वक्तमहेषु ( इन्द्र ) परमैश्वर्धप्रद ( गिर्वणः ) यो गीर्भिर्वन्यते याच्यते तत्सम्बद्धौ ॥ ४ ॥

त्र्यन्वयः —हे गिर्वणो वत्रहिनद्र त्वं स्तोमेपूक्येषु सवनेषु नोऽ-स्मान् रारिन्ध ॥ ४ ॥

भावार्थः—दरिद्रैर्धनाढ्याः सदैव याचनीया यतस्ते मुखमाप्नुयुः॥४॥

पद्रिर्थ :—हे (गिर्वणः) वाणियों से जिस से पाचना करें वह (वृत्तहन्) धनों से पुक्त (तन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य के देने वाजे आप (स्तोमेषु) प्रशंसा करने और (उक्धेषु) कहने के योग्य (सवनेषु) ऐश्वर्यों में (नः) हम लोगों को (रारन्धि) रमाओ ॥ ४॥

भ[व[थे:-दिरद लोगों को चाहिये कि धनयुक्त पुरुषों से सदा पाचना करे जिस से कि वे दिरद्र लोग सुख को प्राप्त होवें ॥ ४॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मतयः सोमुपामुरुं रिहन्ति शर्वसुरुपतिम् ।

इन्द्रं वत्सं न मातरः ॥ ५ ॥ ३ ॥

मृतयः । सोमुऽपाम् । उरुम् । रिहन्ति । शर्वसः । पतिम् ।

इन्द्रंम् । वुत्सम् । न । मातरः ॥ ५ ॥ ३ ॥

पदार्थः—(मतयः) प्रज्ञायुक्ता मनुष्याः (सोमपाम्) ऐश्वर्थन् रक्तकम् (उरुम्) बह्वेश्वर्यम् (रिहन्ति) जिहन्ति ( शवसः) वजस्य (पतिम्) पाजकम् (इन्द्रम्) ऐश्वर्ययुक्तम् (वत्सम्) (न) इव (मातरः) गावः॥ ५॥

अन्वयः चे मतयः शवसस्पितमुरुं सोमपामिन्द्रं मातरो वत्सं न रिहन्ति ते सुखं लभन्ते ॥ ५ ॥

भविष्यः—यथा गावो वात्सल्यभावमास्रत्य वत्सेषूत्तमं प्रेम दधित तथैव राजादयोऽध्यन्नाः सेनाः वात्सल्यभावेन रत्नन्तु ॥ ५ ॥

पदार्थ:—जो (मनयः) उत्तम बुद्धि से युक्त मनुष्य लोग (शत्रसः) बल के (पनिम्) पालन करने वाले (उहम्) बहुत ऐश्वर्य से पूर्ण (सोमपाम्) से रक्षा करें ॥ ५ ॥

ऐश्वर्ष के रचक (इन्द्रम्) ऐश्वर्ष से युक्त पुरुष (मातर ) गीवे (वत्सम्) बड़ि को (न) जैसे (रिहन्ति) चाटती वैसे मिलते हैं वे सुख को प्राप्त होने हैं ॥५॥

भ[व[थ]:--जैसे गौरे प्रेमभार का माश्रयण करके बछड़ों में प्रेम धारण करती हैं दैसे ही राजा मादि मध्यक्ष पुरुष सेनामो की प्रजामों के प्रेमभाव

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं।

स मन्दस्वा ह्यन्धंसो राधंसे तुन्वां मुहे । न स्तोतारं निदे करः॥ ६॥

सः । मृन्द्रस्य । हि । अन्धंसः । रार्धसे । तृन्यां । मृहे । न । स्तोतारंम् । तिदे । कुरुः ॥ ६ ॥

पदार्थः—( सः ) ( मन्दस्व ) त्र्यानन्द । त्र्यत्र संहितायामिति दीर्घः ( हि ) यतः ( त्र्यन्धसः ) त्र्यन्यदेः (राधसं) सिसिद्धिकराय धनाय ( तन्वा ) शरीरेण ( महे ) महते (न) निषेधे (स्तोतारम्) विद्दांसम् ( निदे ) निन्दनाय ( करः ) कुर्यात ॥ ६ ॥

श्र**न्वयः** - हे विद्वन् हि यतस्त्वं स्तोतारं निदे न करस्तस्मात्स त्वं तन्वाऽन्धसो महे राधसे मन्दस्व ॥ ६ ॥

भावार्थः - ये मनुष्या स्तुत्यहान् निन्दितान् न कुर्वन्ति ते मह-दैश्वर्यं प्राप्य द्वारीरेणात्मना च सदैव सुखयन्ति ॥ ६ ॥

पदार्थ:—हे विदान् पुरुष (हि) जिस से आप (स्तोतारम्) विदान् पुरुष की (निदे) निन्दा करने के लिये (न) नहीं (करः) करें इस से (सः) वह आप (तन्त्रा) शरीर से (अन्धसः) अन्त्र आदि की (महे) वर्डी (राधसे) सिद्धि करने वाले धन के लिये (मन्दस्त) आनन्द करो ॥ ६॥ मिविधि:--जो मनुष्य स्तुति करने योग्य पुरुषों की निन्दा नहीं करते वे बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होकर शरीर ग्रीर ग्रात्मा से सदा ही सुन्नी होते हैं ॥६॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥

व्यमिन्द्र त्वायवी ह्विप्मन्तो जरामहे । उत त्वमंस्मयुवसो ॥ ७॥

व्यम् । इन्द्र । त्वाऽयवंः। हृविष्मंन्तः। जरामहे । उत्त । त्वम् । अस्मुऽयुः । वृस्रो इति ॥ ७ ॥

पदार्थः—( वयम् ) ( इन्द्र ) ऐश्वर्ध्ययुक्त (त्वायवः) त्वत्का-मयमानाः (हविष्मन्तः) बहूनि हवीं।प दातव्यानि वस्तूनि विद्यन्ते येपान्ते ( जरामहे ) प्रदांसेम ( उत ) ऋषि (त्वम् ) (ऋस्मयुः) ऋस्मान् कामयमानः ( वसो ) वासहेतो ॥ ७ ॥

त्रापि त्वमस्मयुः सनस्मान्स्तृहि ॥ ७ ॥

भावार्थः - ये मनुष्याः सर्वेषां गुणानां प्रशंसां दोषाणां निन्दां कुर्घ्युस्ते विवेकिनो भूत्वा गुणान् ग्रहीतुं दोषाँस्त्यक्तं समर्था भवन्ति ॥ ७ ॥

पद्धि:—हे (वसो) निवास के कारण (इन्द्र) ऐश्वर्ष से मौर (हविष्यन्तः) बहुत देने योग्य वस्तुमों से युक्त (त्वायवः) माप की कामना करते हुए (वयम्) हम लोग माप की (जरायहे) प्रशंसा करें (उत्त ) भौर भी (त्वम्) माप (मस्यूः) हम लोगों की कामना करते हुए हम लोगों की प्रशंसा करें॥ ७॥

भ[व[र्थ:—जो मनुष्य सब लोगो के गुणो की प्रशंसा और दोषो की निन्दा करें ने निनेकी अर्थान् निचारशील हो के गुणों के प्रहण्य करने और दोषों के त्याग करने को समर्थ होते हैं॥ ७॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहते हैं।

मारे श्रुस्मिद्धि मुंमुचो हिरित्रियार्वाङ् यांहि । इन्द्रं स्वधावो मत्स्वेह ॥ ८ ॥

मा । श्रारे । श्रस्मत् । वि । मृमुचः । हरिंऽप्रिय । श्रवीङ् । याह्रि । इन्द्रं । स्वधाऽवः । मत्स्वं । इह ॥ ८ ॥

पदार्थः -( मा ) निषेधे ( त्र्रारे ) समीपे दूरे वा ( त्र्रास्त ) ( वि ) ( मुमुचः ) मोचयेः ( हरिप्रिय ) यो हरीन् हरणशिलान् प्रीणाति तत्सम्बुद्धौ ( त्र्रावाङ् ) त्र्रावानं देशं गच्छन् ( याहि ) गच्छ ( इन्द्र ) ऐश्वर्य्युक्त ( स्वधावः ) बह्वनादिप्राप्त (मत्स्व) त्र्रानन्द ( इह ) त्र्राह्मिञ्जगित ॥ ८ ॥

अन्वय: —हे हरिप्रियेन्द्र स्वधावस्त्वमस्मदारे मा वि मुमुचोऽर्वाङ् याहीह मत्स्व ॥ ८ ॥

भावार्थः—हे मित्रजना यूयमस्मद्दूरे समीपे वा स्थिताः सन्तोऽ-स्माकं प्रियमाचरत प्रीतिं मा त्यजत वयमपि युष्मासु तथा वर्त्तेम-स्रोवं परस्परं वर्त्तमानं करवेह सुखिनो भवेम ॥ ८ ॥

पद्धि:—हे (हिरिप्रिय) हरने वालों को प्रसन्न करने वाले (इन्द्र) ऐश्वर्थ में पुक्त (स्वधाव.) बहुत अनादि वस्तुओं से पूर्ण आप (अस्मत्)

हम लोगों से ( सारे ) समीप वा दूर देश में (मा) मन ( ति, मुमुचः ) त्याग करिषे ( सर्वाङ् ) नीचे के स्थान को जाते हुए ( याहि ) जाइये भौर ( इह ) इस मंसार में ( मत्स्व ) सानन्द करिषे ॥ ८ ॥

भ[व]र्थः-हे पित्र जनो अप लोग हम लोगो से दृर वा समीप स्थान
मे वर्त्तमान हुए हम लोगों का कल्पाणा करो और प्रीनि का त्याग मत करो
और हम लोग भी आप लोगो मे ऐसा ही वर्त्ताव करे इस प्रकार परस्पर वर्त्ताव करके इस संसार मे सुखी होते ॥ ८॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥

फिर उसी विषय की अगले मन्त्र मे कहते हैं॥

श्रुर्वाञ्चं त्वा सुखे रथे वहंतामिन्द्र केशिनां। घृतस्नूं बर्हिरासदें॥ ९॥ ४॥

म्रवीठचंम् । त्वा । सुऽखे । रथे । वहंताम् । हुन्द्र । केशिनां । घृतस्तू इति घृतऽस्तूं । बहिः। माऽसदे ॥९॥४॥

पदार्थः—( स्त्रवीञ्चम् ) योऽवीगधोऽञ्चित गच्छिति तम् ( त्वा ) त्वाम् ( सुखे ) सुखकारके (रथे ) रमणीये याने (वह-ताम् ) (इन्द्र ) ऐश्वर्थयुक्त ( केशिना ) बहवः केशा विद्यन्ते ययोस्तौ ( घृतस्नू ) यौ घृतमुदकं स्नातः शोधयतस्तौ ( बिहः ) स्त्रन्तरिचे ( स्त्रासदे ) स्त्रासादनीयाय ॥ ९ ॥

श्रन्वयः – हे इन्द्र यौ घृतस्तू केशिनाऽर्वाञ्चं त्वा सुखे रथे बर्हिरासदे वहतां तौ त्वं जानीहि ॥ ९ ॥

भावार्थः—हे मनुष्या द्वाभ्यामग्निभ्यां चालितेषु यानेषु स्थित्वा-ऽध ऊर्ध्वं तिर्ध्यग्देशं च गत्वाऽऽगच्छत ॥ ९ ॥ त्रप्रत विद्वन्मनुष्यगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सहं सङ्गृतिर-स्तीति वेद्यम्॥ इत्येकाधिकचत्वारिंदात्तमं सूक्तं ४ वर्गश्च समाप्तः॥

पद्रार्थः -हे (इन्द्र) ऐश्वर्य से युक्त जो (धृतस्तू ) घृत अर्थात् जल को पित्र करने वाले (केशिना) बहुत केशों से युक्त (अर्थाञ्चम्) नीचे जाने वाले (त्या) आप को (सुखे) सुख कराने वाले (रथे) सुन्दर वाहन और (बहिं) अन्तरिच्च से (आसदे) वर्त्तमान होने के लिये (वहताम्) पहुचावे उन को आप जानिये॥ ९॥

भ[व[र्थ;—हे मनुष्यो दो अधियों से चलाये हुए वाहनों पर स्थित हो कर नीचे जपर और निरछे देश में जा कर आइपे ॥ ९॥

इस मृक्त में विद्वान् मनुष्यों के गृण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पिछिले सुक्त के अर्थ के साथ संगित है ऐसा जानना चाहिये॥

यह इकतालीशवां सुक्त भीर चौथा वर्गसमाप्त हुआ।।

त्र्रथ उप नः सुतमित्यस्य नवर्चस्य हिचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः। इन्द्रो देवता । १।४।५।६।७ गायत्री । २।३।८।९ निचुद्रायत्री च्छन्दः। पडुजः स्वरः॥

ऋय विद्वाद्विपयमाह ॥

मद नव ऋचा वाले बपालीयावे मृक्त का मारम्भ है इस के प्रथम मन्त्र में विद्वान के गुणो को कहते हैं।

उपं नः सुतमा गंहि सोमंमिन्द्र गवांशिरम् । हरिम्यां यस्ते ऋस्मुयुः ॥ १ ॥

उपं । नुः । सुतम् । ग्रा । गृहि । सोमंम् । इन्द्र । गोऽ-र्माशिरम् । हरिंऽभ्याम् । यः । ते । श्रुस्मुऽयुः ॥ ९ ॥ पदार्थः—( उप ) ( नः ) श्रास्माकम् ( सुतम् ) सुसाधितम् ( श्रा ) ( गिहि ) समन्तात् प्राप्नुहि ( सोमम् ) त्र्रोषधिगणिनै-श्वर्यम् ( इन्द्र ) बह्वैश्वर्ययुक्त ( गवाशिरम् ) गावोऽश्वन्ति यं तम् ( हरिभ्याम् ) त्राश्वाभ्यां युक्तेन रथेन ( यः ) ( ते ) तब ( त्रास्मयुः ) त्र्रात्मनोऽस्मानिच्छुरिव ॥ १ ॥

अन्वयः हे इन्द्र त्वं हरिभ्यां युक्तेन रथेन यस्ते रथोऽस्मयुर्व-र्त्तते तेन हरिभ्यां युक्तेन नः सुतं सोममुपागहि॥ १॥

भावार्थः-त एव सर्वेषां सुद्धदः सन्ति ये स्वेश्वर्येण सर्वाना-मन्च्य सत्कुर्वन्ति ॥ १ ॥

पद्रिश्चि:—हे (इन्द्र) सत्यन्त ऐश्वर्णयुक्त आप (हरिस्पास्) घोड़ों से युक्त रथ से (य.) जो (ते) आप का वाहन (सहमयुः) अपने को हम लोगों की दच्छा करता हुआ सा वर्त्तमान है घोड़ों से युक्त उस रथ से (नः) हम लोगों के (सुनम्) उत्तम प्रकार सिद्ध (सोमस्) ओवधिगणों के सहदा ऐश्वर्ष को (उप, आ, गहि) समीप में सब प्रकार प्राप्त हृज्ञिये ॥ १॥

स[व[र्यः—वे लोग दीसब लोगो के मित्र हैं कि जो लोग अपने ऐश्वर्ष्य से सब लोगों को बुला कर सत्कार करने हैं ॥ १॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को असमजे सन्त्र मे कहते हैं ॥

तिमन्द्र मद्मा गंहि वर्हिष्ठां याविभः सुतम् । कुविन्न्वंस्य तृष्णवंः ॥ २ ॥

तम् । इन्द्रः । मदम् । आ । गृह्यः । बृद्धिः ऽस्थाम् । यार्व-ऽभिः । सुतम् । कुवित् । नु । अस्य । तृष्णर्वः ॥ २ ॥ पदार्थः—(तम् ) पूर्वोक्तम् (इन्द्र ) ऐश्वर्धिमिच्छो (मदम्) त्र्यान्दकरम् (त्र्या )(गिहि) सर्वतः प्राप्नुहि (विहिष्ठाम् ) यो विहिन्धम् । यो विहिन्सम् । यो विहिन्धम् । यो विहिन्धम् । यो विहिन्धम् । यो विहिन्सम् । यो विहन्सम् । यो विहिन्सम् । यो विहन्सम् । यो विहन्सम्यम्यम्यम् । यो विहन्सम् । यो विहन्सम् । यो विहन्सम् । यो व

अन्वयः - हे इन्द्र येऽस्य तृष्णवः सन्ति तैः कुवित्सन् तं ग्राविभः सुतं मदं वर्हिष्ठां सोमं न्वागहि ॥ २ ॥

भावार्थः —ये सोमलतादयो वर्षाभिरुत्पद्यन्ते रोगविनाद्यकत्वेन तृप्तिकरा भवन्ति सूक्ष्माद्यौरन्तरित्तं प्राप्य सर्वत्र प्रसरन्ति तान् युक्तव्या संसेव्य सदाऽऽनन्दो भोक्तव्यः ॥ २ ॥

पद्धि:—हे (इन्द्र) ऐश्वर्ष की इच्छा करने वाले जो (अस्य) इस संगिन्त्रा की (तृष्णवः) तृपि करने वाले हें उन से (कृषित् ) श्रीष्ठ हो कर (तम्) उस पूर्वीक्त को (प्राविध ) सेघो से (सृतम्) उत्पन्न (पद्म ) आनन्दकारक (पहिंछाम्) अन्तरिद्ध मे वर्त्तमान होने वाले ओषधिगणी के सहश वर्त्तमान ऐश्वर्ष को (नु) शिव्र (आ, गर्हि) सब प्रकार प्राप्त हृतिये॥ २॥

भविर्थः—को सोमजता आदि श्रीपाधिया दृष्टियों से उत्यन्न होतीं रोग-विनाशक होने से तृष्टिकारक होतीं श्रीर मृक्ष्म अवयवों के द्वारा अन्तरिक्त को प्राप्त हो के सब स्थानों में फैजती है उन का युक्ति से सेवन करके सद्दा आनन्द का भोग करना चाहिये॥ २॥

त्र्य विहत्सकारविषयमाह ॥
अब विहानों के सत्कार विषय को अगले मन्त्र में कहने हैं ॥
इन्द्रंमित्था गिरो ममाच्छांगुरिपिता इतः ।
त्राद्यते सोमंपीतये ॥ ३ ॥

### इन्द्रम् । इत्था । गिरंः । मर्म । अञ्छं। अगुः। हृषिताः । इतः । आऽवृते । सोर्मऽपीतये ॥ ३ ॥

पदार्थः—(इन्द्रम्) परमैश्वर्ध्यवन्तम् (इत्था) ऋनेन प्रकारेण (गिरः) स्वितिता वाचः (मम) ( ऋच्छ ) (ऋगुः) प्राप्नुवन्तु (इपिताः) प्रेरिताः (इतः) ऋस्मात् (ऋ। इते) सर्वत ऋ। च्छादिते स्थानविद्योषे (सोमपीतये) सोमस्य पानाय ॥ ३॥

अन्वयः —हे मनुष्या यथाऽऽहते सोमपीतये ममेपिता गिर इत इन्द्रमच्छागुरित्था युष्माकमप्येनं प्राप्नुवन्तु ॥ ३ ॥

भावार्थः - ज्यत्रवाचकलु - - विद्वासोऽन्यान् प्रत्येवमुपिदशेयुर्वयं यानाहूय सत्कुर्व्याम यूयमपि तानेव सत्कुरुत ॥ ३ ॥

पट्रियः—हे मनुष्यो जैसे (आहते) सब और से हापे हुए स्थान विशेष
में (सोमपीतये) सोमजता के रम के पान करने के लिये (मम) मेरी (हींपता)
प्रेरणा की गई (गिर.) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियां (इतः) इस से (इन्द्रम्)
अत्यन्त ऐश्वर्य वाले को (अच्छ, अगुः) अच्छे प्रकार प्राप्त हो (उत्या) इस प्रकार
से आप लोगों की भी वाणियां इस को प्राप्त हो ॥ ३॥

भ[वार्थः -इस मन्त्र मे वाचकलु०-विद्वान् कीए अन्य जनो के प्रति इस प्रकार से उपदेश देवे कि हम लीग जिन का बुना कर सत्कार करे आए लीग भी उन्हीं का सत्कार करें ॥ ३॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं।

इन्द्रं सोमंस्य पीतये स्तोमैरिह हंवामहे। इन्थेभिः कुविदागमंत्॥ ४॥ इन्द्रंम् । सोमंस्य । प्रातये । स्तामैः । इह । ह्वाम्हे । उक्थेभिः । कुवित् । भाऽगमंत् ॥ ४ ॥

पदार्थः—(इन्द्रम् ) परमिवधैश्वर्थम् (सोमस्य ) सुसाधि-तमहोपिषरसस्य (पीतये) पानाय (स्तोमैः ) प्रशंसावचनैः (इह ) त्र्यास्मिन् संसारे (हवामहे ) त्र्याह्मयामहे (उक्थेभिः ) वक्तमहैंः (कृवित् ) बहुवारम् । कृविदिति बहुना । निषं । ३। (त्र्याग-मत् ) त्र्यागच्छत् ॥ ४॥

अन्वयः —हे विद्वन् वयं स्तोमेरुक्थेभिः सोमस्य पीतये यमि-न्द्रमिह हवामहे सोऽस्माक समीपं कुविदागमत्॥ २॥

भावार्थः -यद्यविद्दांसः प्रीत्या विदुष त्र्याह्वयेषुस्तदाते तत्सिनिधिं बहुवारं गच्छन्तु ॥ ४ ॥

पद्धि:—रे विद्वज्ञन हम लोग (स्तोमें) प्रशंसा के वचन जो (उक्थेभिः) कहने के योग्य उन से (सोमस्य) उत्तम प्रकार निकाले हुए बड़ी ओवधि के रस के (पीतये) पान करने के लिये जिस (इन्द्रम्) अत्यन्त विद्या और ऐश्वय्ये वालं को (इह ) इस संसार में (हवामहे) पुकार वह हम लोगों के समीप (कुविन्) बहुत वार (आगमन्) आवे॥ ४॥

भ[व[र्थ:—जो अविद्वान् लोग प्रीति से विद्वान् लोगों को बुलावें तो वे उन के समीप बहुत वार जावे॥ ४॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

इन्द्र सोमाः सुता इमे तान्दंधिष्य शतक्रतो । जठरे वाजिनीवसो ॥ ५॥ ५॥ इन्द्रं। सोमाः। सुताः। हमे। तान्। दुधिष्वः। जातक्रतो इति शतऽक्रतो। जुठरे। वाजिनीवसो इति वाजिनीऽवसो॥ ५॥ ५॥

पदार्थः—( इन्द्र ) परमेश्वर्यभोक्तः (सोमाः) पदार्थाः (सुताः) निष्पनाः ( इमे ) ( तान् ) ( दिधष्व ) ( द्रातकतो ) बहुक-र्मप्रज्ञ ( जठरे ) जातेऽस्मिन् जगित ( वाजिनीवसो ) यो वाजि-नीमुषसं वासयित तत्सम्बुद्धौ।वाजिनीत्युपसो ना । निषं । १।८॥५॥

अन्वयः—हे वाजिनीवसो इातकतो इन्द्र य इमे जठरे सोमाः सुतास्तान दिघष्व ॥ ५ ॥

भावार्थः—तदैव मनुष्याः पूर्णविद्येश्वर्याः स्युर्यदा सृष्टिस्थपदा-र्थविद्यां विजानन्तु ॥ ५ ॥

पद्धिः—हे (वाजिनीवसो) रात्रि को वसाने वाले (वानक्रतो) बहुत कर्मों में कुशल (इन्द्र) मत्पन्न ऐश्वर्ष के भोक्ता जो (इमे) ये (जटरे) प्रसिद्ध हुए इस संसार में (सोमाः) पदार्थ (सुताः) उत्पन्न हुए हैं उन को (दिध्य ) धारण करो॥ ५ ॥

भ[व[र्थ:-तभी मनुष्य पूर्ण विद्या मोर ऐश्वर्ष वाले होते कि जब सृष्टि मे वर्त्तमान पदार्थों की विद्या की जानें॥ ५॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥

विद्या हि त्वां धर्नञ्ज्यं वाजेषु दधृषं कवे। अर्था ते सुम्नमीमहे॥ ६॥

## विद्या। हि। त्वा। धनम्ऽज्यम् । वाजेषु । द्धृषम् । कवे। अर्थ। ते । सुम्रम् । ईमहे ॥ ६॥

पदार्थः -( विद्म ) विजानीयाम । स्त्रत्र ह्यचोतस्तिङ इति दीर्घः ( हि ) यतः (स्वा) स्वाम् ( धनञ्जयम् ) यो धनं जयति तम् ( वाजेषु ) सङ्ग्रामेषु (दधृपम् ) प्रगल्भम् ( कवे ) विह्न ( स्त्रघ ) स्त्रय । स्त्रत्र निपातस्य चेति दीर्घः (ते) तव सकाशात् ( सुम्नम् ) सुखम् ( ईमहे ) याञ्चामहे ॥ ६ ॥

अन्वयः—हे कवे वयं वाजेषु दघृपं धनञ्जयं त्वा विस्न । ऋध हि ते सुम्नमीमहे ॥ ६ ॥

भविष्धः-मनुष्या यं सुखप्रदानेषु योग्यं ज्ञूरवीरं न्यायाधीज्ञां विजानीपुस्तस्मादेव सुखाऽलङ्कतिः कार्य्या ॥ ६ ॥

पद्धि:—हे (करे) विदान् पुरुष हम लोग (वार्त्रेष्) सङ्ग्रामो में (दधु-षम् ) प्रचण्ड (धनक्तपम् ) धनो के जीतने वाले (त्या ) साप को (विद्य) जानें (सध ) इस के सनन्तर (हि) जिस से (त) शाप के समीप से (सुम्नम् ) सुख की (ईमहे ) पाचना करते हैं ॥ ६ ॥

भावार्थः-मनुष्य जिस्र को मुखो के प्रदानों में योग्य शुरवीर न्यायाधीश जानैं बसी से सुखों की पूर्ति करनी चाहिये॥ ६॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

किर उसी विषय को अगन्ने मन्त्र में कहते हैं॥

इमिनिन्द्र गर्वाशिरं यर्वाशिरञ्च नः पिब ।

श्रागत्या रुषंभिः सुतम् ॥ ७॥

# हुमम्। हुन्द्रः । गोऽद्यांशिरम् । यर्वऽद्याशिरम् । चु । नः । पित्रः । साऽगत्यं । तृषंऽभिः । सुतम् ॥ ७ ॥

पदार्थः—(इमम्) (इन्द्र) ऐश्वर्धप्रद (गवाशिरम्) गावः किरणा स्प्रश्नान्ति यं तम् (यवाशिरम्) यवा स्प्रस्यन्ते यस्मि-स्तम् (च) (नः) स्प्रस्माकम् (पिब) (स्प्रागत्य)। स्प्रत्र संहितायामिति दीर्घः ( रूपिः) वर्षकैमें वैः (सुतम्) उत्पादि-तम्॥ ७॥

अन्वयः हे इन्द्र त्वमागत्य नो रुपिमः सुतं गवाशिरं यवा-

भावार्थः - हे मनुष्या यं किरणा वायवश्च पिबन्ति तमेव रसं यूयं पीत्वा विलिष्ठा भवत ॥ ७ ॥

पद्धि:-हे (इन्द्र) ऐश्वर्ष के देने वाले आप (आगत्व) आप के (नः) हम लोगों के ( तृष्धिः ) वृष्टिकर्त्ता मेघों से (सुतम् ) उत्पन्न किये गये ( गवा- शिरम् ) किरणों तिस को पीती हैं उस और (पवाशिरम् ) पव अन्न का भोजन किया जाय जिस में उस ( च ) और (इमम् ) इस पदार्थ को ( पिक ) पान करो ॥ ७ ॥

भ[व[र्थ: —हे मनुष्यो जिस को सूर्य की किस्यों और पत्रनें पीनी हैं उसी रस का आप लोग पान कर के बलिए होर्डि॥ ७॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी विषय को सगले मन्त्र में कहते हैं॥

तुभ्येदिन्द्र स्व ऋोक्ये ३ सोमं चोदामि पीतर्ये । युष रारन्तु ते हृदि ॥ ८॥

# तुभ्यं । इत् । हुन्द्र । स्वे । भूोक्ये । सोमंग् । चोद्रामि। पीतर्ये । एषः । रुर्न्तु । ते । हृदि ॥ ८ ॥

पदार्थः—(तुम्प) तुम्पम् । अत्रत्र सुपां सुलुगिति विभक्तेर्लुक् (इत्) एव (इन्द्र) ऐश्वर्ययुक्त (स्वे) स्वकीपे (त्र्रोक्पे) गृहे (सोमम्) रसम् (चोदामि) प्रेरपामि (पीतपे) (एपः) (रारन्तु) भृशं रमताम् (ते) तव (हृदि) हृदये॥ ८॥

अन्वयः हे इन्द्र य एप ते रहि सरन्तु तं सोमं स्व ऋोक्ये पीतये तुभ्येचोदामि ॥ ८ ॥

भावार्थः—प्राणिभिर्यद्वज्यते पीयते च तत्सर्व रुधिरादिकं भूत्वा दृदि संस्रत्य मस्तकद्वारा सर्वत्र प्रसरित ॥ ८ ॥

पद्रार्थ: — हे (इन्द्र ) ऐश्वर्षपुक्त जन जो (एपः ) यह (ते ) आप के (हिंद् ) हृद्य में (रारन्तु) अत्यन्त रमें उस (सोमम्) रस को (स्त्रे ) अपने (ओक्ये ) गृह में (पीतये ) पीने का (नुभ्य ) आप के लिये (इन् ) ही (चोदामि ) प्रेरणा करना हूं ॥ ८॥

भविथि:-प्राणी लोग जो खाने और पीने हें वह सब पदार्थ कथिर आदि हो और हदय में फैल कर मस्तक के द्वारा सर्वत्र फैलता है ॥ ८॥

> त्रप्रथ विद्विषयमाह ॥ अब विद्वान के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥

त्वां सुतस्यं पीतये प्रत्निन्द्र हवामहे । कुश्चि-कासो अवस्यवंः ॥ ९ ॥ ६ ॥

ं स्वाम् । सुतस्यं । पीतये । प्रक्षम् । इन्द्र । हर्वामहे । कुशिकासंः । भुवस्यवंः ॥ ९ ॥ ६ ॥ पदार्थः—( त्वाम् ) ( सुतस्य ) सुसंस्कृतस्य रसस्य (पीतये) (प्रत्नम्) प्राक्तनम् (इन्द्र)सुखप्रद (हवामहे) दद्याम (कुज्ञिकासः) विद्याविनयादिभिराप्ता निष्पनाः ( श्रवस्यवः ) य त्र्यात्मनो रत्तणा-दिकमिच्छवः ॥ १ ॥

श्रन्वयः हे इन्द्र कुशिकासोऽवस्यवो वयं सोमस्य पीतये यं प्रत्नं त्वां हवामहे स त्वमस्मानाह्यय ॥ ९ ॥

भावार्थः -- नूतनेभ्यो विद्याः प्राक्तना विद्यासः श्रेष्ठाः सन्तीति निश्चेतव्यमिति ॥ ९ ॥

त्रवेदा ॥ श्रवेदा ॥

इति द्विचत्वारिंशत्तमं सृक्तं पष्टो वर्गश्र समाप्तः॥

पद्धि:—हे (इन्द्र) मुख के दाता (कुशिकामः) विद्या और विनय आदिकों से श्रेष्ठ हुए (अवस्थतः) आप लोगों के आत्माओं की रच्चा की इच्छा करने वाले हम लोग (सुनस्य) उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त रस के (पीतये) पान करने के लिये जिस (प्रवस्) प्राचीन काल से सिद्ध (त्वास्) आप को (हवासहे) देने वह आप हम लोगों को बुलाइये ॥ ९॥

भ[व[र्थ:--नवीन विदानों से प्राचीन विदान् श्रेष्ठ हैं ऐसा निश्चय करना चाहिये॥ ९॥

इस सूक्त में इन्द्र विद्वान् भौर सोम के गुण वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ मंगति ज्ञाननी चाहिये॥

॥ यह वैपालीसवां सूक्त भीर छठा वर्ग समाप्त हुआ ॥

श्रिधाष्ट्रचेस्य त्रिचरवारिंशत्तमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः। इन्द्रो देवता। १ विराट् पङ्किश्वन्दः। पञ्चमः

स्वरः। २ । ४ । ६ निचृत् त्रिष्टुप्। ५

भुरिक् त्रिष्टुप् । ७ । ८ त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

त्र्रथ विद्वाहिषयमाह ॥

अब आठ ऋचा वाले तैतालीश वे सूक्त का आरम्भ हे उस के प्रथम मन्त्र में विद्वानों के विषय को कहते हैं।

त्रा यांह्यर्वाङ्कपं वन्धुरेष्ठास्तवेदनुं प्रदिवंः सोम्-पेयम् । त्रिया सर्खाया वि मुचोपं बर्हिस्त्वामिमे हंव्यवाहो हवन्ते ॥ १ ॥

भा । याहि । सर्वोङ् । उपं । वृन्धुरेऽस्थाः । तर्व। इत्। सर्नु । प्रुऽदिवेः । सोमुऽपेयम् । प्रिया। सर्वाया। वि । मुच् । उपं । बुहिः । त्वाम् । हुमे । हुव्युऽवाहेः । हुवुन्ते ॥ ९ ॥

पदार्थः—(न्ना) (याहि) न्नागच्छ (न्नाक् ) न्नाविनः (उप) (वन्धुरेष्ठाः) यो वन्धुरे वन्धने तिष्ठिति सः (तव) (इत्) एव (न्नानु ) पश्चात् (प्रदिवः) प्रकृष्टो यौः प्रकाशो येषान्ते (सोमपेयम्) सोमश्चासौ पेयश्च तम् (प्रिया) प्रसन्ताकरौ (सखाया) सखायौ न्नाव्यापकोपदेशकौ (वि) (मुच) त्यज (उप) समीपे (बहिः) न्नानति (त्वाम्) (इमे) (हन्यवाहः) ये हन्यं वहन्ति ते (हवन्ते) गृह्णान्ति ॥ १॥

अन्वय:—हे विद्दंस्त्वमर्वाङ् सन् यस्तव वन्धुरेष्ठा स्थोऽस्ति तेन प्रदिवः सोमपेयमुपायाहि यो प्रिया सखायाऽध्यापकोपदेशको ताबु-पायाहि । यद्वर्हिस्त्वामन्विमे तिद्दमुच यान् हव्यवाह उपहवन्ते तैस्सहेद्दुःखं विमुच ॥ १ ॥

भविर्थः—ये विद्याप्रकाशं प्राप्य विमानादीनि यानानि निर्माय तत्राऽग्न्यादिकं प्रयुज्यान्तरित्ते गच्छन्ति ते प्रियाचारान् सखीन् प्राप्येव दारिद्यमुच्छिन्दन्ति ॥ १ ॥

पद्रियः -हे विद्वजन आप ( अर्जाङ् ) नीचे के स्थल में वर्तमान होकर जो ( तव ) आप के ( वन्धुरेष्ठाः ) बन्धन में वर्त्तमान एथं है उस से (प्रदिवः) उत्तम प्रकाश वाले (सोमपेयम्) पीने योग्य सोमलता के रस के (उप, आ, पाहि) समीप आइपे और जो (प्रिया) प्रसन्नता के करने वाले (सखाया) मित्र अध्यापक और उपदेशक हैं उन के समीप प्राप्त हूर्जिये । जो ( बर्हिः ) अन्तरिश्च में ( त्वाम् ) आप के (अनु) पीछे (इमे) ये हैं उन का (वि, मुच) त्याग की जिये जिन को ( हव्यवाहः ) हवन सामग्री धारण करने वाले (उप, हवन्ते ) प्रहण करने हैं उन के साथ ( इन् ) ही दुःख का त्याग की जिये ॥ १ ॥

भावार्थ:—जो लोग विद्या के प्रकाश को प्राप्त हो विमानादि बाहनों को निर्माण भौर उस में भिन्न भादि का प्रयोग करके अन्तरिक्ष में जाते हैं वे प्रिय भाचरण करने वाले मित्रों को प्राप्त होकर दारिद्वय का नाश करने हैं॥ १॥

श्रथ मित्रतागुणविषयमाह ॥

मन मित्रता के गुण के विषय को मगने मन्त्र में कहते हैं ॥

श्रा यांहि पूर्वीरति चर्षुणीराँ श्रुट्ये श्राशिष्
उपं नो हरिभ्याम्। इमा हि त्वां मृतयः स्तोमंतष्टाः
इन्द्र हर्वन्ते सरूयं जुषाणाः ॥ २ ॥

आ। याहि। पूर्वीः । भति । चर्षणीः । आ। श्रुर्धः । श्रादिशर्षः । उपं । नः । हरिंद्रभ्याम् । हमाः । हि । त्वा । मृतयः । स्तोमंद्रतष्टाः । इन्द्रं । हर्वन्ते । सुख्यम् । जुषा-णाः ॥ २ ॥

पदार्थः—( त्र्या ) समन्तात् ( याहि ) गच्छ ( पूर्वाः ) पूर्वं भूताः ( त्र्यति ) ( चर्षणीः ) मनुष्यादिप्रजाः ( त्र्या ) (त्र्यर्यः) स्वामी (त्र्यादिष्रणः) त्र्यादीप्रजाः ( त्र्या ) त्र्याम् वाय्वय्रीभ्याम् ( इमाः ) वर्त्तमानाः ( हि ) यतः ( त्वा ) त्वाम् ( मतयः ) प्रजाः (स्तोमतष्टाः) विस्तृतस्तुतयः (इन्द्र) वह्नेश्वर्यप्रद (हवन्ते) त्र्याददित (सख्यम्) मित्रत्वम् (जुषाणाः) सेवमानाः॥२॥

श्रन्वयः हे इन्द्र या इमाः स्तोमतष्टाः सख्यं जुपाणा मतय-स्त्वाऽऽहवन्ते ताभिः सह नोऽस्मानायाहि। यथार्थ्यश्चर्पणीः प्राप्या-ऽऽद्यिष उपलभते तथा ताः पूर्वीर्हि हरिभ्यामत्यायाहि ॥ २ ॥

भावार्थः — त्र्यत्र वाचकलु ॰ —हे मनुष्या यया प्रज्ञया सर्वेः सह मित्रता स्यात्तया युक्ताः सन्तः सर्वाद्वापः प्राप्य सुखं सततं प्राप्तत ॥२॥

पदार्थः स्वापाः स्वापाः स्वापाः प्राप्त स्वापाः प्राप्त स्वापाः प्राप्त स्वापाः स्वाप

भ विधि: — इस मन्त्र में वाचक सु० — हे मनुष्यो जिस बुद्धि से सब की गों के साथ मित्रता हो उस से पुक्त हुए सब के आशीर्वादों को प्राप्त हो कर सुख को निरन्तर प्राप्त होइये ॥ २ ॥

पनस्तमेव विषयमाह॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

श्रा नो युज्ञं नेमोरुधं सुजोषा इन्द्रं देव हरि-भिर्याहि तूर्यम् । श्रहं हि त्वां मृतिभिजोहंवीमि घृतप्रयाः सधमादे मधूनाम् ॥ ३॥

भा। नः। युज्ञम्। नुमःऽतृधंम्। सुऽजोषाः। इन्द्रं। देव । हरिंऽभिः। याद्वि । तूयंम्। भूदम्। हि। त्वा। मृतिऽभिः। जोहंवीमि । घृतऽप्रयाः

पदार्थः—( न्ना ) समन्ताः विध्यम् ( यज्ञम् ) प्रयत्नसाध्यम् ( नमोद्यम् विध्ययोजक (देव) विद्नन् (हिस्भिः) न्नान्योतिसेवनाः (इन्द्र) ऐश्वथ्ययोजक (देव) विद्नन् (हिस्भिः) न्नान्योतिसेवनाः (याहि ) गच्छ ( त्यम् ) तूर्णम् (न्नाहम्) (हि ) (त्वा) त्वाम् (मितिभिः) प्रज्ञाभिः (जोहवीमि) भृद्यां प्रशंसाम्याह्वयामि वा ( घृतप्रयाः ) यो घृतेन प्रीणाति सः (सधमादे)

त्रान्वयः हे देवेन्द्र घृतप्रया त्र्रहं मितिभिर्मधूनां सधमादे हि त्वा जोहबीमि तस्मात्सजोषास्त्व हरिभिनी नमोद्यं यज्ञं तूपमा-याहि ॥ ३ ॥

समानस्थाने ( मधूनाम् ) मधुरादिगुणयुक्ताना पदार्थानाम् ॥ ३ ॥

भावार्थः-मनुष्येस्तेषामेव प्रशंसा कार्य्या ये सर्वेषां सुखं वर्द्धयेयुः॥ ३॥

पदार्थं के बदाने वाले (पतम्) प्रयत्न से सिद्ध होने योग्य सङ्गत व्यवहार के प्रति (पूरम्) वाले (प्रतम् ) प्रति स्थान करने वाले (प्रतम् ) प्रति स्थान होने वाला ( अहम् ) मैं ( मिनिभिः ) बुद्धियों से (मधूनाम् ) और मधुर आदि गुणो से पुक्त पदार्थों के ( सधमादे ) तुल्य स्थान में (हि) जिस से कि (त्रा) आप की (जोहवीमि) प्रशंसा करता वा बुलाता हूं इस से (सजोधाः) तुल्य प्रीति के सेवने वाले आप (हरिभिः ) घोड़ों के सदय अभि अदिकों से ( नः ) हम लोगो के ( नमोवृषम् ) अन्न आदि ऐश्वर्ष्य के बदाने वाले ( पत्तम् ) प्रमत्न से सिद्ध होने योग्य सङ्गत व्यवहार के प्रति ( नूषम् ) शीघ ( आ। ) सब प्रकार ( याहि ) प्राप्त हूजिये ॥ ३॥

भ[व[र्थ:-मनुष्यों को उन लोगों की ही प्रशंसा करनी चाहिये कि जो सब के सुलों की चृद्धि करें॥ ३॥

> पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी विषय को सगन्ने मन्त्र मे कहते हैं ॥

श्रा च त्वामेता रुपंणा वहांतो हरी सर्वाया सुधुरा स्वङ्गां। धानावदिनद्रः सर्वनं जुषाणः सखा सरुषुः श्रणवद्दन्दंनानि ॥ ४॥

षा । च । त्वाम् । एता । वर्षणा । वर्हातः । हर्गे इति । सर्वाया । सुऽधुरा । सुऽमङ्गां । धानाऽवंत् । इन्द्रंः । सर्वनम् । जुषाणः । सर्वा । सर्व्युः । गृण्वुत् । वन्दंनानि ॥ ४ ॥

पदार्थः—( त्र्रा ) ( च ) (त्वाम् ) (एता ) प्राप्तौ ( रूपणा ) रुष्टिकरौ वायुविद्युतौ (वहातः) प्राप्नुतः (हरी) हरणाशीलावश्वाविव (सखाया) सुद्धदाविव वर्त्तमानौ (सुधुरा) शोभना धुरो ययोस्तौ (स्वङ्गा) शोभनान्यङ्गानि ययोस्तौ (धानावत्) परिपक्का धाना विद्यन्ते यस्मिंस्तत् (इन्द्रः) परमैश्वर्यप्रदः (सवनम्) ऐश्वर्यम् (जुषाणः) सेवमानः (सखा) सुद्धत् (सख्युः) मित्रस्य (शृणवत् ) शृणुयात् (वन्दनानि) त्र्प्राभवादनानि स्तवनानि वा॥ ४॥

श्रन्वयः है विद्वन् यथा धानावत्सवनं जुषाण इन्द्रस्सखा सख्युन् वन्दनानि जृणवत्स्वङ्गा सखाया इव सुधुरा चषणा त्वामेता हरी सर्वाना-वहातश्च तथा त्वं सर्वेषां वचांसि जृणु प्रियाणिकार्य्याणि सामुहि ॥४॥

भावार्थः — त्रात्र वाचकलु • — त एव सखायो भवितुमईन्ति ये महदुः खमि प्राप्य सखीन् न जहित यथा द्वावनेका वाऽश्वाः सङ्गता भूत्वाऽभीष्टानि स्थानानि गमयन्ति तथैव स्वात्मवित्रिया जना इच्छा-सिद्धिं प्राप्तुवन्ति ॥ ४ ॥

पद्गर्धः —हे विद्यम् पुष्ठव! जैसे (धानावन्) पकाये हुये यवो से पुक्त (सवनम्) ऐश्वर्ष्यं का ( जुषाणः ) सेवन करता हुमा ( इन्द्रः ) मत्यन्त ऐश्वर्ष्यं का
देने वाला (सखा) मित्र पुष्ठव (सख्युः) मित्र के मित्रवादन मादि वा स्नुतियों
को ( शृषावन् ) मुने मोर ( सब्द्रणा ) सुन्दर मङ्गो से विशिष्ट ( सखाया )
मित्रों के नुन्य वर्त्तपान तथा ( सुधुरा ) बक्तम धुरों से युक्त ( वृषणा ) वृष्टि
करने वाले वायु मोर विजुली ( त्वाम् ) माप को ( एता ) प्राप्त हुए ( हरी )
ले चलने वाले घं।डों के सट्या सब को (मा, बहातः ) प्राप्त होते हैं वैसे माप
सब लोगों के वचनों को सुनिये मोर विषय कार्यों को सिद्ध कीजिये ॥ ४ ॥

भिविधि:—इस मन्त्र में वाचकलु०—वे लोग ही मित्र होने योग्य हैं कि जो बड़े द ख को प्राप्त हो कर भी मित्रों का त्याग नहीं करने और जैसे दो वा बहुत घाड़ें इकट्ठे हो कर यथेष्ट स्थानों में पहुंचाते हैं वैसे अपने आत्या के सहश प्रिय जन इच्छा की मिद्धि को प्राप्त होने हैं ॥ ४॥ पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥

कुविन्मां गोपां करंसे जनंस्य कुविद्राजांनं मघवत्रजीषिन् । कुविन्म ऋषिं पिष्वांसं सुतस्यं कुविन्मे वस्वो श्रमतंस्य शिक्षाः॥ ५॥

कुवित्। मा। गोपाम्। करंसे। जनंस्य। कुवित्। राजां-नम्। मघुऽवन्। ऋजीियेन्। कुवित्। मा। ऋषिम्। पपिऽवांसंम्। सुतस्यं। कुवित्। मे। वस्वंः। अमृतंस्य। शिचांः॥ ५॥

पदार्थः—(कुवित्) महान्तम् (मा)माम् (गोपाम्)धार्मकाणा रक्तकम् (करसे) कुर्धाः (जनस्य) (कुवित्) महान्तम् (राजानम्) (मघवन्) परमपूर्णितधनयुक्त (ऋजीपिन्)
ऋजुभावर्मिच्छन् (कृवित्) महान्तम् (मा) माम्। अत्र ऋत्यक
इति हस्यो भूत्वा प्रकृतिभावः (ऋषिम्) सकलवेदमन्त्रार्धवेत्तारम् (पिवासम्) पीतवन्तम् (सुतस्य) निष्पादितस्य सोमस्य
रसम् (कुवित्) महतः (मे) मम (वस्वः) धनस्य (अप्रमःतस्य) नाद्दारहितस्य (द्वित्ताः) द्वित्तस्व। अत्र व्यत्ययेन परस्मैपदम्॥ ५॥

अन्वयः —हे विद्दन् यस्त्वं जनस्य कुविद्रोपां मा करसे।हे मघव-लृजीषिन् यस्त्व जनस्यकुविद्राजानं करसे सुतस्य पपिवांसं कुविद्रार्षे मा शिद्धाः कुविदम्हतस्य मे वस्वः करसे तं त्वां वयं भजामहे ॥५॥ भावार्थः हं मनुष्या ये युष्मान् विद्याविनयसुद्धितादानेन महतो राज्ञः कुर्वन्ति वेदार्थं विज्ञाप्य मोत्तं साधयन्ति तान् यूयं स्वात्म-वत्त्रीणीत ॥ ५ ॥

पदार्थ:—हे विद्वजन जो जाए (जनस्य) सब लोगों के (कुविन् ) श्रेष्ठ (गोपाम् ) धार्मिक पुरुषों के रचा करने वाले (मा) मुक्त को (करसे) करें । हे (मधवन् ) परम प्रशंसनीय धनयुक्त (ऋ जीपिन् ) कोमलपन को चाहने वाले जो आप जन समृह का (राजानम् ) राजा कर वह (सृतस्य ) उत्पन्न किये हुए सोम के रस को (पिवांसम् ) पीने हुए (कुविन् ) श्रेष्ठ (ऋषिम् ) सम्पूर्ण वेदों के अर्थ के जानने वाले होने की (मा ) मुक्त को (शिचाः ) शिचा दीजिये और आप (कविन् ) श्रेष्ठ (अमृतस्य ) नाश से रहित (मे ) मेरे (वस्वः) धन को करें उन आप की हम लोग सेवा करें ॥ ५॥

भिविधि, —हे मनुष्यों जो लोग आप लोगों को तिया विनय और उत्तम तिचादान से बड़े राजा करने और वेद के अथों को समक्का के मोक्ष सिद्ध करने हैं उन को आप अपने आत्मा के सदश प्रसन्न करें॥ ५॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥

फिर उसी विषय को झगले मन्त्र में कहने हैं॥

श्रा त्वां बृहन्तो हरंयो युजाना श्रवांगिन्द्र सध्मादो वहन्तु।प्रये द्विता दिव ऋञ्जन्त्याताः सुसंम्रष्टासो रुष्भस्यं मूराः॥६॥

मा । त्वा । बृहन्तः । हरयः । युजानाः । मुर्वाक् । हुन्द्र । सुधुऽमादः । वहन्तु । प्र । ये । हिता । दिवः । ऋजनित । मार्ताः । सुऽसंमुष्टासः । बृषुभस्यं । मुराः ॥ ६ ॥ पदार्थ:—(त्र्या) समन्तात् (त्वा) त्वाम् (वृहन्तः) महान्तः (हरयः) मुशित्तितास्तुरङ्गा इवाऽग्न्यादयः (युजानाः) समाद-धानाः (त्र्य्यक्तं ) योऽवागञ्चिति (इन्द्र) परमपूजनीय (सध-मादः) समानस्थानाः (वहन्तु) प्राप्तुवन्तु (प्र) (ये) (दिता) ह्योभीवः (दिवः) विद्याप्रकाशमानान् (ऋञ्जन्ति) साध्रवन्ति (त्र्य्राताः) व्याप्ता दिशः। त्र्याता इति दिङ्नाः निष्यं १। ६ (सुसंम्रष्टासः) श्रेष्ठरीत्या सन्यक् शुद्धाः (द्यभस्य) बलिष्ठस्य (मूराः) मूढाः॥ ६॥

श्रन्वयः हे इन्द्र ये वृहन्तो युजाना सधमादोहरयइव त्वाऽऽव-हन्तु हिता दिव ऋञ्जन्ति सुसंम्रष्टास श्राता इव रूपभस्य वेगं प्रवहन्तु तैर्थे मूरा मूढाः स्युस्तानवीक् त्वमावइ ॥ ६ ॥

भावार्थः-- त्रत्रत्र वाचकलु ० – ये विहासोऽभ्वा इवाऽभीष्टस्थाने मूढान् प्रापयन्ति ते समग्रमृद्धिं साद्धं शक्नुवन्ति ॥ ६ ॥

पद्रियः—हे (हन्त्र) अत्यन्त सेवा करने योग्य विद्वान् (ये) जो (बृहन्तः) हुने ( युजानाः ) समाधान देने हुए ( सधमादः ) समान स्थान वाले (हरयः) उत्तम प्रकार विचित्त घोडों के सहश अग्नि आदि पदार्थ ( त्वा ) आप को ( आ ) सब प्रकार ( वहन्तु ) एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुचार्तें और वे तथा ( दिता ) दो दो पदार्थों का होना जैसे वैसे विद्वान् ( दिवः ) विद्याओं से प्रकाशमानों को ( ऋञ्जन्ति ) सिद्ध करने हैं ( सुसंस्थासः ) वा श्रेष्ठ रीति से उत्तम प्रकार शुद्ध किये हुए (आनाः) व्याप्त हुई दिशाओं के सहश (वृष्यस्य) हजान् पदार्थ के वेग को ( प्र, वहन्तु ) प्राप्त हों उन से जो ( प्रूराः ) पूढ़ होतें उन पुनुषों को ( अर्थाक् ) नीचे के स्थल में आप पहुंचाहये ॥ ६ ॥

भविर्धि:—स्त मन्त्र में वासकलु०—तो विद्वान् लोग घोड़ों के सहश सभीष्ट स्थान में मूढो को पहुंचाने हैं वे संपूर्ण समृद्धि सिद्ध कर सकते हैं ॥६॥

### पुनस्तमेत्र विषयमाह ॥ फिर उसी विषय की अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इन्द्र पिव रुषंधूतस्य रुष्ण त्रा यन्ते इयेन उज्ञते जुभारं। यस्य मदे च्यावयंसि प्र कृष्टीर्यस्य मदे त्रपं गोत्रा ववर्थं॥ ७॥

इन्द्रं । पित्रं । वृषंऽधूतस्य । वृष्णः । आ । यम् । ते । इयेनः । उुगुते । जुभारं । यस्यं । मर्दे । ज्यावयंति । प्र । कृष्टीः । यस्यं । मर्दे । अपं । गोत्रा । वृवर्थं ॥ ७ ॥

पदार्थः—(इन्द्र) विशेषेश्वर्धप्रद (पित्र) (रुषध्तस्य)
रुषा बिलिष्ठाः पदार्था धूताः किन्पिता येन तस्य (रुष्णः) बिलिष्ठस्य (त्र्रा) (यम्) (ते) तुभ्यम् (श्येनः) एतत्पत्तीव
(उशतं) कामयमानाय (जभार) धरित (यस्य) (मदे)
त्र्रानन्दे (च्यावयिस) प्रापयिस (प्र) (रुष्टीः) मनुष्पान्
(यस्य) (मदे) त्र्रानन्दे (त्र्रप्रप) (गोत्रा) पृथिवी (ववर्ष)
वर्तते ॥ ७॥

अन्वयः — हे इन्द्र तवं रूपधूतस्य रूप्णो रसं पिब श्येन इव यमु-शते तुभ्यं यमा जभार यस्य मदं तवं रूष्टीः प्र च्यावयसि । यस्य मदे गोत्रा ऋप ववर्ध तं स्वात्मवरसेवस्व ॥ ७ ॥

भावार्थः — त्र्रात वाचकलु ॰ - हे मनुष्या ये श्येनवत्सयो गामिनः सर्वस्य मुखं कामयमाना मनुष्यान् सुखयन्ति तेषां सानिधौ स्थित्वा विद्याव्यवहाराऽऽनन्दं प्राप्नुत ॥ ७ ॥

पदार्थ:—हे (इन्द्र) विशेष ऐश्वर्य के देने वाले भाष ( वृषधूतस्य ) बलिष्ठ पदार्थों के कपाने वालं ( वृष्णः ) बलिष्ठ पदार्थ के रस का (पिष्ठ ) पान करों ( ह्येन. ) वाज पद्मी के सहशा (यम् ) जिस की ( उद्योत ) कामना करने वाले ( ते ) भाष के लिये जिस को ( भा, जभार ) धारणा करला है (यस्य) जिस के ( मदे ) भानन्द में भाष ( कृष्टीः ) मनुष्यों को (प्र, च्यावविश्त) प्राप्त कशने हैं भौर ( यस्य ) जिस के (मदे) आनन्द के निमित्त (पोत्रा) पृथिवी (भाष, वद्यर्थ) वर्त्तमान है उस की भागने नृह्य सेवा करों ॥ ७ ॥

भिविश्वि:-इस मन्त्र में वाचकलु॰-हे मनुष्यो जो स्पेन पत्ती के सहर्यो बाबि चलने और सब के सुख की कामना करने वाले पुरुष मनुष्यों को सुख देने हैं उन लोगों के समीप वर्त्तमान हो कर विद्यासम्बन्धी व्यवहार के सानन्द को प्राप्त होसो ॥ ७ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥

शुनं हुंवेम मुघवांनुमिन्द्रंमुस्मिन्भरे स्तंमं वाजं-सातो । शृएवन्तंमुग्रमूतये समस्सु प्रन्तं द्वाणि सुव्जितं धर्नानाम् ॥ ८॥ ७॥

ज्ञुनम् । हुवेम । मघऽवांनम् । इन्द्रंम् । श्रास्मन् । भरें। नृऽतंमम् । वार्जंऽसातौ । ज्ञृण्वन्तंम् । उप्यम् । ऊतये । समत्-ऽसुं । ज्ञन्तंम् । वृत्राणि । सम्ऽजितंम् । धनांनाम् ॥ ८ ॥ ७ ॥ पदार्थः—( ज्ञनम् ) महौषधिसेवनजन्यं सुखम् (हुवेम) त्र्रादं-

पद् । थः — ( शुनम् ) महाषाधसवनजन्य सुखम् (हुवम) त्र्याद-चाम ( मघवानम् ) सकलिवधाजिततारम् ( इन्द्रम् ) त्र्याविद्या-दिक्केशविदर्त्तारम् ( त्र्यासमन् ) ( भरे ) देवासुरविद्ददिद्दसङ्-ग्रामे ( नृतमम् ) त्र्यातिशयेन विद्यायाः प्रापकम् ( वाजसातौ ) हानाऽज्ञानयोविभागे (गृणवन्तम्) सन्यक् परीत्तां कुर्वन्तम् (उंग्रम्) उत्कृष्टस्वभावम् ( ऊतये ) विद्यादिशुभगुणप्रवेशाय ( समस्सु ) धार्मिकाऽधार्मिकविरोधाख्येषु युद्धेषु ( धन्तम् ) विरोधं विनाशय-न्तम् ( द्याणि ) धनानि ( सञ्जितम् ) जयशीलम् (धनानाम्) ऐश्वर्याणाम् ॥ ८ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यथाऽस्मिन् वाजसातौ भर ऊतये समत्सु भन्तं धनान साठिजतं हत्राणि शृणवन्तमुग्रं मघवानं नृतमिनद्रं प्राप्य शुनं हुवेम तथैतं प्राप्याऽऽनन्दं लभध्वम् ॥ ८ ॥

भावार्थः -- त्र्रत वाचकलु ॰ -- मनुष्येर्विद्दच्छरणं प्राप्याऽविद्या-दारिद्ये हत्वाविद्याश्रियौ जनियत्वा सततमानन्दो वर्द्धनीय इति ॥८॥

त्रप्रतेनद्रविद्दत्सिखसोमपानादिगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वेसूक्ता-थेन सह सङ्गतिर्वेद्या ॥

इति त्रिचत्वारिंदात्तमं सूक्तं सप्तमो वर्गश्च समाप्तः॥

पद्रिशः—हे मनुष्यो जैसे (अस्पन्) इस (वाजसानी) ज्ञान और अज्ञान के निभाग और (भरे) निद्वान् और अनिद्वान् के संप्राम में (जनये) निद्या आदि उत्तम गुणों में प्रवेश होने के लिये (समत्मु ) धार्मिक और अधार्मिकों के निरोधनामक पृद्धों में (प्रत्नम्) निरोध को नाश करते हुए (धनानाम्) ऐश्वर्थों के (सिन्जनम्) ज्ञानने का स्वभाव ग्वने वाले (तृत्राणि) धनों की (शृण्वन्तम्) उत्तम प्रकार परीक्षा करते हुए (उप्रम्) उत्तम स्वभाव युक्त (मधवानम्) संपूर्ण निद्याओं के उत्यन्न करने (नृतमम्) अनिशय करके निद्या के प्राप्त कराने और (इन्द्रम्) अनिश्चा आदि केशों के नाश करने वाले को प्राप्त हो कर (श्वनम्) महीवधियों के सेवन से उत्यन्न हुए सुख का (हुनेम) प्रहणा करें वैसे रस को प्राप्त हो कर आनन्द को प्राप्त हुनिये॥ ८॥

भिविधि:- स्स मन्त्रं में बाचकलु - मनुष्यों को चाहिये कि विदानों के बारण को पहुंच कर गविद्या गोर दारिद्य का नाश तथा विद्या गीर लक्ष्मी को उत्पन्न कर निरन्तर गानन्द बढ़ावे॥ ८॥

स्स सूक्त में विद्वान् सिख और सोमपानादिकों के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पिछिले सूक्त के अर्थ के साथ संगति ज्ञाननी चाहिये॥ यह तेंतालीशवां सूक्त और सातवां वर्ग समान्न हुआ।॥

त्र्रथ पञ्चर्चस्य चतुश्चत्वारिंदात्तमस्य सूक्तस्य विश्वा-मित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । २ निचृह्वहतो । १ । ५ बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः । ४ स्वराङनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

त्र्प्रथ सूर्घ्यविषयमाह ॥ सब पांच ऋचा वाले चौवालीशवे मृक्तका आरम्भ है इस के प्रथम मन्त्र में सूर्य के विषय को कहते हैं॥

श्रयं ते अस्तु हर्य्यतः सोम आ हरिभिः सुतः। जुषाण इन्द्रं हरिभिन् आ गृह्या तिष्ठ हरितं रथम्॥१॥

श्रयम् । ते । श्रस्तु । हर्ग्यतः । सोमः । श्रा । हरिंऽभिः । सुनः । जुषाणः । हुन्द्रं । हरिंऽभिः । नः । श्रा । गृहि । श्रा । तिष्ठ । हरितम् । रथंम् ॥ ९ ॥

पदार्थः—( त्र्रयम् ) (ते) तव (त्र्रास्तु) (हर्यतः) कामयमानस्य ( सोमः ) ऐश्वर्ध्यदन्दः ( त्र्रा ) ( हरिनिः ) त्र्रश्वेरिव साधनैः ( सुतः ) प्राप्तः ( जुषाणः ) सेवमानः (इन्द्र) परमैश्वर्ण्यमिच्छो ( हरिमिः ) हरणशीलैरश्वैः ( नः ) ऋस्मान् ( ऋा ) ( गहि ) श्रागच्छ (ऋा) (तिष्ठ) (हरितम्) ऋग्न्यादिभिनीहितम् ( रथम् ) रमणीयं यानम् ॥ १ ॥

अन्वयः - हे इन्द्र हर्यतस्ते हरिभियोंऽयं सोमः सुतोऽस्तु तं जुषाणः सन् हरिभिईरितं रथमातिष्ठानेन नोऽस्मानागहि ॥ १ ॥

भावार्थः - ऋत वाचकलु • -त एव दयालवः सन्ति येऽन्येषाः मैश्वर्यदिमिच्छेयुरैश्वर्यवत आगतान् दृष्ट्वा प्रसना भवेयुः॥१॥

पद्रार्थ:—हे ( दन्द्र ) परम ऐश्वर्ष की दन्छा करने वाले (हपैतः) कामना करते हुए ( ते ) आप के (हिरिभिः) घोडों के सदश साधनों से जो ( अयम् ) यह (सोमः) ऐश्वर्षों का समृह (मृतः) प्राप्त हुआ (अस्तु) हो उस का (जुषाणः) सेवन करता हुआ (हिरिभिः) ले चलने वाले घोडों से (हिरितम् ) अग्नि आदि कों से चलाये गये ( रथम् ) मनोहर यान पर ( आ,तिष्ठ ) स्थिर हू जिये दस से ( नः ) हम लोगों को ( आ,गहि ) प्राप्त हू जिये ॥ १॥

भ[व[र्थ:-- इस मन्त्र में वाचकलु०-वे ही लोग द्यालु हैं कि जो सन्य जनों के ऐश्वर्य की वृद्धि की इस्का करें और ऐश्वर्य वालो को स्राते हुए देख के प्रसन्त होवें ॥ १॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥ फिर उसी विषय को भगन्ने मृत्व में कहते हैं॥

हुर्यत्रुषसंमर्चयः सूर्य्यं हुर्यत्ररीचयः। विद्वाँ-श्चिकित्वान्हर्येश्ववर्दसुइन्द्रविश्वां श्रुभि श्रियंः॥२॥

ह्यन् । उपसम् । भ्र<u>चियः । सूर्यम् । हर्यन् । भ्र</u>ो-चयः विद्वान् । चिकित्वान् । हरिऽभुखः । वर्धसे । इन्द्रं । विश्वाः । समि । श्रियः ॥ २ ॥ पदार्थः—(हर्यन्) कामयमान (उपसम्) प्रत्यूषकालिमव सत्पु-रुषान् (त्र्रार्चपः) सत्कुरु (सूर्य्यम्) सिवतारिमव न्यायम् (हर्यन्) प्राप्नुवन् प्रापयन् ( त्र्र्याचयः ) रोचय ( विद्वान् ) (चिकित्वान्) ज्ञानवान् (हर्य्येश्व) हर्याः कामयमाना त्र्राश्वा त्र्र्याशुगामिनोऽग्न्या-दयस्तुरङ्गा वा यस्य तत्सम्बुद्धौ ( वर्धसे ) ( इन्द्र ) धनिमच्छुक (विश्वाः)सर्वाः (त्र्रामि) त्र्राभिमुख्ये (श्रियः) झोभाः सम्पत्तयः॥२॥

अन्वयः हे हर्यनुषसं सूर्यं इव सत्पुरुषांस्त्वमर्चयः । हे हर्यन् सूर्यं विद्युदिव न्यायमरोचयः। हे हर्य्येवेन्द्र यतिश्विकित्वान्त्सन् विश्वा स्रामिश्रियः प्राप्तुमिच्छिस तस्माद्वर्धसे ॥ २ ॥

भावार्थः -- त्रात्र वाचकलु • -- ये मनुष्या उपर्विद्याप्रकाज्ञाभि-मुखाः सूर्यवद्धर्माचरणं कामयमानाः सन्तः प्रयत्नेनैश्वर्ध्यमिच्छेयुस्ते सर्वथा श्रीमन्तो भूत्वा सततं वर्धन्ते ॥ २ ॥

पद्रिशं:—हे (हर्यन्) कामना करने वाले (उघसम्) प्रात काल को सूर्य के सदश सत्युक्तवो का आप (अर्चयः) सत्कार करिये और हे (हर्यान्) अने क पदार्थों को प्राप्त होने वा प्राप्त कराने वाले (मृर्यम्) सूर्य को विज्ञुली जैसे वैसे न्याय का (अरोचयः) प्रकाश करो और हे (हर्यश्व) कामना करने हुए बीध चलने वाले अश्व वा अग्नि आदि पदार्थों से युक्त (इन्द्र ) धन की इच्छा करने वाले तिस से (चिकित्वान्) ज्ञानवान् (विद्वान् ) विद्वान् होते हुए (विश्वाः) संपूर्ण (अग्नि ) सन्युख वर्त्तमान (श्वियः ) सुन्दर संपत्तियों को प्राप्त होने की इच्छा करने हो इस से (वर्धसे ) इद्धि को प्राप्त होने हो ॥ २ ॥

भिविश्विः - इस मन्त्र में वाचकलु०- तो मनुष्य प्रातःकाल के सहश विद्याओं के प्रकाश में तत्पर भीर सूर्य के सहश धर्माचरण की कामना करते हुए प्रयत्न से ऐश्वर्थ्य की इच्छा करें वे सब प्रकार लक्ष्मीयुक्त हो कर निरन्तर लुद्धि को प्राप्त होने हैं ॥ २॥

### पुनस्तमेव विषयमाह॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥

द्यामिन्द्रो हरिधायसं प्रथिवीं हरिवर्षसम् । श्रधारयद्धरितोर्भूरिभोर्जनं ययोर्न्तर्हरिश्चरंत्॥३॥ द्याम् । इन्द्रेः । हरिऽधायसम् । पृथिवीम् । हरिऽवर्ष-

सम् । ऋघारयत् । हृरितौः । भूरिं । भोर्जनम् । ययोः ।

मन्तः । हरिः । चरंत् ॥ ३ ॥

पदार्थः—( द्याम् ) प्रकाशम् ( इन्द्रः ) विद्युत् सूर्यो वा (हरि-धायसम् ) या हरीन् किरणान् दधाति ताम् ( प्रिधवीम् ) भूमिम् ( हरिवर्पसम् ) हरयः किरणा वर्पसो रूपस्य प्रकाशका यस्यास्ताम् ( ऋधारयत् ) धारयति ( हरितोः ) हरणशीलयोर्गुणयोः (भूरि ) बहु (भोजनम्) पालनं भन्नणं वा (ययोः) ( ऋन्तः ) मध्ये (हरिः) हरणशीलो वायुः ( चरत् ) चरति ॥ ३ ॥

त्र-वयः हे विद्वन् यथेन्द्रो हरिधायसं द्यां हरिवर्षसं पृथिवीम-धारयद्यथा हरिवीयुर्ययोईरितोरन्तर्वर्त्तमानः सन् भूरि भोजनं चरत्तथा त्वं भव ॥ ३ ॥

भविष्यः—ग्रत्रत्र वाचकलु • – ये सूर्यविनयमेन धर्म्यकार्याणि साम्रुवन्ति वायुरिव सततं प्रयत्नं कुर्वन्ति ते बह्नेश्वर्यं लब्ध्वाऽऽन-न्दन्ति ॥ ३॥

पद्र[र्थ:—हे विद्वन् पुरुष जैसे (हन्द्रः) विजुली वा सूर्य (हरिधायसम्) किरणों को धारण करने वा (द्याम्) प्रकाश लोक मौर (हरिवर्षसम्) जिस के

क्रय का प्रकाश करने वाली किरणों विद्यमान उस (पृथिवीम्) पृथिवी को ( स्रधारयन् ) धारण करता है सौर तैसे (हिरः) हरने वाला वायु (ययोः) तिन (हिरतोः) हरने वाले गुणों के (सन्तः) मध्य में वर्त्तमान हुसा (भूरि) बहुत (भोज-नम् ) पालन वा भद्धण का ( चरत् ) स्राचरण करता है वैसे स्राप हूजिय॥३॥

भ[वार्थः - रस मन्त्र में वाचलु ० - जो लोग सूर्य के सहशा नियम पूर्वक धर्मयुक्त कमों को सिद्ध करते झीर वायु के सहशा निरन्तर प्रयत्न करते हैं वे बहुत ऐश्वर्य को प्राप्त हो कर झानन्दित होते हैं ॥ १॥

> त्र्राथ विद्वहिषयमाह ॥ सब विद्वान के विषय को सगजे मन्त्र में कहते हैं॥

जुज्ञानो हरितो छपा विश्वमा भाति रोचुनम् । हय्यैश्वो हरितं धतु आयुंधुमा वजै बाह्वोहरिम्॥४॥

ज्जानः । हरितः । वृषां। विश्वंम्। मा। भाति । रोच-नम् । हरिंऽमश्वः । हरितम् । ध्ते । मायुंधम् । मा। वज्नंम्। बाह्वोः । हरिंम् ॥ ४ ॥

पदार्थः—( जज्ञानः ) जायमानः (हरितः) हरितादिवर्णः (ट्रषा) दृष्टिकरः (विश्वम्) (त्रा) (भाति) (रोचनम् ) रोचन्ते यस्मिंस्तत् (हर्यश्वः) हर्याः कामयमाना त्राज्ञुगामिनो गुणा यस्य विद्युदूपस्य सः (हरितम् ) कमनीयम् (धत्ते )धरित (त्र्रापुधम् )समन्तात् पुध्यन्ति येन तत् (त्र्रा) (वज्ञम् ) ज्ञान्निव किरणसमूहम् (बाह्वोः ) भुजयोः (हरिम् )हरणज्ञीलम् ॥ ४ ॥

अन्वयः हे विद्दांसो यो जज्ञानो हरितो हर्यश्वो दृषा हरितरो-चनं विश्वं बाह्वोईरितं वज्जमायुधमिवाऽऽधत्त आ भाति तं विज्ञायोप-युज्जत ॥ २ ॥ भावार्थः — विद्वांसो यथा प्रसिद्धः सूर्यः सर्व जगत् प्रकाश्य रोच-यति तथैव सिद्द्योपदेशेन धर्म रोचयन्तु ॥ ४ ॥

पद्रियः—हे विद्वान् लोगो जो ( जजानः ) उत्पन्न होता हुमा (हरितः ) हिर मादि वणों से युक्त (हर्यश्वः) कामना करते हुए बीध चलने वाले गुण हैं जिस विजुली रूप के वह ( तृषा ) वृष्टिकारक (हरितम् ) कामना करने योग्य (रोचनम् ) मौर सब मोर से जिस मे प्रीति करते हैं ऐसे ( विश्वम् ) संपूर्ण लोक को (बाह्वोः) मुजामों के (हरितम् ) हरने वाले ( वज्रम् ) वास्नों के सहबा किरणों के समूह को ( प्र, मा, धन्ते ) धारण करना मौर ( मा, धाति ) प्रकाबित होता है उस को जान कर वपयोग करो ॥ ध ॥

भ[व[र्थ:-विद्वान् कोग जैसे प्रसिद्ध सूर्व्य संपूर्ण जगत् की प्रकाशित कर के प्राप प्रकाशित होता है वैसे ही सदिया के उपदेश से धर्म का प्रकाश करावें ॥ ४॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इन्द्रों हुर्घन्तमर्जुनं वजं शुक्रैर्भीर्छतम्। ऋपां-रुणोद्धरिभिरद्रिभिः सुतमुद्गा हरिभिराजत॥५॥८॥

इन्ह्रंः । ह्र्घ्यन्तिम् । मर्जुनम् । वर्ज्ञम् । गुक्रैः । मिरि-वृतम् । मर्प । अवृण्तेत् । हरिंऽभिः । मद्रिंऽभिः । सुतम् । उत् । गाः । हरिंऽभिः । माजत् ॥ ५॥ ८॥

पदार्थः—( इन्द्रः ) सूर्यः ( हर्यन्तम् ) कामयन्तम् ( ऋर्जु-नम् ) रूपम् । ऋर्जुनिमिति रूपना । निघं । । । ( वज्नम् ) किरणसमूहम् ( शुक्रैः ) ऋ। शुकरेर्गुणैः ( ऋभी दतम् ) ऋभितो ष्टतं युक्तम् (ऋप्) (ऋष्णोत्) दूरी करोति ( हारिभिः ) हरणशीलैः किरणैः ( त्र्प्रद्रिभिः ) मेघैः ( सुतम् ) सिद्धम् ( उत् ) (गाः) पृथिवी ( हरिभिः ) मनुष्यैः सह राजा । हरय इति मनुष्यना । विषं २ । ३ ( त्र्प्राजत ) प्रविपति ॥ ५ ॥

श्रन्वयः हे विद्वासो यथेन्द्रः शुक्रैरभीष्टतमर्जुनं वज्रं हर्यन्तं हरि-भिरद्रिभिः सुतमपाष्टणोत्तथा हरिभिः सह राजा गा इवोदाजत॥ ५॥

भावार्थः — ऋत्र वाचकलु • — ये सूर्य्यदिद्याविनयसेनाधनादिकं प्रकाश्याऽविद्यादि निवर्त्य सुसहायेन राज्ञा सहाऽऽमन्त्र्य राज्यं पाल-यन्ति ते पूर्णकामा भवन्तीति ॥ ५ ॥

त्र्यत्र सूर्घ्यविद्यद्वाय्विद्दुणवर्णनादेतदर्धस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गतिर्वेद्या ॥

इति चतुश्रत्वारिंशत्तमं सृक्तमप्टमो वर्गश्र समाप्तः॥

पद्धि:—हे विद्वान् लोगो जैसे (इन्द्रः ) मुर्ग्य (शुक्रैः ) शीधना करने वाले गुणो से (सभी इनम् ) सब स्रोर से युक्त (सर्जुनम् ) रूप भौर (बक्रम् ) किरणों के समूह की (हर्ग्यन्तम् ) कामना करने हुए (हरिभिः ) हरने वाली किरणों सार (स्रोद्रोभः ) मेघो से (सुनम् ) सिद्ध हुए पदार्थ को (सप, सह-णोन् ) दूर करना है वैसे (हरिभि ) मनुष्यों के साथ राजा (गाः ) पृथि-वियों के तृल्य स्रोर पदार्थों को (उन् , साजन ) फेकना है ॥ ५॥

भविश्विः—इस मन्त्र में वाचकलु०—तो लोग सूर्ध्य के सद्दश विद्या नम्नता सेना भौर धन भादि का प्रकाश भौर अविद्या आदि की निवृत्ति कर जिस का उत्तम सहाय उस गता के साथ सलाह करके राज्य का पालन करते हैं वे पूर्ण मनोर्थ वाले होते हैं ॥ ५॥

इस सूक्त में सूर्व्य विजुली वाषु और विद्वान् के गुणों का वर्णन होने से इस मूक्त के अर्थ की पिछिले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥५॥

यह चत्राजीशत्रां मूक्त और अध्वत्रां वर्ग समाप्त हुआ।

स्रथ पञ्चर्चस्य पञ्चचत्वारिंदात्तमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः। इन्द्रो देवता। १। २ निचृद्धहती। ३। ५ वृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः । ४ स्वराङ-

नुष्टुप् बन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

श्रथ विद्वदिषयमाह ॥ म्रद पांच ऋचा वाले पैनालीबार्वे सुक्त का मारम्भ हैं उसके प्रथम मन्त्र मे विद्वान् के विषय को कहते हैं॥

त्रा मुन्द्रौरिनद्र हरिभियाहि मुयूररोमभिः। मा त्वा केचिन्नि यंमुन्वि न पाशिनोऽिन धन्वेव ताँ इंहि॥१॥

आ। मुन्द्रैः। इन्द्रु । हरिंऽभिः। याहि। मुयूरंरोमऽभिः। मा । त्वा । के । चित् । नि । युमुन् । विम् ।न । पाद्मिनः। मिति । धन्वंऽइव । तान् । डाहि ॥ ९ ॥

पदार्थः—( त्र्रा ) ( मन्द्रैः ) त्र्रानन्दप्रदैः ( इन्द्र ) परमैश्व-र्घ्ययुक्त ( हरिभिः ) प्रयत्नविद्धर्मनुष्यैरिवाऽभ्वैः किरणैर्वा (याहि) त्र्यागच्छ ( मयूररोमभिः ) मयूराणां लोमानीव लोमानि येषान्तै: (मा) निषेधे (त्वा) त्वाम् (के) (चित्) त्र्प्रापि (नि) नितराम् ( यमन् ) यच्छन्तु (विम्) पित्तणम् (न) इव (पाद्मिनः) पाज्ञवन्तो वन्धनाय प्रवत्ताः ( त्र्प्राति ) ( धन्वेव ) यथा ज्ञस्त्रवि-शेषः (तान्) (इहि) गच्छ ॥ १ ॥

त्र्यन्वय: हे इन्द्रत्वं मयूररोमभिर्मन्द्रैईरिभिरायाहियतः कोचित्वा पाशिनो विं न मा नियमं धन्वेव तानतीहि॥ १॥

भावार्थः-त्र्यतोपमावाचकलु - नाजपुरुषेस्ताद्द्यासेनयाताद्द-ज्ञीर्यानैर्युद्धादिन्यवहारसिद्धये गन्तुर्मातचातुर्घ्येण सङ्ग्रामं कत्वा विजयो लब्धन्यो येन केचित्तान निगृह्णीयुस्तथाऽनुष्ठातन्यम्॥१॥

पद्रिशः—हे ( तन्द्र ) सत्यन्त ऐश्वर्ष से युक्त आप (मयूररोपिपः) मयूरों के रोगों के सहश रोग हैं जिन के उन (मन्द्रेः) सानन्द को देने वाले (हरिधिः) प्रयत्नवान् मनुष्यों के सहश घोड़ों वा किरणों से ( सा याहि ) साओ जिस से ( के, चिन् ( कोई लोग ( त्वा ) आप को (पाशिनः ) बन्धन के लिये प्रवृत्त हुए ( विम् ) पत्नी को ( न ) नुन्य (मा) नहीं (नि ) सत्यन्त ( यपन् ) निप्रह क्षेश्रा देवे किन्तु ( धन्वेव) शस्त्र विशेष धनुष् के नुन्य ( तान् ) उन को ( सित हि) अतिक्रमण कर प्राप्त हुलिये ॥ १॥

भ[व]र्थः — इस यन्त्र मे उपमा भीर वाचकजु० — राज पुरुषों को चाहिये कि ऐसी सेना ऐसे रथ भादि कि जिन से युद्धादि व्यवहारसिद्धि के लिये जाने को अति चतुराई के साथ संग्राम करके विजय पार्वे भीर जिस से भीर जन उन को ग्रहणा न करे ऐसा उपाय करें ॥ १॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥
फिर उसी वि०॥

वृत्रखादो वेलंरुजः पुरां दुर्मो त्रुपामुजः।स्थाता रथंस्य हय्यौरिभस्वर इन्द्रो हुढा चिंदारुजः॥२॥ वृत्रुऽखादः। वृज्युऽरुजः। पुराम् । दुर्मः । मुपाम् । मुजः । स्थातां | रथंस्य । हयीः । मुभिऽस्वरे । इन्द्रेः। हुढा । चित् । मु।ऽरुजः॥ २॥

पदार्थः - ( रुत्तखादः ) यो रुत्रं मेघं खादित किरणो वायुवी ( वलंरुजः ) यो वलं मेघं रुजित ( पुराम् ) शत्रूणां नगराणाम्

( दर्मः ) द्दण्यास्म (त्र्रपाम्) जलानाम् (त्र्रजः) प्रेरकः (स्थाता) ( रथस्य ) मध्ये ( हय्योः ) त्र्रश्वयोः ( त्र्राभिस्वरे ) योऽभितः स्वरति शब्दयति तस्मिन् ( इन्द्रः ) सूर्यः (दढा) दढानि (चित्) त्र्रापि ( त्र्रारुजः ) यः समन्ताद्वजित भनक्ति ॥ २ ॥

अन्वयः — हे मनुष्या यथा दत्रखादो वलं रुजोऽपामज आरुज इन्द्रो दढा दणाति तथैव वय चिच्छत्रूणा पुरां मध्ये स्थितान् वीरा-न्दर्भः । यथा हर्योरभिस्वरे स्थितस्य रथस्य मध्ये स्थाता वीरान् जयति तथैव वयं जयेम ॥ २ ॥

भावार्थः—त्र्रव वाचकलु॰-यथा विद्युत्सूर्यवायवो मेघाऽवय-वाञ्छिन्दन्ति तथैव धार्मिका राजादयश्शतून् विछिन्द्युः॥ २॥

पद्रिंश:—हे मनुष्यो जैसे (वृत्रखाद ) मेघों को भन्नणकरने वाला किरण वा वाषु (वलंकतः ) मेघ को नाश करने और (अपाम्) जलों को (अजः) प्रेरणा करने नथा (आकतः) चारो और से नोडने वाला (इन्द्रः ) मूर्ष (इडा) इड भंग करना है वैसे हम लोग (चिन्) भी (पुराम्) शत्रुओं के नगरों के मध्यमें वर्त्तमान वीरों को (दर्मः ) नाश करें और जैसे (हपीः ) दो घोडों के (अभिन्वरे) चारो ओर शब्द करने वाले में वर्त्तमान (रथस्य) रथ के मध्य में (स्थाना) वर्त्तमान होने वाला पुरुष वीर पुरुषों को जीनता है वैसे ही हम लोग भी जीतें ॥ २॥

भविधि:-इस मन्त्र में वाचलु - तैसे विजुली सूर्व और पवन मेर्घों के अवपवें की काटते हैं वेसे ही धार्मिक राजा आदि लोग शत्रुओं की काटे॥२॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥
फिर उसी वि०॥

गुम्भीराँ उद्धीँरिव कर्तुं पुष्यसि गा ईव। प्र सुंगोपा यर्वसं धेनवौ यथा हूदं कुल्या ईवाशत ॥३॥ गुम्भीरान् । <u>उद्</u>धीन्ऽइंव । कर्तुम् । पुष्युसि । गाःऽईव। प्र । सुऽगोपाः । यवंसम् । धेनवंः । यथा । <u>इ</u>दम् । कुल्याः-ऽइंव । <u>भागत् ॥ ३ ॥</u>

पदार्थः—(गम्भीरान्) त्र्रगाधान् (उदधीनिव) उदकानि धीयन्ते येपु तानिव (कतुम्) प्रज्ञाम् (पुष्यित्तः) (गाइव) पृथिव्य इव (प्र) (मुगोपाः) यः सुष्ठु रक्षति सः (यवसम्) धान्यपलादिकम् (धेनवः) गावः (यथा) (हृदम्) जला-श्यम् (कुल्या इव) वाटिकादिषु जलचालनमार्गा इव (त्र्राशत) व्याप्नुत ॥ ३॥

त्र्रन्वयः हे विद्दन्यतस्त्वंगम्भीरानुदधीनिव गाइवकतुं सुगोपाः सन् पुष्यसि यथा धेनवो यवसं ह्दं कुल्याइव ये प्राहात तस्मा-त्तथा च त्वमेते सर्वाणि सुखानि लभन्ते ॥ ३ ॥

भविष्यः - अत्रोपमालं ॰ - येषां समुद्रवदच्चोम्या प्रज्ञा पृथिवीवत् चमा पालनशक्तिर्धेनुवद्दानं कुल्यावद्दर्धनं वर्त्तते त एव सर्वमुखा जायन्ते ॥ ३ ॥

पद्रियः—हे विद्रन् पुरुष जिस से आप (गम्भीरान्) अथाह (उद्घीनिव ) जल जिन में रहें उन समुद्रों के सट्या और (गाइत ) पृथिवियों के सट्या (क्रुन्म्) बुद्धि को (पुष्यसि) पूर्ण करते हो (सुगोपाः) उत्तम प्रकार रह्या करने वाले हो कर (यथा) जैसे (धेनवः) गौर्ये (यवसम्)धान्य वृण्य आदि (हृद्म्) और जल के स्थान को (कुल्या व ) वाटिका आदि में जल खलाने के मार्गों के तुल्य जो (प्र, सारात) प्राप्त हों रस से और वैसे आप सौर पे लोग संपूर्ण सुखों को प्राप्त होते हैं ॥ ३॥

भविधि:—इस मन्त्र में उपमालं - - जिन लोगों की समुद्र के सहश अचस गम्भीर बुद्धि पृथिवी के सहश चामा भीर पालने का सामर्थ्य गौ के सहश दान भीर नदी के सहश होते हैं ॥ ३॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

श्रा नस्तुजं र्यिं भरांशं न प्रतिजानते । वृक्षं पक्कं फलंमुङ्कीवं धूनुहीन्द्रं संपारंणं वसुं ॥ ४ ॥ भा । नः । तुजंम् । र्यिम् । भर । भशंम् । न । प्रति-ऽजानते । वृत्तम् । पक्कम् । फलंम् । मुङ्कीऽइंव । धूनुहि । इन्द्रं । सुम्ऽपारंणम् । वसुं ॥ ४ ॥

पदार्थः—(त्र्रा) (नः) त्र्रासम्यम् (तुजम्) त्र्रादातव्यम् (रियम्) धनम् (भरः) धेहि (त्र्रंशम्) भागम् (न) इव (प्रतिजानते) प्रति-ज्ञया व्यवहारस्य साधकाय (दत्तम्) (पक्तम्) (फलम्) (त्र्रङ्कीव) यथाङ्कुशी तथा (धूनुहि) कम्पय (इन्द्र) धनप्रद (सम्पारणम्) सम्यग् दुःखस्य पारं गच्छति येन तत् (वसु) धनम् ॥ ४॥

अन्वयः - हे इन्द्र त्वमंशं न नोऽसंमभ्यं प्रतिजानते च तुजं रियमा-भर । इत्तं पक्षं फलमङ्कीव सम्पारणं वसु धूनुहि ॥ ४ ॥

भावार्थः—ऋत्रोपमालं • +त एव धार्मिका ये परसुखाय श्रियं धृत्वा परदुः समञ्जनाः स्युः ॥ ४ ॥

. पदार्थ:--हे (इन्द्र) धन के दाता आप (अंदाम्) भाग के (न) नुस्य (नः) हम लोगों के जिये (प्रतिज्ञानते ) प्रतिज्ञा से व्यवहार के सिद्ध करने वाले के लिये और (नुजम्) ग्रहण करने के योग्य (रियम्) धन को (धा) सब ओर से (भर) दीजिये (हक्षम्) हन्त्र को और (पक्षम्) पाक पुक्त (फलम्) फल को (अङ्कीव) अंकुबा धारण किये हुए के सहवा (सम्पारणम्) उत्तम प्रकार दुःख के पार जाना है जिस से ऐसे (वसु) धन को (धृनुहि) कम्पाइये अर्थान् भेतिये॥ ४॥

भावार्थ: --इस मन्त्र में उपमालं ०-- ने ही धार्मिक पुरुष हैं जो अन्य लोगों के सुख के लिये लक्ष्मी धारण करके औरों के दुःख नाश करने वाले होते ॥४॥ पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं।)

स्वयुरिन्द्र स्वराळसि स्मिहिष्टिः स्वयंशस्तरः। स वांच्छान श्रोजंसा पुरुष्ठत भवां नः सुश्रवं-स्तमः॥ ५॥ ९॥

स्युऽयुः । इन्द्रः । स्वऽराट् । ऋसि। स्मत्ऽदिष्टिः। स्वयं-शःऽतरः । सः । <u>वर्वधानः ।</u> श्रोजंसा । पुरुऽस्तृतः । भवं । नुः । सुश्रवंःऽतमः ॥ ५ ॥ ९ ॥

पदार्थः—(स्वयुः) यः स्वं धनं याति सः (इन्द्र) परमैश्वर्यवन् (स्वराट्) यः स्वेनैव राजते (त्र्रास) (स्मिद्दिष्टिः) कल्याणोपदेष्टा (स्वयशस्तरः) स्वकीयं यशो धनं प्रशंसनं वा यस्य सोऽतिशयितः (सः) (वाद्यानः) वर्द्धमानः (त्र्रोजसा) पराक्रमेण (पुरु-पुत) वहुभिः प्रशांसित (भव)। त्र्रात ह्यचोतास्तिङ इति दीर्घः (नः) त्र्रासम्यम् (सुश्रवस्तमः) सृष्टु धनः श्रवणयुक्तः सोऽति शयितः॥ ५॥ श्रन्वयः हे पुरुष्टुतेन्द्र यस्त्वं स्वयुः स्वराट् समिहिष्टिः स्वयद्यास्त-रोऽसि स त्वमोजसा वादधानः सुश्रवस्तमो नोऽस्मम्यं भव॥ ५॥

भावार्थः—स एव सम्राट् भवितुं योग्यो जायते योऽति इायेन प्रशंसितगुणकर्मस्वभावो भवति स एव सम्राट् सर्वेषां वर्द्धको भव-तीति ॥ ५॥

त्र्प्रत्र सूर्घितिद्ददाजगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वमूक्तार्थेन सह सङ्गतिर्वेद्या ॥

इति पञ्चचत्वारिंशत्तमं सूक्तं नवमो वर्गश्व समाप्तः॥

पद्रार्थ:-हे (पुरुष्ट्रन ) वहुनों से प्रशंसिन (इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वर्य वाले जो आप (स्वयुः) धन की प्राप्त (स्वराट्) स्वतन्त्र राज्यकर्त्ता (स्मिद्धिः) कल्पाण कर्म का उपदेश देने वाले और (स्वयशस्तरः) अपने यश धन और प्रशंसा से गम्भीर (असि ) हैं (स ) वह (ओजसा) पराक्रम से (वावृधानः) वृद्धि की प्राप्त (सुश्रवस्तमः) श्रेष्ट धन से युक्त बान चीन के अत्यन्त सुनने वाले (नः) हम लोगों के लिये (भव ) होइये ॥ ५ ॥

भ[वार्थ:-वहीं चक्रवर्त्ती राजा होने के योग्य होता है कि जो अत्यन्त प्रशंसायुक्त गुण कर्म और स्वभाव वाला है और वहीं राजा सब का वृद्धि-कारक होता है ॥ ५॥

इस मूक्त में सूर्य विद्वान् और राजा के गुणवर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछिले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥

यह पैनालीसवां सूक्त और नववां वर्ग समाप्त हुआ।

न्त्रथ पञ्चर्चस्य षट्चरवारिंशत्तमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः। इन्द्रो देवता । १ विराट् तिष्टुप् । २ । ५ निचृत् तिष्टुप् । ३ । ४ त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

त्र्राथ राजा की दशो भवेदित्याह ॥ भव पांच ऋचा वाले छिपाली शवें मूक्त का भारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में राजा कैसा हो इस विषय को कहते हैं॥

युध्मरुषं ते रुष्भरुषं स्वराजं उग्रस्य यूनः स्थिवरस्य घृष्वेः । ऋजूंर्ध्यतो वृज्जिणों वृश्यिश्वं णीन्द्रं श्रुतस्यं महतो महानिं ॥ १ ॥

युष्मस्यं । ते । द्वयुभस्यं । स्वऽराजः । ब्वयस्यं । यूनंः। स्थविरस्य । घृष्वेः । अर्जूर्य्यतः । वृज्ञिणः । वृश्यिशिणः । इन्द्रं । श्रुतस्यं । महुतः। महानि ॥ १ ॥

पदार्थः—( युध्मस्य ) योद्धं शीलस्य ( ते ) तव (टपभस्य) बिलिष्ठस्य ( स्वराजः ) यः स्वेन राजते तस्य ( उग्रस्य ) तेजिन्तिस्वभावस्य ( यूनः ) यौवनावस्थां प्राप्तस्य (स्थविरस्य) दृद्धस्य ( घृष्वेः ) श्रव्णा घषकस्य ( त्र्प्रजूर्यतः ) त्र्प्रजीर्णस्य (बिजिणः) वज्नं बहुविधं शस्त्रं विद्यते यस्य तस्य (वीर्ध्याणि) वीरस्य कर्माणि ( इन्द्र ) परमेश्वर्ध्योजक ( श्रुतस्य ) प्रसिद्धस्य ( महतः ) पूज्यस्य ( महानि ) ॥ १ ॥

त्र्रान्वयः —हे इन्द्र यस्य युध्मस्य स्वराजो रूषभस्योग्रस्य यूनः स्थिवरस्य घृष्वेरजूर्यतो विज्ञणो महतः श्रुतस्य ते तव यानि महानि वीर्घाणि सन्ति तैर्युक्तस्त्वमस्माभिः सत्कर्त्तव्योऽसि ॥ १ ॥ भावार्थः - यदि सर्वलचणसम्पनो युवा वा रहोपि राजा स्यात्त-धैव प्रयत्नेन स्वसामर्थ्यवर्द्धको भवेत् ॥ १ ॥

पद्धि:—हे (हन्द्र ) मत्यन्त ऐश्वर्य के दाता जिस (युध्मस्य ) युद्ध करने मीर (स्वराजः ) मयने से प्रकाशित (वृष्णस्य ) बल वाले (उप्रस्य ) नेजस्वी स्वभाव और (यूनः ) यौवन अवस्था को प्राप्त पुरुष तथा (स्थविरस्य) वृद्धानस्थायुक्त पुरुष के मीर (पृष्वेः) शत्रुमो को यसीटने वाले (मजूर्यतः) शरीर की शिथिलता से रहित भीर (विज्ञिणः ) बहुत प्रकार के शस्त्रों से युक्त (महतः) सेवा करने योग्य (श्रुतस्य) प्रमिद्ध (ते) माय के जो (महानि) श्रेष्ठ (वीर्ष्याणि) वीर पुरुषो के कर्म हैं उन से युक्त आप हम लोगो से सत्कार पाने योग्य हैं ॥ १ ॥

भावार्थ:—जो संपूर्ण लच्चणों से युक्त युवा वा बृद्ध भी राजा हो वैसे ही अपने प्रयन्त से अपने सामर्थ्य का बढ़ाने वाला होते ॥ १ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहने हैं॥

महाँ श्रंसि महिप रुप्पयेभिर्धन्रस्टदुंश्र सहं-मानो श्रुन्यान् । एको विश्वंस्य भुवंनस्य राजा स योधयां च क्षययां च जनांन् ॥ २॥

महान् । मृति । मृहिष । तृष्पयेभिः । धुन् ऽस्पृत् । उग्र । सहमानः । मृत्यान् । एकः । विश्वस्य । भुवनस्य । राजां। सः । योधर्य । चु । ज्वयर्य । चु । जनान् ॥ २ ॥

पदार्थः—( महान् ) महागुणविशिष्टः ( त्र्यास ) ( महिष ) पूजनीयतम ( रुष्पयेभिः ) रुषेषु बलिष्ठेषु भवैर्गुणैः ( धनस्प्रत् )

यो धनं स्प्रणोति सेवते सः ( उग्र ) बलादियुक्त ( सहमानः ) ( त्र्यन्यान् ) अत्रून् ( एकः ) त्र्रसहायः ( विश्वस्य ) समग्रस्य (भुवनस्य) भूताधिकरणस्य (राजा) प्रकाशमानः (सः) (योधय)। त्रुत्र संहितायामिति दीर्घः (च) (चयय) चायय निवासय पराजयं प्रापय वा। त्रुत्रापि संहितायामिति दीर्घः ( च ) ( जनान् ) प्रसिद्धान् वीरान् ॥ २ ॥

त्रन्वयः हे महिषोग्र राजन् यतस्त्वं रुष्णयेभिः सह महान् धनस्प्रदेकोऽन्यान् सहमानो विश्वस्य भुवनस्य महान् राजासि स त्वं जनान् योधय च चयय दाजून् पराजयं प्रापय सञ्जनान् निवास्य ॥ २ ॥

भविर्थः-ये इतिरात्मनोः पूर्णं वलं कृत्वा दात्रून् निवारयन्ति सञ्जनान् सत्क्रत्याऽऽनन्दन्ति ते महान्तो भवन्ति ॥ २ ॥

पद्रिथे:—हे (महिष) अत्यन्त गाद्र करने योग्य ( उप्र ) बल आदि-कों से युक्त गोर (राजन्) प्रकाशिन जिस से गाए (चण्ण्येभिः) बलवान् पुरुषों में बत्यन्न गुणों के साथ (महान्) श्रेष्ठ गुणों से युक्त ग्रोर (धनश्वृत्) धन के सेवक (एकः) सहाय रहित (अन्यान्) वात्रुमों को (सहमानः) सहते हुए (विश्वस्य) सम्पूर्ण (भूवनस्य) प्राणियों के निवास के स्थान के श्रेष्ठ गुणों से युक्त (राजा) (ग्राम) हें (स.) वह ग्राप (जनान्) प्रामद्ध वीरों को (योधय) लड़ाइये वात्रुमों को (च्यय) पराजय को पहुंचाइये ( च ) ग्रीर सज्जनों को ग्रापने देश में बसाइये ॥ २॥

भावार्थ:—जो लोग बारीर कीर कात्मा का पूर्ण बल करके बानुको को निवारण करने कीर सज्जनों का सत्कार करके कानन्द देने हैं वे श्रेष्ठ होने हैं ॥ २॥

ऋप विद्युद्दिषयमाह ॥ भव विद्युती के विषय को अगले मन्त्र में कहने हैं ॥

त्र मार्त्वाभी रिरिचे रोचंमानः प्रदेवेभिर्विश्वतो श्रप्नंतीतः । प्रमुज्मनां दिव इन्द्रंः एथिव्याः प्रोरो-र्मुहो श्रुन्तरिक्षाहजीषी ॥ ३॥

त्र । मात्रांभिः । रिरिचे । रोचंमानः । त्र । देवेभिः । विश्वतः । अप्रतिऽइतः । त्र । मुज्मनां । दिवः । इन्द्रः । ष्टुधिव्याः । त्र । उरोः । मुहः । सुन्तरिक्षात् । ऋजीषी ॥३॥

पदार्थः—(प्र)(मात्राभिः) द्राब्दादि। भेः सूक्ष्मेर्व्यवहाराऽवय-वैर्वा (रिरिचे) त्र्प्रतिरिच्यते (रोचमानः) रुचि कुर्वन् (प्र) (देवेभिः) विहाद्भः सह (विश्वतः) सर्वतः (त्रप्रप्रतीतः) प्रतिद्विमप्राप्तः (प्र) (मज्मना) वलेन (दिवः) प्रकाद्मात् (इन्द्रः) पराक्रमवान् सूर्ष्यं इव तेजस्वी (प्रधिव्याः) भूमेः (प्र) (उरोः) वहुविधगुणयुक्तात् (महः) महतः (त्रप्रन्तरिद्वात्) त्रप्राकाद्मात् (ऋजीषी) सरलस्वभावः॥ ३॥

अन्वयः हे मनुष्या यथा रोचमानो विश्वतोऽप्रतीत ऋजीषी इन्द्रो विद्युदूपोऽप्रिमीत्राभिः प्ररिश्चि देवेभिः सह प्ररिश्चे मज्मना दिवः पृथिव्या उरोर्महोऽन्तरिचात्प्ररिश्चितथाऽऽचरन्तो यूयं प्रतिष्ठां प्रलमध्वम् ॥ ३ ॥

भावार्थ:—त्र्रत वाचकलु ॰ –हे मनुष्या यथाऽविकता विगुद्रन्ध-कादिष्वपि स्थिता न विरुणिद्ध तथैव सर्वैः सह मैत्रीं कत्वा विरोधं विजहत ॥ ३ ॥ पदार्थ:—ने मनुष्यो जैसे (रोचमानः) प्रीति करता हुमा (विश्वतः) सर्वत्र (अप्रतीतः) प्रसिद्धि को नहीं प्राप्त (ऋतीषी) सीधे स्वभाव वाला (हन्द्रः) और पराक्रम से युक्त सूर्ध्य के सहवा तेजस्वी विजुलीक्षण अपि (माजाभिः) शब्द आदि वा सृक्ष्म व्यवहारों के अवयवों से (प्र, रिरिचे) अधिक होता है और (देवेभिः) विद्वानों के साथ (प्र) वृद्धि को प्राप्त होता है (मज्यना) वस से (दिवः) प्रकाश से (पृथिव्याः) भृषि (उरोः) अनेक प्रकार मुणों के समूह से पुक्त (महः) बदे (अन्तरिच्चात्) आकाश से (प्र) अधिक होता है वैसा आसरण करने हुए आप लोग प्रांतष्ठा को (प्र) अवेड प्रकार प्राप्त हित्रये॥ ३॥

मिविधि:-हम मन्त्र में वाचकजु०-हे मनुष्यो जैसे विकार को नहीं प्राप्त हुई विजुली गन्धक भादिकों में वर्त्तमान हुई भी कुछ हानि नहीं करती वैसे ही सब खोगों के साथ पित्रता करके विरोध का त्याग करो ॥ ३ ॥

ऋथ विद्वदिषयमाह ॥

चढ विद्वान् के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं।।

युरं गंभीरं जनुषाम्य रृंग्रं विश्वव्यंचसमवृतं मंतीनाम् । इन्द्रं सोमांस: प्रदिविं सुतासं: समुद्रं न स्त्रवत त्रा विंशन्ति ॥ ४ ॥

डुरुष् । गुर्भारम् । जनुषां । श्रुमि । उग्रम् । विश्वऽव्यं-चलम् । शुवृतम् । मृतीनाम् । इन्द्रंम् । सोमांतः । प्रऽ-दिविं । सुतार्तः । समुद्रम्। न।स्रवतः । श्रा । विग्रुन्ति॥ ८॥

पदार्थः —(उरुम्) बहुविधगुणम् (गभीरम्) गूढादायम् (जनुषा) जन्मना ( स्त्रिमि ) स्त्राभिमुख्ये ( उग्रम् ) सर्वैः सह समवेतम् (विश्वव्यचसम्) विश्वव्यापकम् (स्त्रवतम्) रचकम् ( मतीनाम् )

मनुष्याणाम् (इन्द्रम् ) विद्युतम् (सोमासः) ऐश्वर्धवन्तः (प्रदिवि ) प्रक्रष्टप्रकाशे (सुतासः ) विद्याविनयाम्यां निष्पनाः (समुद्रम् ) (न ) इव (स्रवतः ) चलन्त्यः सरितः । स्रत्र वा च्छन्दसीति वर्णलोपो वेतीकाराऽभावे नुमोप्यभावः (स्त्रा) (विश्वन्ति ) प्रविशन्ति ॥ १ ॥

श्रन्वयः ये प्रदिवि सुतासः सोमासो विद्वांसो जनुषोरं गभी-रमुग्नं विश्वव्यचसं मतीनामवतिमन्द्रं स्रवतः समुद्रं नाभ्याविद्वान्ति तथैव ये सर्वत्र प्रविद्वान्ति तेऽत्तयैश्वयो भवन्ति ॥ ४ ॥

भविर्थः—ये विद्यद्दिया विज्ञायोपकारं ग्रहीतुं शक्रवन्ति ते समग्राः श्रिय उपलभन्ते ॥ ४ ॥

पद्रिथं:—जो लोग (प्रदिश्वि ) उत्तम प्रकाश में (सुनासः ) विद्या मौर विनय से प्रसिद्ध (सोमास.) ऐश्वर्ष्य वाले विद्वान् लोग (जनुषा) जन्म से (उत्तम्) भनेक प्रकार के गुणों से युक्त (गभीरम्) गृह भभिप्राय वाले (उत्रम्) सब के साथ मिले हुए (विश्वव्यवसम्) सर्वत्र व्यापक (मनीनाम्) मनुष्यों के (अवनम्) रखा करने वाले (इन्द्रम्) विज्ञुली रूप भग्नि को (स्ववत.) बहनी हुई निद्यां (समुद्रम्) समुद्र को (न) जैसे (अभि, भा, विश्वन्ति) सब भोर से प्रविष्ट होती हैं वैसे जो सब भोर से प्रवेश करने अर्थान् उस में चिक्त देने हैं वे उस ऐश्वर्ष वाले होने हैं जो ऐश्वर्ष कभी नष्ट नहीं होता है ॥४॥

भ[व[थे:—जो लोग विजुली सम्बन्धी विद्या को जान कर उस के दारा उपकार प्रहण कर सकते हैं वे अनेक प्रकार की लक्ष्मियों को प्राप्त होने हैं॥ ।।।।

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर भी उसी विषय को अपने मन्त्र मे कहते हैं।

यं सोमीमन्द्र एथिवीद्यावा गर्भे न माता बिंभू-तस्त्वाया । तं ते हिन्वन्ति तमुं ते मजन्त्यध्वर्यवी दृषम् पातवा उं॥ ५॥ १०॥ यम् । सोमंम् । इन्द्र । प्रथिवीद्यावां । गर्भम् । न । माता । बिभृतः । त्वाऽया । तम् । ते । हिन्वन्ति । तम् । ऊं इतिं । ते । मृजन्ति । मृध्वर्यवः । वृष्म् । पात् वै । ऊं इति ॥५॥१०॥ पदार्थः — (यम् ) (सोमम् ) ऐश्वर्यम् (इन्द्र ) ऐश्वर्ययोजक (प्रथिवीद्यावा ) भूमिविद्युतौ (गर्भम् ) (न ) इव (माता ) (बिभृतः) धरतः (त्वाया) त्वां प्राप्ते (तम्) (ते) तुम्यम् (हिन्वन्ति) वर्द्वयन्ति (तम् ) (उ) (ते) तुम्यम् (मृजन्ति ) शुन्धन्ति

त्रान्वय:—हे रूपभेन्द्र ये त्वाया प्रथिवीद्यावा माता गर्भ न यं सोमं विभृतस्तं ते ये हिन्बन्ति तमु ते येऽध्वर्यवो हिन्बन्त्यु ते ये म्हजन्ति तानु पातवै त्वमुद्युक्तो भव ॥ ५ ॥

( त्र्राध्वर्षवः ) त्र्रात्मनोऽध्वरमहिसां कामयमानाः (दृषभ) विलिष्ठ

( पातवै ) पातुं रिततुम् ( उ ) ॥ ५ ॥

भविष्यः—त्र्रत्रोपमात्तं - ये विद्वांसो पृथिवीवत्सूर्यवत सर्वान् विद्यावलाभ्यां वर्धयन्ति सुद्रीचया शुन्धन्ति ते मातृवत्पालकाः सन्तीति मत्वा सर्वैः सत्कर्त्तव्या इति ॥ ५ ॥

त्रत्रत्र राजविद्यत्र्वाधेव्यादिगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्धेन सह सङ्गतिर्वेद्या ॥

इति षट्चत्वारिंशत्तमं सूक्तं दशमो वर्गश्च समाप्तः॥

पदार्थः —हे ( वृषभ ) बिल्छ ( इन्द्र ) ऐश्वर्ष से युक्त करने वाले जो ( त्वाया ) आप को प्राप्त हुई ( पृथिवीद्यावा ) भृषि और विजुली ( माता ) माता ( गर्भम् ) गर्भ को ( न ) जैसे वैसे ( पम् ) जिस ( सोमम् ) ऐश्वर्ष को (बिभृतः) धारण करते हैं ( नम् ) उस को (ते) तुम्हारे लिये जो (हिन्दन्ति) वृद्धि

करते हैं (तम्, व) उसी की (ते) आप के लिये जी ( अध्वर्यवः ) अपनी हिंसा नहीं चाहते हुए बढ़ाते हैं वा नुष्हारे लिये उसी की जी लोग (मृजन्ति) बुद्ध करते हैं उन की ( उ ) ही (पानवै) रक्षा के लिये आप उनुक्त होहये ॥५॥

भीवि थि:—इस मन्त्र में उपमालं -- तो विद्वान् लोग पृथिवी स्रोर सूर्य के सहश सब की विद्या स्रोर बल से बढ़ाते स्रोर उत्तम शिक्षा से पवित्र करते वे माता के सहश पालन करने वाले हैं ऐसा जान कर वे सब लोगों से सत्कार करने योग्य हैं ॥ ५ ॥

इस सूक्त में राजा विजुली भौर पृथिवी आदिकों के गुण वर्णन करने से इस सृक्त के अर्थ की पिछिले मृक्त के अर्थ के साथ संगात जाननी चाहिये॥ यह छपालीसवां सुक्त और दशवां वर्ग समाप्त हुआ।॥

त्र्रथ पञ्चर्चस्य सप्तचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य विश्वामित ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । २ । ३ निचृत् त्रिष्टुप् । ४ त्रिष्टुप् । ५ विसट् त्रिष्टुप्

छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

**ऋ**थ राजविषयमाह ॥

भव पांच ऋचा वाले सैताली वावे सूक्त का आरम्भ है उस

के प्रथम मन्त्र में राजा के विषय को कहते हैं ।)

मुरुत्वाँ इन्द्र रुष्भो रणां यु पिबा सोमंमनुष्वधं मदांय। त्रा सिञ्चस्व जुठरे मध्यं ऊर्मिं त्वं राजां-सि प्रदिवंः सुतानांम् ॥ १ ॥

मुहत्वांन् । हुन्द्र । दृष्भः । रणांय । पित्रं । सोमंम् । बानुऽस्वधम् । मदांय । त्रा । तिञ्चस्व । जुठरे । मध्वः । कुर्मिम् । त्वम् । राजां । श्रुति । प्रुऽदिवंः । सुतानांम् ॥९॥ पदार्थः—( मरुत्वान् ) मरुतः प्रशस्ता मनुष्या विद्यन्ते यस्य सः ( इन्द्र ) परमैश्वर्ययुक्त (दृषभः) बलिष्ठः ( रणाय ) सङ्ग्रामाय ( पित्र )। स्त्रत्र ह्यचातास्तिङ इति दीर्घः (सोमम् ) महौ-षिरसम् (स्त्रनुष्वधम्) स्त्रनुकूलं स्वधानं विद्यते यस्मिंस्तम् (मदाय) स्त्रानन्दाय ( स्त्रा ) ( सिञ्चस्व ) ( जठरे ) उदरे ( मध्वः ) मधुरस्य ( ऊर्मिम् ) तरङ्गम् ( त्वम् ) ( राजा ) प्रकाशमानः (स्रिस) ( प्रदिवः ) प्रकर्षण विद्याविनयप्रकाशस्य ( सुतानाम् ) उत्पन्नानामैश्वर्यादीनाम् ॥ १ ॥

त्रान्वयः — हे इन्द्र मरुत्वान् रुषभस्त्वं रणाय मदायानुष्वधं सोमं पित्र । जठरे मध्व ऊर्मिमासिञ्चस्व यतस्त्वं प्रदिवः सुतानां राजा-ऽसि तस्मादेतदाचर ॥ १ ॥

भावार्थः हे राजन् भवान् यदि विजयमारोग्यं बलं दीर्घमायु-श्वेच्ब्रेत्तर्हि ब्रह्मचर्ध्य धनुर्वेदविद्यां जितेन्द्रियत्वं युक्ताऽऽहारविहारञ्च करोत् ॥ १ ॥

पद्रियः—हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्ष से युक्त (मक्तान्) श्रेष्ठ मनुष्यों से युक्त ( उपभः ) बजवान् आप (रणाय) सङ्ग्राम के और (मदाय) आनन्द के लिये ( अनुष्वधम् ) अनुकृत स्वधा अन्न वर्त्तमान जिस में ऐसे ( सीमम् ) श्रेष्ठ औषधी के रस का (पिब) पान करों और (जनरे ) पेट में (मध्यः) मधुर की ( अपिम् ) लहर की ( आ, मिञ्चस्व ) सेचन करो जिस से (त्वम् ) आप (प्रद्विवः) अत्यन्त विद्या और विनय से प्रकाशित के (सुनानाम् ) उत्यक्त हुए ऐश्वर्य आदिकों के (राजा) प्रकाश कर्ना (असि) हैं इस से ऐसा आचरण करो ॥१॥ सिविधिः—हे राजन साथ नो विदया अपरोध्य स्वर् कीर स्वरूप

भविर्थः — हे राजन् आप जो विजय आरोग्य वल और अधिक अवस्था की दच्छा करें तो ब्रह्मचर्य धनुर्वेदविचा जितेन्द्रियत्व और नियमित आहार विहार को करिवे ॥ १॥

## पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहते हैं।

स्जोषां इन्द्र सगंणो मुरुद्धिः सोमं पिव चत्रहा शूर विद्वान् । जहि शत्रुँरप् सधौ नुद्रवाथाभंयं कृणुहि विश्वतौ नः॥ २॥

स्रजोषाः । इन्द्र । सर्गणः । मुरुत्रभिः । सोमम् । पित्र । तृत्रहा । शूर् । विद्वान् । जाहि । शत्रून् । अपं । मुधंः । नृदस्व । अथं। अभयम्। कृणुहि । विश्वतः । नः ॥२॥

पदार्थः—(सजोषाः) समानप्रीतिसेवनः ( इन्द्र ) ऐश्वर्धप्रयो-जक (सगणः) गणैः सह वर्त्तमानः ( मरुद्धिः ) वायुभिरिव वीरैः सह (सोमम्) (पिव) ( द्वाहा ) मेघस्य हन्ता सूर्ध्य इव ( शूर् ) शत्रूषां हिंसक (विद्वान्) सकलाविद्यावित् (जिहि) नाशय (शत्रून्) (त्र्यप्) दृरीकरणे (मृधः) सङ्ग्रामान् (नुदस्व) प्रेरस्व (त्र्यथ)

श्रन्वयः —हे शूरेन्द्र राजन् मरुद्धिः सगणो चतहा सूर्ध्य इव सजोषाः सगणो मरुद्धिः सह विद्वान् सोमं पिव शत्रूनप जिह मृधो नुदस्वाथ विश्वतो नोऽभयं ऋणुहि ॥ २ ॥

( ऋभयम् ) (रुणुहि) ( विश्वतः) सर्वतः ( नः ) ऋस्मान् ॥२॥

भावार्थः-ये राजादयो मनुष्याः परस्परेषु सुद्धदो भूत्वा युक्ता-हारविहारष्ट्रह्मचर्यजितेन्द्रियत्वाभिः पूर्णदारीरात्मबलाः सन्तः द्वात्रृत् हत्वा सङ्ग्रामान् जित्वा प्रजासु सर्वधाऽभयं स्थापयन्ति त एव सर्वत्राऽभयं सुखं प्राप्नुवन्ति ॥ २ ॥ पद्रिशः—हे (शूर) शतुको के नाशकर्ता (इन्द्र) ऐश्वर्ध से युक्त करने वाले (मक्तिः) पवनों के सहरा वीरपुक्त्यों के कौर (सगणः) गणों के सहित वर्त्तमान ( तृत्वहा ) मेघ का नाशकर्त्ता सूर्ध्य जैसे वैसे (सजोबाः ) तृत्य प्रीति का सेवन करने वाला गणों के सहित वर्त्तमान हो कर कौर पवनों के सहशा वीर पुक्षों के सहित (विद्वान्) सकल विद्याओं का जानने वाला पुक्ष (सोमम्) सोमलना के रस को (पिब) पीजिये कौर (शतून्) शतूकों को (अप, जिह ) देश मे बाहर करके नष्ट करिये (मृधः) सङ्ग्रामों की (नुद्ध्व ) प्रेरणा कर्यात् प्रवृत्ति का उत्साह द्वीतिये (अध ) उस के अनन्तर (विश्वत ) सब कौर से (न.) हम लोगो का (अभयम्) भयरहित (कृण्वि ) की जिये ॥ २ ॥

भिविधि:—जो राजा मादि मनुष्य परस्पर मित्र हो कर नियमित भोजन विहार ब्रह्मचर्ष्य जिनेन्द्रिय होने आदि से पूर्णा शरीर आत्मा के हल वाले हो शत्रुमों को नाश कर मौर संग्रामों को जीन कर प्रजाओं में सब प्रकार भय रहित करते हैं वे ही सर्वत्र भयरहित मुख को प्राप्त होने हैं ॥ २॥

ऋथ स्ट्यंविषयमाह ॥

**अब सूर्ध्य के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं** ॥

उत ऋतुर्भिऋतिपाः पाहि सोमिमन्द्रं देवेभिः सिषिभिः सुतं नंः।याँ श्रामंजो मुरुतो ये त्वान्व-हंन्द्रत्रमदंधुस्तुभ्यमोजंः॥ ३॥

उत । ऋतुऽभिः । ऋतुऽषाः । पाहि । सोर्मम् । इन्द्रं । देवेभिः । सर्विऽभिः । सृतम् । नः । यान् । आ। अर्भजः । मुरुतः । ये । त्वा । अर्नु । अर्हन् । वृत्रम्। अर्दधः । तुभ्यम् । आर्जः ॥ ३ ॥

पदार्थः—( उत ) ऋषि ( ऋतुभिः ) वसन्तादिभिः (ऋतुपाः)
य ऋतृत् पाति रत्नति स सूर्य्यः ( पाहि ) रत्न (सोमम् ) सूयन्ते
यस्मिंस्तं संसारम् ( इन्द्र ) दुःखिवदारक ( देवेभिः ) विद्दिः
(सिविभिः) सुद्धिः (सुतम्) निष्पचम् ( नः ) ऋस्मान् ( यान् )
( ऋषा ) समन्तात् ( ऋमजः ) सेवस्व ( मरुतः ) मरणधर्ममनुष्यान्
( ये ) (त्वा) त्वाम् (ऋनु) ( ऋहन् ) हन्ति ( द्वम् ) सर्वसुखकरं
धनम् (ऋदधुः) दध्युः ( तुभ्यम् ) ( ऋषोजः ) बलम् ॥ ३ ॥

भावार्थः—स्त्रत्र वाचकलु • — हे राजादयो मनुष्या यथा सूच्यों वसन्तादिभिः सर्व जगद्रचति जलादिकमारुष्य वर्षित्वा पाति तथैव विद्दिर्मित्रैः सह विचार्य विजयपुरुषार्थाभ्यां सर्वान् रचन्तु ॥ ३ ॥

पद्रिधः - हे (इन्द्र) द ख के नाशकर्ता पुरुष आप (ऋतुभिः) वसन्त मादि ऋतुभों के साथ (ऋतुपाः) ऋतुभों की रच्या करने वाखे सूर्य के सदश (देनेभिः) निद्वान् (सिखिभिः) मित्रों के साथ (सृतम्) उत्यन्न (सोमम्) संसार की (पाहि) रच्या करों और (पान्) जिन (महतः) मरणधर्म वाखे मनुष्य (नः) हम लोगों का भाष (भा) सब प्रकार (भमजः) सेवन करें (वे) जो लोग (तुभ्यम्) भाष के लिये (भीज) पराक्रम और (तृत्रम्) सब सुखों के कर्त्ता धन को (त्वा) और भाष को (भनु, सद्धुः) भनुकू बता से धारण करें उन की भाष रच्या की जिये (उत्त) और भी जैसे सूर्य मेघ का (भहन्) नाश करता है वैसे शनुभों का नाश करिये ॥ ३॥

भ[व[र्थ:-- स्त मन्त्र में वाचकलु०-हे राजा आदि मनुष्ये जैसे सूर्य्य वसन्त आदि ऋतुओं से सम्पूर्ण जगन् की रक्षा करता जलादि रसों का काकविण भीर पुनः दृष्टि करके पालन करता है वैसे ही विद्वान् मित्रों के साथ विद्यार करके विजय भीर पुरुषार्थ से सब की रचा कीजिये॥ ३॥

पनाराजविषयमाह ॥

फिर राजा के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं।

ये त्वांहिहत्यं मघवृत्तवंर्धन्ये शांम्ब्रे हंरिवो ये गविष्टौ।ये त्वां नूनमंनुमदंन्ति विष्ठाः पिबेन्द्र सोमं सर्गणो मरुद्धिः॥ ४॥

ये । त्वा । अहिऽहत्ये । मघुऽवन्। भर्वर्धन्। ये। ग्राम्बरे । हरिऽवः । ये । गोऽईष्टौ । ये । त्वा । नूनम् । भुनुऽमदेन्ति । विप्राः । पिवं । इन्द्र । सोमंम्। सऽगंणः । मुरुत्ऽभिः ॥४॥

पदार्थः—(ये) (त्वा) त्वाम् (ऋहिहत्ये) ऋहेर्नेघस्य हत्या हननं यिस्मिंस्तिस्मिन् (मघवन्) पूजितपुष्कलधनयुक्त (ऋवर्धन्) वर्धयेयुः (ये) (ज्ञाम्बरे) द्याम्बरस्याऽयं सङ्ग्रामस्तिस्मिन् (हरिवः) प्रशास्ता हरयो विद्यन्ते यस्य तत्सम्बुद्धौ (ये) (गिविष्टौ) गवां किर-णानां सङ्गमने (ये) (त्वा) त्वाम् (नूनम्) निश्चितम् (ऋनुमदिन्त) ऋपानुकृष्येनाऽऽनन्दयन्ति (विप्राः) मेधाविनः (पिब) (इन्द्र) ऐश्वर्यकारक (सोमम्) ऋोपधिजन्यं घृतदुग्धादिकं रसम् (सगणः) गणेन वीरसमृहेन सहितः (मरुद्धिः) वायुभिरिव स्विमेत्तैः सह ॥४॥

श्रन्वयः हे हरिवो मघविनन्द्र ये विप्रास्त्वा त्वां मरुद्भिः सह सूर्योऽहिहत्ये शान्वर इवाऽवर्द्धन् ये गविष्टी त्वा त्वामवर्धन् ये युद्धे नूनमनुमदन्ति ये च सर्वान् रचन्त्यानन्दयन्ति तैः मरुद्धिः सह सगणः सन् सोमं पिव ॥ ४ ॥ भावार्थः—ग्रत्र वाचकलु • —यथाऽनुन्मदं मेघं सूर्यो वर्द्धियत्वो -न्मदं हन्ति तथैव धार्मिका राजादयो धार्मिकाञ्छान्तान् रिवत्वा दुष्टान् हत्वा स्वयं प्रसन्ना भूत्वा प्रजा त्र्यनुमदन्तु ॥ ४ ॥

पद्रार्थ:—हे (हरिवः) बत्तम घोड़ों से युक्त ( मघवन् ) श्रेष्ठ बहुत धनों वाजे ( दन्त्र ) ऐश्वर्य के कर्ता ( ये ) जो ( विप्राः ) बुद्धिमान् लोग (त्वा) आव को ( सर्वद्रः ) पवनों के सहवा अपने मित्रों के साथ सूर्य ( अहिहत्ये ) मैघ का नावा हो जिस में ऐसे (वाग्वरे) मेघसम्बन्धी संप्राम मे जैसे वैसे ( अवर्धन् ) वृद्धि करें और ( ये ) जो ( गविष्टों ) किरणों के समूह में आप की वृद्धि करें ( ये ) जो युद्ध में ( नूनम् ) निश्चित (अनु, मदन्ति) अनुकूलता से आनन्द देने और ( ये ) जो सब लोगों की रच्चा करते और आनन्द देने हैं उन पवनों के सहवा मित्रों के और ( सगणाः ) वीर पुक्षों के सहित ( सोमम् ) ओवाधियों से उत्पन्न हुए घृत दुग्ध आदि रसो का ( पिव ) पान कीजिये ॥ ४ ॥

भिविधि: -- इस मन्त्र में वाचलु ० -- जैसे नहीं बढे हुए मेघ को सूर्य बढ़ाय के और बढ़े हुए का नाश करता है वैसे ही धार्मिक राजा आदि पुरुष धार्मिक शान्त पुरुषों की रच्चा भीर दुष्ट पुरुषों का नाश कर स्वयं प्रसन्त्र हो कर प्रजाओं को प्रसन्त्र करें ॥ ४ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी विषय को अगजे मन्त्र में कहते हैं ॥

मुरुत्वन्तं रुष्भं वांरुष्टानमकंवारिं दिव्यं शास-मिन्द्रंम्। विश्वासाह्मवंसे नूतंनायोग्रं संहोदामिह तं हुवमे ॥ ५ ॥ ११ ॥

म्हत्वंन्तम् । <u>वृष्</u>भम् । <u>वृष्</u>धानम् । सर्ववंश्वारेम् । द्विव्यम् । शासम् । इन्द्रंम् । विश्वऽसहंम् । सर्वते । नूतं-नाय । <u>उ</u>यम् । <u>सहः</u>ऽदाम् । <u>इ</u>ह । तम् । हुवेम् ॥५॥१९॥ पदार्थः—( मरुत्वन्तम् ) प्रशस्ता मरुतो मनुष्या विद्यन्ते यस्य तम् ( रूपमम् ) विज्ञिम् ( वारुधानम् ) वर्द्धमानं वर्द्धियतारं वा (त्र्य्यवारिम्) त्र्यविद्यमानशत्तुम् (दिव्यम् ) शुद्धगुणकर्मस्वभावम् ( शासम् ) प्रशासितारम् ( इन्द्रम् ) परमेश्वर्यवन्तम् (विश्वासाहम् ) सर्वसहम् ( त्र्यवसे ) रत्तणाद्याय ( नृतनाय ) नवीनाय ( उग्रम् ) दुष्टानां दमियतारम् ( सहोदाम् ) वलप्रदम् ( इह ) त्र्रासिन् राज्यव्यवहारे ( तम् ) ( हुवेम ) प्रशंसेम् ॥ ५॥

श्रन्वयः हे विद्दांसो यूयिमह नूतनायावसे यं मरुत्वन्तं रूपभं वारुधानमकवारिं दिव्यं विश्वासाहमुग्रं सहोदामिन्द्रं शासनूतनायावसे प्रशंसत तं वयं हुवेम ॥ ५ ॥

भविष्यः - श्रत्रवाचकलु • - मनुष्यैः सएव स्वकीयोराजाकर्त्तव्यो पस्मिन् सर्वे राजधर्माः साङ्गोपाङ्गा वर्त्तन्ते ॥ ५ ॥

त्रात राजसूर्यगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्ग तिरस्तीति वेदितन्यम् ॥

॥ इति सप्तचत्वारिंशत्तमं सूक्तमेकादशो वर्गश्च समाप्तः॥

पद्र्थि:—हे विदान् पुरुषो आप लोग (हह) हस राज्यध्यवहार में (नूतनाय) नवीन (अवसे) रत्यण आदि के लिये जिम (मस्तवन्नम्) प्रवांसा करने योग्य मनुष्य हों जिस के उस और (व्रथमम्) बल वाले और (वाव्रधानम्) बढ़ने वा बढ़ाने वाले (अकवारिम्) शत्रुओ से रहित (दिव्यम्) शुद्ध गुँगा कर्म और स्वभाव से युक्त (विश्वासाहम्) सब को सहने और (उत्रम्) दुष्टों के नाश करने (सहोदाम्) बल के देने और (हन्द्रम्) सत्यन्त ऐश्वर्ष्य वाले (शासम्) शासन करने वाले की प्रशंसा करों (तम्) उस की हम लोग (हुवेम) प्रशंसा करें ॥ ५॥

भावार्थः-- स्त मन्त्र में वाचकलु०--- मनुष्यों को चाहिये कि उसी की अपना राजा करें कि जिस में संपूर्ण राजा के धर्म सङ्ग सौर उपाङ्ग सहित वर्तमान हैं ॥ ५ ॥

रस सूक्त में राजा और सूर्ष्य के गुण वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछित्ते सूक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिये॥ यह सैतालीसवां मुक्त और ग्यारहवां वर्ग समान्न हुआ।॥

श्रथ पञ्चर्चस्याष्ट्रचत्वारिं शत्तमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः। इन्द्रो देवता । १ । २ निचृत् त्रिष्टुप् । ३ । ४ त्रिष्टुप् छन्दः। धैवतः स्वरः। ५ भुरिक्-पङ्क्तिश्खन्दः। पञ्चमः स्वरः॥

त्र्रथ राज्ञो विषयमाह ॥

सब पांच ऋचावाले सड़वालीशावें सूक्त का सारम्भ है उस के प्रथम

सम्ब में राजा के विषय को कहने हैं ॥

सद्यो हं जातो छंषुभः कृतीतः प्रभंर्तुमाबद-न्धंसः सुतस्यं। साधोः पिंव प्रतिकामं यथां ते रसां-शिरः प्रथमं सोम्यस्य ॥ १ ॥

स्यः । ह । जातः । वृष्भः । क्रनीनः । प्रऽभंर्तुम् । ग्रावृत् । ग्रन्थंसः । सुतस्यं । साधोः । पित्र । प्रतिऽकामम् । यथां । ते । रसंऽग्राशिरः । प्रथमम् । सोम्यस्यं ॥ १ ॥

पदार्थः—( सद्यः ) ( ह ) खलु (जातः ) उत्पनः ( रूपभः ) वर्षकः (कनीनः) दीप्तिमान् (प्रभर्तुम्) प्रकर्षेण धर्तुम् (त्र्प्रावत् ) रह्नेत् ( त्र्प्रन्धसः ) त्रानस्य ( सुतस्य ) सुसंस्कृतस्य ( साधोः ) सन्मार्गे स्थितस्य (पिब) (प्रतिकामम्) कामं कामं प्रति (यथा) (ते) तव (रसाझिरः) यो रसानश्नाति सः (प्रथमम्) (सोन्यस्य) सोम ऐश्वर्ये भवस्य ॥ १ ॥

श्रन्वयः —हे राजन् यथा सद्यो जातो रूपभः कनीनो रसाझिरः सूर्योऽन्धसः सुतस्य सोन्यस्य प्रथममावत्तथाभूतस्त्वं प्रतिकामं सोमं पिबैवं भृतस्य साधोस्ते ह प्रजाः प्रभर्त्तं शक्तिर्जायेत ॥ १ ॥

भावार्थः -- त्रत्रत्रोपमालं ॰ -- हे राजादयो मनुष्या यथा सूर्यादयः पदार्थाः स्वप्नभावेरीश्वरनियोगेन सर्वान् पदार्थान् रिक्तत्वा दोषान् मन्ति तथैव साधून् रिक्तत्वा दुष्टान् हन्युः ॥ १ ॥

पद्धि:—हेराजन् (यथा) जैसे (सद्यः) बीध (जातः) उत्यक्त हुआ (तृषभः) तृष्टि करने वाला (कनीनः) प्रकाशवान् (रसाशिरः) रसों का भोजन करने वाला सूर्य्य (अन्धसः) अक्र के (सुनम्य) उत्तम प्रकार संस्कार पुक्त (सोम्यस्य) रेश्वर्य में उत्यक्त का (प्रथमम्) प्रथम (आवत्) रक्षा करे उस प्रकार के आप (प्रतिकामम्) कामना २ के प्रति भोषधियों के रस का (पिष) पान करों और सस प्रकार के (साधीः) उत्तम मार्गों में वर्त्तमान (ते) आप का (ह) निश्चय से प्रजाओं को (प्रभक्तम्) प्रकर्षना से धारण करने को सामर्थ्य होते ॥ १ ॥

भविधि:-इस मन्त्र में उगमालं ०-हे राजा आदि मनुष्यो जैसे सूर्य आदि पदार्थ अपने प्रनायों और ईश्वर के नियोग से सब पदार्थों की रह्मा करके दोवों का नाश करने हैं वैसे ही साधु पुरुषों की रक्षा करके दुए पुरुषों का नाश करें ॥१॥

श्रथ सन्तानोत्पत्तिविषयमाह ॥

भव सन्तान की उत्पत्ति के विषय की अगले मन्त्र में कहते हैं।। यज्ञायंथास्तदहंरस्य कार्मेऽशोः पीयूषंमिपिबो

गिरिष्ठाम । तं ते माता परि योषा जनित्री महः

पितुर्दम् श्रासिञ्चदये ॥ २ ॥

यत्। जायंथाः। तत्। महः। मृत्यु। कामे। मुंशोः।
पीयूर्षम्। मृप्तिः। गिरिऽस्थाम् | तम्। ते। मृता।परि। योषां।
जिनित्री। मृहः। पितुः। दमें। मा। मृतिः चत्। मृत्रे॥२॥
पदार्थः—(यत्) (जायथाः) (तत्) (त्राहः) दिने (त्राह्य)
(कामे) (त्रांशोः) प्राप्तस्य (पीयूषम्) त्रामृतात्मकं रसम्
(त्राप्तिः) पित्र (गिरिष्ठाम्) यो गिरौ मेघे तिष्ठति (तम्)
(ते) तत्र (माता) (पारे) सर्वतः (योषा) (जिनिती) (महः)

महत् (पितुः) पालकस्य जनकस्य (दमे) गृहे । दम इति गृहना । निघं । ३ । ४ ( आ ) (असिञ्चत्) समन्तात् सिञ्चित (अग्रे)

प्रथमतः ॥ २ ॥

अन्वयः—हे राजँस्त्वं यदहर्जायथास्तदहः कामेऽस्यांऽद्योर्गि-रिष्ठां पीयूपं ते तेव पिता ऽपिबस्तं तव पितुर्योपा तव जनित्री माता-ऽग्ने दमे महः पर्ग्यासिञ्चत् ॥ २ ॥

भावार्थः — यदा स्त्रीपुरुषौ गर्भमादधेयातां तदा दुष्टानपाना-दिसेवनं विहाय श्रेष्ठानपानं कत्वा गर्भमाधाय सन्तानमुत्पाद्य पुन-स्तस्याप्येवमेव पालनं वर्धनं कुर्घ्याचो राजा भवितुमहेत्॥ २॥

पद्रियः — हे राजन् आप (यन्) जिस ( अहः ) दिन (जायथाः) उत्यव्य हुए (तन्) इस दिन की ( कामे ) कामना में (अस्प) इस (अंशोः) प्राप्त हुए भाग के ( गिरिष्ठाम् ) मेघ में विद्यमान ( पीयूषम् ) अमृतकःप रस को ( ते ) आप के पिता ( अपिषः ) पान करें ( तम् ) उस को आप के ( पितुः ) पालक और उत्यादक पिता की (योषा) स्त्री आप की ( जनित्री ) उत्तव्य करने वासी (माता) माता ( अप्रे ) पहिले ( दमे ) घर में ( महः ) बड़े को ( पारे आ, असिङ्चन् ) चारों ओर से सींचता है ॥ २ ॥

भावार्थ:—जब स्त्री और पुरुष गर्भ को धारण करें तब दुष्ट सका पान सादि का सेवन त्याग श्रेष्ठ सका पान गर्भधारण और सन्तान उत्पन्न करके फिर उस का भी इसी प्रकार पालन और इद्धि करें जो कि राजा होने को योग्य हो ॥ २ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उपस्थायं मातर्मन्नंमैहित्ग्ममंपर्यद्भि सोम्-मूर्थः । त्रयावयंत्रचर्द्यत्सो त्रुन्यान्म्हानि चक्रे पुरुधत्रंतीकः ॥ ३ ॥

जुपुऽस्थार्य । मातरंम् । अन्नंम् । ऐट्ट । तिग्मम् । भूपु-रयत् । भूमि । सोमंम् । ऊर्धः।प्रऽय्वयंन्।भूचरत्। यस्तंः । भून्यान् । मुहानि । चुके । पुरुधऽप्रतीकः ॥ ३ ॥

पदार्थः—( उपस्थाय ) सापीप्यं प्राप्य ( मातरम् ) जननीम् ( ऋजम् ) ऋजुं योग्यम् ( ऐह ) प्रशंसेत ( तिग्मम् ) तीवम् ( ऋपश्यत् ) पश्येत् ( ऋभि ) ऋगिममुख्ये (सोमम्) ऐश्वर्धम् ( ऊधः ) यथोषाः (प्रयावयन्) संयोजयन् विभाजयन् वा (इस्रचरत्) ऋगचरेत् ( गृत्सः ) मेधावी (ऋग्यान्) ( महानि ) महान्त्यपत्यानि ( चके ) कुर्धात् ( पुरुधप्रतीकः ) पुरुन् बहून् दधित ते पुरुधा यः पुरुधान् प्रत्यायेति सः ॥ ३ ॥

श्रन्वयः —यो गृत्सः पुरुषप्रतीकः सूर्यं अधइव मातरमुपस्था-यानमेष्ट प्रयावयन् सन् तिग्मं साममभ्यपश्यदन्यानचरन्महानि चक्रे स एव राजा भवितुमहेत् ॥ ३॥ भावार्थः — त्रप्रत वाचकलु ॰ — यथा सूर्य उपसं प्राप्य दिनं जन-यति तथैवाऽपत्यमातरं सन्तानिषतोपस्थाय गर्भमादधेत तथैव संस्का-रान्मातापितरौ विदधेयातां यथाऽपत्यानि शुभगुणकर्मलद्मणस्वभा-वानि राजकर्माणि कर्त्तुमहेंयुः ॥ ३ ॥

पद्धिं,—जो (गृत्सं) बुद्धिमान् (पुरुषप्रतीकः) बहुतों को धारण करने वालों के प्रति प्राप्त होने वाला मूर्ण्य (क्रथः) प्रानःकाल की रात्रि को जैसे वैसे (मानरम्) पुत्र की माना को (उपस्थाप) समीप प्राप्त हो कर (स्रत्मम्) खाने योग्य पदार्थ की (ऐड) प्रशंसा करे और (प्रयावयन्) संयोग वा विभाग करता हुआ (सोमम्) ऐश्वर्ष्य को (अभि) चारों और से (अपश्यन्) देखे और (सन्यान्) औरों को (अचरत्) साचरण करे (महानि) बड़े सन्तानों को (चक्रे) उत्पन्न करे वहीं राजा होने पोग्य है ॥ ६॥

भावार्थ:—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे सूर्प प्रातःकाल की रात्रि की प्राप्त कर दिन को उत्पन्न करता है वैसे ही सन्तान की माता को सन्तान का पिता प्राप्त हो कर गर्भिस्थित करे और वैसे ही संस्कारों को माता और पिता करें कि जैसे सन्तान उत्तम गुण कर्म जच्चण स्वभावों से पुक्त राजकर्मों को करने योग्य होते ॥ ३॥

त्रथ प्रजापालनविषयमाह ॥

गथ प्रना के पालन का विषय मगने मन्त्र में कहते हैं ॥

नुग्रस्तुंराषाळ्भिभूंत्योजा यथावृशं तुन्वं चक्र

एषः । त्वष्टांरुमिनद्रों जुनुषांभिभूयामुष्या सोमंम
पिबञ्चमूषुं ॥ ४ ॥

ह्यः । तुराषाद् । म्राभिभृतिऽमोजाः । यथाव्दाम् । तुन्वम् । चक्रे । एषः । त्वष्टारम् । इन्द्रः । जुनुषां । म्राभि-ऽभूयं । म्राऽमुष्यं । सोमंम् । मृष्टिबत् । चुमूर्षु ॥ ४ ॥ पदार्थः—( उग्रः ) तेजस्वी ( तुरापाट् ) यस्तुरात्वरिताञ्छी-प्रकारिणः सहते सः (त्रिभिभूत्योजाः) शत्रूणामभिभवकरः पराक्रमो यस्य सः (यथावशम्) वशमनितकस्य वर्तते तत् (तन्वम्) शरी-रम् ( चक्रे ) करोति ( एपः ) ( त्वष्टारम् ) तेजस्त्रिनम् (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् ( जनुषा ) जन्मना (त्रिभिभूय) शतून् तिरस्कत्य ( त्र्रामुप्य ) चोरियत्वा त्र्रात्र संहितायामिति दीर्घः ( सोमम् ) त्र्रोपिरसम् (त्र्रापिक्त्) । पित्रत् (चमूपु) भन्नायत्रीपु सेनाम् ॥ ४॥

श्रन्वयः एपश्रम्षु सोममामुष्याऽपिवत्तं त्वष्टारमभिभूय जनुपोयस्तुरापाङभिभूत्योजा इन्द्रो यथावद्गं तन्वं चके स राज्यं कर्त्तुमहेत् ॥ ४ ॥

भावार्थः - ये विद्दांसो धार्मिका राजजनास्ते स्तेनादीन् दुष्टाँ-स्तिरस्कृत्य मादकद्रव्यसेविनो दण्डायित्वा स्वयमव्यसिननो भूत्वा प्रजाः पालियिनुं ज्ञामाः स्युस्त एव राज्यमुनेतुमहेंगुः ॥ २ ॥

पद्र्यः—जो (एष.) यह (चमूप्) भद्मण करने वाली सेनाओं में (सोगम्) भोषांचयों के रस की (अपुष्य) चोरो करके (अपिबन्) पींबे उस (खष्टारम्) तेजस्वी और शत्रुओं का (अभिभृष) निरस्कार करके (जनुषा) जन्म से (उप्र) तेजस्वी (तुरापाट्) शीधकारियों को सहने वाला (अभिभृषोंजाः) शत्रुओं के निरस्कार करने वाले पराक्रम से पुक्त (इन्द्र.) अत्यन्त ऐश्वर्ष वाला पुक्ष (यथावशम्) यथामामध्ये (तन्त्रम्) शरीर को (चक्रे) करता है वह राज्य करने के योग्य होते ॥ ४॥

भविर्थ:—जो विद्वान् धार्मिक राजा जन हैं वे चे।र आदि दुए जनों का विरस्कार और मादक द्रव्य सर्थात् उन्मत्तना करने वाले द्रव्यों के सेवन कत्तीओं का दण्ड करके और अपने आप अव्यसनी हो कर प्रजासों के पालन करने को समर्थ होवें वे ही राज्य की दृद्धि करने के योग्य होवें ॥ ४॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं।

शुनं हुंवेम मुघवांनुमिन्द्रंमुस्मिन्भरे नृतंमं वार्ज-सातौ । शृण्वन्तंमुयमूतये समत्सु घन्तं द्वाणि सञ्जितं धनांनाम् ॥ ५ ॥ १२ ॥

शुनम् । हु<u>वेम</u> । मघऽवांनम् । इन्द्रंम् । श्रुस्मन् । भरे । नुऽतंमम् । वार्जंऽसातौ । शृण्वन्तंम् । उग्रम् । कृतवें । सुमत्ऽसुं । घन्तंम् । वृत्राणि । सुम्ऽजितंम् । धर्ना-नाम् ॥ ५ ॥ १२ ॥

पदार्थः—( शुनम् ) राजधमंजं सुखम् ( हुवेम ) आह्रयेम ( मघवानम् ) न्यायोपाजितबहुधनसत्कृतम् ( इन्द्रम् ) राजानम् ( आहिमन् ) (भरे) भर्त्तव्ये राज्ये (नृतमम्) नरोत्तमम् ( वाजसातौ ) सत्यासत्यव्यवहारिवभाजकं ( शृणवन्तम् ) सत्याऽसत्ये निश्चित्याज्ञापयन्तम् ( उग्रम् ) दुष्टेपु कठिनस्वभावं श्रेष्टेपुं सरलम् ( ऊतये ) रत्तणाद्याय ( समत्सु ) धर्म्यसह्त्रामेषु ( झन्तम् ) दुष्टान् विनाशयन्तम् ( द्वाणि ) धनानि ( सञ्जितम् ) पालकं दातारं वा ( धनानाम् ) ॥ ५ ॥

श्रन्वयः हे मनुष्या वयमस्मिन् वाजसाती भर उतये मघ-वानं नृतमं शृएवन्तमुग्रं समत्सु मन्तं धनानां सञ्जितं हत्राणि प्राप्तमिन्द्रं प्राप्य शुनं हुवेम तथैव तादश राजानं प्राप्य यूयमप्येत-दाह्वयत ॥ ५ ॥ भावार्थः सर्वैः सम्यैविद्वज्जनैरवश्यं सकलशास्त्रविशारदं शुभ-गुणकर्मस्वभावं राजधर्मकोविदं कुलीनं परमैश्वर्ध्यवन्तं सर्वोधीशं कृत्वा राष्ट्रस्य सततं रज्ञाञ्च विधाय दस्यवः परिहन्तव्या इति ॥५॥

श्रत्र राजधर्मसन्तानोत्पत्तिराज्यपालनादिगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गतिर्वेद्या ॥

इत्यष्टचत्वारिशत्तमं सूक्तं दादशो वर्गश्च रामाप्तः॥

पद्रिश्चं:—हे मनुष्यो हम लोग ( अस्मन् ) इस (वाडामातो ) सत्य और असत्य व्यवहार के विभाग करने वाले ( भरे ) पोषण करने योग्य राज्य में (क्रत्ये) रच्चण आदि के लिये ( मधवानम् ) न्याग सं इकट्हे किये गये बहुन धन से सत्कत ( नृतमम् ) मनुष्यों से उत्तम मनुष्य ( शृष्यन्त्रम् ) सत्य और असत्य का निश्चप करके आज्ञा देने दुए ( दश्रम् ) दृष्ट जनो मे कठिन और श्रेष्ठ पुरुषों मे सरल स्वभाव वाले ( समत्मु ) धर्मयुक्त संप्रामों म ( मन्तम् ) दृष्ट पुरुषों के नाशकत्ती ( धनानःम् ) धर्मों के ( सिक्तितम् ) गलन करने वा देने वाले ( तृत्राणि) धनों को प्राप्त ( इन्द्रम् ) राजा को प्राप्त हो कर ( शृनम् ) राजाआ के धर्म से उत्यन्न हुए सुख को ( हुवेम ) प्रवण्ण करे वेसे ही ऐसे राजा को प्राप्त हो कर आप लोग भी इस का प्रहण रही ॥ ५ ॥

भ[व[र्थ:-संपूर्ण श्रेष्ठ सभासद् विद्वज्जनों का चाहिये कि अवश्य संपूर्ण बाह्मों में निपुण उत्तम गुण कर्म और स्वभाव वाले राजधर्म में चतुर व उत्तम कुलयुक्त अत्यन्त ऐश्वर्णवान् पुरुष को सब का अधीश करके और राज्य की निरन्तर रक्षा करके चौरादिकों का नाग करें ॥ ५॥

इस मूक्त में राजधर्म मन्तानीत्यां चौर राज्यपालन आदि के गुणो का वर्णन होने से इस मूक्त के अर्थ की पिछिले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥

यह अडनालीयवां सूक्त और बारहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥

श्रथ पञ्चर्चस्यैकोनपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः। इन्द्रो देवता । १ । ४ निचृत् तिष्ठुप् । २ । ५ त्रिष्ठुप् छन्दः । धैवतः स्वरः। ३ मुरिक् पङ्किः छन्दः। पञ्चमःस्वरः ॥

त्र्प्रथ प्रजाविषयमाह ॥ अब पांच ऋचा वाले उञ्चाशने मृक्त का खारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में प्रजा के विषय को कहने हैं॥

शंसां महामिन्द्रं यस्मिन् विश्वा त्रा कृष्टयं; सोमपाः कामुमव्यंन् । यं सुक्रतुं धिषणे विभ्व-तुष्टं घुनं युत्राणां जुनयंन्त देवाः॥ १॥

शंसं । महाम् । इन्द्रंम् । यश्मिन् । विश्वाः । भा । कृष्टयः । सोमुऽपाः । कामंम् । भव्यंन् । यम् । सुऽक्रतुंम् । धिषणे इति । विभवऽतृष्टम्। धनम्। वृत्राणांम् । जनयन्त । देवाः ॥ १ ॥

पदार्थः—( शंस ) स्तुहि । ऋत्र ह्यचोतिस्तङ इति दीर्घः ( महाम् ) महान्तं पूजनीयम् ( इन्द्रम् ) राजानम् ( यस्मिन् ) (विश्वाः) समग्राः (ऋ्रा) समन्तात् (ऋष्टयः) मनुष्याः (सोमपाः) ऐश्वर्यपालकाः (कामम् ) ऋभिलाषम् ( ऋव्यन् ) कामयन्ताम् ( यम् ) ( सुक्रतुम् ) शोभनकर्मकर्त्तृप्रज्ञम् ( धिषणे ) द्यावाष्ट- थिव्याविव विद्यानीती ( विश्वतष्टम् ) विभुना जगदीश्वरेण निर्मितम् ( चनम् ) घनीभूतम् ( द्याणाम् ) मेघानाम् ( जनयन्त ) जनयन्ति ( देवाः ) विद्दांसः ॥ १ ॥

स्त्रन्वय: हे विद्न यस्मिन् विश्वाः सोमपाः रुष्टयः काम-माष्यन् दत्राणा घन विभ्वतष्टं महामिन्द्रं घिषणे प्रकाशयन्तं सूर्घ्यमिव विद्यानीती प्रकाशय य सुक्रतुं देवा जनयन्त तं राजानं त्वं शंस ॥१॥

भावार्थः—त्र्यत्र वाचकलु - हे विद्दांसो यथा महानेकः सूर्घः प्रत्येकभूगोले स्थितान् मेघान् हन्ति प्राणिना सुखं जनयति तथैव राजा दुष्टान् हन्वा श्रेष्ठानामिच्छां प्रपूर्धाऽऽनन्दयति ॥ १ ॥

पद्रार्थ:— हे विद्वान् (पश्चिन्) जिस में (विश्वा ) संपूर्ण (सोमपाः) ऐश्वर्ष के पालन करने वाले (कृष्यः ) मनुष्य (कामम्) स्रोमलाषा की (सा) सब प्रकार (कृष्यन् ) इच्छा करें (बृद्धाणाम् ) मेघो के (घनम् ) समृद को (विश्वनप् म्) व्यापक परमेश्वर ने रचा (महाम् ) श्रेष्ठ सीर सेवा करने योग्य (इन्द्रम् ) राजा को (धिषणो ) अन्तरिक्त सीर पृथिवी को प्रकाशित करने हुए सूर्ष के सहया विद्या और नीति को प्रकाशित करने हुए (पम् ) जिस (सुक्रतम् ) उत्तम कर्ष करने वाली बुद्धि से युक्त पुरुष को (देवा ) विद्वान् लोग (जनयन्त ) उत्तम्न करने हे उस राजा की आग (शंस ) स्तुति करिये ॥ १ ॥

भावार्थ: — इस मन्त्र में वासकलुं — दे विद्वान लोगों जैसे बड़ा एक स्पर्ध प्रत्येक भूगोल में वर्त्तमान मेघोको नाम करना और प्राणियों के मुख को उत्पन्न करना है वैसे ही राजा जन दृष्ट पुरुषों का नाम और श्रेष्ट पुरुषों की इस्जा पूर्ण करके आनन्द देना है ॥ १॥

> त्र्प्रथ गजिविषयमाह॥ सर्वराताके विषयको अगलेमन्त्रमें कहते है॥

यं नु निकः एतंनासु स्वराजं द्विता तरंति नृतंमं हरिष्ठाम्। इनतंमः सत्वंभियों हं शूपेः एंथु-जयां अमिनादायुर्दस्योः॥ २॥ यम् । नृ । निकः। ष्टतनासु । स्वुऽराजम् । हिता । तरंति । नृऽतंमम् । हृद्धिस्थाम् । इनऽतंमः । सत्वंऽभिः। यः । हृ । जूषैः । पृथुऽज्ञयाः । अमिनात् । आयुः । दस्योः ॥ २ ॥ पदार्थः—( यम ) ( व ) स्यः ( विकः ) विकेशे (प्रवास

पदार्थः—(यम्) (नु) सद्यः (निकः) निषेषे (पृतनासु) वीरसेनासु (स्वराजम्) यः स्वेन सूर्य्यं इव राजते तम् (हिता) ह्योभावः (तरित) उद्घड्ष्यने (नृतमम्) त्र्प्रतिद्ययेन नायकम् (हिरिष्ठाम्) हरयो मनुष्यास्तिष्ठनि यस्मिन् स तम् (इनतमः) त्र्प्रतिद्ययेनेश्वरः समर्थः (सत्विभः) दात्रून् सीदयद्भिवीरैः सह (यः) (ह) किल (शूपैः) वलयुक्तैः (पृथुज्जयाः) पृथुस्तीको ज्ययो वेगा यस्य सः (त्र्प्रामनात्) हिंस्यात् (त्र्प्रायुः) (दस्योः) दप्रस्य ॥ २ ॥

श्रन्वयः —हे विद्दांसा यं हारिष्ठां नृतमं स्वराजं एतनासु द्विता निकस्तरित यः पृथुज्यया इनतमो ह शूपैः सत्वभिः सह दस्योरा-युर्न्वमिनात्तं सर्वाऽधीशं कुरुत ॥ २ ॥

भावार्थः हे मनुष्या यं दात्रोद्दिगुणमापि वलं जेतुं न दाक्रोति य उत्क्रष्टसामध्यों दुष्टान् सततं हन्ति तमेव सर्ववलाध्यत्तं कत्वा सदैव विजयः कर्त्तव्यः ॥ २ ॥

पद्रिश्यं:—हे विद्वान् कोगो (यम्) तिस (हिन्छाम्) मनुष्य वर्त्तमान हो जिस में उस (नृतमम्) अतिशय करके नायक (स्वरातम्) अपने से सूर्व्य के सदश प्रकाशमान (पृतनामु) वीगो की सेनाओं में (दिना) दोपन का (र्नाकः) नहीं (तरित) उल्लंघन करता है और (यः) जो (पृथुज्जयाः) तीव्र वेग से पुक्त (इनतमः) अत्यन्ति समर्थ (ह) निश्चय से (शूषेः) इलयुक्त (सन्तिभिः) बात्रुओं को दुःख देने वाले वीरों के साथ (दस्योः) दुष्ट पुरुष के (अ।पुः) भवस्था का (नु) बांध (अभिनात्) नावा करे उस को सब का स्वामी करो ॥ २॥

भावार्थ:—हे मनुष्यो जिस पुरुष को बात्रु का दिगुना भी बल जीन नहीं सक्ता और जो मधिक सामर्थ्ययुक्त पुरुष दृष्ट पुरुषों का निरन्तर नावा करता है उसी को सब सेना का अध्यन्न करके सदैव विजय करना चाहिये॥२॥
पुनस्तमेव विषयमाह॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥

सहार्वा पृत्सु त्रिणिर्नार्वी व्यानुशी रोदंसी मेहनावान् । भगो न कारे हव्यो मतीनां पितेव चार्रः सुहवी वयोधाः॥ ३॥

सहऽवं । ष्टत्ऽसु । तुरार्षाः । न । अर्वा । विऽशानुद्धाः । रोदंसी इति । मेहनांऽवान् । भगः । न । कारे । हर्व्यः । मृतीनाम् । पिताऽइंव । चारुः । सुऽहर्वः । वृषःऽधाः ॥३॥

पदार्थः—( सहावा ) सोढा । ऋत्राऽन्येषामपीति दीर्घः (पृत्सु) स्पर्द्धमानेषु सङ्ग्रामेषु ( तराणिः ) सद्यो गन्ता (न) इव (ऋर्वा) ऋश्वः ( व्यानाद्धाः ) व्याप्तः (रोदसी ) द्यावाभूमी ( मेहनावान् )

मेहनानि सेचनानि बहूनि विद्यन्ते यस्य सः (मगः) ऐश्वर्धन्योगः (न) इव (कारे) कर्त्तव्ये व्यवहारे (हव्यः) त्र्प्रादातुमर्हः (मतीनाम्) मननशीलानां मनुष्याणाम् (पितेव) यथा जनकः

(चारुः) सुन्दरः (सुहवः) शोभनाऽऽह्वानस्तुतिः (वयोधाः) यो वयो जीवनं दधाति सः॥ ३॥ अन्वयः हे मनुष्या यः प्रसु तरिषर्वा न सहावा रोदसी इव मेहनावान् कारे व्यानिविहिन्यो भगो न मतीनां वयोधाः सुहवश्चारः पितेव वर्त्तते तमेव यूयं भूपतिं कुरुत ॥ ३ ॥

भावार्थः - श्रत्रोपमालं ॰ - योऽश्ववद्देगवान् विलष्ठो योद्धा सूर्यभूमीवत् सर्वेषां सुखद ऐश्वर्यवत्कार्य्यसिद्धिकरः पितृवत्सर्वेषां पालको भवेत् स एव राज्याऽभिषेकमर्हेत् ॥ ३ ॥

पद्धि:—हे मनुष्यो जो (पृत्सु) स्पद्धी करने हुए सब्द्रामों में (तरिष्ः) श्रीध चलने वाले ( सर्वा ) घोड़े के ( न ) तुल्य ( सहाता ) सहने वाला ( रोदसी ) सन्तरिक्ष सौर भूमि के सदय ( मेहनावान् ) सेचन बहुत विद्याना हैं जिस के वह ( कारे ) करने योग्य व्यवहार में ( व्यानिशः ) व्याप्त (हव्यः ) ग्रहण करने के योग्य (भगः ) ऐश्वर्ज्य के योग के ( न ) तुल्य ( मतीनाम् ) मनन करने वाले मनुष्यो के ( वयोधाः ) जीवन को धारण करने वाला ( सुहवः ) उत्तम पुकारने की स्तृतियुक्त ( चारुः ) सुन्दर ( पितेव ) पिता के सदश वर्त्तमान है उसी को स्राप जोग राजा करिये ॥ ३ ॥

भिविधि:—ास मन्त्र में उपमालं — जो घोड़े के सदश वेग और बज-युक्त योद्धा सूर्ध्य और भूषि के सदश सब का सुख देने और ऐश्वर्ष्य के सदश कार्ष्य की सिद्धि करने वाला पिना के सदश सब का पाजनकर्त्ती होते वहीं राज्याऽभिषेक करने के योग्य होते ॥ ३॥.

पुनस्तमेव विषयमाह॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

धुर्ता दिवो रजंसस्पृष्ट ऊर्ध्वो रथो न वायुर्वसुं-भिर्नियुत्वान्।क्षपां वुस्ता जंनिता सूर्यस्य विभक्ता

भागं धिषर्षेव वार्जम् ॥ ४ ॥

धुर्ता । दिवः । रजंसः । ष्टष्टः । ऊर्धः । रथः । न । वायुः । वर्त्तुऽभिः । नियुत्वांन् । चपाम् । वस्ता । जुनिता । सूर्यस्य । विऽभंका । भागम् । धिषणां ऽइव । वाजंम् ॥ ४ ॥

पदार्थः—( धर्ता ) धाता ( दिवः ) प्रकाशमयस्य ( रजसः ) लोकसमूहस्य ( प्रष्टः ) प्रष्टुं योग्यः ( ऊर्ध्वः ) उत्कृष्टः ( रथः ) रमणीयं यानम् ( न ) इव (वायुः) पवन इव बलवान् (वसुभिः) सर्वेलोंकैः सह (नियुत्वान्) नियमकर्त्ता नियुत्वानितीश्वरना • निष्यं • २।२१ ( खपाम् ) रात्रिम् ( वस्ता ) श्राच्छादयिता (जिनता ) उत्पादकः ( सूर्यस्य ) सिवतृमण्डलस्य ( विभक्ता ) विभागकर्त्ता ( मागम् ) स्रंशम् ( धिषणेव ) द्यावाद्यिव्याविव ( वाजम् ) स्त्रनादिकम् ॥ ४ ॥

अन्वयः —हे विद्दांसो यो दिवः सूर्यस्य रजसश्च जनिता धर्ता पृष्ट ऊर्ध्वो रथो न वसुमिर्वायुरिव सपां वस्ता धिषणेव वाजं भागं विभक्ता नियुत्वानस्ति तं परमात्मानमिव राजानं मन्यध्वम् ॥ ४ ॥

भावार्थः -हे मनुष्या यो राजा परमेश्वरवत्प्रजासु वर्त्तते तमेव सततं सेवध्वम् ॥ ४ ॥

पद्धः—हे विद्वान् जनो जो (विवः) प्रकाशलक्षप (सूर्यस्य) सूर्ष (रज्ञसः) लोकों के समूह का (जिनता) इत्यक्ष करने (धर्मा) धारण करने वाला (पृष्टः) पूंछने योग्य ( कर्ष्वः ) उत्तम (रयः ) सुन्दर वाहन के ( न ) तुल्य (वसुभिः ) सम्पूर्ण लोकों से (वायुः) पवन के सदृश बलवान् ( च्वपाम् ) राज्ञिको (वस्ता) बाच्छादन करने वाला और (धिषणेत्र) मन्तरिच्च और भूमि के सदृश (वाज्ञम् ) घोड़े सादि ( भागम् ) संश का ( विभक्ता ) विभाग करने और (तियुत्वान् ) नियम करने वाला है उस को परमात्मा के सदृश राजा मानो ॥ ४ ॥

े भावार्थः—हे मनुष्यो जो राजा परमेश्वर के सदद्य प्रजामों में वर्तमान है बसी की निरन्तर सेवा करो॥ ४॥

पनस्तमेव विषयमाह॥

फिर उसी विषय की अगले मन्त्र में कहते हैं।

शुनं हुंवेम मघवां निन्द्रं मस्मिन्भरे नृतं मं वाजं-सातौ । शृण्वन्तं मुयमूतये समन्सु प्रन्ते सुत्राणि

स्विजतं धनानाम् ॥ ५॥ १३॥

गुनम् । हु<u>वेम</u> । मृघंऽवांनम् । इन्द्रंम् । मृह्मिन् । भरे । नृऽतंमम् । वार्जंऽसातौ । गृएवन्तंम् । <u>उ</u>यम् । <u>क</u>तये । सुम-तुऽसुं । व्यन्तंम् । <u>वृ</u>त्राणि । सुम्ऽजितंम् । धनानाम्॥५॥१ ३॥

पदार्थः-( जुनम् ) सुखम् ( हुवेम ) स्वीकुर्याम (मघवानम्)

बह्रैश्वर्यम् (इन्द्रम् ) परमेश्वरवद्द्तीमानं राजानम् ( श्राहिमन् )

( भरे ) पालनीये जगति ( नृतमम् ) त्र्यतिश्चयेन न्यायकारिणम् (वाजसातौ) स्वस्य स्वस्यांशस्य दानमये व्यवहारे ( शृणवन्तम् )

यथावच्छ्रोतारम् ( उग्रम् ) दुष्टानां दुःखप्रदम् ( ऊतये ) रत्नणा-

द्याय (समत्सु) सङ्ग्रामेषु (घन्तम्) हन्तारम् ( रताणि ) धनानि ( सञ्जितम् ) जयशीलम् ( धनानाम् ) ऐश्वर्याणाम् ॥ ५ ॥

अन्वयः —हे मनुष्या वयं यिमन्द्रिमिव वर्त्तमानं राजानं धनाना-मूतपेऽस्मिन् भरे वाजसातौ नृतमं मघवानं समत्सु शत्रून् भन्तं हत्राणि शृएवन्तमुग्रं सञ्जितं राजानं समागत्य शुनं हुवेम तं यूप-

मपि स्वीकुरुत ॥ ५ ॥

भावार्थः-राजिभः प्रजासु पितृवदीश्वरवहित्वा सर्वस्याः प्रजायाः पालनं कर्त्तव्यमित्युपदिद्यान्तु ॥ ५ ॥

न्त्रत प्रजाराजधर्मवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गति

इत्येकोनपञ्चादात्तमं सूक्तं तयोदशो वर्गश्व समाप्तः॥

पद्रिश्चः—हे मनुष्यो हम लोग जिस (इन्द्रम्) परमेश्वर के सहवा वर्त्त-मान राजा को (धनानाम्) ऐश्वर्थों के (उत्तये) रक्षण मादि के लिये (अस्मिन्) इस (भरे) पालन करने योग्य संसार मौर (वाजमानौ) अपने अपने अंश के दानस्कष्य व्यवहार में (नृतमम्) अत्यन्त न्यायकारी (यधवानम्) बहुत ऐश्वर्य्यवाले (समत्सु) संप्रामों मे शत्रुओं के (धन्तम्) नाशकर्त्ता (बृत्राणि) धनों को (शृष्यन्तम्) यथावत् सुनते हुए (अप्रम्) दुष्टों के दुःख देने और (सञ्जितम्) जीतने वाले राजा को प्राप्त हो कर (शुनम्) सुल का (हुवेम) स्वीकार करे उस का आप लोग भी स्वीकार करो ॥ ५॥

भ[व]थैं:-राजाओं को चाहिये कि प्रजाओं में पिता के और ईश्वर के तुल्य वर्त्तमान हो कर संपूर्ण प्रजाओं का पालन करें ऐसा उपदेश दीजिये॥५॥

इस सूक्त मे प्रजा और राजा के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछिले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥

यह उनचाशवां मूक्त और तेरहवां वर्ग समाप्त हुआ ||

स्रथ पञ्चर्चस्य पञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः।इन्द्रो देवता। १।२।४ निचृत् तिष्ठुप्। ३।५ त्रिष्ठुप् छन्दः। धैवत स्वरः॥

श्रथ राजविषयमाह ॥ अब पांच ऋचा वाले पचासर्वे सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में राजा के विषय को कहते हैं॥

इन्द्रः स्वाहां पिबतु यस्य सोमं ऋागत्या तुम्बी तृषुभो मुरुत्वान् । ऋोरुव्यचाः एणतामेभिरङ्गेरास्यं हविस्तुन्व १ः कामंस्रध्याः ॥ १ ॥

इन्द्रंः । स्वाहां । पि<u>बतु</u> । यस्यं । सोमः । <u>मा</u>ऽगत्यं । तुर्म्नः । तृष्यभः । मुरुत्वान् । मा । उरुऽव्यचाः । पृणुताम् ।

एभिः। अन्नैः। आ। श्रुस्य। हविः। तन्वैः। कार्मम्। ऋध्याः॥१॥

पदार्थः—(इन्द्रः) ऐश्वर्यकर्ता (स्वाहा) सत्यया कियया (पिवतु) (यस्य) (सोमः) ऐश्वर्यसमृहः (न्नागत्य) न्नान्य निवत् । स्वया कियया (पिवतु) (यस्य) (सोमः) ऐश्वर्यसमृहः (न्नागत्य) न्नान्य । निव्धः (तुम्रः) न्नाहन्ता (रूपमः) बिलिष्ठः (मरुव्वान् ) प्रदास्तपुरुषयुक्तः (न्नान् ) (उरुव्यचाः) बहुशुभगुण-व्याप्तः (प्राप्तः) (न्नानः ) स्वयाप्तः (न्नानः ) न्नान्यः (न्नान्यः । न्नान्यः । न्ना

दिभिः ( त्र्रा ) ( त्र्रस्य ) (हविः ) त्र्रादातव्यम् (तन्वः) ज्ञारी-रस्य ( कामम् ) ( ऋध्याः ) साधुयाः ॥ १ ॥

त्रान्वयः है विद्वन् यस्तुम्रो दूषभो मरुत्वानुरुव्यचा इन्द्रः स्वाहा यस्य सोमस्तस्यास्यैभिरनैरागत्य हिवः पिवतु तन्वः काममाप्रणतां तं त्वमार्ध्याः ॥ १ ॥ भावार्थः—हे मनुष्या यः सत्यन्यायेन स्वांऽशं भुक्ता प्रजायाः सुखवर्द्धनायाऽन्यायं दुष्टांश्च हन्ति स समृद्धो भवति ॥ १ ॥

पद्धि:—है विद्वान् को (सोमः) ऐश्वय्यों का समूद (नुन्नः) विद्व-कारियों का हिंसक (वृषभः) बलिष्ठ (मकत्वान्) उत्तम पुरुषों से युक्त (उक-व्यचाः) वहुन श्रेष्ठ गुणों से व्याप्त (हन्द्रः) ऐश्वय्यों का कर्त्ता (स्वाहा) सत्य किया से (यस्य) जिस का (सोमः) ऐश्वय्यों का समूह उस (अस्य) हस के (एभिः) इन वर्त्तमान (अन्नैः) यव आदि अर्जों से (आगत्य)प्राप्त होकर (हिनः) प्रहण करने योग्य वस्तु का (पिक्त्) पान कीजिये और

पूर्ण करके सुख दीजिये और उस को आप (आ, ऋण्याः) सिद्ध कीजिये ॥१॥
भावार्थः —हे मनुष्यो जो सत्य न्याय से अपने अंश का भोग करके प्रजा
के सुख बदाने के जिये अन्याय और दृष्ट पुरुषों का नाश करता है वह पुरुष
समृद्धियुक्त होता है ॥ १ ॥

(तन्वः) वारीर के (कामम्) मनोरथ को (भा) (पृष्यताम्) सद प्रकार

त्र्रथ प्रीतिविषयमाह ॥

अब प्रीति के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं।

श्रा ते सप्य्यूं ज्वसं युनिन्म ययोरतुं प्रदिवंः श्रुष्टिमावंः । इह त्वां धेयुईरंयः सुशिप्र पिबा त्वर्धस्य सुषुतस्य चारोः ॥ २ ॥

भा। ते । सप्य्यूं इति । जवसे । युन्हिम् । ययोः । भनुं । प्रदिवंः । श्रुप्टिम्।भावंः । इह । त्वा।धेयुः।हर्रयः। सुर्द्विप्र । पिबं । तु । मुस्य । सुरस्तिस्य । चारोः ॥ २ ॥ पदार्थः—( त्रा ) समन्तात् ( ते ) तव ( सपर्य्यू ) सेवकौ

(जवसे ) वेगाय (युनिन्म ) (ययोः ) ( ऋपनु ) ( प्रदिवः )

प्रक्रष्टप्रकाशान् (श्रुष्टिम् ) शीव्रम् (श्रावः ) रत्नेः (इह ) (त्वा ) त्वाम् (धेयुः ) दध्युः । त्र्यत्र छन्दस्युभयथेति सार्वधातु-कमाश्रित्य सलोपः (हरयः ) पुरुषाधिनो मनुष्याः (सुशिप्र ) सुवदन (पिब )। त्र्यत्र इचचोतिस्तङ इति दीर्घः (तु ) (त्र्यस्य) (सुषुतस्य ) सुष्ठु संस्कृतस्य (चारोः ) त्र्यत्युत्तमस्य ॥ २ ॥

अन्वयः — हे सुक्षिप्र त्वं ययोरनु प्रदिवः श्रुष्टिमावस्ताविह सपर्यं ते जवस आ युनिजम । ये हरयस्त्वा धेयुस्तैः सह त्वस्य सुषुतस्य चारोः सोमस्पांकां पिव ॥ २ ॥

भावार्थः - ऋहिमन् संसारे ये येषां सेवकास्तैस्ते पोषणीयाः सर्वैः परस्परं प्रीत्या सुखोजतिः कार्य्या ॥ २ ॥

पद्रिं - हे ( मुनिष ) सुन्दर मुख वाले आप ( पयोः ) जिन के (भनु, प्रदिवः ) उत्तम प्रकाशों को ( श्रुष्टिष् ) शीध ( मावः ) रचा करें वे ( ह ) इस संसार में ( सपर्ध्यू ) सेवा करने वाले ( ते ) आग के ( जनसे ) वेग के लिये ( मा, पुनाज्य ) संयुक्त करना हूं। भीर जो ( हरपः ) पुरुषार्थी मनुष्य ( त्वा ) आग को ( धेयुः ) धारण करे उन के साथ ( तु ) शीध ( भस्य ) इस ( सुषुतस्य ) उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त ( चारोः ) अतिश्रेष्ठ इस सोमजनाहृष्य ओषिथियों के संश का ( पिव ) पान की जिये ॥ २ ॥

भावार्थ:-रस संसार में जो जोग जिन् के सेवक उन स्वामियों को चाहिये कि उन सेवको का पोषण करें और सब लोग परस्पर प्रीति से सुख की उन्नित करें ॥ २ ॥ पुनस्तमेव विषयमाह ॥

पुगरतानय । यनपनाह ॥ फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥

गोभिर्मिम् चुं दंधिरे सुपारमिन्द्रं ज्यैष्ठयांय धायंसे रुणानाः। मन्दानः सोमं पिष्वा ऋंजीिष्-न्त्समस्मभ्यं पुरुधा गा इषण्य ॥ ३॥ गोभिः। मिमिच्चम्। द्रधिरे। सुऽपारम्। इन्द्रम्। ज्यैष्ठधांय। धार्यसे । गुणानाः ( मन्दानः। सोमम् । पृष्टिऽवान् । ऋज्ञी-षिन् । सम् । श्रम्भयंम् । पृष्टधा । गाः । इष्णयः ॥ ३ ॥

पदार्थः—(गोभिः) किरणैः (मिमिन्नुम्) सेक्तिमच्छुम् (दिधिरे) धरन्तु (सुपारम् ) सुखेन पारं गन्तुं योग्यम् (इन्द्रम् ) विद्येश्वटर्यवन्तम् (ज्येष्ठ्याय) दृद्धस्य भावाय (धायसे) धातुम् (गृणानाः) स्तुवन्तः (मन्दानः ) त्र्यानन्दन् (सोमम् ) (पिवान् ) पीतवान् (ऋजीषिन् ) सरजस्वभावः (सम् ) (त्र्यस्मम्यम् ) (पुरुधा ) वहुभिः प्रकारैः (गाः) पृथिव्याद्याः (इषएय) प्रेरय॥३॥

श्रन्वयः हे ऋजीषिन् ये गृणानागोभिर्धायसे ज्येष्ठ्याय मिमित्तुं सुपारमिन्द्रं त्वा दिधरे यश्च सोमं पिषवान्मन्दानः सन्नस्मम्य मिषण्य प्रेरय सोमं पुरुधा गाश्च संदर्धति तास्त्वं ते त्वां च सत्कुर्वन्तु ॥३॥

भावार्थः -यथा सूर्व्यः किरणैर्देष्टि करवा सर्वात् पुष्णाति तथैव विद्वांसोऽध्यापनोपदेशाभ्यां विद्यासत्ये वर्षित्वा सर्वात् मनुष्यान् पुष्णन्तु ॥ ३ ॥

पद्धिः—हे (ऋजीपिन्) नम्नस्त्रभात और (गृणानाः) स्तृति करते हुए (गोभिः) किरणों से (धायसे) धारण करने को (ज्येष्ट्याय) छुद्ध होने के लिये (पिपिक्षुम्) सेचन करने की हच्छा करने वाले को (सुपारम्) सुख से पार जाने के योग्य (इन्द्रम्) तिद्या और ऐश्वर्थवान् आप को (दिधरे) धारण करों और जिस ने (सोमम्) सोमलता केरस को (पित्रान्) पीया (मन्दानः) आनन्द करते हुए (अस्पभ्यम्) हम् लोगों के लिये (इषण्य) प्रेरणा करिये सोम (सोमम्) ओषधि के रस को और (पुरुषा) अनेक प्रकारों से (गाः) पृथिवी आदि को धारण करता है उन का आप और वे आप का सत्कार करें॥३॥

भावार्थ: - जैसे सूर्य अपने किरणों से वृष्टि करके सब की पुष्टि करता है वैसे ही विद्वान लोग पढ़ाने और उपदेश से विद्या और सत्य की वृष्टि करके सब मनुष्यों की पुष्टि करे॥ ३॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी विषय को भगते मन्त्र में कहने हैं॥

ड्मं कामं मन्दया गोभिरश्वेश्चन्द्रवेता राघंसा पुत्रथंश्च । स्वर्यवी मृतिभिस्तुभ्यं विष्ठा इन्द्रांय वाहंः कुश्चिकासी श्रक्रन् ॥ ४॥

डमम् । कार्मम् । मृन्दुय् । गोभिः । अर्थैः । चुन्द्रऽवंता । राधंसा । पुत्रथंः । चु । स्वःऽयवंः । मृतिऽभिः । तुभ्यंम् । विप्राः । इन्द्राय । वाहंः । कुश्चिकासंः । सकृत् । ॥ ४ ॥

पदार्थः—(इमम्) प्रत्यत्तम् (कामम्) (मन्दय) प्रापय । स्त्रत्र संहितायामिति दीर्घः (गोभिः) धेन्वादिभिः (स्त्रश्वः) तुरङ्गादिभिः (चन्द्रवता) पुष्कलं चन्द्रं सुवर्णं विद्यते यस्मिंस्तेन। चन्द्र इति हिरएयना । निर्घ । १ (राधसा) धनेन (पप्रधः) प्रख्यातो भव (च) स्त्रन्यान् प्रख्यापय (स्वर्यवः) ये सुखं यावयन्ति मिश्रयन्ति ते (मितिभिः) मनुष्यैः (तुभ्यम्) (त्रिप्राः) पूर्णविद्या मेधाविनः (इन्द्राय) परमेश्वर्याय (वाहः) प्रापकाः (कुशिकासः) सर्वशास्त्रसिद्धान्तवेत्तारः (स्त्रक्रम् ) कुर्युः ॥ ४ ॥

श्रन्वय: —हे राजन् ये स्वर्ध्यः कुश्चिकासो वाहो विद्रा मित-भिरिन्द्राय तुम्यमिमं काममकॅस्तेषामिमं कामं गोभिरश्वैश्वन्द्रवता राधसा त्वं पप्रथश्वेतान् मन्दय ॥ ४ ॥ भावार्थः -- यदि सत्पुरुषेः सहाऽऽनुकूल्पेन वर्त्तित्वा परस्पराऽनु-भूत्या पद्यधनादिभिरिच्छामलंकुर्य्युस्ते सदा सुखिनः स्युः॥ ४॥

पद्धि:—हे राजन् जो ( स्वर्षवः ) मुख को प्राप्त कराने ( कृशिकासः ) संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धान्त जानने और ( वाहः ) प्राप्त कराने वाले ( विप्राः ) पूर्ण विद्या से पुक्त बुद्धिमान् लोग (मितिभिः) मनुष्यों से ( इन्द्राय ) अत्यन्त धन से पुक्त ( तुभ्यम् ) आग के लिये ( इमम् ) इस प्रत्यक्त ( कामम् ) मनोर्थ को (अक्रन्) करे उन लोगां के इस मनोरथ को (गोभिः) गो आदि भौर ( अन्वे. ) घोड़े आदि और ( चन्द्रवना ) बहुन सुवर्ण विद्यमान है जिस मे उस (राधसा) धन से आप (गप्रथः) प्रसिद्ध होइयं(च ) और इन को (मन्द्रय) पहुंचाइये॥ ।।।

भ[व[र्थः - जो श्रेष्ठ पुरुषों के साथ अनुकृतना से वर्त्तमान हो कर परम्पर ऐश्वर्ष्य से और पशु आदि धन आदिकों से इच्छा को पृर्ण करे वे सदा सुखी होवे॥४॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहते हैं ॥

शुनं हुंवेम मघवानि। मन्द्रंमि स्मिन्भरे नतंमं वाज-सातौ । शृण्वन्तंमु श्रमृतये समन्सु श्रन्तं द्वाणि स्विजतं धनानाम् ॥ ५॥ १४॥

ज्ञुनम्। हुवेम्। मघऽयांनम्। इन्द्रंम्। श्विस्मन्। भरं। चऽ-तंमम्। वार्जंऽसातो। जृण्यन्तंम्। उ्यम्। ऊतयें। समत्ऽसुं। प्रन्तंम्। वृत्राणि। सम्ऽजितंम्। धनांनाम्॥ ५॥ ९४॥ पदार्थः—(ज्ञुनम्) परस्परमेलजन्यं सुखम् (हुवेम) (मघवानम्) पूजितधनवन्तम् ( इन्द्रम् ) विरोधविदारकम् ( त्र्रास्मन् ) (भरे) प्रेम्णा पालनीये व्यवहारे (नृतमम्) त्र्रातिज्ञायेन प्रीतेर्नेतारं प्रापकम् (बाजसातौ) विज्ञानसेवने ( गृणवन्तम् ) (उग्रम्) द्वेषविनाशकम् ( ऊतये ) ऐक्यभावप्रवेशाय (समत्सु) विरोधव्यवहारेषु (मन्तम्) विनाशयन्तम् ( द्वत्राणि ) प्रेमास्पद्वस्तूनि ( सञ्जितम् ) सन्यग् जयशीलम् ( धनानाम् ) द्रव्याणाम् ॥ ५ ॥

ऋन्वयः हे मनुष्या वयमस्मिन् वाजसातौ भरे उत्तये मघवानं नृतमं चताणि शृणवन्तं समत्मु वर्त्तमानानि निमित्तानि शन्तमुग्रं धनानां सिञ्जितमिन्द्रं शुनिमव हुवेम तं यूपमिष सेवध्वम् ॥ ५ ॥

भावार्थः—ग्रत्रत्र वाचकलु • – त एव धन्या मनुष्या ये विरोधं परिहाय सहाऽनुभूतिं जनयन्तीति ॥ ५ ॥

त्र्यत्र परस्परेषां प्रीतिवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वमूक्तार्थेन सह सङ्गतिवेधा॥ इति पञ्चाद्यात्तमं सूक्त चतुर्दद्यो वर्गश्च समाप्तः॥

पद्रार्थः —हे मनुष्यो हम लोग ( अध्यन् ) इस ( वाजसातो ) विज्ञान के सेवन करने और ( भरे ) प्रेम से पालन करने योग्य व्यवहार में ( कतये ) ऐक्यमाव में प्रवेश होने के लिये ( मधवानम् ) श्रेष्ठ धन वाले और ( नृतमम् ) अत्यन्त प्रीति के प्राप्त कराने वाले और ( वृत्राणि ) प्रेम के स्थानभून वस्तुओं को ( शृष्वन्तम् ) सुनने वाले (समस्मु) विरोध के व्यवहारों में वर्त्तमान कारणों को ( प्रन्तम् ) नाश करने हुए ( उग्रम् ) हेंग के विनाशकर्ता ( धनानाम् ) द्रव्यो को ( सक्तितनम् ) उत्तम प्रकार जीवने और ( उन्द्रम् ) विरोध के नाश करने वाले को ( शुनम् ) परमार मेल से उत्यन्त सुख को तैसे वैसे ( हुवेम ) प्रहण्य करे उस का आप लोग भी सेवन करें ॥ ५॥

भ[व[थै:--इस मन्त्र में वाचकलु०-वे ही धन्म मनुष्य कि जो विरोध का त्याग करके एक साथ ऐश्वर्य उत्पन्न करने हैं ॥ ५॥

इस सूक्त में परस्पर की प्रीति वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥

यह पचासवां मूक्त और चौदहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥

त्र्रथ हादशर्चस्यैकाधिकपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य । विश्वामित्र क्रिषः।इन्द्रोदेवता।४।७।८।९ तिष्टुप्।५।६ निचृत् त्रिष्टुप् छन्दः। धैवतः स्वरः।१।२ । ३ निचृ-ज्ञगती छन्दः। निषादः स्वरः।१०।

११ यवमध्या गायती । १२

विराट् गायत्री छन्दः।

षड्जः स्वरः ॥

त्र्प्रथ राजित्रषयमाह ॥ अब बारह ऋचा वाले एकानवे मृक्त का आरम्भ है उस के

प्रथम मन्त्र मे राजा के विषय को कहते हैं।

चर्षणिधृतं मघवानमुक्थ्य शृंमिन्द्रं गिरो बृह्ती-रुभ्यनूषत। वाद्यधानं पुरुहृतं सुवृक्तिभिरमेर्त्ये जर्र-माणं दिवेदिवे ॥ १ ॥

चुर्षेणिऽधृतंम्। म्घऽवांनम् । उक्थ्यंम् । इन्द्रंम्। गिरंः। बृहृतीः । सभि । सन्युत् । ववधानम् । पुरुऽहृतम् । सुतृ-

क्तिऽभिः। अमंर्लम् । जरमाणम् । द्विवेऽदिवे ॥ १ ॥

पदार्थः—( चर्षणीधृतम् ) मनुष्याणां धर्त्तारम् ( मघवानम् )

बहुधनयुक्तम् (उक्थ्यम् ) प्रशंसनीयम् (इन्द्रम् ) राजानम् (गिरः)

विदुषां वाचः ( वृहतीः ) वृहहिषयाः ( त्र्प्रीम, त्र्प्रनूषत ) प्रशंसेयुः ( वारधानम् ) वर्दमानम् ( पुरुहृतम् ) बहुभिः सत्कृतम् ( सुर-

क्तिभिः ) सुष्ठु संविभागैः ( त्र्यमर्त्यम् ) मरणधर्मरहितम् ( जरमा-

णम् ) स्तुवन्तम् ( दिवेदिवे ) प्रतिदिनम् ॥ १ ॥

श्रन्वयः हे मनुष्या वृहतीर्गिरो दिवेदिवे सुरक्तिभिर्य चर्षणी-धृतं मघवानमुक्थ्यं वादधानं पुरुहूतममर्त्यं जरमाणिमन्द्रमभ्यनूषत तं यूपमाश्रयत ॥ १ ॥

भावार्थः — ये राजपुरुषा बहुभिः सत्कृतं प्रजाधारणज्ञमं राजानं विद्दांसः प्रशंसेयुस्तस्यैव यूपं शरणं गच्छत ॥ १ ॥

पद्रिश्चं - हे मनुष्यो ( तृत्तीः ) बड़े विषय गर्थान् तालर्य वाली (गिरः) विद्वानों की वाणियों को ( दिवेदिवे ) प्रतिदिन ( मुवृक्तिभ ) उत्तम संविभागों से जिस ( चर्णणीधृतम् ) मनुष्यों के धारण करने वाले ( मधवानम् ) बढ़े हुए धन से युक्त ( उवध्यम् ) प्रशंमा करने योग्य ( वावृधानम् ) बढ़े हुए ( पुरुहृतम् ) बहुतों से सत्कार किये गये ( अमर्त्यम् ) मरणधर्म से रहित ( जरमाणम् ) स्तृति करते हुए (इन्द्रम् ) राजा की (अभ्यनूषन) प्रशंसा करें उस का भाव लोग भी गाश्रवण करे। ॥ १ ॥

भविर्थः —हे राजपुरुषा बहुत जनों से सत्कृत प्रजाओं के धारण करने में समर्थ जिस राजा की विद्वान् लोग प्रशंसा करें उमी के आप लोग शरण जाओ॥१॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

श्रुतक्रंतुमर्णवं शािकनं नरं गिरों मु इन्द्रमुपं यन्ति विश्वतः।वाजसिनं पूर्भिदं तूर्णिमुप्तुरं धाम-सार्चमिन्पाचं स्विवदंम्॥२॥

श्वातऽक्षंतुम् । श्राणंवम् । शाकिनंम् । नरंम् । गिरंः। मे । इन्द्रंम् । उपं । यन्ति । विश्वतंः । वाज्ञऽसनिम् । पूःऽभि-दंम् । तूर्णिम् । श्रप्ऽतुरंम् । धामऽसाचंम् । श्रिनेऽसाचंम् । स्वःऽविदंम् ॥ २ ॥ पदार्थः—( शतकतुम् ) स्रामितप्रज्ञम् ( स्राणंवम् ) समुद्रामिव गन्भीरम् ( शाकिनम् ) शाक्तिमन्तम् ( नरम् ) नायकम् (गिरः) वाण्याः ( मे ) मम ( इन्द्रम् ) परमेश्वर्यप्रदम् (उप) (यन्ति) प्राप्नुवन्ति ( विश्वतः ) सर्वतः ( वाजसनिम् ) स्त्रज्ञानविभा-जकम् ( पूर्भिदम् ) शबूणां नगराभिदारकम् ( तूर्णिम् ) शीघ-कारिणम् ( स्त्रमुरम् ) प्राणप्रेरकम् ( धामसाचम् ) समवयन्तम् ( स्त्रमिषाचम् ) स्त्राभिमुख्ये सचन्तम् (स्वर्विदम् )सुखप्राप्तम्॥२॥

त्र्यन्वयः हे मनुष्या मे गिरोऽर्णविमव दातकतुं शाकिनं नरं वाजसिनं पुर्भिदं तूर्णिमप्तुरं धामसाचमभिषाचं स्वर्विदिमिन्द्रं विश्वत उ यन्ति तस्यैव दारणमुपगच्छत ॥ २ ॥

भावार्थः - ह्यत वाचकलु ॰ - यदि मनुष्या ह्या विद्यासु निपुणं शक्तिमन्तं सत्यसन्धि दृष्टताङ्कं राजनमुपगच्छेयुस्ताई तेषां कुत-श्विदिप भयं न जायते ॥ २ ॥

पद्रार्थः —हे मनुष्यो (मे) मेरी (गिरः) वाणियो को (अर्णवम्) समुद्र के सदश गम्भीर (शतकतुम्) नाप रहित बुद्धि और (शाकिनम्) शक्तियुक्त (नरम्) नायक (वाजर्सानम्) अन्न भार विज्ञान के विभागकर्त्ता (पूर्भिद्रम्) शत्रुमो के नगर के भेदन करने और (तृर्णिम्) शिश्रता करने वाले (अप्नुरम्) प्राणों के प्रेरणकर्ता (धाममाचम्) रत्ता करने हुए (अभिषाचम्) सन्मुखभाव और (स्विवद्म्) सुख को प्राप्त (इन्द्रम्) अत्यन्त ऐश्वर्ष्य के देने वाले को (विश्वतः) सब प्रकार (उप, यन्ति) प्राप्त होते हैं उस ही के शरण जाओ ॥ २॥

, भिविर्थिः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो मनुष्य लोग संपूर्ण विद्याक्रों मे कुशल सामर्थ्ययुक्त सत्यधारणकर्त्ता दुष्ट पुरुषों के ताड़न करने वाले राजा के समीप जावें तो उन का किसी से भी भय नहीं होता है ॥ २ ॥ पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

श्राक्रे वसौर्जिरिता पंनस्यतेऽनेहसः स्तुम् इन्द्रौ दुवस्यति । विवस्वंतः सदंन श्रा हि पिंत्रिये संत्रासाहंमभिमातिहनं स्तुहि ॥ ३॥

ञ्चाऽकरे । वसोः । जुरिता । पुनुस्यते । अनेहसः । स्तुभः । इन्द्रः । दुवस्यति । विवस्यंतः । सदंने । आ । हि । पिप्रिये । सुत्राऽसहम् । अभिमानिऽहनम् । स्तुहि ॥ ३ ॥

पदार्थः—(त्राकरे) समूहे (वसोः) धनस्य (जिरता) स्तोता (पनस्यते) व्यवहरित (त्र्यनेहसः) त्र्यहत्तव्यस्य (स्तुभः) यः स्तोभते सः (इन्द्रः) विद्यदिव सर्वाधीशो राजा (दुवस्यित )

परिचरति (विवस्वतः) सूर्यस्य (सदनं) स्थाने (न्न्ना) समन्तात् (हि) खन्तु (पिप्रिये) प्रीणाति (सत्रासाहम् ) सत्यसहम्

( ऋभिमातिहनम् ) योऽभिमानयुक्तं दात्रुं हन्ति तम् ( स्तुहि ) ॥ ३॥

त्र्यन्वयः हे मनुष्या यः स्तुभो जिस्ता त्र्यनेहसो वसोराकरे विवस्वतः सदन इन्द्र इव पनस्यते विदुषो धर्म च दुवस्यति सन्ना-साहमभिमातिहनमा पिप्रिये तं हि स्तुहि॥ ३॥

भावार्थः -- त्रत्रत्र वाचकलु -- यथेश्वरेण विद्युत उत्पादितः सूर्य एकत्र वर्त्तमानः सन् सर्वत्र सिन्दितं सर्व प्रकाशते तथैवैकस्मिन् देशे स्थितो राजा त्रप्रमात्यदूतचारमेनादिप्रबन्धेन सर्व राज्यं विद्या- विनयाभ्यामुज्जवस्यैश्वर्यसमृहेन धर्मी चतये व्यवहरेत् ॥ ३ ॥

पद्रिश्चं:—हे मनुष्यो जो (स्तुभः) फलों को प्राप्त होने ( जरिता ) स्तुति करने वाला ( सनेहसः ) नहीं नाश करने योग्य ( वसोः ) धन के ( साकरे ) समूद मे (विवस्ततः) सूर्य के (सदने) स्थान में (इन्द्रः) विजुली के सदृश सब का स्वामी राजा (पनस्थते) ज्यवहार करना है और विद्वान् के धर्म का (दुवस्यिन) सेवन करना और ( सत्नामाहम् ) सत्य के सदने वाले ( सभिमानिहनम् ) सभिमानयुक्त शत्रुके नाश करने वाले को (सा, प्रीयानि) प्रसन्न करना है उस की ( हि ) निश्चय ( स्तुहि ) स्तुनि करो ॥ ३॥

भ[व] थे:—इस पन्त्र में वाचकलु०-जैसे ईश्वर से विज्ञली द्वारा उत्पन्न किया गया सूर्य एकत्र वर्त्तमान हुमा सर्वत्र विद्यमान सम्व वस्तुमो को प्रकाशित करता है वसे ही एक स्थान में वर्त्तमान राजा मन्त्री दुन पियादे और सेनादि के प्रवन्ध से सम्पूर्ण राज्य को विद्या और विनय से प्रकाशित करके ऐश्वर्य के समृद से धर्म की उन्नति के लिये व्यवहार करे॥ ३॥

त्र्रथ प्रजाप्रशसाविषयमाह ॥

मन प्रजा के प्रशंसा के विषय को गगले मन्त्र में करते हैं।।
नृणामुं त्वा नृतंमं गृभिं रुक्थेर्भि प्र विश्मंचेता
स्वार्धः। सं सहसे पुरुमायो जिहीते नमी अस्य
प्रदिव एकं ईशे॥ ४॥

नुणाम् । कं इति । त्वा । नुऽतंमम् । गीःऽभिः । उक्थैः । भाभि । प्र । वीरम् । भार्चत । सुऽबार्थः । सम्। सहंसे । पुरुऽमायः । जिहीते । नर्मः । भस्य । प्रुऽदिवंः । एकंः । ईशे ॥ ४ ॥ पदार्थः - (नुणाम् ) नायकानां मनुष्पाणाम् (उ) (त्वा)

त्वाम् ( नृतमम् ) त्र्रातिशयेन नायकम् (गीर्मिः) वाग्मिः (उक्यैः) प्रशंसावचनैः ( त्र्राभि ) ( प्र ) ( वीरम् ) व्याप्तराजाविद्याबलम् (श्रर्चत) सत्कुरुत। त्रात संहितायामिति दीर्घः (सवाधः) बाधेन सह वर्त्तमानः (सम्) (सहसे) वलाय (पुरुमायः) यः पुरून् बहृन् मिनोति (जिहीते) प्राप्नोति (नमः) त्रान सस्कारं वा (त्रास्य) (प्रदिवः) प्रकृष्टप्र-कादास्य (एकः) त्रासहायः (ईदो) ईष्टे। त्रात्मनेपदेष्विति तलोपः॥ ४॥

श्रन्वयः है विद्वासी यूयं यः सबाधः पुरुमाय एकः सेनेझोऽस्य प्रदिव ईशे सहसे नमः संजिहीते तं वीरं प्राचित । हे राजन् ये गीभिरुक्थैर्नृणां नृतमं त्वा सत्कुर्युस्तानु त्वमम्यर्च ॥ ४ ॥

भावाथः—विद्विद्धस्तस्यैव प्रशंसा कार्या यः प्रशंसाऽहाणि कर्माणि कुर्यात् ॥ ४ ॥

पद्मिं:—हे विद्वान जनो आप लोग जो (सवाधः) वाध के सहित वर्नः यान (पुन्मायः) बहुन कार्यों का कर्चा (एकः) सहाय रहिन सेनाधिपनि पुरुष (अस्य) इस (प्रदितः) उसम प्रकाश का (ईगे) स्वामी है (महसे) वल के लिये (नमः) अन्य ना सत्कार को (सम्, जिहीने) प्राप्त होता है उस (बीरम्) राजविद्या और बल से ध्याम पुन्य का (प्र, अर्चनः) सत्कार करिये। और हे राजन् जो (गीर्भि) वाणियों और (उन्धेः) प्रशंसा के वचनों से (नृणाम्) अप्रणी मनुष्यों के (नृत्मम्) अत्यन्त नायक (त्वा) आप का सत्कार करें उन का (उ) ही आप सत्कार करिये॥ ४॥

भ[वार्थः-विद्वानों को चाहिये कि उस ही की प्रशंसा करें कि लो प्रशंसा विषय कमी की करें ॥ ४ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर बसी विषय को सगले मन्त्र में कहते हैं॥

पूर्वीरंस्य निष्यिधो मत्येषु पुरू वसूनि एथिवी विभक्ति।इन्द्रांय दाव त्रोषंधीरुतापी र्यिं रक्षनित जीरयो वनांनि ॥ ५ ॥ १५ ॥ पूर्वीः । अस्य । निःऽतिधंः । मत्यैषु । पुरु । वसूनि । पृथिवी । विभिन्ति । इन्द्रांय । द्यार्वः भोषंधीः । द्यत। भाषः । र्थिम् । रच्चन्ति । जीरयंः । वनानि ॥ ५ ॥ ५५ ॥

पदार्थः—( पूर्वाः ) सनातनीः ( त्र्प्रस्य ) राज्ञः ( निष्पिधः ) नितरां साधिकाः ( मत्येषु ) मनुष्येषु ( पुरू ) पुरूषि बहूनि ( वसूनि ) द्रव्याणि ( पृथिवी ) ( विभात्ते ) ( इन्द्राय ) ऐश्व-र्याय ( द्यावः ) सूर्यादिप्रकाशाः ( त्र्प्रोपधीः ) सोमाद्याः ( उत ) त्र्प्राप ( त्र्प्रापः ) प्राणा जलानि वा ( रियम् ) श्रियम् (रद्यानि ) ( जीरयः ) ये जीर्यन्ते ते मनुष्याः ( वनानि ) वनन्ति सम्भजन्ति सुखानि यैस्तानि ॥ ५ ॥

श्रन्वयः हे मनुष्या ये जीरयोऽस्य मर्त्येषु पूर्वीनिष्पिधो रक्ष-नित पुरू वसूनि एथिवीव यो विभक्तिं द्याव इन्द्राय रिंघ वनानि च उताप्याप श्रोषधी रक्षन्तीव राज्यं विभक्तिं स एव राजा भव-तुमहिति ॥ ५ ॥

भावार्थः - ऋत्रत्र वाचकलु ॰ - ये मर्त्येषु धनानि विज्ञानं भैषज्यं धरन्ति स एव राजकर्भचारिणो भवितुमईन्ति ॥ ५ ॥

पदार्थः —हे यनुत्यों जो (जीरयः) वृद्ध होने वाले यनुष्य (अस्य) इस राजा के (यन्वेषु) यनुष्यों ये (पूर्वी) अनिदि काल से सिद्ध (निष्पिधः) अन्यन्त सिद्ध करने वालियों भी (रखन्त) रक्षा करने हैं और (पुरुः) बहुत (वमृति) द्वव्यों को (पृथित्री) सृत्यि के सहश जो पुरुष (विभान ) धारण करना है (यापः) सृर्य्य आदि के प्रकाश (इन्द्राय) ऐश्वर्ष्य के लिये (रिषम्) लक्ष्मी और (वनानि) सन्मुल हो सुख जिन से उन को (उन) भी (आपः) प्राण्य वा जल जैसे (ओपधीः) सोमलना और अोषधियों की रखा करते हैं वैसे राज्य का (विभान ) पोषण करना है वही राजा होने के योग्य हो ॥ ५॥

भ् विर्थि:—इस मन्द्र में वाचकलु०-जो मनुष्यों में धन विज्ञान ग्रोर ग्रीक्षि धारण करने ने ही राजाग्रों के कर्मचारी होने के योग्य हैं ॥ ५ ॥

पनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तुभ्यं ब्रह्माणि गिरं इन्द्र तुभ्यं सत्रा दंधिरे हिरवो जुपस्यं । बोध्या द्वंपिरवंसो नूतंनस्य सखें वसो जिरतभ्यो वयो धाः ॥ ६ ॥

तुभ्यम् । ब्रह्मांणि । गिरंः । ड्रन्द्र । तुभ्यम् । स्त्रा । दृधिरे । हरिऽवः । जुपस्यं । वोधि । आपिः । सर्वसः । नूर्तनस्य ।

सखें। वसो इति । जिरितः अयंः। वयंः। धाः॥ ६॥

पदार्थः - ( तुभ्यम् ) ( ब्रह्माणि ) धनानि ( गिरः ) वाचः ( इन्द्र ) ऐश्वर्यधारक ( तुभ्यम् ) ( सत्रा ) सत्यम् ( दिधरे )

धरेयुः ( हारेवः ) प्रशस्ताऽश्वादियुक्त ( जुपस्व ) सेवस्व (बाधि) बुध्यस्व ( त्र्प्रापिः ) व्याप्तः सन् ( त्र्प्रवसः ) रच्नणादेः ( नृत-

नस्य ) नवीनस्य ( सखे ) मित्र ( वसो ) प्राप्तधन (जित्तन्यः)

स्तावके स्यो विद्दन्यः ( वयः ) जीवनम् ( धाः ) धेहि ॥ ६ ॥

श्रन्वयः हे इन्द्र या गिरस्तुभ्यं ब्रह्माणि। हे हरिवो या वाच-स्तुभ्यं सत्रा दिधरे तास्त्वं जुषस्व । हे सखे नूननस्याऽवस श्रापि-स्सँस्ता बोधि । हे वसो त्वं जरित्तभ्यो वयो धाः ॥ ६ ॥

भावार्थः—मनुष्येस्तादशी वाग् ग्राह्मा श्राव्या यादश्या धनं जायते सत्यं रक्ष्यते जीवनं वद्धर्यते ॥ ६ ॥ पदार्थ:—हे (हन्द्र ) ऐश्वर्ष के धारणकर्ता जो (गिरः ) वाणियां (तुभ्यम् ) साप के लिये (ब्रह्माणि ) धनों को सौर हे (हरिवः ) उत्तम घोड़े सादि से युक्त जो वाणियां (तुभ्यम् ) साप के लिये (सव्वा ) सत्य को (दिधरे ) धारण करें उन का आप (जुबस्व ) सेवन करों । हे (सखे) यित्र (नूतनस्य ) नवीन (सवसः ) रच्चणादि के (सापि ) ब्याप्त हुए आप उन को (हाधि ) जानिये हे (वसो ) धन को प्राप्त आप (जरितृभ्यः ) स्तुति-कर्त्ता विद्वानों के लिये (वय ) जीवन को (धा ) धारण की तिये ॥ ६॥

भावार्थ: -- मनुष्यों को चाहिये कि ऐसी वाणी प्रहण करें भौर सुनें कि जिस से धनसंप्रह होता है सत्य की रच्चा की जाती भौर जीवन बढ़ता है ॥ ६॥

त्र्राय राजविषयमाह ॥ सब राजा के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥

इन्द्रं मरुत्व इह पांहि सोमं यथां शार्थाते अपिंबः सुतस्यं । तव प्रणीती तवं शूर शर्मन्ना विवासन्ति कवयंः सुयज्ञाः ॥ ७॥

इन्द्रं । मुरुत्वः । इह । पाहि । सोमंम् । यथां । ग्रार्याते । अपिंबः । सुतस्यं । तवं । प्रऽनीती । तवं । शूर् । शमीन् । सा । विवासन्ति । कवयः । सुऽयुज्ञाः ॥ ७ ॥

पदार्थः—( इन्द्र ) ऐश्वर्यधारक ( मरुत्वः ) प्रशंसितधनपुक्त ( इह ) त्र्रास्मिन् संसारे ( पाहि ) रद्म ( सोमम् ) ऐश्वर्यकार-कम् ( यथा ) ( शार्याते ) यः शारीरे हिंसकान् याति प्राप्नोति तस्यास्मिन् व्यवहारे ( त्र्रापिवः ) पिब ( सुतस्य ) निष्पनस्य ( तव ) ( प्रणीती ) प्ररुष्टिया नीत्या ( तव ) ( शूर ) दुष्टानां

हिंसक ( शर्मन् ) सुस्तकारके गृहे (त्र्रा) (विवासन्ति) परिचरन्ति (कवयः)विद्दांसः (सुयज्ञाः) शोभना यज्ञाः सङ्गताः किया येषान्ते॥७॥

श्रन्वयः हे इन्द्र त्विमह सोमं पाहि। हे मरुत्वो यथा शार्याते सुतस्य त्वमिवः। हे शूर ये सुपज्ञाः कवयस्तव प्रणीती तव शर्म-न्त्सोममाविवासन्ति तास्त्वं पाहि॥ ७॥

मावार्थः —हे राजन् यथा भवान् स्वं राष्ट्रमैश्वर्यं न्यायं धर्मं च रत्नति तथा येऽमात्यभृत्याः स्युस्तेषां सत्कारस्त्वयासदैव कर्त्तव्यः॥७॥

पद्रिश्चः—हे (इन्द्र) ऐश्वर्ष्य के धारण करने नाले आप (इह) इस संसार में (सोमम्) ऐश्वर्ष्य करने नाले की (पाहि) रक्षा की निषे। भोर हे (महत्तः) उत्तम धनो से युक्त (यथा) जिस प्रकार (यार्ग्याने) हिंसा करने नालों को प्राप्त होने नाले के इस व्यवहार में (सुनम्प) उत्पन्न को आप (आपहः) पान की निषे। हे (शूर) दुष्टों के नाशकर्ता जो (सुयज्ञाः) श्रेष्ठ संयुक्त कियाय जिन की ने (कथपः) विद्वान् लोग (तन) आप की (प्रणीती) उत्तम नीति से और (तन) आप के (यमन्) सुखकारक गृह में ऐश्वर्ष्यकर्ता को (आ, विवासनिन) प्राप्त होने हैं उन की आप रक्षा की जिये। ७॥

भविथि:—हे राजन् जैसे भाष अपने राज्य ऐश्वर्थ न्याय और धर्म की रक्षा करने हैं उसी प्रकार के आप के मन्त्री और नौकर आदि होतें उन का सत्कार भाष को सदा ही करना चाहिये॥ ७॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहने हैं॥

सर्वावशान इह पाहि सोमं मुरुद्धिरिन्द्र सर्विभिः सुतं नंः। जातं यत्त्वा पारं देवा ऋभूषन्महे भराय पुरुहृत् विश्वे ॥ ८॥ सः । वाव्यानः । इह । पाहि । सामम् । मुरुत्ऽभिः । इन्द्र । सर्विऽभिः । सुतम् । नः । जातम् । यत् । त्वा । परि । देवाः । सर्भूषन् । महे । भराय। पुरुऽहृत् । विश्वे॥८॥

पदार्थः—(सः) (वावशानः) कामयमानः (इह) श्राह्मिन्
राज्यव्यवहारे (पाहि) (सोमम्) ऐश्वर्यम् (मरुद्धिः) वायुनिः
सूर्य इव (इन्द्र) सकलैश्वर्यसम्पन्न (सिविभिः) मुद्धिद्धः (सुतम्)
उत्पन्नम् (नः) श्राह्माकम् (जातम्) प्रकटम् (यत्) येन
(त्वा) त्वाम् (पिर्) सर्वतः (देवाः) विद्दांसः (श्रभूपन्)
श्रालङ्कुर्युः (महे) महते (भराय) भरणीयाय सङ्ग्रामाय (पुरुहूत)
बहुभिः प्रशांसित (विश्वे) सर्वे॥ ८॥

श्रन्वयः हे इन्द्र इह स वावशानस्त्वं मरुद्धिः सूर्य इव साविभिः सह नो जातं सुतं सोमं पाहि । हे पुरुहृत विश्वे देवा यद्येन महे भराय त्वा पर्यभूषंस्तेन त्वमस्मान्त्सर्वतोऽलङ्कुरु ॥ ८ ॥

भावार्थः - ग्रव वाचकलु • - यथा सूर्यो वायुसहायेन सर्व रत्नति तथैवाति मित्रैः सह राजा सर्व राष्ट्रं रत्ने चेऽमात्यभृत्या राज्यहितका- रिणः स्युस्तान् सर्वदा सत्कुर्यात् ॥ ८ ॥

पद्रिधः—हे ( दन्द्र ) सम्पूर्ण ऐश्वयों से युक्त (इह) इस राज्य के व्यवहार में ( स. ) वह ( वाववान ) कामना करते हुए आप ( मक्द्रिः ) पवनों से सूर्य के सहश ( सांखिषिः ) मिल्लो के साथ ( न. ) हम लोगों के ( जानम् ) प्रकट और ( सुनम् ) उत्यन्न ( सोमम् ) ऐश्वर्य की ( पाहि ) रच्चा की जिये और । हे ( पुरुहून ) बहुनो से प्रशंसिन ( विश्वे ) सम्पूर्ण ( देवाः ) विद्वान् लोग ( पन् ) जिस से ( महे ) बड़े ( भराष ) पोषण करने योग्य संप्राप के लिये ( त्वा ) आग को ( परि ) सब प्रकार ( अभूषन् ) शोभिन करें तिस से आप हम लोगों को सब प्रकार शोभिन करें ॥ ८॥

भिविधि:—इस मन्त्र में वाचकजु०-जैसे सूर्ष्य वायुक्तप सहाय से सब की रखा करना है वैसे ही प्रधार्थवक्ता मित्रों के साथ राजा संपूर्ण राज्य की रखा करे गौर जो मन्त्री गौर नौकर राज्य के दिनकारी होवें उन का सब काज में सन्कार करे॥ ८॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥

श्रप्तृयें मरुत श्रापिरेपोऽमंन्द्रिनद्रमनु दाति-वाराः । तेभिः साकं पिंबतु द्यत्रखादः सुतं सोमं दाशुपः स्वे सुधस्थे ॥ ९ ॥

ष्पप्रतूच्ये । मुरुतः । श्रापिः। एपः। अमन्दन्। इन्द्रेम्। धनुं । दातिंऽवाराः । तेभिः। माकम् । पिष्टतु । बुत्रऽखादः। सुतम् । सोमम् । दाशुषंः । स्वे । सुधऽस्थे ॥ ९ ॥

पदार्थ:—( त्रप्रमूच्यें ) त्रप्रोभिः कर्मभिः प्रेरियतन्ये (मरुतः) मनुष्याः (त्र्रापिः) यः समन्तात् पित्रति द्युभगुणन्याप्तो वा (एषः) ( त्र्रमन्दन् ) त्र्रानन्दयेयुः ( इन्द्रम् ) राजानम् (त्र्रमु) ( दाति-वाराः ) ये दातिं लवनं छेदनं दंणवन्ति ( तेभिः ) ( साकम् ) सह ( पित्रतु ) ( दत्रखादः ) यो द्यतं खादति स्थिरीकरोति सः ( सुतम् ) सिद्धम् ( सोमम् ) ऐश्वर्यम् ( दाशुषः ) दातुः (स्वे) स्वकीये ( सधस्थे ) समानस्थाने ॥ ९ ॥

अन्वयः—ये दातिवारा मरुतोऽपूर्ये इन्द्रममन्दॅस्तेभिस्साकमेष स्त्रापिर्टतस्वादो दाशुषस्त्वे सधस्ये मुतं सोममनु पिबतु ताँस्तञ्च राजा सततं हर्षयेत् ॥ ९ ॥ भावार्थः—ये नराः सत्याचारं प्रतिप्रेरित्वा दुष्टाचारान् निषेध्य सर्वान् धार्मिकान् कत्वाऽऽनन्देयुस्तैः सह राजाऽन्वानन्देत् ॥ ९ ॥

पद्रिधः—जो (दातिवाराः) छेदन करने वाले (महतः) मनुष्य (मनूष्यें) कर्मों से प्रेरणा करने योग्य में (इन्द्रम्) राजा को (समन्दन्) सानन्द देवें (तेभिः) उन के (साकम्) साथ (एपः) यह (सापिः) सब प्रकार पीने वाला वा ज्ञुम गुणों से व्याप्त (त्रवादः) मेघ को स्थिर करने वाला (दाशुषः) दान करने वाले के (स्त्रें) अपने (सधस्थे) तुन्य स्थान में (सुतम्) सिद्ध (सीमम्) ऐश्वर्ष्य को (सनु,पिंबनु) पीछे पान करें उस को आप राजा निरन्तर प्रसन्न करें ॥ ९॥

भावार्थः—जो मनुष्य सत्य बाचरण की प्रेरणा बौर दुष्ट बाचरणों का निषेध बौरसव की धार्मिक करके बानन्द देवे उन के साथराजा बानन्दकरे ॥९॥

> पुनस्तमेव विषयमाह॥ फिर उसी विषय को भगने मन्त्र में कहने हैं॥

इदं ह्यत्रोजंसा सुतं राधानां पते। पिबात्व रृस्य

गिर्वणः ॥ १० ॥

इदम् । हि । अर्नु । भोर्जसा। सुतम्। राधानाम् । पते । पिर्व । तु । अस्य । गिर्वणः ॥ १०॥

पदार्थः -(इदम्) (हि) खलु ( ऋतु) (ऋोजसा) बलेन (सुतम्) साधितम् ( राधानाम् ) धनानाम् ( पते ) पालक ( विब ) । ऋत्र इधचोतिस्तिङ इति दीर्घः (तु) ( ऋर्ष ) ( गिर्वणः ) यो गीर्यते याच्यते तत्सम्बुद्धौ ॥ १०॥

त्र्रन्वयः हे गिर्वणो राधानां पते त्वमोजसाऽस्येदं सुतं तु पिब हि त्र्रानु पिपासयेदं पिब ॥ १०॥ भावार्थः - हे राजँस्त्वं हि सदैव धनैश्वर्ध्य रिचत्वा प्राप्तं राज्य-मन्वेचणंन वर्द्धित्वा सुखी भव ॥ १० ॥

पद्धि:—हे (गिर्वणः) प्राधित हु९ (राधानाम्) धनों के (पते)
पालन करने वाले आप (भोतसा) बल से (भस्प) स्म के (द्रम्) स्स
(सुनम्) सिद्ध किये गये सोमलनारूप रस का (पिंब) पान की निये (दि)
निश्चय से और पान करने की द्रशा से इस सोमलना का पान करो।। १०॥

भावार्थ:—हे राजन् भाष निश्चय सब काल में धन ग्रीर ऐश्वर्य की रक्षा करके ग्रीर जो प्राप्त राज्य उस की देख भाल से दृद्धि करके मुखी होहये॥१०॥
पनस्तमेव विषयमाह॥

फिर दसी विषय को अगले मन्त्र में कदने हैं॥

यस्ते श्रनुं स्वधामसंत्सुते नि यंच्छ तुन्वंम् । स त्वां ममतु सोम्यम् ॥ ११ ॥

यः । ते । भनुं ।स्वधाम् । भर्तत् । सुते । नि । युच्छ । तुन्वम् । सः । त्वा । मुमुत्तु । सोम्यम् ॥ ११ ॥

पदार्थः—(यः) विद्वान् (ते) तव (श्रनु) (स्वधाम्) श्रनम् (श्रप्तत्) भवेत् (मृते) (नि) (यच्छ) निगृह्णीहि (तन्वम्) शरीरम् (सः) (त्वा) त्वाम् (ममत्तु) श्रानन्दतु (सोन्यम्) सोमे भवम् ॥ ११॥

श्रन्वयः – हे राजन् यस्ते सुते स्वधामन्वसत्स त्वा ममत्तु त्वं तन्वं नियच्छ सोम्यमाचर ॥ ११॥

भावार्थः—हेराजन् यो भवदनुकूलो भूत्वा धर्मात्मा सन् प्रजा त्र्प्रान-न्दयेत् सश्रीमत ऐश्वर्य प्राप्तुयात्त्वं जितेन्द्रियो भूत्वा प्रजाः साधि॥ १ १॥ पद्रियः—हे राजन् (यः) जो (ते) आप के (सुते) इत्यन्न सोमजता के रस में (ल्थाम्) अन्न (अनु, असन्) पीछे होते (सः) वह (स्वा) आप को (समन्तु) आनन्द देवे और आप (तन्त्रम्) शारीर को (नियक्छ) प्रहण कीजिये (सोम्यम्) सोमजता में उत्यन्न का पान आदि आचरण कीजिये ॥११॥

भावार्थ:—हे राजन् जो भाप के भनुकूल और धर्मात्मा हो कर प्रजाओं को भानन्दित करे वह लक्ष्मीवान् से ऐश्वर्य को प्राप्त होवे और भाप शन्द्रप-जित् हो कर प्रजाओं को सिद्ध कीजिये ॥ ११ ॥

> पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी विषय को सगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्रते त्रक्षोतु कुक्ष्योः प्रेन्द्र ब्रह्मणा शिरंः। प्रबाहू जूर् राधंसे ॥ १२ ॥ १६ ॥

प्र। ते मुश्रोतु । कुक्ष्योः । प्र। हुन्द्र । ब्रह्मणा । शिर्रः । प्र। बाह्र इति । शूरु । राधंसे ॥ १२ ॥ १६ ॥

पदार्थः—(प्र) (ते) तव (ऋश्वोतु) प्राप्नोतु । ऋशव्यत्य-येन परस्मैपदम् (कुक्ष्योः) उदरपार्श्वयोः (प्र) (इन्द्र) राजवर (ब्रह्मणा) धनेन (श्विरः) उत्तमाङ्गम् (प्र) (बाह्र्) भुजौ (श्रूर) (राधसे) धनाय ॥ १२ ॥

त्र्यन्वयः - हे इन्द्र यस्ते कुक्योर्षह्मणा सह रसः प्राश्नोतु । हे जूर तव शिरो बाहू राधसे प्राश्नोतु तं त्वं पालय ॥ १२ ॥

भावार्थः —हे राजँस्नदेव त्वयाऽऽशितव्यं पातव्यं चयदुदरं प्राप्य विक्रतं सद्रोगानुत्पाय बुद्धि न हिंस्यायेन सततं त्विप प्रज्ञा बर्धित्वा राज्यमैश्वर्यं च वर्धेतेति ॥ १२ ॥ श्रव राजप्रजाधर्मवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गृतिर्वेद्या ॥ इत्येकाऽधिकपञ्चाशत्तमं सूक्तं षोडशो वर्गश्च समाप्तः ॥

पदार्थ:—हे (इन्द्र) राजाओं में श्रेष्ठ जो (ते) आप के (कुक्ष्योः) पेट के आस पास के भागों में (ब्रह्मणा) धन के साथ रस को (प्र) (अश्रोतु) प्राप्त होते और हे (श्रूर) बीर पुरुष (ते) आप के (शिरः) श्रेष्ठ अक्ष मस्तक को (बाहू) भुजाओं को (राधसे) धन के लिये प्राप्त होते उस का आप पालन करिये॥ १२॥

भावार्थ:—हे राजन् वही वस्तु भाष को खाना तथा पीना चाहिये कि जो पेट में प्राप्त हो तथा विक्रत हो रोगों को उत्पन्न करके बुद्धि का न नाजा करे भीर जिस से निरन्तर भाष में बुद्धि बढ़ कर राज्य भीर एश्वर्य बढ़े॥१२॥

रस सूक्त में राजा भीर प्रजा के धर्म वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछिले मूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥

यह क्यावनवां सूक्त भीर सोलहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥

श्रथाऽष्टर्चस्य दिपञ्चाद्यात्तमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता। १। ३। ४ गायत्री । २ निचृद्रायत्री छन्दः। षड्जः स्वरः। ६ जगती छन्दः।निषादः स्वरः। ५। ७ निचृत् त्रिष्टुप्। ८ त्रिष्टुप् छन्दः। धैवतः स्वरः॥

स्त्रथ राजविषयमाह ॥ भव भाठ ऋचा वाले बावनवें सूक्त का भारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में राजा के विषय को कहते हैं॥

धानावंन्तं कर्मिभणंमपूपवंन्तमुक्थिनंम् । इन्द्रं

त्रातर्जुषस्व नः ॥ १ ॥

धानाऽवेन्तम् । क्र्निभणेम् । सपूपऽवंन्तम् । द्विधनंस् । इन्द्रं । प्रातः । जुष्स्व । नुः ॥ ९ ॥ पदार्थः—( धानावन्तम् ) बह्वयो धाना विद्यन्ते यस्य तम् (करिमणम् ) बहवः करम्भा पुरुषार्थेन संद्योधिता दध्यादयः पदार्था विद्यन्ते यस्य तम् (अप्रपूपवन्तम्) प्रशस्ता श्रपूपा विद्यन्ते यस्य तम् (उक्थिनम्) बहून्युक्थानि वक्तं योग्यानि वेदस्तोन्नाणि विद्यन्ते यस्य तम् (इन्द्र ) ऐश्वर्यधारक (प्रातः ) प्रातःकाखे (ज्ञषस्व ) सेवस्व (नः ) त्रास्मान् ॥ १ ॥

त्र्रात्वयः —हे इन्द्र त्वं यथा प्रातर्धानावन्तं करिभणमपूपवन्त-मुक्थिनं प्रातर्जुषस्व तथा नोऽस्मान् जुषस्व ॥ १ ॥

भावार्थः — त्रात्र वाचलु • —यथाऽध्यैश्वर्यवन्तं याचते तथैव राजा राजधर्मबोधायाऽऽप्तान् विदुषो याचेत ॥ १ ॥

पद्रियः - हे ( दन्द्र ) ऐश्वर्य के धारण करने वाले भाग जैसे ( प्रातः )
प्रातः काल में ( धानावन्तम् ) बहुत भूं जे हुए यव विद्यमान जिस के उस ( करमिभणाम् ) बहुत पुरुवार्थ अर्थात् परिश्रम से शुद्ध किये गये दिध सादि पदार्थों से पुक्त ( अपूपवन्तम् ) बक्तम पूजा विद्यमान जिस के उस ( उक्थिनम् ) बहुत कहने योग्य वेद के स्तोत्र विद्यमान जिस के उस का (प्रातः) प्रातः काल सेवन करते हो वैसे ( नः ) हम लोगों का ( जुपल्ल ) सेवन करो ॥ १ ॥

भ[व[र्थ: - इस मन्त्र में वाचकलु० - जैसे अर्थी जन ऐश्वर्य दासे से पाचना करता है वैसे ही राजा जन राजधर्म जानने के जिये श्रेष्ठ पथार्थवक्ता दिहानों से पाचना करे ॥ १ ॥

पुनः राजधर्मविषयमाह ॥ फिर राजधर्म विषय को मगजे मन्त्र में कहते हैं॥

पुरोळाशं पचत्यं जुपस्वेन्द्रा गुरस्व च । तुम्यं ह्व्यानि सिस्रते ॥ २ ॥

## पुरोळाइोम् । प्चत्यंम् । जुषस्वं । इन्द्रः । मा । गुर्स्व । च । तुभ्यंम् । हृज्यानि । तिस्रते ॥ २ ॥

पदार्थः—(पुरोळाश्चम्) सुसंस्कारैर्निष्पादितमन्नविशेषम् ( पच-त्यम् ) पचने साधुम् ( जुषस्व ) सेवस्व ( इन्द्र ) मोक्तः (ऋषा) (गुरस्व) उद्यमं कुरुस्व । ऋत्र व्यत्ययेनात्मनेपदम् (च) (तुभ्यम्) ( हव्यानि ) ( सिस्रते ) प्राप्नुवन्तु ॥ २ ॥

श्रन्वयः —हे इन्द्रत्वं पचत्यं पुरोडाद्यां जुषस्व तदा गुरस्व च यतस्तुभ्यं हव्यानि सिस्रते ॥ २ ॥

भावार्थः —हे राजँस्त्वं रोगनाशकं बुद्धिवर्द्धकमन्त्रपानं भुत्काऽ-रोगो भूत्वा सततमुद्यमं कुरु येन भवन्तं सर्वाणि सुखानि प्राप्नुयुः॥२॥

पद्रिशः—हे (दृद्धः) ऐश्वय्यों के भोगने वाले माप (पचत्यम्) उत्तम प्रकार पाकयुक्त (पुरोळाशम्) उत्तम संस्कारों से उत्यक्त किये गये अस्म विशेष का (जुषस्व) सेवन करिये तब (गुरस्व) उद्यम करो भीर जिस से (तुभ्यम्) माप के लिये (इञ्यानि) इवन करने योग्य पदार्थों को (सिस्नते) प्राप्त हों॥ २॥

भावार्थ:—हे राजन् आप रागनाशक और बुद्धि के बढ़ाने वाले सन-पान का भोग कर तथा रोग रहित हो कर निरन्तर उदास को करो जिस से आप को संपूर्ण सुख प्राप्त होतें ॥ २॥

> पुनस्तमेव विषयमाह॥ फिर उसी विषय को समले मन्त्र में कहते हैं॥

पुरोळाइाँ च नो घसों जोषयांसे गिरंश्च नः। वध्युरिव योषणाम्॥ ३॥ पुरोळाइमि । च । नः । घर्तः । जोषयसि । गिरः । च । नः । वधुयुःऽइव । योषणाम् ॥ ३ ॥

पदार्थः—( पुरोळाज्ञम् ) पुरस्ताद्दातुं योग्यम् ( च ) ( नः ) श्रास्माकम् ( घसः ) भत्तय (जोषयासे) सेवयस्व ( गिरः ) वाचः ( च ) ( नः ) श्रास्माकम् ( वधूयुरिव ) यथाऽऽत्मनो वधूमिच्छुः ( योषणाम् ) स्विश्वियम् ॥ ३ ॥

अन्वयः हे इन्द्र राजस्त्वं नः पुरोळाशं घसोऽस्मान् भोजयं च । योषणां वधूयुरिव नो जोषयासे वयं तव च गिरो जोषयेम॥३॥

भावार्थः — त्रत्रत्रोपमालं • — राजप्रजाजनाः परस्परैश्वरुधं स्वकी-यमेव मन्येरन् । यथा स्त्रीकामः प्रियां भार्ष्यां प्राप्याऽऽनन्दति तथैव राजा धार्मिकीः प्रजा लब्धा सततं हर्षेत् ॥ ३ ॥

पद्रिं:—हे राजन् भाष (नः) हम लोगों के (पुरोळाशाम्) प्रथम देने के योग्य का (धसः) भच्चण करो और हम लोगों के लिये भच्चण कराओं (च) और (योषणाम्) भपनी स्त्री को (वधूपुरिव) अपनी स्त्री विषयिणी हण्डा करने वाले के सटश (नः) हम लोगों की (जोषयासे) सेवा करों (च) और हम लोग भाष की (गिरः) वाणियों का (जोषयेम) सेवन करें ॥ ६॥

भ[व]र्थ:- इस मन्त्र में उपमालं ०- राजा और प्रजा जन भाषस के ऐश्वर्ष को भवना ही समर्भे । भीर जैसे स्त्री की कामना करने वाला पुरुष प्रिया स्त्री को प्राप्त होकर भानन्दित होता है वैसे ही राजा धर्म करने वाली प्रजामों को प्राप्त कर निरन्तर प्रसन्न होवे ॥ ३॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥
फिर बसी विषय को भगने मन्त्र में कहते हैं।

पुरोळाशं सनश्रुत प्रात:सावे जुंपस्केनः। इन्द्र ऋतुर्हि ते बृहन् ॥ ४ ॥

## पुरोळाइम् । सन्ऽश्रुत् । प्रातःऽसावे । जुष्स्बु । नः । इन्द्रं । ऋतुः । हि । ते । बृहन् ॥ ४ ॥

पदार्थः—(पुरोडाशम्) सुसंस्कृतमन्तिशेषम् (सनश्रुत्) सत्या-ऽसत्यविवेकिनां सकाशाच्छुतं येन यद्दा सनं सत्यासत्यविभाजकं वचनं श्रुतं येन तत्सम्बुद्धौ (प्रातःसवने) यः प्रातः सूयते निष्पधते तिस्मन् ( जुषस्व ) सेवस्व (नः) त्रप्रस्माकम् (इन्द्र) विधैश्वर्ययुक्त (कतुः) प्रज्ञा कर्म वा (हि) यतः (ते) तव (बृहन्) महान्॥॥॥

अन्वयः —हेसनश्रुतेन्द्र हि यतस्ते कतुर्वृहनास्त तस्मात्त्वं प्रातः-सावे नः पुरोडाद्यां जुषस्व ॥ ४ ॥

भावार्थः—मनुष्येर्षेषु यादशी विद्या शीलता भवेत् तादश्येव तेषु सत्क्रपा कार्या॥ ४॥

पद्धि:—हे (सनश्रुत) सत्य और असत्य के विचार कर्जाओं से उत्तम कृत्य सुना जिस ने ऐसे (रुद्ध) विद्या और ऐश्वर्य से पुक्त (हि) जिस से (ते) आप की (ऋतु) बुद्धि वा कर्म्म (बृहन्) बड़ा है तिस से आप (प्रातःसावे) जो प्रातःकाल में किया जाय उस में (नः) हम लोगों के (पुरोडाशम्) उत्तम प्रकार संस्कार युक्त सन्न विशेष का (ज्यस्य) सेवन करो ॥ ४॥

भ[व[र्थ:-मनुष्यों को चाहिये कि जिन पुरुषों में जैसी विद्या भीर श्रीलना होने वैसी ही उन पर उत्तम रूपा करें।। ।।।

> पुनस्तमेव विषयमाह॥ फिर उसी विषय को सगले मन्त्र में कहते हैं॥

मिध्यंन्दिनस्य सर्वनस्य धानाः पुरोळाशंमिन्द्र रुष्वेह चारुम्।प्र यत् स्तोता जंरिता तूण्यंथीं रुषा-यमः ण उपं गीभिरोडे॥ ५॥ १७॥ मार्धिन्दनस्य। सर्वनस्य। धानाः। पुरोळाश्चम्। हुन्द्र् । कुष्व । हुह । चारुंम्। प्र। यत्। स्तोता। जारिता। तूर्णि-ऽमर्थः। वृष्ऽयमाणः। उपं। गीःऽभिः। ईष्टे॥ ५॥ ९७॥

पदार्थः -(माध्यन्दिनस्य) मध्यन्दिने भवस्य (सवनस्य) कर्म-विशेषस्य (धानाः) भृष्टाचानि (पुरोडाशम्) (इन्द्र) (कृष्व) कुरुष्व (इह्) (चारुम्) भद्मणीयं सुन्दरम् (प्र) (यत्) यः (स्तोता) प्रशंसकः (जिरता) भवतः सेवकः (तूणर्यर्थः) तूर्णिः सघोऽथीं यस्य सः (खपायमाणः) द्यं बलं कुर्वाणः (उप) (गीर्मिः) (ईहे) ऐश्वर्यवान् भवेत्॥ ५॥

अन्वयः —हे इन्द्र त्वं माध्यन्दिनस्य सवनस्य मध्ये या धाना-श्वारं पुरोडाशं त्विमह रूष्व । यद्यो रुषायमाणस्तू एर्थथीं जरिता स्तोता गीर्भिः प्रोपेटे स तव सत्कर्त्तव्यो भवेत् ॥ ५ ॥

भावार्थः-ये राजजना ऋत्विग्वद्राज्यं वर्धयेयुस्तान् राजा सत्का-रेण हर्षयेत् ॥ ५ ॥

पद्धिः—हे ( तन्द्र ) प्रतापयुक्त आप ( माध्यान्दनस्य ) मध्य दिन में होने वाले ( सननस्य ) कर्म निशेष के मध्य मे जो ( धानाः ) भूं जो हुए अभ और ( चाहम् ) भन्नण करने योग्य मुन्दर ( पुरोडाशम् ) अभ निशेष का आप ( तह ) तस उत्तम कर्म में ( रूष्व ) संग्रह की जिये और ( यन् ) जो ( तृष्यंथाण ) बल को करने वाला ( नृष्यंथः ) शिष्ठ है प्रयोजन जिस का वह ( जिर्ता ) आप का सेवाकारी और ( स्तोना ) प्रशंसा करने वाला ( उप) समीप में ( गीरिंगः ) वाणियों से ( प्र, उप ) समीप में ( र्रष्टे ) ऐश्वर्णवान् हो वह आप के सन्कार करने योग्य होते ॥ ५ ॥

भाविर्थः — जो राजा के जन ऋति जों के सटश राज्य की वृक्ति करें इन को राजा सत्कार से प्रसन्त करे॥ ५ 🖟 न्प्रथाऽध्यापकाविषयमाह ॥ अब अध्यापक के विषय को अगले मन्त्र में कडते हैं॥

तृतीये धानाः सर्वने पुरुष्टुत पुरोळाश्माहुतं मामहरूव नः । ऋभुमन्तं वाजवन्तं त्वा कवे प्रयं-स्वन्तु उपं शिक्षेम धीतिभिः॥ ६॥

तृतीये । धानाः । सर्वने । पुरुऽस्तुत् । पुरोळाइम् । भाऽ-हुतम् । मुमुहुस्व । नः । ऋभुऽमन्तेम् । वार्जऽवन्तम् । स्वा । कृवे । प्रयंस्वन्तः । उपं । शिचोम् । धीतिऽभिः ॥६॥

पदार्थः—( तृतीये ) त्रयाणां पूरके ( धानाः ) त्राग्निना मृष्टाऽनिवंशेषाः ( सवने ) सायंकाले कर्त्तव्ये कर्माण ( पुरुष्टुत )
बहुभिः प्रशांसित ( पुरोळाशम् ) सुसंस्कृतानिवशेषम् (त्राहुतम्)
कृताऽऽह्वानम् (मामहस्व) भृशं सत्कृरु ( नः ) त्र्रम्मान् ( ऋभुमन्तम् ) प्रशस्ता ऋभवो मेधाविनो विद्यन्ते यस्य तम् ( वाजवन्तम्) वाजाः शुष्कानिवशेषा विद्यन्ते यस्य तम् ( त्वा ) त्वाम्
( कवे ) विद्वन् ( प्रयस्वन्तः ) प्रयतमानाः ( उप ) ( शिक्तेम )
( धीतिभिः ) त्र्राङ्गुलीभिर्निद्धिर्वचनार्थः ॥ ६ ॥

त्रुन्वयः हे पुरुष्टुत कवे प्रयस्वन्तो वयं धीतिभिस्तृतीये सवने पुराळाडां धाना ऋभुमन्तं वाजवन्तमाहुतं त्वोपिद्याचेम स त्वं नो मामहस्व ॥ ६ ॥

भावार्थः —यथा विद्वांस ऋत्विजो यजमानादिभ्यो यज्ञकर्सं शिज्ञन्ति तथैव सर्वा विद्या हस्तादिक्रियया प्रत्यज्ञीकर्साऽम्यान् प्रत्यध्यापकाः साज्ञात्कारयन्तु ॥ ६ ॥ पदार्थः है (पुच्छत ) बहुतों से प्रशंसित (कने ) निदान् पुड्ख (प्रय-लन्तः ) प्रयत्न करने हुए हम लोग (धीतिभिः ) संगुक्तियों से दिखाये मये बचनाथों से (तृतीये) तीन की पूर्तिकरने वाले (सवने) सायंकाल में करने योग्य कर्म मे (पुरोळाशम् ) इत्तम संस्कारपुक्त सन्न विशेष सौर (धानाः ) स्रोम से भूंते गये सन्न निशेषों के तृत्य (ऋभुयन्तम् ) श्रेष्ठ बुद्धियानों से पुक्त (बात-वन्तम् ) शुक्त सन्न विशेष विद्यमान जिस के उस (स्राहुतम्) पुकारे गये (त्वा) साप को (उप, शिच्चेष ) शिचा देनें वह साप (नः) हम लोगों का (पाय-हस्त ) सत्यन्त सत्कार करिये ॥ ६ ॥

भावार्थ:—जैसे विद्वान् यत्त करने वाले यज्ञपानों के लिये यज्ञ कृत्य की शिचा देने हैं वैसे ही संपूर्ण विद्वामों का हस्त मादि क्रियामों से प्रत्यक्त मर्थान् सभ्यास करके सन्यजनों के लिये सध्यापक लोग प्रत्यक्त कराहें ॥ ६ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥ फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहने हैं॥

पूप्णवर्ते ते चकुमा कर्म्मं हरिवते हय्पेश्वाय धानाः। ऋपूपमंद्धि सगणो मुरुद्धिः सोमं पिब छत्रहा भूर विद्वान् ॥ ७॥

पूष्ण्ऽवते । ते । चुकुम् । कुरुभम् । हरिंऽवते । हरिं-ऽत्रश्वाय । धानाः अपूपम्। ऋदि । सऽगंणः । मुरुत्ऽभिः । सोर्मम् । पि<u>ब</u> । बुत्रऽहा । जूर् । विदान् ॥ ७ ॥

पदार्थः—(पूषएवते) बहवः पूषणः पृष्टिकरा विद्यन्ते यस्य तस्मै (ते) तुभ्यम् (चक्रम) कुर्ध्याम। श्रत्र संहितामिति दीर्घः (कर-भम्) दध्यादियुक्तं भक्ष्यविद्योगम् (हरिवते) प्रशस्ताऽश्वादियुक्ताय

(हर्यश्वाय) हरणज्ञीला ऋ।ज्ञागामिनोऽश्वास्तुरङ्गा ऋग्न्यादयो वा विद्यन्ते यस्य तस्मै (धानाः) (ऋपूषम्) (ऋदि) मल (सगणः) गणेन सह वर्त्तमानः (मरुद्धिः) उत्तमैर्मनुष्यैः सह (सोमम्) उत्तमीषधिरसम् (पिव) (द्वहा) प्राप्तधनः ( ज्ञूर ) दुष्टानां हिंसक (विद्वान्)॥ ७॥

अन्वयः—हे जूर यथा दत्रहा विद्वान् पूष्यवते हरिवते हर्घ्य-श्वाय ते करम्भं धाना ऋपूपं दद्यात्तं सगणस्त्वं मरुद्धिः सहाऽद्धि सोमं पिब। तथैव वयं त्वदर्थं चक्रम॥ ७॥

भावार्थः - न्त्रत्र वाचकलु • - ये विद्याविनयसंपनास्तेऽहीय राज्ञ उत्तमान् पदार्थान् दत्वैनं सततं सत्कुर्य्युस्ते राज्ञाऽपि सर्वदा सत्क-र्त्तव्याः ॥ ७ ॥

पद्रार्थ:—हे ( शूर ) दुष्ट पुरुष के नाश कर्ता तैसे ( तृत्रहा ) धन से पुक्त विदान पुरुष (पूषण्वने) पृष्टि करने वाले विदामान हैं तिस के उस (हरि-वने ) उत्तम घोड़े सादि से युक्त के तथा (हर्ध्यश्वाय) हरणा श्रीं सौर शीध चाल वाले घोड़े वा सीय सादि विदामान हैं तिस के उस ( ते ) साप के लिये (करम्भम्) दिध सादि से युक्त भोतन करने के पदार्थ विशेष सौर (धानाः) भूंते हुए सन्न तथा ( सपूपम् ) पुसा को देवे उसको ( सगर्णः ) समूह के सहित वर्त्तमान साप ( महितः ) उत्तम मनुष्यों के साथ ( सितः ) भच्चणा कीतिये सौर (सोयम् ) उत्तम सोषधि के रस को (पिष) पान कीतिये सौर वैसे ही हम लोग साप के लिये ( चक्रम ) करें ॥ ७ ॥

भावार्थ: - इस मन्त्र में वाश्वकलु० - जो विद्या भीर नम्नता से युक्त है वे श्रोष्ठ राजा के लिये उत्तम पदार्थों को दे कर इस का निरन्तर सत्कार करें और वे राजा से भी सर्वदा सत्कार के योग्य हैं ॥ ७ ॥ श्रिध यज्ञानसञ्चयनविषयमाह ॥

सब यज्ञ के सक्त के इकहे करने के विषय को सगले मन्त्र में कहते हैं॥

त्रितं धाना भंरत तूर्यमस्मे पुरोळाशं वीरतंमाय चुणाम् । द्विवेदिवे सुदृशीरिन्द्र तुभ्यं वर्द्धन्तु त्वा सोमुपेयांय धृष्णो ॥ ८॥ १८॥

प्रति । धानाः । भरत् । तूर्यम् । श्रस्मै । पुरोळाशंम् । वीरऽतमाय । नृणाम् । द्विवेऽदिवे । सुऽहशीः । इन्द्र । तुभ्यम् । वर्द्वन्तु । त्वा । सोमुऽपेयांय । धृष्णो इति॥८॥१८॥

पदार्थः—(प्रति)(धानाः)(भरत)(तूयम्) तूर्णं मुख-करम् (त्र्रस्मे) (पुरोळाज्ञाम्) (वीरतमाय) त्र्रात्यत्तमाय वीराय (नृणाम्) नायकाना मध्ये (दिवेदिवे) प्रतिदिनम् (सद्भाः) समानस्वरूपाः सेनाः (इन्द्र) दुष्टदलविदारक (तुभ्यम्) (वर्द्धन्तु) वर्धन्ताम्। त्रात्रत्र व्यत्ययेन परस्मेपदम् (त्वा) त्वाम् (सोमपेयाय) पेयः सोमो येन तस्मे (धृष्णो) प्रगल्म ॥ ८॥

अन्वयः — हे धृष्णो इन्द्र याः सह्जीः सेना दिवेदिवे नृणां वीर-तमाय सोमपेयाय तुभ्यं वर्द्धन्तु । ये विद्यांसस्त्वा वर्द्धयन्तु ताँस्त्वं वर्धयस्व । हे विद्यांसो यूयमस्मै धानाः पुरोळाशं च तूयं प्रति भरत ॥ ८ ॥

भावार्थः—सर्वे राजजनाः प्रजाजना राज्योजतये सर्वान् सम्भा-रान् सञ्चिन्वन्तु तैः सुपरीचिता वीरसेनाः सम्पाद्य दुष्टानां पराजयं श्रेष्ठानां विजयं करवा प्रतिदिनमानन्दियतन्यिमिति ॥ ८ ॥

श्रत्र राजप्रजायज्ञाऽससंस्कारादिवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गतिरस्तीति वेद्यम् ॥

इति हापञ्चाशत्तमं सूक्तं ऋषादशो वर्गश्व समाप्तः॥

पदार्थ:-हे (धृष्णो ) वाणी में चतुर (इन्द्र ) दुटों के समूह के नावा करने वाले जो (सटशीः) तुरुपल्लकण वाली सेना (दिवेदिवे) प्रतिदिन ( नृष्णाम् ) अग्रणी पुरुषों के मध्य में ( वीरतमाय ) अत्यन्त श्रेष्ट वीर पुरुष (सोमयेयाय) पान किया सोम के रस का जिस ने उन अराप के लिये (वर्द्धन्तु) दृद्धि को प्राप्त हों ग्रोर जो विद्वान् लोग (त्वा) ऋष के लिये वृद्धि करें उन की ग्राप वृद्धि करो और है विद्वानों / आप लोग ( अस्मै ) इस के लिये (धानाः ) भूं जे हुए सञ्ज सौर ( पुरोळाशम् )उत्तम प्रकार संस्कार पुक्त अञ विशेष सौर जो कि (तूपम्) शीघ सुखकारक उस को (प्रतिभरत) पूर्ण की तिये॥ ८॥

भावार्थ: -- सम्पूर्ण राजजन और प्रजा के जन राज्य की वृद्धि के लिये सम्पूर्ण पदार्थों को इकट्टे करें उन से उत्तम प्रकार परीक्षित वीर सेनाओं की करके सौर दुष्ट पुरुषों का पराजय सौर श्रीष्ठ पुरुषों का विजय करके प्रतिदिन मानन्द करना चाहिये॥ ८॥

इस सुक्त मे राजा प्रजा कोरयज्ञान्त्रसंस्कारादि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के मर्थ की पिछिले सूक्त के मर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिये॥

यह बावनवां सुक्त और सवारहवां वर्ग समाप्त हुसा ॥

न्त्रथ चतुर्विशत्यृचस्य त्रिपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः।

१ इन्द्रापर्वतौ । २—१४ | २१—२४ इन्द्रः । १५ | १६ वाक् ।

१७। १८। १९।२ ॰ स्थाङ्गानि देवताः। १। ५।९।२ १ निचृत् त्रिष्टप्। रादाका १४।१ दा १ का १९।२ ३।२४ त्रिष्टप् ३।

· १।८।१ ५ स्वराट् बिष्टुप्। १ १ भुरिक् त्रिष्टुप् छन्दः । "

धैवतः स्वरः। १२।२ २ श्रप्रनुष्टुप्। २ ० भुरिगनुष्टुप् छन्दः। गान्धारः स्वरः। १०।१ ६ निच्ज्जगती

बन्दः। निषादः स्वरः। १३ निचृद्रायत्री-

छन्दः। षड्जः स्वरः। १८ निचृह-

हती छन्दः । मध्यमः स्वरः॥ न्त्रय राजप्तेनाविषयमाह॥

ग्रह चौहीस ऋचा वाले निरपनवे सूक्त का ग्रारम्भ है उस के प्रथम

मन्त्र मे राजा की सेना के विषय को कहते हैं।

इन्द्रांपर्वता बृह्ता रथेन वामीरिष् त्रा वंहतं सुवीराः । वीतं हृव्यान्यंध्वरेषुं देवा वर्द्धेथां गीर्भि-रिळंषा मदंन्ता ॥ १ ॥

इन्द्रांपर्वता । वृह्ता । रथेन । वामीः । इषः । आ । वृह्न-तम् । सुऽवीराः । वीतम् । हृव्यानि । शुध्वरेषु । देवा । वर्धेषाम् । गीःऽभिः । इळेया । मदेन्ता ॥ १ ॥

पदार्थः—(इन्द्रापर्वता) विद्युनमेघाविव राज्यसेनाधीशौ (बृहता) महता (रथेन ) (वामीः ) प्रशस्ताः (इषः ) ऋजाद्याः (ऋषा)

( वहतम् ) प्राप्नुतम् ( सुवीराः ) द्योमना वीरा याभ्यस्ताः

( वीतम् ) व्यामुतम् ( इव्यानि ) दातुमादातुमहीणि ( ऋष्वरेषु ) ऋहिंसनीयेषु यज्ञेषु (देवा ) दिव्यसुखप्रदौ ( वर्द्धेथाम् ) ( गीर्भिः ) सुशिक्षिताभिवीग्भिः (इळया) सर्वशास्त्रकाशिकया वाचा । इळेति वाङ्ना । निषं । १ । ५ ( मदन्ता ) कामयमानौ विहासौ ॥ १ ॥

अन्वयः —हे सभासेनेशी युवामिन्द्रापर्वतेव बृहता रथेन सुवीरा वामीरिष आ वहतमध्वरेषु हव्यानि वीतमिळया मदन्ता देवा सन्ती गीर्भिवर्द्धेथाम् ॥ १ ॥

भावार्थः —हे राजसेनाजना यथा मेघः सर्वान् जलाशयानोष-धीश्र पाति तथैव सेनापालका पुष्कलाभिः सामग्रीभिः सर्वाः सेना त्र्यलंभोगाः कुर्य्यः सेनाश्र विद्युद्दच्छत्रून्दहन्तु सर्वेषु सर्वे युद्धराज-विद्यादद्धा भूत्वा सर्वान् कामान् प्राप्नुवन्तु ॥ १ ॥

पद्रिथ:—हे सभा गाँर सेना के रिश गाप दोनो (हन्द्रापर्वना ) विजुली गाँर मेघ के सद्दश राज्य सेना के अधीश (बृहता ) बड़े (रधेन )वाहन से (सुनीराः) सुन्दर वीर जिन से उन (वामी ) श्रेष्ठ (हषः) अन्न आदि को (आ,वहतम्) प्राप्त होहये गाँर (अन्वरेषु) नहीं हिंसा करने योग्य पत्तो में (हथ्यानि) देने गाँर प्रहण करने योग्यो को (वीनम्) प्राप्त होहये गाँर (इक्रया ) सम्पूर्ण शास्त्रों को प्रकाश करने वाली वाणी से (मदन्ता )कामना करने हुए विद्वान् लोग (देवा) उत्तम मुख देने वाले होनर (गीर्भिः) उत्तम प्रकार विज्ञायुक्त वाणियों से (वधिश्राम्) बढे ॥ १॥

भावाथे:—हे राजसेनाम? के जन जैसे मेघ सम्पूर्ण जलाशय और मोघ-धियों की रचा करता है वैसे ही सेना के पालन करने वाले पुरुष बहुतसी सामग्रियों से सम्पूर्ण सेनामों को भोग से परिपूर्ण करिये और सेना विज्ञुलियों के सहश शत्रुमों का नाश करें और सब में सब युद्ध मीर राजविद्या में परिपूर्ण हो कर सम्पूर्ण मनोरथों को प्राप्त हों॥ १॥ स्त्रय राजविषयमाह ॥ सब राजा के विषय की सगले मन्त्र में कहते हैं॥

तिष्ठा सु कै मघवन्मा परां गाः सोमंस्य नु त्वा सुषुंतस्य यिक्षा । पितुर्ने पुत्रः सिचुमा रंभे त इन्द्र स्वादिष्ठया गिरा शंचीवः ॥ २ ॥

तिष्ठं । सु । कुम् । मुघुऽवृन् ।मा।परां।गाः। सोमंस्य। नु । त्वा । सुऽसुंतस्य । युच्चि । पितुः।न । पुत्रः।सिर्चम्। मा । रुमे । ते । इन्द्रं । स्वादिष्ठया। गिरा । गुचीऽवः॥२॥

पदार्थः—(तिष्ठ)। श्रत्र हचचोतिस्तङ इति दीर्घः (सु) (कम्) सुखम् (मघवन्) पुष्कलधनवन् (मा) निषेषे (परा) (गाः) दूरं गच्छेः (सोमस्य) महीषधिगणस्यैश्वर्यस्य (नु) सद्यः (त्वा) त्वाम् (सुषुतस्य) यथावित्सद्धस्य (यित्त) सङ्ग्चस्व (पितुः) जनकस्य (न) इव (पुत्रः) (सिचम्) (त्र्रा) (रमे) (ते) तव (इन्द्र) ऐश्वर्यकारक (स्वादिष्ठया) श्राति- द्यायेन मधुरादिरसयुक्तया (गिरा) वाएया (द्याचीवः) प्रशास्ताः द्याचीः प्रजा विद्यन्ते यस्य तत्सम्बुद्धो ॥ २ ॥

श्रन्वयः —हे मघविनन्द्र त्वं सुपुतस्य सोमस्य सकाझात्कं सु तिष्ठ । हे द्वाचीवो यथा तं स्वादिष्ठया गिरा सिचमा रभे त्वा नु पुत्रः पितुर्वाऽऽरभे स त्वमस्मान्यक्ष्यस्मन्मा परा गाः ॥ २ ॥

भविषः - त्रप्रत वाचकलु - हे राजन् यथा पुतः पितरं सेवते तथैव रद्धान् विदुषः सेवस्व । कदाचिद्धर्मात्यथग् न मवेरन्यान् सुखिनः रुत्वा सुखी भव ॥ २ ॥

पदार्थ:—है ( मघवन् ) बहुत धनयुक्त ( इन्द्र ) ऐश्वर्य के करने वाले भाष ( सुवुनस्य ) इत्तम प्रकार मिद्ध ( सोपस्य ) बड़ी सोषधियों के समूब-रूप ऐश्वर्य के समीप के ( कम् ) सुख को ( मृ,तिष्ठ ) करिये। और है (घाचीवः) उत्तम प्रजाओं से युक्त जैसे (ते ) भाष की (खादिष्ठया) अध्यन्त मधुर आदि रस से युक्त (गिरा) वाणी से ( सिञ्चनम् ) सिंचन का ( भा,रभे ) प्रारम्भ करें ( त्वा ) भाष को ( नु ) शीध ( पुत्रः ) पुत्र (पितुः) पिता से ( न ) नहीं ( भा,रभे ) प्रारम्भ करें हैं वह भाष हम जोगो को ( यिच्च ) प्राप्त होत्ये और हम लोगों से ( मा ) नहीं ( परा, गाः ) दूर जाइये ॥ १ ॥

भीविधि:— इस मन्त्र में वाचकलु॰— हे रातन् जैसे पुत्र पिना की सेवा करना है वैसे ही वृद्ध विद्वानों की सेवा करों। ग्रीर कभी धर्म से पृथक् न होग्रो ग्रन्थ जनों को सुली करके सुली होग्रो॥ २॥

ऋथ प्रजाविषयमाह ॥

मद प्रता के विषय को मगने मन्त्र में कहते हैं।।

शंसांवाध्ययों प्रति में रण्णिहीन्द्रांय वाहं: कृणवाव जुएंम्। एदं बहिंर्यजमानस्य सीदार्थां च
भूदुक्थिमन्द्रांय शुस्तम्॥ ३॥

शंसांव । मृध्वयों इति । प्रति । मे । गृणोहि । इन्द्रांय । वाहंः । कृणवाव । जुष्टम् । मा । इदम् । बहिः । यर्जमानस्य । सिद् । सर्थ । च । भृत् । उक्थम् । इन्द्रांय । शस्तम् ॥३॥ पदार्थ — (शंसाव ) प्रशंसेव (ऋष्वयों ) श्राहिंसक (प्रति) (मे ) मह्मम् (गृणोहि ) स्तुहि (इन्द्राय ) परमैश्वर्ययुक्ताय (बाहः ) प्राप्तान् (कणवाव ) (जुष्टम् ) सेवितम् (आ ) (इदम् ) (बहिः ) उत्तमं स्थानम् (यजमानस्य ) सङ्गुन्तुः

(सीद) (न्नाय) श्रीनन्तर्ये (च) (भूत्) मवेत् (उक्थम्) वक्तमईम् (इन्द्राय) पेश्वर्घाय (द्वास्तम्) प्रशंसितम्॥ ३॥

त्रान्वयः हे त्रप्रध्वयों त्विमन्द्राय यदुक्यं शस्तं जुष्टिमिदं बहिं-र्यजमानस्य भूत्तदासीद । त्र्रय चाऽन्यानासीदावाप्रोमि इन्द्राय या वाहः शंसाव सिद्धीः कणवाव तांस्त्वं मे प्रति गृणीहि ॥ ३॥

भविष्यः—सर्वैः राजप्रजाजनैर्वैः कर्मभिरैश्वर्यबद्धिः स्यात्तानि सेवनीयानि राजानायां वर्तित्वा प्रशंसा च प्रापणीया ॥ ३ ॥

पद्धिः—डे (जन्तवों) नहीं हिंसा करने वाले आए (इन्द्राप ) अत्यन्त ऐश्वर्ष्य से एक्त पुनव के तिये तो (उड़्यम्) कहने योग्य (शस्तम्) प्रशंसा किये गये और (जुटम्) संवित्र (इय्क्) इस (हर्षिः) उत्तम स्थान को (यज्ञमानस्य) प्राप्त हुए आप को (भृत्) प्रशंसित होतं उस के द्रपर (ब्रा, सीद्) विराजो । (अथ ) अनन्तर (ख) और जन्यो को प्राप्त होइये और में भी प्राप्त होदं ऐश्वर्ष्य से बुक्त पुनव के क्षिये तो (वाह ) प्राप्त हुओं की (शंसाव) प्रशंसा करे और सिद्धि (कृषावाव ) करे उन की आप (से ) मेरे लिये (प्रति,

भ[व]थे:— मब राजा और प्रजा के जनों को चाहिये कि जिन कमों से ऐश्वर्य की दृद्धि हो उन कमों का लेवन करें। और राजा की साजा मे दर्ज-मान होकर प्रशंसा को प्राप्त होते। ३॥

न्त्रय विद्वद्विषयमाह ॥

मृष्तिकि ) स्तुति करिये ॥ ६ ॥

सब विद्वान् के विषय को अपने मन्त्र में कहते हैं ¦

जायेदस्तै मघवन्त्सेदु योनिस्तिद्वां युक्ता हर्रयो वहन्तु । युदा कुदा चं सुनवाम सोमम्पिन-ष्ट्रां दूतो धन्वात्यच्छं ॥ ४ ॥ जाया । इत् । मस्तम् । मघुऽवन् । सा । इत् । जुँ इति । बोनिः । तत् । इत् । स्वा । युक्ताः । हर्रयः । वहन्तु । युदा । कदा । च । सुनवांम । सोर्मम् । मुन्निः । स्वा । दुतः । धुन्वाति । भच्छं ॥ ४ ॥

पदार्थः—(जाया) पत्नी (इत्) एव (ऋत्तम्) गृहम्
(मधवन् ) ऐश्वर्ययुक्त (सा)(इत्) (उ) (धोनिः)
सन्ताननिमित्ता (तत्) ताम् (इत्) एव (त्वा) त्वाम् (युक्ताः)
योजिताः (हरयः) ऋश्वाः (वहन्तु) (यदा) (कदा) (च)
(सुनवाम) निष्पादयेम (सोमम्) (ऋप्रिः) विद्युदिव (त्वा)
(दूतः) यो दुनोति परितापयनि शवृन् सः (धन्वाति) प्राप्नुयात्
(ऋच्छ)॥ ॥

श्रन्वयः हे मघवन् या ते जायाऽस्तं प्राप्त्रयात्मेत् उ सन्ता-नस्य योनिर्भूयात् तत्ता त्वा चिदेव युक्ता हरयो सोमं वहन्तु। यदा कदा च वयं सोमं सुनवाम तं त्वं दूतोऽभिश्व धन्वातीव स्वेदच्छाऽऽम्रोतु॥ ४॥

भावार्थः - यथोत्तमो द्वावश्वो बोढेन रथेन सुखेन रथस्य स्वामिनं स्थानान्तरं प्रापपतस्तथेव परस्पराहेमन् प्रीतो योग्यो विद्वासी गृहा-श्रममलंकर्त्तुं द्वाकृयाताम् ॥ ४ ॥

पदार्थं '- हे (मघ ग्) ऐश्वर्य से युक्त को (ने) आप श्री (क्षाया) खी (अस्तम्) गृड को प्राप्त होते (सा) वह (इत्) ही (उ) भी सन्तान का (योनः) कारण होते (सत्) उस को और (त्वा) आप श्रो (च, इत्) ही (युक्ताः) संयुक्त (हरयः) घोदे (सोमम्) सोमलना के रस को (वहन्तु)

धारण करे। भौर ( पदा ) तब ( कदा ) कब हम स्नोग सोमलता के रस को ( सुनवान ) संवित करें बस को भाग ( दून: ) रात्रुओं के सन्ताप देने वाले ( भग्नः ) विज्ञुली के समान (बन्वानि) प्राप्त होर्ने (न्त्रा) भाग को ही (भन्छ) उत्तम प्रकार प्राप्त हो ॥ ४ ॥

भावार्थ:—जैसे श्रेष्ठ दो घोड़े ले चलने वाले वाहन से सुखपूर्वक रथ के खामी को एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त कराते हैं वैसे ही परस्पर मे प्रसन्न भीर योग्य दो विद्वान् गृहाश्चम को शोभिन करने को समर्थ हो ॥ ४ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर इसी विषय को भगले मन्त्र में कहते हैं।

परा याहि मघव्रा चं याहीन्द्रं भातरुभ्यत्रां ते अर्थम् । यत्रा रथंस्य बृह्तो निधानं विमोचनं वाजिनो रासंभस्य ॥ ५ ॥ १९ ॥

परां । याहि । मघऽवन् । मा। च। याहि । इन्द्रं । भ्रातः । इभ्यत्रं । ते । भर्थम् । यत्रं । रथस्य। बृहतः। निऽधानेम् । विऽमोर्चनम् । वाजिनंः । रासंभस्य ॥ ५ ॥ १९॥

पदार्थः—(परा)(याहि) दूरं गच्छ (मघवन्)( आ )
(च)(याहि) आगच्छ (इन्द्र) मृदूग्रस्वभाव (ध्रातः)
बन्धो (उभयत्र) गमनाऽऽगमनयोः। अत्र ऋचि तुनुधेति दीर्घः
(ते) तव (अर्थम्)(यत्र)। अत्रापि ऋचि तुनुधेति दीर्घः
(स्थस्य) रमणीययानस्य (बृहतः) महतः (निधानम्) स्थापनम् (विमोचनम्) पृथक्करणम् (वाजिनः) वेगवतः (रासभस्य) विद्युदादिसम्बन्धिन इव॥ ५॥

श्रन्वयः हे मघवनिनद्र त्विमतः परा याहि । हे स्रातस्त्वं तस्मादा याहि यत्र वृहतो रथस्य रासभस्येव वाजिनो निधानं च विमोचनं स्पात्तत्रोभयत्र तेऽर्थं वयं प्राप्तयाम ॥ ५ ॥

भावार्थः—मनुष्यैः सर्वत्र भ्रमणं कार्य्यासिद्धये कर्त्तव्यं न सदा भ्रमणमेत्र किन्तु गृहेऽपि स्थित्ता सर्वैर्बन्युभिः सह सङ्गत्य पुन-रप्यैश्वर्यप्राप्तये देशान्तरे गन्तव्यमागन्तव्यञ्च ॥ ५ ॥

पदार्थः—है ( मघवन् ) धनयुक्त और ( इन्द्र ) सज्जनों के प्रति कोमज कार दुष्टों के प्रति उग्रह्मभाव वाले काप यहां से (परा) ( पादि ) दूर झाहये । है ( भातः ) बन्ध जन भाग उस से प्राप्त होइये ( पत्र ) जहां ( वृहतः ) बड़े ( रथस्य ) सुन्दर वाहन के ( रासभस्य ) विज्ञली आदि के सम्बन्धी के सद्या ( वाजितः ) वेगयुक्त के ( नियानम् ) स्थापन ( च ) और ( विभोच-नम् ) पृथक् करना होवे ( पत्र ) जहां (अन्यत्र) गमन और आगमन में ( ते ) आप के ( अर्थम् ) प्रयोजन को हम लोग प्राप्त होवे ॥ ५ ॥

भ विश्वि:-- मनुष्यों को चाहिय कि सर्वत्र श्रमण, कार्यसिद्धि के लिये करें। भीर नहीं सदा श्रमण की करना किन्तु गृह में स्थित हो संपूर्ण बन्धुओं के साथ मेल करके किर भी ऐश्वर्ष की प्राप्ति के लिये एक देश से दूसरे देश में तावें भीर आके ॥ ५ ॥

श्रथ राजविषयमाह ॥

सब राजा के विषय को सगले मन्त्र में कहते हैं॥

श्रपाः सोममस्तंमिन्द्र प्रयांहि कल्याणीर्जाया सुरणं गृहे ते। यत्रा रथंस्य बृह्तो निधानं विमो-चंनं वाजिनो दक्षिणावत् ॥ ६ ॥ चर्पाः । सोमम् । चस्तम् । हुन्द् । प्र। याहि । कुल्याणीः । जाया । सुऽरणंम् । यहं । ते । यत्रं । रथंस्य । हुहुतः । तिऽधानम् । विऽमोर्चनम् । वाजिनः । दक्षिणाऽवत् ॥ ६॥

पदार्थः—( ऋपाः ) पित्र ( सोमम् ) सर्वरोगनाद्यकं महौष-धिरसप् ( ऋस्तम् ) गृहम् ( इन्द्र ) ऐश्वर्यपुक्त स्वामिन् ( प्र ) (पाहि) गच्छ (कल्पाणीः)। ऋत्र सुपां सुलुगिति सुरादेदाः (जापा) जायन्ते गस्या ऋपत्यानि सा (सुरणम् ) सुष्ठु रणः सङ्कामो यस्मा-त्तन् ( गृहे ) ( ते ) तव ( यत्र ) यस्मिन् ( रथस्य ) विमाना-देर्यानस्य ( वृहतः ) महतः ( निधानम् ) स्थापनम् (विमोचनम्) पृथक्करणम् (वाजिनः) ऋग्न्यादेः पदार्थस्य (दिन्नणावत्) दिन्नणा-भिस्तुल्यम् ॥ ६ ॥

अन्वयः — हे इन्द्र यत वृहतो स्थस्य वाजिनो निधानं विमोचनं दिल्लावत् कार्यं तव स्थित्वा या ते गृहे कल्याणीर्जाया वर्त्तते तथा सह तव स्थे स्थित्वाऽस्तं प्र याहि सोममपाः पीत्वा च मुरणं गच्छ ॥ ६ ॥

भावार्थः —राजादयो विमानादीनि यानानि निर्माय तत्र कलाय-न्त्राणि रचियत्वाऽग्न्यादीन् सस्थाप्य विमोच्य सपत्नीका गृहमा-गच्छेयुर्देशान्तरं च गच्छेयुः यदि पत्नी शृ्रवीरा स्यात्तिहिं तया सह सङ्ग्रामविजयाय गच्छेयुः ॥ ६ ॥

पद्धि:-हे (इन्द्र) ऐश्वर्ष से पुक्त खामिन् (यत्र) जिस में (बृहतः) चड़े (रथस्य) विनान सादि वाहन के (वाजिनः) स्थिन सादि पदार्थ के (निधानम्) स्थापन सीर (विमोचनम्) सलग करने को (दक्षिणावन्)

दिश्चिणाओं के तुरुष करे और वहां स्थित होकर जो आप के (मृते ) मृह में (जाया) खी वर्त्तमान है उस के साथ उस वाहन के उपर विराज कर (भस्तम्) मृह को (प्र, याहि) आर्थ (सोमम्) सम्पूर्ण रोगों के नाश करने वाले मही- षि के रस का (अगा ) पान करिथे और पीकर (सुरण्यम्) श्रेष्ठ संप्राप जिस से उस की पान होर्थे॥ ६॥

भिविधि:—राजा सादि विमान सादि बहनों का निर्माण कर सौर इस में कलायन्त्रों को रच के तथा समिन सादि पदार्थों को स्थित तथा सलग करके सपनी खियों के सदित गृह में सावे और देशान्तर को जावें तो खी शूरवीरा हो तो उस के साथ संग्राम के विजय के लिये जावें ॥ ६॥

> पुनस्तमेव विषयमाह॥ फिर उसी विषय को भगनं मन्त्र में कहते हैं॥

ड्रमे भोजा ऋिंग्सो विरूपा दिवस्पुत्रासो असंरस्य वीराः । विश्वामित्राय ददंतो मुघानि सहस्रसावे प्र तिरन्त आयुंः॥ ७॥

ड्मे । भोजाः । भिक्षिरसः । विऽह्णेषाः । दिवः । पुत्रासंः । भसुरस्य । वीराः । विश्वामित्राय । ददतः । मुघानि । सह-स्वऽसावे । प्र । तिरुन्ते । भार्युः ॥ ७ ॥

पदार्थः—(इमे)(भोजाः) भोक्तारः प्रजापालकाः (ऋङ्किरसः)
प्राणा इव बलिष्ठाः (विरूपाः) विविधक्रपा विरुतक्रपा वा (दिवः)
प्रकाशस्वक्रपस्य (पुत्रासः)वायुरिव बलिष्ठाः (ऋसुरस्य) शत्रूणां प्रकेष् पकस्य (वीराः) व्याप्तयुद्धविद्याः (विश्वामित्राय) विश्वं सर्वं जगिन्मत्रं यस्य तस्मे (ददतः) (मचानि) ऋत्युत्तमानि धनानि (सहस्र-सावे) सहस्रस्याऽसङ्ख्यस्य धनस्य सावः प्रसवो यस्मिन् सङ्कामे (प्र) (तिरन्ते) उञ्चङ्घन्ते (ऋायुः) जीवनम्॥ ७॥ः श्रन्वय:—हे राजन् य इमेऽङ्गिरस इव भोजा विरूपा दिवो-ऽस्रस्य पुत्रासो वीराः सहस्रसावे विश्वामिताय मधानि ददतः सन्त श्रायुः प्र तिरन्ते त एव भवता सत्कृत्य रच्नणीयाः ॥ ७ ॥

भावार्थः –हे राजन् भावनी है शैर्वारः सहितां रहणं पुष्टां युद्ध-विद्यागं कुदालां सेनामुनीय सर्वदा विजयस्व ॥ ७ ॥

पद्धिः—हे राजन् तो (हमे) ये (सङ्गिरसः) प्राणों के सदश बसयुक्त (भोजाः) भोजन करने नथा प्रता के पालन करने वाले (विरूपाः)
सनेक प्रकार के रूप वा विकार युक्त रूप वाले सौर (दिवः) प्रकाश स्वरूप
(ससुरस्य) शबुमों के फेंकने वाले के (पुत्रामः) वायु के समान बलिष्ठ (वीराः)
युद्ध विद्या में परिपूर्ण (सहस्रमावे) संख्यारहिन धन की उलाित तिस में इस
संप्राप में (विश्वामित्राय) संपूर्ण संसार मित्र है जिस का इस के लिये (प्रधानि)
सतिश्रेष्ठ धनों को (ददनः) देने हुए जन (सायुः) जीवन का (स, तिरन्ते)
इलंचन करने हैं वे ही लीग साय से सत्कार पूर्वक रह्या करने योग्य हैं ॥ ७॥

भ[व[थे:—हे रातन् भाष ऐसे वीरो के सहित प्रसन्ध पुष्ट भौर युद्ध-विद्या में कुशल सेना की वृद्धि करके सर्वदा विजय को प्राप्त होइये॥ ७॥

त्र्राथ विद्द्विषयमाह ॥ अप्रवासिकों के विषय की अगले मन्त्र में कहते हैं॥

रूपंरूपं मुघवा बोभवीति मुायाः कृपवानस्तु-न्वं १ परि स्वाम् । त्रिर्यद्विवः परि मुहूर्तमागा-दस्वैर्मन्त्रेरचंतुपा ऋतावां ॥ ८॥

कृपम्ऽरूपम् । मघऽवां । बोभवीति।मायाः । कृण्वानः। तन्वंम् । परि । स्वाम् । तिः । यत्। दिवः। परि । मुहुर्नम् । मा । भगात् । स्वैः । मन्त्रेः । भनृतुऽपाः । ऋतऽवां॥ ८॥ पदार्थः—( क्रपंक्रपम् ) प्रतिक्रपम् ( मघवा ) बहुधनवान् ( बोभवीति ) भृशं भवति (मायाः) प्रज्ञाः (क्रएवानः ) (तन्वम्) शरीरम् ( परि ) सर्वतः ( स्वाम् ) स्वकीयाम् ( तिः ) तिवारम् ( यत् ) यः ( दिवः ) प्रकाशान् ( परि ) ( मुहूर्त्तम् ) घटिका-हयम् ( न्न्ना ) ( न्न्नात् ) प्राप्तुयात् ( स्वैः ) स्वकीयैः (मन्नैः) विचारैः ( न्नन्तुपाः ) य ऋतून् पाति स ऋतुपा न ऋतुपा न्नन्तु-तुपाः ( ऋतावा ) सत्यवान् ॥ ८ ॥

श्रन्वयः —यद्य ऋतावा मघवा सूर्यो दिवो मुहूर्त्तिव स्वैर्म-न्तैरनृतुषाः सन् स्वां तन्वं त्रिः पर्यागाद्र्षंद्धपं प्रति मायाः क्रण्वानः सन् परि वोभवीति तमध्यापकमुपदेष्टारञ्च कुर्युः ॥ ८ ॥

भावार्थः — ये परमेश्वरमारभ्य प्रथिवीपर्ध्यन्तानां पदार्थानां स्वह्र-पविदः सद्योऽन्येभ्यो विज्ञानप्रदाः सूर्ध्य इव सुक्षित्वासम्यताविनय-प्रकाशकाः स्युस्ते विद्याधर्मराजमन्त्रवर्द्धने नियोजनीयाः ॥ ८ ॥

पद्धिः—(यन्) जो (ऋतावा) सत्य से युक्त ( मधवा ) बहुत धम से युक्त (सूर्ध्य ) सूर्य (दिवः) प्रकाशों को ( पुहुर्त्तम् ) दो पड़ी (स्वैः ) अपने (मन्त्रेः ) विचारों से (अनृतुषाः ) नहीं ऋतुओं का पालन करने वाला होकर (स्वाम् ) अपने (तन्त्रम् ) शारीर को (त्रिः ) तीन बार (परि, आ ) सब प्रकार (अगान् )प्राप्त होवें और (क्रपंक्रपम् ) कृप २ के प्रति ( मायाः ) बुद्धियों को (क्रण्यानः ) करते हुए (परि, बोधवीति ) अत्यन्त होता है उस को अध्यापक और वपदेश देने वाला करें ॥ ८ ॥

भविथि:—तो परमेश्वर को ले के पृथिनी पर्यन्त पदार्थों के सक्तप जानने और शीष अन्यतनों के लिपे विज्ञान देने और सूर्य्य के सहश उत्तम शिक्षा सम्पना और निनय के प्रकाश करने वाले होने ने निवाधर्म और राजधर्म के पन्त बढ़ाने में नियत करने के योग्य हैं॥ ८॥

## पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कवते हैं॥

महाँ ऋषिर्देवजा देवज्तोऽस्तम्नात्सिन्धुमर्णवं द्ववक्षाः । विश्वामित्रो यदवंहत्सुदास्मित्रियायत कुञ्जिकेभिरिन्द्रः॥ ९॥

महान् । ऋषिः । देवऽजाः । देवऽर्जूतः । अस्तंभ्नात् । सिन्धुंम् । अर्णुवम् । चृऽचक्षाः । विश्वामितः । यत् । अर्व-हत् । सुऽदासंम् । अप्रियायत । कुश्चिकेभिः । इन्द्रेः ॥ ९ ॥

पदार्थः - (महान्) महत्त्वपरिमाणतः सर्वे ध्योऽधिकः (ऋषिः) मन्त्रार्थवेत्ता (देवजाः) यो देवेषु विद्दत्सु जातः (देवजूतः) देवैः प्रोरेतः ( ऋस्तम्नात् ) स्तम्नाति धरित ( सिन्धुम् ) नदीम् ( ऋर्णवम् ) समुद्रम् ( तृचत्ताः ) नृणां द्रष्टा ( विश्वामित्रः ) सर्वेषां सुद्धत ( यत् ) यः ( ऋवहत् ) प्राप्नोति ( सुदासम् ) द्राोभन्तदानम् ( ऋप्रियायत ) प्रिय इवाचरित ( कुद्दिकिमिः ) कार्य- सिद्धान्तिविद्धः ( इन्द्रः ) परमैश्वर्यकरः ॥ १ ॥

श्रन्वयः हे मनुष्या यद्यो महानृषिर्देवजा देवजूतो नृचका-विश्वामित इन्द्रः कुझिकेभिः यथा सूर्यो भूमिं सिन्धुमर्णवं चास्तभ्नात् तथा दिव राज्यं धरेचित्र्यमबहत् सुदासमप्रियायत तं सर्वे सत्कु-रुत ॥ १ ॥

भावार्थः —यथा सूर्यः सर्वेभ्यो लोकेम्यो महान्त्सर्वस्य घर्ता प्रकाशकोऽस्ति तथैव वेदविद स्त्रामा वर्तन्त इति वेद्यम् ॥ ९ ॥ पद्धिः—हे मनुष्यां (यन्) जो ( महान् ) बहुत्तन क्रय परिमाण से सब पदार्थों से बहुा ( ऋषिः ) मन्त्रों के अथों का जानने वाला ( देवजाः ) विद्वानों में उत्पन्न ( देवजूनः ) विद्वानों से प्रेरित ( नृचच्चाः ) मनुष्यों का देखने वाला ( विश्वामित्रः ) सब का मित्र ( इन्द्रः ) अत्यन्त ऐश्वर्य का करने वाला (कुशिकेभिः) कार्यों के सिद्धान्तों को जानने वालों से जैसे मूर्य, पृथिवी ( सिन्धुम् ) नदी और ( अर्थावम् ) समुद्र कां ( अस्तभ्नान् ) धारण करती है वैसे राज्य को धारण करे तो लक्ष्मी को ( अवहन् ) प्राप्त होता है (सुदासम् ) उत्तम दान को ( अप्रियायन ) प्रिय के सहश करता है उस का सब जोग सत्कार करे ॥ ९ ॥

भावार्थ.—जैसे मूर्य सब लोको से बड़ा और सब का धारणकर्त्ता तथा प्रकाश करने वाला है वैसे ही सब के जानने वाल यथार्थवक्ता पुरुष हैं ऐसा जानना चाहिषे ॥ ९ ॥

## पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

हंसाइंव कण्य श्लाक्मिद्रिंभिर्मदंन्तो गीर्भिरं-ध्वरे सुते सर्चा । देवेभिर्वित्रा ऋषयो न्वक्षसो बि पिंबध्वं कुशिका सोम्यं मधुं ॥ १० ॥ २० ॥

हंसाःऽईव । क्रुणुथ । श्लोकंम् । अद्रिऽभिः । मदंन्तः । गीःऽभिः । भ्रुष्वरे । सुते । सर्चां / देवेभिः। विश्वाः । ऋषयः । नृऽचुच्चसः । वि । पिबुष्वम् । कुश्चिकाः । सोम्यम् । मधुं ॥ १० ॥ २० ॥

पदिर्थः - (हंसाइव ) (क्रणुय ) (श्लोकम् ) सुलचणां वाचम । श्लोक इति वाङ्नाम निघं । १ । ११ ( त्र्राद्रिभिः ) मेघैः ( मदन्तः ) प्राप्तानन्दाः ( गीभिः ) सुशिचिताभिर्वाग्निः (श्रव्यरे) श्रिहिंसनीयेऽध्ययनाऽध्यापनीये व्यवहारे (सुते ) निष्पने (सचा ) समूहे (देवेभिः) विद्वद्भिः (विप्राः) मेधाविनः (ऋषपः) मन्त्रार्थवेत्तारः (नृज्ज्वसः) मनुष्याणां विद्यादृष्ट्या परीच्चकाः (वि) ( पिबध्वम् ) ( कुशिकाः ) विद्यासिद्धान्तनिष्कर्षकाः (सोन्यम् ) सोम ऐश्वर्ये साधु ( मधु ) मधुरादिगुणं द्रव्यम् ॥ १०॥

त्रन्वयः—हे कुञ्जिका नृचत्तस ऋषयो विष्ठा यूयं सुतेऽध्वरे-ऽद्रिभिर्मदन्तः सन्तो देवेभिः सह इलोकं हंसाइव ऋणुय सत्यस्य सचा वर्त्तभ्वं सोम्यं मधु विपिवध्वम् ॥ १०॥

भावार्थः परमविद्दांसो विदुषः प्रति जितेन्द्रियनां धर्मात्मतां सुद्गीलतां सभ्यतां च ग्राहयेयुर्यतस्तेष्याप्ता भूत्वा जगत्कल्याणं कुर्युः ॥ १०॥

पद्रियः —हे (कुशिकाः) विद्यामों के सिद्धान्तों के नानने (नृचच्चम ) मनुष्यों की विद्यादृष्टि से परीच्या करने मौर (ऋषयः) मन्त्रों के मधीं को ज्ञानने वाले (विद्याः ) बुद्धियान् माप लोग (सुते ) उत्पन्न (मध्यरे ) नहीं हिंसा करने योग्य पड्ने भौर पड़ाने क्रय व्यवदार में (भदिभिः ) मेघों से (मदन्तः ) मानन्द को प्राप्त होने हुए (देनेभिः ) विद्वानों के साथ (श्लोकम् ) उत्तम सक्षय वाणी को (छणुथ ) करो मौर सत्य के (सचा ) समूह में वर्त्तमान (सोम्यम् ) ऐश्वर्ष्य में श्लेष्ठ (मधु ) मधुर मादि गुण युक्त द्वन्य का (बि, पिब-ध्वम् ) पान की तिये ॥ १०॥

भ[व[थें.—मत्यन्त विद्वान् सन विद्वानों के प्रति तितेनिद्वयना धर्मात्यता मुशीजना भौर सभ्यता को प्रकृषा करावें कि जिस से वे भी श्रेष्ठ को कर संसार के कल्याण को करें ॥ १०॥

# पुनस्तमेत्र विषयमाह ॥

फिर ग्रसी विधय की भगने पन्त्र में कहते हैं॥

उप प्रेतं कुशिकाइचेतयंध्वमश्वं राये प्र मुंज्वता सुदासंः। राजां द्यत्रं जंड्घन्त्प्रागपागुद्गथां यजाते वर त्रा एथिव्याः ॥ ११॥

उपं । प्र । हुत् । कुशिकाः । चेतर्यध्वम् । अर्थम् । राये । प्र । मुञ्चत् । सुऽदासंः । राजां । वृत्रम् । जुङ्घु-नत् । प्राक् । अर्पाक् । उदेक् । अर्थ । युजाते । वरें । आ । प्रथिव्याः ॥ ११ ॥

पदार्थः—(उप)(प्र)(इत) प्राप्तत (कुशिकाः) ये कुर्वन्त्युपिदशन्ति ते कुशाः प्रशस्ताः कुशाविद्यन्ते येषु ते कुशिकाः (चेतयध्वम्) ज्ञापयध्वम् (त्र्प्रश्वम्) तुरङ्ग्मिवाऽऽशुगामिनीं विद्युतम् (राये) श्रिय (प्र)(मुञ्ज्चत) त्यजत। स्त्रत्र संहितायामिति दीर्घः (सुदासः) शोभनदानः (राजा) प्रकाशमानः (चत्रम्) मेघिमिव शत्रुम् (जङ्घनत्) भृशं हन्यात् (प्राक्) पूर्वम् (स्त्रपाक्) पश्चिमतः (उद्क्) उत्तरतः (स्त्रथ)। स्त्रत्र निपातस्य चेति दीर्घः (यजाते) यजेत (वरे) उत्तमे देशे (स्त्रा) (प्रथिच्याः)॥ ११॥

अन्वयः — हे कुशिका यः सुदासो राजा प्रागपागुदग्दत्रं जङ्घ-नद्ध प्रथिव्या वरे आ यजाते तस्य रापे प्रमुक्त्चताश्वं चेतय-ध्वमुप प्रेत ॥ ११ ॥ भावार्थः - त्रप्रत्र वाचकलु ॰ -- हे विद्वांसो ये वीराः शत्रून् हन्यु-स्तेभ्यः पुष्कलं धनं प्रतिष्ठां च द्युः । येन सर्वामु दिं बु विजयः प्रकाशेत ॥ ११ ॥

पद्रिश्ची:—हे (कुशिकाः ) जो करते और उपदेश देने ने कुश में श्रेष्ठ विद्यमा हैं जिन में ने कुशिक और जो (सुदासः ) उत्तम दान देने वाला (राजा) प्रकाशमान (प्राक् )प्रथण (अपाक् ) पश्चिम और (उदक् ) इत्तर से (चत्रम् ) मेच के सहश शत्रु का (जङ्ग्यत् ) अत्यन्त नाश करें (अथ) उस के अनन्तर (पृथिच्या ) पृथिनी के (वरे ) उत्तम स्थान में (आ, यज्ञाने ) यज्ञ करे उस का (राय) लक्ष्मों के लिये (प्र ) (मुञ्चन ) त्याप करों और उस (अथम् ) घोड़े के सहश शीध चलने वाली विजुलों को (चेनपथ्यम् ) जनाओं और (उप, प्र, दन ) प्राप्त होओं ॥ ११ ॥

भिविधि:--इस मन्त्र में वाचकलुष्ट-हे विद्वानों जो वीर जोग बाजुओं का नाश को उन के लिये बहुत धन और प्रतिष्टाको देवे। जिस से सम्पूर्ण दिशाओं में विजय प्रकाशित होते ॥ ११॥

> पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी विषय को अगजे मन्त्र मे कहते हैं ॥

य इमे रोदंसी उमे श्रुहमिन्द्रमतुंष्टवम्। विश्वा-

मित्रस्य रक्षति ब्रह्मेदं भारतं जनम् ॥ १२ ॥

य। इमे इति। रोदंसी इति। युभे इति। अहम्। इन्द्रंम्। मर्तुस्तवम् । विश्वामितस्य । रचिति । ब्रह्मं । इदम् । भारं-तम् । जनम् ॥ १२ ॥

पदार्थः—(यः) (इमे) (रादसी) द्यावाष्टियव्यी (उमे) (श्रहम्) (इन्द्रम्) परमातमानम् (श्रतुष्टवम्) प्रशंसेयम् (विश्वामित्रस्य) सर्वस्य मुद्धदः (रद्यति) (ब्रह्मः) धनं ब्रह्माएडं वा

(इदम् ) वर्त्तमानम् (भारतम् ) भारत्या वाचोऽयं वेत्ता धर्ता वा तम् (जनम् ) प्रसिद्धं मनुष्यादिकं प्राणिमयम् ॥ १२ ॥

त्रात्वयः —हे मनुष्या य इमे उमे रोदसी ब्रह्मेदं भारतं जनं रत्निति यमिन्द्रमहमतुष्टवं तस्य विश्वामित्तस्यैवोपासनां यूयं कुरुत ॥ १२॥

भावार्थः —हे मनुष्या येनेश्वरेण सर्व जगत्सृष्ट्वा रक्ष्यते तस्यैव स्तुतिप्रार्थनोपासनाः सततं कुरुत ॥ १२ ॥

पद्रार्थ:—हे मनुष्यो (यः) जो (हमे) ये (उमे) दोनों (रोदसी) मन्तरिक्ष मोर पृथिवी (ब्रस) धन वा ब्रह्माण्ड (हद्म्) इस वर्त्तमान (भारन्म्) वाणी के जानने वा धारण करने वाले उस (जनम्) प्रसिद्ध मनुष्य मादि प्राणिल्लका की (हन्नांत) हत्ता करना है जिस (हन्द्रम) परमात्मा की हम (अनुष्टवम्) प्रशंसा करे उस (विश्वाभित्रम्प) सब के मित्र की हिं उपामना साम लोग करे॥ १२॥

भावार्थ:—के मनुष्यो जिस परमेश्वर से सम्पूर्ण संसार रच कर रिचत है उस की ही स्तुति प्रार्थना भीर उपासना निरन्तर करो ॥ १२॥

> त्रप्रथ प्रजाविषयमाह॥ सरवाकेविषयको सग्लेमन्त्रमें कहते हैं॥

विश्वामिता त्ररासत ब्रह्मेन्द्रांय विज्ञणे । कर्-दिन्नं: सुराधंस: ॥ १३ ॥

विश्वामित्राः । <u>भरासत</u> । ब्रह्मं । इन्द्रांय । वृज्जिणे । करंत् । इत् । नः । सुऽराधंसः ॥ १३ ॥

पदार्थः—( विश्वामित्राः ) सर्वस्य सुद्धदः (त्र्ररासत) रासन्ताम् (मह्म) धनम (इन्द्राय) राज्ञे (विजिणे) धनुर्वेदविदे (करत्) कुट्यात् (इत्) एव (नः) त्र्ररमान् (सुराधसः) उत्तमधनयुक्तान् ॥ १३३॥ त्रान्वयः —हे विश्वामित्रा भवन्तो यो नः सुराधसः करत्तस्मै इद्जिण इन्द्राय ब्रह्मारासत् ॥ १३ ॥

भावार्थः - यो राजा सर्वाः प्रजाः सुखसम्पनाः कुर्यात्तमेव प्रजाः परमैश्वर्ययुक्तं कुर्युः ॥ १३॥

पद्द्वि:--हे (विश्वापित्राः) सव के मित्रो आप लोग तो (नः) हम जोगों को (सुराधसः) उत्तप धन से युक्त (करत्) करे उस (इत्) ही (विज्ञिणे) धनुर्वेद के जानने वाले (इन्द्राप) राजा के लिये (ब्रह्म) धन की (धरासत) वृद्धि करें ॥ १३॥

भावार्थः — तो राता संपूर्ण प्रतामीं को मुख पुक्त करे उस की को प्रजा मत्पन्त ऐन्वर्ण से पुक्त करें ॥ १३ ॥

ऋप विद्वाद्देषयमाह ॥

सद विद्वान के विषय को सगले पन्त्र में कहते हैं॥

किं ते कृष्वन्ति कीकंटेषु गावो नाशिरं दुह्रे न तंपन्ति घुर्मम् । त्रा नो भर प्रमंगन्दस्य वेदों नैचाशाखं मंघवन् रन्धया नः ॥ १४ ॥

किम्। ते । कृण्वनित् । कीकंटेषु । गार्वः । न । माऽ-शिरंम् । दुह्रे । न । तपनित् । धर्मम् । मा । नः । भर् । प्रध्नंगन्दस्य । वेदंः । नैचाऽग्राखम् । मघऽवन् । रून्ध्य । नः ॥ १८ ॥

पदार्थः—(किम्) (ते) तव (क्रएवन्ति) (कीकटेषु) स्त्रान्वासिषु म्लेच्छेषु (गावः) धेनूः (न) (स्त्राक्षिरम्)

यदस्य ते तत् चीरादिकम् ( दुह्रे ) दुहन्ति ( न ) ( तपन्ति ) ( घर्मम् ) दिनम् । घर्म इत्यहर्ना । निघं । १ ( न्न्ना ) समन्तात् ( नः ) न्न्रास्मम्यम् ( भर ) धर ( प्रमगन्दस्य ) यः कुलीनो मां गच्छति स तस्य ( वेदः ) धनम् ( नैचाझाखम् ) नीचा झाखा झाक्तिर्यस्मिस्तम् ( मघवन् ) पूजितधनयुक्त ( रन्धय ) निवारय ( नः ) न्न्रास्माकम् ॥ १४ ॥

श्रन्वयः है विद्यन् ते कीकटेषु गावो नाऽऽिदारं दुन्हे धर्म न तपन्ति ते किं क्राप्वन्ति त्वं नः प्रमगन्दस्य वेद श्रा भर। हे मध-वेस्त्वं नो नैचाशाखंरन्थय ॥ १४ ॥

भविष्यः — ऋत्रोपमालं • — यथा म्लेच्छेषु गावो न वर्द्धन्ते नास्ति-केषु धर्मादयो गुणाश्च, तथैव विद्दत्स्वनीश्चरवादिनः प्रबला न जायन्ते तस्माद्दिद्दर्मिनुष्येषु नास्तिकत्वं सर्वथा निवारणीयम् ॥ १४॥

पद्धार्थः—हे विद्वान् (ते ) भाष के (कीकटेषु ) भनार्ष देशों में वसने वालों में (गावः ) गावों से (न ) नहीं (भाशिरम् ) दुग्ध भादि को (दुन्ने) दुन्ते हैं (धर्मम् ) दिन को (न ) नहीं (तपन्ति) नपति हैं वे (किम् ) क्या (कण्वन्ति) करने वा करे गे भीर भाष (न ) हम लोगों के लिये (प्रमगन्दस्य) हो कुलीन मुक्त को प्राप्त होना है उस के (वेदः ) धन को (था) सह प्रकार से (भर ) धारण करिये भीर है (बधवन् ) श्रेष्ठ धन से युक्त भाष (नः ) हम लोगों के (नैवाशाखम् ) नीची शक्ति किस में उस की (रन्धय) निष्ठत्ति करो ॥ १४ ॥

भविर्थि - इस मन्त्र में उपमालं - नौसे म्लेक्ड तनों में गौकों की, नास्तिक पुरुषों में धर्म सादि गुणों की दृद्धि नहीं दोती सीर वैसे दी विदानों में रिश्वर को नहीं मानने वाले प्रवस्त न होतें इस से चाहिये कि मनुष्यों में नास्ति-करत को सर्वधा वारण करे ॥ १४॥ पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर बसी विषय को भगते मन्त्र में कहते हैं ॥

स्सर्परीरमंतिं बाधंमाना बृहिनमाय जुमदं

भिदत्ता । त्रा सूर्यंस्य दुहिता तंतान् श्रवी देवे-ष्वस्तंमजुर्यम् ॥ १५ ॥ २१ ॥

स्<u>रत्पेरीः । भर्मतिम् । वार्धमाना । बृहत् । मिमाय</u> ।

जुमदेग्निऽदत्ता । स्रा। सूर्यस्य । दुहिता। तृतानु । श्रवः ।

पदार्थः—(ससपरीः) मृशं सर्पणशीला (श्रमितम्) रूपम् (बाघमाना) निवारयन्ती (बृहत् ) (मिमाय) मिमीते (जम-दिग्निदत्ता) चक्षुषा प्रत्यत्तेण दत्ता। चतुर्वे जमदिग्नर्ऋषिः। शत-पथन्नाह्मणे। (त्र्रा) (सूर्यस्य) (दुहिता) दुहितेव वर्नमानोषा (ततान) तनुते विस्तृणोति (श्रवः) श्रवणम् (देवेषु) विद्दत्सु (श्रमृतम्) श्रमृतात्मकम् (श्रजुर्यम्) हानिरहि-तम्॥ १५॥

श्रन्वयः — हेमनुष्याया जमदाग्निद्ता ससप्रीर्वागजुर्यं सूर्यस्य दुहिता तमो वाधमानोषा इव वृहदमति मिमाय देवेष्वजुर्यममृतं श्रव श्रा ततान तां वाचं सर्वयोजयत ॥ १५॥

भावार्थः—त्र्रात वाचकलु • —यदि ब्रह्मचर्यधर्मानुष्ठानपुरुषा-र्थेराप्तानां सकाशादियासुशित्ते मनुष्या गृह्णीयुस्ताई तेषा किमपि सुखमप्राप्तं न स्यात्॥ १५॥ पद्रिशः -हे मनुष्यो जो (जमदिग्नद्त्ता ) नेत्र से प्रत्यक्ष दी गई (ससपेरी') सत्यन्त चलने वाली वाणी (अनुष्यं ) हानि से रिवत (सूर्यक्ष )
सूर्य की (दुहिना) कत्या के सहश वर्त्तमान अन्धकार को नाश करने हुए
प्रातःकाल के सहश (बृहन्) बहे (अमित्य्) क्रप को (पिपाय) नापती
है और (देवेषु) विद्वानों में हानि रिवत (अस्तय्) अस्त ख्रूष (अवः)
सुनने का (आ, ततान) विस्तार करनी है उस वाणी की सब प्रकार वृद्धि करों॥ १५॥

भ[वार्थः -- इस मन्त्र में वाचकलु॰ -- जो ब्रह्मचर्य धर्म का अनुष्ठान भीर पुरुषार्थों से श्रेष्ठ पुरुषों के समीप से विद्या भीर उत्तम शिच्चा को मनुष्य ग्रहण कर नो उन को कुछ भी सुख सप्राप्त न होते ॥ १५॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को भगने मन्त्र में कहते हैं॥

स्मर्परीरंभर्त्तूयंमेम्योऽधि श्रवः पाञ्चंजन्यासु कृष्टिपुं । सा पृक्ष्याकं नव्यमायुर्दधांना यां में पल-स्तिजमद्वयं दुदुः॥ १६॥

स्तिर्परीः । अभूरत् । तूर्यम् । एभ्यः । अविः । श्रवः । पाञ्चेऽजन्यासु । कृष्टिग्रुं । सा । पृक्ष्यां । नव्यम् । आयुः । दर्धाना । याम् । मे । पुलुस्तिऽज्ञमद्दग्नर्यः । दुदुः ॥ १६ ॥

पदार्थः—( ससर्परीः ) सुखस्य प्रापिका ( त्र्रभरत् ) (त्यम्) ज्ञान्निम् ( एम्पः ) जिज्ञासुम्पः ( त्र्राधि ) उपरिभावे ( श्रवः ) त्र्रमम् ( पाञ्चजन्यासु ) पञ्चसु दिनेषु प्राणेषु भवासु (रुष्टिषु) मनुष्यादिप्रजासु (सा) (पक्ष्या) पत्तेषु साध्वी ( नष्पम् ) नवीनमेव (त्रायुः) स्रानं जीवनं वा। त्र्रायुरित्यन्नना निष्यं २ । ७ (दशाना)

( याम् ) (मे) मम (पल्लास्तिजमदग्नयः) प्रजामिता विदिता ऋग्नयः पल्लस्तयो वयोज्ञानदृद्धाश्व जमदग्नयो यैस्ते (ददुः) दद्युः॥ १६॥

अन्वयः —हे मनुष्या पलास्तिजमदग्नयो मे यां ददुः सा पक्ष्या पाञ्चजन्यासु कृष्टिपु नव्यमायुर्देचाना एभ्य श्रवोऽधि तूपं ददुः सप्तर्परीरभरत् ॥ १६॥

भविष्यः—हे मनुष्या या कार्यसिद्धौश्वर्योत्पादिका त्र्रायुर्विधिका सत्यादिल चणोज्ज्वला वाणी नवीनं नवीनं विज्ञानं जीवनं च दधाति तां नित्यं विभृत ॥ १६॥

पद्धि:—हे मनुष्यो (पलस्तितमद्ययः) जाना है प्रातापत्य आदि अधियो को तिन्हों ने वे और अवस्था और जान में ठुद्ध पुम्त (याम्) तिस को (ददुः) देवें (सा) वह (पक्षा) पन्नों में साध्वी (पाञ्चतन्यासु) पांच दिनों नथा प्राणों में उत्पन्न (रूप्टिषु) मनुष्य आदि प्रजाओं में (नव्यम्) नवीन ही (आपुः) अन्न वा जीवन को (द्याना) धारण करती हुई (एभ्यः) रन जानने की रच्छा करने वालों के लिये (श्रवः) अन्न को (अधि) उपरिभाग में (तृयम्) शिध (ददु) देवे (ससर्परीः) सुख की बढ़ाने वाली (अभरत्) प्राप्त कराइये॥ १६॥

भ[व[र्थ:—हे पनुष्यो तो कार्य की सिद्धि और ऐश्वर्य की उत्यन्न करने और अवस्था की बढ़ाने वाली सत्य लक्षणों में स्पष्ट वाणी नवीन नवीन विज्ञान और जीवन धारण करती है उस को नित्य धारण करों ॥ १६॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहने हैं ॥

स्थिरों गावें। भवतां वीछुरचो मेषा वि वंहिं मा युगं वि शांरि । इन्द्रंः पात्रुच्यें ददतां शरींतो-रिरेप्टनेमे ऋभि नंः सचस्व ॥ १७ ॥ स्थिरौ । गाँवां । भवताम् । वीळुः । मर्त्तः । मा। ईषा । वि । वृद्धिं । मा । युगम् । वि । शारि । इन्द्रंः । पात्रच्ये रे इति । ददताम् । शरीतोः । सरिष्टऽनेमे । स्राभ । नः । सचस्व ॥ १७ ॥

पदार्थः—(स्थरो ) निश्वलो गावो रूपमी (भवताम्)(बीळुः) प्रश्नांसितः (ऋदः) इन्द्रियछिद्रम् (मा) निषेषे (ईषा)हिंसकः (वि)(विहें) उत्सनामृत् (मा)(युगम्) वर्षम् (वि)(शारि) हिंस्यात् (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् (पात्र ) पतनशीले (ददताम्) (शरीतोः) शरीतं दुष्टस्वभावं हिंसितं शक्रोति (ऋरिष्टनेमे) योऽ-रिष्टान्यहिंसितानि कर्माणि नयित तत्सन्बुद्धौ (ऋरिष्टनेमे) (नः) ऋसान् (सचस्व)॥ १७॥

अन्वयः—हे ऋरिष्टनेम भवानिन्द्रः द्वारीतोः सन् पातल्ये ददतां वीळ्रच ईपा सन् स्थिरौ गावौ मा वि द्वारि युगं मा वि वर्हि यतः स्थिरौ गावौ भवतां तस्मारवं नोऽभि सचस्व ॥ १७॥

भावार्थः मनुष्यैर्महोपकारका गवादयः परावः कदाचिन्नो हिंसनीयाः। व्यर्थः समयश्च न गमनीयः सिद्धः सह सदैव सन्धी-रक्षणीयः॥ १७॥

पद्धि:—हे ( मिर्छनेषे ) नहीं नाश होने वाले कर्षों को प्राप्त कराने वाले भाष ( हन्द्रः ) ऐश्वर्ष वाले ( शरीनोः ) दुष्ट स्वधाव से युक्त के नाश करने में समर्थ हुए ( पानल्पे ) गिरने वाले में ( ददनाम् ) दीजिये मीर (बीळुः) प्रशंसायुक्त ( मन्नः ) हन्द्रिय के छिद्र को ( ईषा ) नाश करने वाला हुमा ( स्थिरों ) निश्वत ( गावों ) बेलों का ( मा ) नहीं ( वि, शारि ) नाश करे

(युगम्) वर्ष को (मा) नहीं (बि, वर्षि) वन्ध्या हो जिस से कि निश्चल हैन (भवताम्) होने तिस से आप (नः) हम लोगो से (अभि, सचल्व) सह प्रकार मिलो ॥ १७॥

भ[वार्थः-मनुष्यों की चाहिये कि बड़े उपकार करने वाले गौ आदि पशुमों का कभी नाश नहीं करे। भीर उपर्य समय न विनावें श्रेष्ठ पुरुषों के साथ सदा दी मेंल की रच्चा करे॥ १७॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर इसी विषय को अन्गले मन्त्र में कहते हैं॥

बलं घेहि तुनूपुं नो बलंभिन्द्रानुळुत्सुं नः। बलं तोकाय तनयाय जीवसे त्वं हि बंखुदा असि॥१८॥

बर्लम् । धेहि । तन्युं । नः । बर्लम् । इन्द्र । अनुळुत्-ऽस् । नः । बर्लम् । तांकार्य । तनयाय । जीवसे । त्वम् । हि । बर्लऽदाः । असि ॥ १८ ॥

पदार्थः—(बलम्) पराक्रमम् (धेहि) (तनूपु) द्यारीरेषु (नः) त्र्यस्मान् (बलम्) (इन्द्र) परमेश्वर्यप्रद (त्र्यनद्धुत्स्) गवा-दिपु (नः) त्र्यस्माकम् (बलम्) (तोकाय) हस्वाय बालकाय (तनयाय) प्राप्तकौमारयीवनाऽवस्थाय (जीवसे) जीवितुम् (त्वम्) (हि) यतः (बलदाः) (त्र्यासे) ॥ १८॥

श्रान्वयः हे इन्द्र हि यतस्त्वं बलदा त्र्य्रांसि तस्मानस्तन्यु बलं धेहि । नोऽनळुत्सु बलं धेहि नो जीवसे तोकाय तनयाय बसं धेहि ॥ १८॥

भावार्थः —हे ऋाचार्य भवान् यस्माच्छरीरात्मबलवानस्ति तस्मा-दस्मासु पूर्णं दारीरात्मवलं निधेहि ॥ १८ ॥

पद्धिः — हे (त्त्व ) सत्यन्त ऐश्वर्ण के देने वाले (हि) तिस से साप (बलदाः) बल के देने नाले (सिस ) हैं इस से (नः) हमलोगों के (बनूष) शरीरो मे (बलम्) बल को (धि ) धारण करो सौर (नः) हम लोगों को (सनजुत्मु) गौ सादिको मे (बलम्) बल को धारण करो हम लोगों के (तिवसे) जीवन सौर (तोकाप) छोटे बालक नथा (तनपाय) कौमार सवस्था को प्राप्त पुरुष के लिये (बलम्) गराक्रम को धारण करो ॥१८॥

भावार्थ:—हे भावार्य भाग निम से कि शरीर और भारमा के बन से पुक्त हो इस से हम लोगों में पूर्ण शरीर और भारमा के बन को धारण करो।। १८॥

पनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर इसी वि० ॥

श्रुमि व्यंयस्य खिद्रस्य सार्मोजी धेहि स्पन्दने शिंशपांयाम् । श्रक्षं वीळो वीळित वीळ-यंस्व मा यामांद्रमादवं जीहिपो नः ॥ १९ ॥ मुभि । व्ययस्य । खिद्रस्यं । सारंम् । मोजंः । धेहि । स्पन्दने । शिंशपांयाम् । मक्षं । वीळो इति । वीळित् । वीळयंस्व । मा । यामांत् । मस्मात् । मवं । जीहिप् । नः ॥१९॥

 विद्याविशेषे ( त्र्प्रद्य ) व्याप्तविद्य ( वीळो ) बलवन् प्रशंसितस्व-भाव ( वीळित ) बहुभिः प्रशंसित ( वीळयस्व ) प्रेरयस्व (मा) निषेषे ( यामात् ) प्रहरात् ( त्र्प्रस्मात् ) ( त्र्प्प्रव ) ( जीहिपः ) त्याजयेः ( नः ) त्र्प्रस्मान् ॥ १९ ॥

श्रन्वयः — हे श्रद्धा त्वमस्मास खिदरस्य सारमिवोजो धेहि शिंबा-पायां स्पन्दन इवाऽभिव्ययस्व । हे वीळो वीळित नोऽस्मान् वीळ-यस्वाऽस्माद्यामादस्मान्माव जीहिपः ॥ १९ ॥

भावार्थः —हे त्र्याचार्यं त्र्यस्मासु दृढं बलं धेहि सत्कर्मष्व-स्मान् प्रेरय कदाचिन्मा त्यजेः ॥ १३॥

पद्र्थि:—हे ( मच ) विद्यामों से व्याप्त माप हम लोगों में ( खिंद-रस्य ) इस काछ के ( सारम् ) टढ़ भाग के सटदा ( मोत. ) बल को (धेहि) धारण की जिये ( विद्यापायम् ) इस काछ का उच्च विद्योष ( स्पन्दने ) कुछ चलने में ( मित ) सब प्रकार ( व्ययस्व ) खर्च करो । मौर हे ( वीजो ) बलपुक्त मौर ( वीजित ) बहुनों मे प्रशंसित पुरुष ( न. ) हम लोगों की ( वीजयस्व ) प्रेरणा करो ( मस्मान् ) इस ( यामान् ) प्रहर से ( मा ) नहीं ( मद, जीहिए: ) त्यागिये ॥ १९ ॥

भावार्थ:—हे अवार्ष इम जोगो मे टड़ इज को धारण करी श्रेष्ठ कमों में इम जोगों की प्रेरणा करो और कभी मन त्याग करो॥ १९॥

ऋथ राजपुरुषविषयमाह ॥

मदराजा के पुरुष के विषय को कदते हैं॥

श्रुयम्स्मान्वन्स्पित्मां च हा मा चं रीरिषत्। स्वस्त्या गुहेभ्य श्रावसा श्रा विमोर्चनात् ॥२०॥२२॥ मुयम् । मुस्मान् । वनुस्पतिः । सा । च । हाः । सा । च । रिरिष्ठत् । स्वस्ति । मा । यहेर्ग्यः । मा । मुबुऽसै । मा । विऽमोर्चनात् ॥ २० ॥ २२ ॥

पदार्थः—( श्रयम् ) ( श्रस्मान् ) ( वनस्पतिः ) वनस्य पालकः ( मा ) ( च ) ( हाः ) त्यजेः ( मा ) ( च ) (रीरि-पत् ) हिंस्पात् ( स्वस्ति ) सुखम् ( श्रा ) ( गृहेभ्यः ) (श्रा) ( श्रवसै ) निश्चयाय । श्रव षो धातोः किप् वाच्छन्दसीत्याका-रलोपाभावः ( श्रा ) ( विमोचनात् ) विमोचनमारभ्य ॥ २०॥

श्रन्वयः हे राजन् यथाऽयं वनस्पतिरस्मान त्यजाति तथाऽ-स्मान्मा हा यथा सूर्य्यश्राऽस्मान हिनस्ति तथैव भवान् मा च रीरि-षत्। श्रावसै श्रा गृहेभ्यः स्वस्त्या विमोचनात् सुखमागच्छतु ॥२०॥

भावार्थः — ऋत्रत्र वाचकलु • —यथाऽनादीनि वस्तूनि सर्वेषां रत्त-काणि स्युस्तथा राजपुरुषाश्व सर्वेषां पालकाः सन्तु न्यायं विहा-याऽन्यायं कदाचिन्मा कुर्युः ॥ २ • ॥

पद्धिः — हे राजन् जैसे ( जयम् ) यह ( वनस्पतिः ) वन का पालन करने वाला ( जस्मान् ) हम लोगों का त्याग नहीं करता है वैसे हम लोगों का ( मा ) मन ( हाः ) त्याग करिये ( च ) और जैसे सूर्य्य हम लोगों की बिसा नहीं करता है वैसे ही जाप (मा, च) नहीं (रीरिषन् ) नावा की जिये । और ( जा, जवसै ) जच्छे निश्चप के लिये ( जा, गृरेभ्यः ) सब प्रकार गृहों से (स्वस्ति ) सुख हो ( जा, विमोचनान् ) त्याग तक सुख प्राप्त होते ॥ २०॥

भ विश्वि:-- स्म मन्त्र में वाचकलु॰-- त्रैसे अस आदि वस्तु सब के रचक बोर्वे वैसे राजा के पुरुष सब के पालनकर्त्ता हों और न्याय का त्याग कर के अन्याय कभी न करें॥ २०॥

# पुनस्तमेव विषयमाह ॥

इन्द्रोतिभिर्बहुलाभिनीं श्रदा यांच्छेष्ठाभिर्मघ-वञ्जूर जिन्व। यो नो देष्ठयधरः सस्पदीष्ट यमुं द्विष्मस्तमुं त्राणो जहातु॥ २१॥

इन्ह्रं। क्तिऽभिः। बहुलाभिः। नः। मुद्य। यात्ऽश्रे-ष्ठाभिः। मुघुऽवन्। श्रुर् । जिन्व । यः। नः। देष्टिं। भर्थरः। सः। पृदीष्ट । यम्। कं इति । द्विष्मः। तम्। कं इति । प्राणः। जहातु ॥ २१ ॥

पदार्थः—(इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त ( ऊतिभिः ) रत्नादिभिः ( बहुलाभिः ) ( नः ) श्रस्मान् ( त्र्रय ) ( याच्छ्रेष्ठाभिः ) शत्रुव-धकर्म्णयुक्तमाभिः (मघवन् ) बहुपूजितधनयुक्त ( शूर ) दुष्टानां हिंसक ( जिन्व ) प्रसादय ( यः ) (नः) श्रस्मान् (हेर्ष्ट) वैरयित ( श्र्रथरः ) नीचः ( सः ) ( पदीष्ट ) प्राप्नुयात् ( यम् ) ( उ ) ( हिष्मः ) ( तम् ) ( उ ) ( प्राणः ) ( जहातु ) त्यजतु ॥२ १॥

श्रन्वयः हे इन्द्र योऽधरों नो हेष्टि स दुःखं पदीष्ट यमु वयं हिष्मस्तमु प्राणों जहातु। हे मघवन्तसूर भवान् बहुलाभिः याच्छ्रे-ष्ठाभिनीऽस्मान् ऋष जिन्व ॥ २१॥

भावार्थः—विदुषां दुष्टकर्मैव हेष्यो धर्मात्मा सत्कर्तव्यो भवति याबन्ति प्रजारचायां दुष्टनिवारणे च साधनान्यपेत्नितानि स्युस्ता-बन्त्यादाय श्रेष्ठपालनं दुष्टनिवारणं राजादयः सततं कुर्युः ॥२ १॥ पद्रिक्षः—हे ( स्त्व ) अस्यत्न ऐन्वर्ष से युक्त (यः) जो ( अधरः ) नीच ( नः ) हम जोगों से ( देष्टि ) वैर करता है ( सः ) वह दुःख को (पदीष्ट ) प्राप्त होते ( यम् ) तिस को ( ह ) और हम जोग (द्विष्मः) हेव करें ( तम् ) स्त का ( ह ) भी ( प्रापाः ) हद्यस्थ वाषु ( जहातु ) स्थाग करे । और हे (मण्यन् ) बहुत श्रेष्ठ धनसे पुक्त (श्रूर) दुष्टों के नाश कर्ता आप (हदुज्ञाभिः) बहुत (श्रेष्ठाभिः ) उत्तम ( क्रितिभः ) रच्चा आदिकों से ( नः ) हम जोगों को ( पान् ) प्राप्त होते ( अप, जिन्त ) प्रसन्न कीतिये ॥ ११ ॥

भिविधि:—विद्वान् लोगों को दुष्ट कर्म करने वाला पुरुष देव करने योग्य भीर धर्मात्मा सत्कार करने योग्य हैं। जिनने प्रजा की रच्चा करने भीर दुष्ट पुरुषों के निवारण करने में साधन अपेश्वित होतें उन को ग्रहण करके श्रेष्ठ पुरुषों का पालन और दुष्टों का निवारण राजा आदि निरन्तर करें॥ २१॥

न्त्र्य राजविषयमाह ॥

सब राजा के विषय को सगले मन्त्र में कहते हैं॥

पुरशुं चिद्वि तंपति शिम्बलं चिद्वि दृश्चिति । उत्ता चिदिन्द्र येषंन्ती प्रयंस्ता फेनंमस्यति ॥२२॥ पुरशुम्। चित् । वि । तुपृति । शिम्बलम् । चित् । वि । बुश्चित् । उत्ता । चित् । इन्द्र । येषंन्ती । प्रऽयंस्ता।फेनंम्। मस्यति ॥ २२ ॥

पदार्थः—( परगुम् ) कुठारम् ( चित् ) इव ( वि ) (तपित) विशेषेण सन्तापयित (शिम्बलम् ) शल्मलीपुष्पम् पत्रं वा (चित्) इव ( वि ) विशेषेण ( दृश्चित ) छिनत्ति ( उस्वा ) पाकस्थाली ( चित् ) इव (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त (येषन्ती) स्नवन्ती (प्रयस्ता) प्रेरिता ( फेनम् ) ( श्रास्यित ) प्रिचिपति ॥ २२ ॥

श्रन्वयः -हे इन्द्र या ते सेना श्रयस्कारः परशुं चिच्छत्न् वि तपित शिम्बलं चिद्दि दश्चित प्रयस्ता येषन्त्युखा चित् फेनिमव शत्रुनस्पति सात्वया सदैव सत्कर्त्तव्या॥ २२ ॥

भावार्थः-- त्रत्रत्रोपमालं • - ये राजानः प्रशस्तां वीरसेनां रव्नन्ति त एव विजयं प्राप्य विराजन्ते ॥ २२ ॥

पदार्थ: -हे ( त्न्द्र ) अत्यन्त ऐश्वर्ष्य से युक्त को आप की सेना बोहार (परशुम्) फरशारूप शस्त्र को (चिन्) जैसे वैसे शत्रुक्यों को (वि, नपति) विशेष करके सन्ताप देती हैं (शिम्बलम्) शेमर वृत्त्व के पुष्प वा पत्र की (चिन्) जैसे (वि, नृश्वनि) विशेष करके काटना है (प्रयस्ता) प्रेरिन हुर्ग (पेष-ती) वहतातथा प्राप्त हुआ। (उखा) पाक करने का पात्र (चित्) जैसे (फेनम्) फेने को वैसे बातुओं को (अस्पति) फेंकनी दं उस का आप से सदा सत्कार करने योग्य है ॥ २२ ॥

भावार्थः-इस मन्त्र में रणमालं -- तो राता लोग श्रेष्ठ वीरों की सेना की रक्षा करते हैं वे ही विजय को प्राप्त हो कर बोभित होते हैं ॥ २२ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥

न सायंकस्य चिकिते जनासो लोधं नेयन्ति पशु मन्यमानाः । नावांजिनं वाजिनां हासयन्ति न गर्द्भं पुरो ऋश्वान्नयन्ति ॥ २३॥

न । सार्यकस्य । चिकिते।जनासः। लोधम् । नुयुन्ति । पर्शु । मन्यंमानाः । न । भवाजिनम् । वाजिना । हास्-यन्ति । न । गुर्दमम् । पुरः । स्रश्वांत् । नुयन्ति ॥ २३ ।

पदार्थः—( न ) निषेषे (सायकस्य ) इास्नसमूहस्य (चिकिते)

जानातु (जनासः ) वीराः (लोधम् ) लोब्धारम् । स्त्रत्र वर्णव्य-त्ययेन भस्य धः (नयन्ति ) प्राप्तवन्ति (पशु ) पशुमिव । स्त्रत्र सुपौ सुजुगिति विभक्तेर्जुक् (मन्यमानाः ) विजानन्तः (न) निषेधे (स्त्रवाजिनम् ) स्त्रविद्यमाना वाजिनो यत्त सङ्ग्रामे तम्

. ( वाजिना ) स्रश्वेन ( हासयन्ति ) ( न ) ( गर्देभम् ) लम्ब-करणं खरम् ( पुरः ) ( स्रश्वात् ) ( नयन्ति ) ॥ २३ ॥

श्रन्वयः—हे राजन् ये ते जनासो लोधं न नयन्ति पशु मन्य-माना वाजिना त्र्रवाजिनं न हासयन्ति । श्रश्वातपुरो गईभं न नयन्ति ता सायकस्य दानेन युक्तान् कर्त्तु भवान् चिकिते॥२३॥

भावार्थः—त एव राज्ञो वीरा वराः स्युर्ये युद्धविद्यां विज्ञाय सेना-ङ्गानि यथावद्रित्ततुं संस्थापियतुं योषियतुं जानन्ति ॥ २३ ॥

पद्धि:—हे राजन् जो वे (जनासः ) वीर पुरुष (जोधम् ) प्राप्त होने वाले को (न) नहीं (नपन्ति ) प्राप्त होते हैं (पशु) पशु के सदृश (मन्य-पानाः ) जानते हुए (वाजिना ) घोड़े से (भगाजिनम् ) घोड़े जिस में नहीं ऐसे सङ्ग्राम को (न) नहीं (हासपन्ति ) हराते है और (भन्यान् ) घोड़े से (पुरः ) प्रथम (गर्द्भम् ) लम्बे कान वाले गद्दहे को (न) नहीं (नपन्ति) प्राप्त कराते हैं उन को (सायकस्य ) शस्त्र सपूह के दान से युक्त करने को घाप (चिक्ति ) जानिये ॥ २३॥

भावार्थः - वे डी राजा के बीर श्रेष्ठ होनें कि जो पुद्धविद्या को जान के सेनाओं के अंगों की पथावन् रक्षा स्थिर करने और युद्ध कराने को जानते हैं॥ २३॥

## पुनस्तमेव विषयमाह ॥

किर इसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ड्रम इन्द्र भरतस्यं पुता श्रंपिप्त्वं चिकितुर्न प्रीपृत्वम् । हिन्वन्त्यश्वमरंणुं न नित्युं ज्यांवाजुं पीरं णयन्त्याजो ॥ २४ ॥ २३ ॥ ४॥

डुमे । डुन्द्र । भुरतस्यं । पुत्राः। अपुऽष्टित्वम् । चिकितुः । न । प्रऽष्टित्वम् । हिन्वन्ति । अर्थम् । अरंणम् ।न। नित्यम् । ज्यांऽवाजम् । परि । नुयन्ति । साजौ ॥ २४ ॥ २३ ॥ ४॥

पदार्थः—( इमे ) (इन्द्र ) परमैश्वर्षयोजक (भरतस्य) सेनाया धर्मूरत्नकस्य (पुत्राः) सुशित्तितास्तनया इव मृत्याः (न्नप्रपित्वम् ) न्नप्रपचयम् ( चिकितुः ) विज्ञातुः ( न ) इव ( प्रपित्वम् ) प्रकृष्टं प्रापणम् ( हिन्वन्ति ) वर्धयन्ति ( न्नप्रश्वम् ) तुरङ्गम् (न्नप्ररणम्) प्रेरितम् ( न ) इव ( नित्यम् ) ( न्यावाजम् ) ज्यायाः शब्दम् ( परि ) सर्वतः ( नयन्ति ) ( न्नप्राजौ ) सङ्ग्रामे ॥ २४ ॥

अन्वयः —हे इन्द्र तव सेनाया भरतस्य चिकितुर्न य इमे पुता इवाऽपित्वं प्रपित्वमश्वमरणं न हिन्वन्त्याजी ज्यावाजं नित्यं परि-णयन्ति तं ताँश्च त्वं स्वात्मवद्रच्न ॥ २४ ॥

भावार्थः - त्रत्रत्रोपमालं • - ये राजादयः स्वव्हासवद्धी जानित सेनास्थान् साध्यद्धान् भृत्यान् युद्धकर्मणि कुदालाननुरक्तान् पुत्र-वत्पालयन्ति तेषां सदैव दृद्धिभवति पराजयः कुतो भवेदिति ॥२४॥

म्प्रत्रविद्युन्मेचविद्ददाजप्रजासेनाकर्मवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्ता-र्थेन सह सङ्गृतिर्वेद्या ॥

इति त्रिपञ्चाशत्तमं सूक्तं त्रयोविंशो वर्गस्तृतीये मग्डले चतुर्थोऽनुवाकश्च समाप्तः॥

पद्धि:-दे ( दन्त्र ) अत्यन ऐश्वर्ष से युक्त करने वाले आप की सेना के ( भरतस्य ) रखा करने भीर ( चिकितु ) तानने वाले के (न) तृज्य ( दमे ) ये मेरे ( पुत्राः ) उत्तप प्रकार शिखा को प्राप्त सन्तानों के सहश सेवक कीय ( अपित्वम् ) नाश और ( प्रियत्वम् ) उत्तम प्रकार प्राप्त कराने को (अश्वम् ) घोड़े को ( अरख्यम् ) प्ररुपा किये वुए के ( न ) तृज्य ( हिन्दन्ति ) बढ़ाते के भीर (आतौ) संप्राप में ( ज्यावातम् ) धनुष् की तांत के शब्द को ( मित्यम् ) नित्य ( परि ) सब प्रकार ( नयन्ति ) प्राप्त करते हैं उसकी भीर उन की आप अपने आत्मा के सहश रक्षा करो ॥ २४ ॥

भिविधि:- सस मन्त्र में प्यमानं - जो राजा आदि अपने नाश और वृद्धि को जानते हैं सेना में वर्तमान साध्यन्न सेवकों को युद्ध कर्म में चतुर और अनुरक्तों का पुत्र के सहश पालन करते हैं उन की सदा ही वृद्धि होती है पराजय कहां से होते ॥ २४ ॥

स्त सूक्त में विजुती, मेघ, विद्वान्, राता, प्रता और सेना के कमों का वर्णन होने से इस मूक्त के अर्थ की पिछिले सूक्त के अर्थ के साथ प्रंगति जाननी खादिये॥

> यह निरयनवां सूक्त और नेर्रसवां वर्ग नीसरे मण्डल में चौथा अनुवाक समाप्त हुआ।

श्रिध हार्विश्वत्य्वस्य चतुःपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य प्रजापतिर्वेश्वा-मित्रो वाच्यो वा ऋषिः। विश्वेदेवा देवताः। १ निचृत्पिक्क्कः। ९ भुरिक् पङ्क्तिः। १२ स्वराट् पङ्क्तिः छण्दः। पञ्चमः स्वरः। २। १। ६। ८। १ । १ १ १ १ ४ विष्टुप्। ४। ७। १ ५। १ ६। १ ८। २ ०। २ १ निचृत् त्रिष्टुप्। ५ स्वराट् त्रिष्टुप्। १७ भुरिक् त्रिष्टुप्। १९ । २२ विराट् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः॥

न्त्रथ राजविषयमा**ह** ॥

मद दाश्चि ऋचा वाले चौवनवें सुक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में राता के विषय को कहते हैं॥

डमं महे विद्रथ्याय शूपं शश्वत्कृत्व ईड्यांय प्र जंभुः । शृणोतुं नो दम्येभिरनीकैः शृणोत्विग्निर्दि-व्येरजंस्रः ॥ १ ॥

हमम् । महे । विद्यथ्याय । श्रुपम् । शर्थत् । रुत्वः । ईड्याय । प्र । जुश्रुः । श्रुणोतुं । नुः । दम्येभिः । भनीकैः। श्रुणोर्तु । भूग्निः । दिव्यैः । भर्जस्रः ॥ ९ ॥

पदार्थः—(इमम्) (महे) महते (विदध्याय) विदथेषु सङ्ग्रामेषु भवाय ( शूषम् ) बलम् (श्रश्वत्) निरन्तरम् (कृत्वः) बहवः कर्त्तारो विद्यन्ते यस्य तत्सम्बुद्धौ (ईड्याय) स्तोतुमहीय (प्र) (जभुः) धरन्तु (शृणोतु) (नः) श्रस्माकम् (दम्येभिः) दातुं योग्यैः (श्रमीकैः) सैन्यैः (शृणोतु) (श्राग्निः) विद्वान् (दिच्यैः) (श्रजसः) निरन्तरः ॥ १॥

अन्वयः —हे कत्वो मवान्महे ईड्याय विद्यायेमं शश्वच्छूषं प्र ज्ञुः ताचोऽस्मान्भवान् दन्येभिरनीकैः सह जृणोतु। अजस्रोऽप्रि-र्भवान् दिन्यैः कर्मभिः सहाऽस्माञ्ज्ञुणोतु॥ १॥

भविष्यः—ये युद्धाय पूर्णा विद्यां महद्रलं धरेयुस्तान् राजानः श्रुत्वा सततं सत्कुर्युस्तत् रुखं सततमुनयेयुर्यतो रहाः सन्तस्ते विजयेन राजानं सदाऽलङ्कुर्युः ॥ १ ॥

पद्रश्यः—हे (कृत्वः) बहुत कार्य करने वाले जिस के वह भाष (महे) वहें (ईक्याप) स्तृति करने के पोग्य (विदिध्याप) संप्राप में उत्पन्न हुए के लिये (हमम्) हम (शश्वत्) निरन्तर (शूषम्) वल को (प्र, तश्वः) अच्छे प्रकार धारण करते हैं उन (न') हम लोगो को भाष (दम्येथिः) देने के योग्य (भनीके) सेना में वर्त्तमान जनों के साथ (शृणोतु) सुनिये (भन्नस्नः) निरन्तर वर्त्तमान (भग्नः) विद्वान् भाष (दिख्यैः) श्रेष्ठ कर्मों के साथ हम लोगों का (शृणोतु) श्रवण करो ॥ १॥

भ[व[थें: — जो स्रोग युद्ध के लिये पूर्ण विद्या मौर बढे बल को धारण करें उन को राजजन सुन के निरन्तर सत्कार करे मौर उन के कृत्य की निरन्तर बन्नोतें करें तिस से कि प्रमन्न हुए वे निजय से राजा को सदा बोभित करें॥१॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को मगने मन्त्र में कहते हैं। मिहे मिहे दिवे ऋंची एिथ्विच्ये कामों म इच्छ-ज्वरित प्रजानन् । ययोर्ह् स्तोमें विद्येषु देवाः संपूर्यवी माद्यन्ते सचायोः॥ २॥

मिहं । महे । दिवे । अर्च । एथिव्यै । कार्मः । मे । इच्छन् । चरति । प्रऽजानम् । ययोः । ह । स्तोमे । विद-थेषु । देवाः । सप्रविवः । मादयन्ते । सर्चा । आयोः ॥ २ ॥ पदार्थः—( मिह ) महान् ( महे ) महते ( दिवे ) प्रकाशमानाय ( श्रचे ) सत्कुरु । श्रत्र ह्यचोतिस्तिङ इति दीर्घः (प्रिधिन्धे)
भूमिराज्यप्राप्तये ( कामः ) श्रिमिलाषा ( मे ) मम ( इच्छन् )
( चराति ) गच्छित ( प्रजानन् ) विदन् सन् ( ययोः ) विद्याराज्ययोः ( ह ) ( स्तोमे ) प्रशंसिते विजये (विदथेषु) सङ्ग्रामेषु
( देवाः ) विद्यासः ( सपर्यवः ) सेवकाः ( मादयन्ते ) हर्षयन्ति
( सचा ) सम्बन्धेन ( श्रापोः ) जीवस्य ॥ २ ॥

श्रन्वयः — यो युद्धविद्यां प्रजानन् विजयन् राज्यमिच्छन्महे दिवे प्रिथेच्ये चरित तं यो मे मिह कामोऽस्ति तमलङ्कर्तुमिच्छन् विज-यते तमर्च । ययोः स्तोमे विदयेषु सपर्यवो देवाहाऽऽयोः सचा माद-यन्ते तौ युवां तानानन्दयेतम् ॥ २ ॥

भावार्थः—ये विद्याराज्यदृद्धिकामा दीर्घायुपो युद्धविद्याकुद्वाला राजामात्याञ्जूषिजयाभ्यां सत्कुर्य्युस्तान् राजाऽमात्या त्रप्रि सदैव सुखयन्तु ॥ २ ॥

पद्धि:—जो युद्धविद्या को (प्रजानन्) ज्ञानना और विजय करता और राज्य की (रवछन्) रवछा करता हुमा (पहे ) बहे (दिवे )प्रकाश-मान के और (पृथिक्पे )भूमि के राज्य की प्राप्ति के लिये (चरित ) ज्ञजना है उस को जो (मे ) मेरी (मि ) बही (कागः) मि भि लाघा है उस को शोभित करने की इच्छा करता हुमा विजय को प्राप्त होता है उस का (मर्च) मकार करो । मोर (ययोः) जिन विद्या और राज्य के (स्तोमे ) प्रशंसा करने योग्य विजय और (विद्येषु ) संप्रामो में (सपर्यवः) सेवक (देवाः) विद्वान् लोग (ह) निश्चय (भायोः) जीव के (सचा )सम्बन्ध से (माद-पन्ते )प्रसन्त करते हैं वे दोनों भाष उन लोगों को भानन्द दी जिये॥ २॥

भ[व] थे: — जो विद्या भीर राज्य की दृष्टि की कामना करने भीर भाषक भवस्था वाले युद्धतिया में निषुषा जन, राजा भीर मिन्त्रयों का खक्ष्मी भीर विजय से अस्कार करे उन जनों को राजा भीर मन्त्री भी सदा ही सुखित करें ॥ ५॥ पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर इसी वि०॥

युवोऋंतं रोंदसी स्त्यमंस्तु महे षु णं: सुबि-ताय प्र भूतम् । इदं दिवे नमों त्राग्ने एिथ्टिये संपर्यामि प्रयंसा यामि रत्नम् ॥ ३॥

युवोः । ऋतम् । रोद्सी इति । सत्यम् । अस्तु । महे । सु । नः । सु वितायं । प्र । भूतम् । इदम् । दिवे । नमः । अन्ते । पृथिवये । सपूर्यामि । प्रयंसा । यामि । रतनम् ॥ ३॥

पदार्थः—(युवोः) स्वामिसेवकयोः (ऋतम्) प्राप्तुं योग्यं कारणम् (रोदसी) द्यावाष्टिथव्यौ (सत्यम्) त्र्राव्यभिचारि (त्र्रास्तु) (महे) महते (सु) (नः) (सुविताय) ऐश्वर्याय (प्र) (भूतम्) पुष्कज्ञम् (इदम्) (दिवे) प्रकाशमानायं (नमः) त्र्राचादिकम् (त्र्रायने) विहन् (प्रथिव्यै) भूम्यै (सपर्यामि) सेवामि (प्रयसा) प्रयत्नेन (यामि) प्राप्तोमि (रत्नम्) सुवर्ण्वरिकादिकम् ॥ ३॥

श्रन्वयः हे श्रग्ने राजन् युवोर्युवयोः स्वामिसेवकयोः रोदसी इव महे सुवितायेदं प्र भूतमृतं सत्यं रत्नं नः स्वस्तु। यथाऽहं प्रथिव्यै दिवे नमः सपर्यामि प्रयसा विजयं यामि तथा युवां वर्त्तेयाथाम् ॥३॥ भावार्थः — त्रात्त वाचकलु • — यथा मूमिसूर्यी सर्व जगह्यवहार-यित्वा श्रीमदन्ववच्चकरोति तथैव राजादिभिः पुरुषेः प्रयत्नेन सुक-र्माणि सेवित्वा पुष्कलमैश्वर्य प्राप्तव्यम् ॥ ३ ॥

पद्रियः—है ( अग्ने ) विद्रन् पुरुष राजन् ( युवोः ) आप दोनों स्वामी सेवक के ( रोदसी ) अग्नारिच्न और पृथिवी के सहश (महे) हुई (सुविनाप) ऐश्वर्ष के जिपे ( दिम् ) यह ( प्र,भूतम् ) अग्यन्त ( श्वरूतम् ) प्राप्त होने योग्य कारण ( सत्यम् ) व्यभिचार रहित अर्थान् नहीं विपरीत होने वाजा ( स्वम् ) सुवर्ण और हीरा आदि ( नः ) हम लोगों का ( सु, अस्तु ) श्रेष्ठ हो । और जैसे में ( पृथिव्ये ) भूमि और ( दिवे ) प्रकाशमान के जिपे ( नमः ) अञ्च आदि का ( सपर्यामि ) सेवन करता और ( प्रयसा ) प्रयत्न से विजय को ( यामि ) प्राप्त होता हूं वैसे आप दोनों वर्त्ताव की जिये ॥ ३ ॥

भविधि:—इस मन्त्र मे वाचकलु०—जैसे भूमि कीर सूर्य सम्पूण संसार का व्यवहार चलाय के लक्ष्मी कीर सन्त्र से युक्त करना है वैसे ही राजा भादि पुरुषों को चाहिये कि प्रयत्न से उत्तम कर्मों का सेवन करके सत्यन्त ऐश्वर्य की प्राप्त होवें ॥ ३॥

## पुनस्तमेव विषयमाह ॥

• फिर उसी विषय को झगले मन्त्र में कहते हैं।

ड्तो हि वां पृर्घा त्राविविद्र ऋतांवरी रोदसी सत्यवार्चः । नरंश्चिद्वां सिमुथे शूरंसातो ववन्दिरे प्रंथिवि वेविंदानाः ॥ ४ ॥

ड्तो इति । हि। वाम्।पूर्व्याः। माऽविविद्रे । ऋतंवरी इत्यृतंऽवरी। रोद्सी इति । सत्यऽवार्चः। नरः। चित्। वाम्। सम्ऽड्ये । शूरंऽसातौ। व्यन्दिरे। प्रथिवि । वेविदानाः॥ ४॥ पदार्थः—( उतो ) ऋषि (हि ) ( वाम् ) युवाम् (पूर्व्याः) पूर्वेषु कुशलाः ( ऋतिविद्रे ) समन्ताल्लभन्ते (ऋतावरी ) सत्य-प्रापिकोषा ( रोदसी ) द्यावाप्रथिव्याविव ( सत्यवाचः ) सत्या यथार्था वाग् येषान्ते ( नरः ) नायकाः ( चित् ) इव ( वाम् ) युवाम् (सिमथे) सङ्ग्रामे (शूरसातो) शूराणां विभागे (ववन्दिरे) ऋगन्दन्तु ( पृथिवि ) भूमिवत्त्वमाशीले (वेविदानाः) भृशं प्रति-जानन्तः ॥ ४ ॥

श्रन्वयः —हे पृथिविवहर्त्तमाने राज्ञि ये सत्यवाचो वेविदानास्त्वां वविदिरे त्वा तव पति च वा शूरसातौ समिथे नरिश्वदिव वविदरे उतो ऋतावरी रोदसीव पूर्वा वां ह्याविविद्रे सा खं तांस्तञ्च सत्कुरु॥ ४॥

भावार्थः - त्रप्रत्र वाचकलु • - त एव राज्यं कर्त्तुमहिन्ति ये सत्य-मानाः सत्याचाराः सत्यवाचो जितोन्द्रिया विद्दांसः स्युस्ता एव राज्ञो भवितुमहिन्ति याः पतिसद्दयः स्युः ॥ ४ ॥

पद्रियं:—हे (पृथिति ) भृषि के सहश क्षमा पुक्त राज्ञि जो (सत्य-वाचः) पथार्थ वाणी वाले (वेतिदानाः) अत्यन्त जानते हुए आप को (वव-विदरे ) प्रणाम करे और आप आप के लामी को (वाम् ) आप दोनों (शूर-सातौ ) शूरवीर पुहचों के विभाग और (सिमथे ) संप्राम मे (नरः) अप्रणी पुहचों के (चिन् ) सहश प्रणाम करों और (उतो ) भी (ऋतावरी ) सत्य को प्राप्त कराने वाली स्त्री (रोदसी) अन्तरिच्च और पृथिवी के सहश (पूर्व्याः) प्राचीन जनों में चतुर पुरुष आप दोनों को (हि ) और (आ, विविद्रे ) सब प्रकार प्राप्त होने हैं वह स्त्री और आप उन का और उस का सत्कार करों ॥ ४॥

भविधि:—इस मन्त्र में वाचकजु॰—वे ही जोग राज्य करने के योग्य हैं कि तो सत्य मानने सत्य माचरण करने सत्यवाणी बोजने मौर दिस्ट्रियों के जीनने वाले विद्वान् जन होवे मौर वेही रानी योग्य खियां हैं कि जो उक्त प्रकार के पित के सहशा होवें ॥ ४ ॥

> त्र्रथ विद्दिषयमाह ॥ अब विदान् के वि०॥

को श्रुद्धा वेद क इह प्र वीचहेवाँ श्रच्छां पृथ्या है का समेति । दर्दश्र एपामवृमा सदीसि परेपु या गृह्येपु बृतेपुं॥ ५॥॥ २४॥

कः । मुद्धा । <u>वेद्</u>दा । कः । इह । प्र । वोच्त् । <u>दे</u>वान् । भच्छं । पृथ्यां । का । सम् । एति । दर्दश्रे । एपाम् । मुव्दमा । सदांसि । परेपु । या । गुह्येपु । ब्रुतेषु ॥५॥२८॥

पदार्थः—(कः) ( ऋदा ) साज्ञात् (वेद ) जानीयात् (कः) ( इह ) ऋसिमन् विज्ञाने ( प्र ) ( वोचत् ) उपिदशेत् (देवान्) विदुषः ( ऋष्व ) सम्यक् । ऋतं संहितायामिति दीर्घः (पथ्या) पथोनपेता (का ) (सम् ) (एति ) प्राप्तोति (ददश्रे) पश्येषुः (एपाम् ) ( ऋवमा ) ऋर्वाचीनानि ( सदासि ) वस्तृनि (परेषु) सूक्ष्मेषु ( या ) यानि ( गृह्येषु ) गुन्तेषु रिज्ञतन्येषु ( व्रतेषु ) सत्यभाषणादिनियमेषु ॥ ५ ॥

श्रन्वयः —हे मनुष्या इह परमात्मानं धर्मश्राद्धा को वेद को देवा-नच्छ प्र वोचत्का पथ्या देवान्त्समेति य एषां परेष्ववमा सदांसि गुत्येषु वतेषु या ज्ञानसत्य भाषणादीनि ददश्चेते पूर्वोक्तं सर्व विजानीयुः॥ ५॥ भावार्थः—ऋहिमञ्जगति विरत्न एव मनुष्यो भवति यः पर-मात्मानं विदित्वा तदाज्ञानुकूलमाचरणं स्वीकृत्य सत्यमुपदिशाति-कश्चिदेव विद्वान् योऽत्र पराऽवरज्ञः स्यात् ॥ ५ ॥

पद्धिः - हे मनुष्यो (हह) इस विज्ञान में परमात्मा भीर धर्म को (भदा) साज्ञान् (कः) कौन (बेद) वाने भीर (कः) कौन पुरुष (देवान्) विद्वानों को (भव्छ) उत्तम प्रकार (प्र, कोचन्) उपदेश देवे (का) कौन (पथ्या) इत्तम प्रार्ग से युक्त (देवान्) विद्वानों को (सम्, एति) प्राप्त होती है भीर (एखाम्) इन विद्वानों के (परेषु) सुक्ष्मों को (भव्या) नीचे भाग में वर्त्तमान (सदांभि) वस्तुयें (गृद्धोषु) गुप्त अर्थान् रज्ञा करने योग्य (व्रतेषु) सत्यभाषण आदि नियमों में (या) जो ज्ञान और सत्यभाषण आदिकों को (इटश्रे) देखे वे पृथोंक्त सम्पूर्ण को जाने ॥ ५॥

भ[व[थैं: - इस संसार में विरता ही ऐसा मनुष्य होता है कि जो पर-मात्मा को जान और उस की भाजा के भनुकृत ग्राचरण खीकार करके सत्य का उपदेश देता है ऐसा कोई विद्वान् जो इस संसार में इस जोक ग्रीर पर-लोक का ज्ञाता होते ॥ ५॥

> त्र्राथ ईश्वरिवषयमाह ॥ सन्दर्भर के विषय को सगले मन्त्र में कहते हैं ॥

क्विर्नृचक्षां श्रमिपींमचष्ट ऋतस्य योना विघृते मदंन्ती । नानां चक्राते सदंनं यथा वेः संमानेन क्रतुना संविदाने ॥ ६ ॥

कृतिः । नुऽचन्ताः । भभि । सीम् । भुष्यः । ऋतस्यं। योनां । विषृते इति विऽषृते। मदन्ती इति। नानां । चुक्रा-ते इति । सदनम् । यथां । वेः। सुमानेनं । कर्तुना। सुवि-दाने इति सम्ऽविदाने ॥ ६ ॥ पदार्थः—(किवः) सर्वज्ञः ( नृचत्ताः ) नृणां द्रष्टा (अभि) (सीम् ) सर्वतः ( अच्छ ) प्रकाशितवान् ( अतस्य ) सत्यस्य कारणस्य (योना) योनौ गृहे (विघृते) विशेषेण प्रकाशिते (मदन्ती) आनन्दन्त्यौ ( नाना ) अपनेकिविधम् ( चकाते ) कुरुतः (सदनम्) स्थानम् ( यथा ) ( वेः ) पित्तणः ( समानेन ) तुल्येन (कतुना) कर्मणा ( संविदाने ) कृतप्रतिज्ञ इव ॥ ६ ॥

अन्वयः हे स्नीपुरुषो यथा किन्द्रिच जाः परमेश्वर ऋतस्य योना विघृते नाना सदनं चकाते मदन्ती वेः समानेन क्रतना संविदाने स्नियाविव वर्त्तमाने द्यावाष्ट्रीयच्यौ सीमभ्यचष्ट तं सर्व उपा-सीरन्।। ६॥

भावार्थः —हे मनुष्या येन परमेश्वरेणाऽनेकविधाः प्रकाशाऽप्रका-शयुक्ता लोका निर्मिताः स एव सर्वज्ञः सर्वद्रष्टा परमात्मा सततमु-पासनीयः ॥ ६ ॥

पद्रियं — हे स्त्री और पुरुष ( यथा ) जैसे ( कितः ) संपूर्ण विषयों के जानने ( नृचचाः ) पनुष्यों के देखने वाले परमेश्वर ( ऋतम्य ) सत्य कारण के ( योना ) गृह में ( विवृते ) विशेष करके प्रकाशित में ( नाना ) अनेक प्रकार के ( सदनम् ) स्थान को ( चक्राने ) करने हैं (मदन्ती) आनन्द करनी हुई ( वेः ) पच्ची के ( समानेन ) नुरुष ( ऋतुना ) कर्म से ( संविदाने ) की है प्रतिज्ञा जिन्हों ने उन स्त्रियों के सहश वर्त्तमान अन्तरिच्च और पृथिवी को ( सीम् ) सब और ( अभि, अचष्ट ) प्रकाशित किया उस की सब लोग उपा सना करें ॥ ६ ॥

भावार्थ:—हे मनुष्यो जिस परमेश्वर ने अनेक प्रकार के प्रकाश और अप्रकाश से युक्त लोक रचे वहीं सब को जानने और सब को देखने वाला परमात्मा निरन्तर उपासना करने योग्य है ॥ ६ ॥

## त्र्प्रथ शिष्यविषयमाह ॥ अव शिष्य के वि०॥

समान्या नियंते दूरे त्रंन्ते ध्रुवे पदे तंस्यतु-र्जागुरूके। उत स्वसारा युवती भवन्ती त्रादुं ब्रवाते मिथुनानि नामं॥ ७॥

समान्या । विर्युते इति विऽयुते । दूरे भन्ते इति दूरेऽ-भन्ते । ध्रुवे । पदे । तम्थतुः । जागुरूके इति । उता स्वसारा । युवती इति । भवन्ती इति । भात् । ऊं इति । ब्रुवाते इति । मिथुनानि । नामं ॥ ७॥

पदार्थः—(समान्या) समानस्वभावे (वियुते) मिश्रिताऽमिश्रिते (दूरेत्रप्रन्ते) विप्रक्रप्टे समीपे च (ध्रुवे) दढे (पदे)
प्रापणीये (तस्थतुः) तिष्ठतः (जागरूके) प्रसिद्धे (उत) त्र्प्रापि
(स्वसारा) भगिन्यौ (युवती) प्राप्तयौवनावस्थे (भवन्ती)
वर्त्तमाने (त्र्प्रात्) त्र्यानन्तर्थे (उ) (ब्रुवाते) वदतः (मिथुनानि) युग्मानि (नाम) सञ्ज्ञा ॥ ७॥

अन्वय: हे मनुष्या ये युवती. स्वसारा भवन्ती मिथुनानि नाम बुवाते इव समान्या वियुते दूरेत्रप्रन्ते धुवे पदे उतापि जाग-रूके द्यावापृथिव्यौ तस्यतुस्ते उ विदित्वादैश्वर्य्यं लब्धव्यम्॥७॥

भावार्थः - श्रव वाचकलु • - यथा प्रमयुक्ताः स्वसारोऽभीष्टानि वचनानि बुनन्ते मिथुनानि वर्त्तन्ते तथैव दूरसमीपस्थाः प्रकाशा-ऽप्रकाशयुक्ता लोका श्राहिमन् जगाति वर्त्तन्ते ॥ ७ ॥ पद्रिश्चः—हे मनुष्यो जो (युवती) यौवन सबस्था को प्राप्त हुई (ख्रसारा)
भगिनी (भवन्ती) वर्त्तमान (मिथुनानि) जोड़ों को (नाम) संज्ञा को ( ख्रुवाते )
कहती हैं (समान्था ) नुस्य ख्रभाव वाजी (वियुत्ते) मिली और नहीं मिली हुई
(हरेसन्ते ) दूर और समीप में (ध्रुवे ) दृढ़ (पदे ) प्राप्त होने योग्य (इन)
भी (जागरूके ) प्रसिद्ध सन्तरिख्न सौर पृथिवी (तस्थनुः ) स्थित हैं उन को
(उ) सौर ज्ञानने के (सान् ) सनन्तर ऐश्वर्ष को प्राप्त होना चाहिये ॥७॥

भिविधि:—इस मन्त्र मे वाचकनु०— कसे प्रेम से युक्त भगिनीजन
मनीवाञ्चित वचनों को कहती हैं भौर तो है वर्तमान हैं वैसे ही दूर भौर
समीप में वर्त्तमान प्रकाश भीर अप्रकाश से पुक्त लोक इस संसार में वर्त्तमान हैं ॥ ७ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥ फिर उसी विषय को सगजे मन्त्र में कहते हैं॥

विश्वेद्देते जिनमा सं विविक्तो महो देवान्बिर्भती न व्यंथेते । एजंद्ध्रुयं पंत्यते विश्वमेकं चरंत्पतात्रि विषुणुं वि जातम् ॥ ८॥

विश्वां । इत् । एते इति । जनिम । सम् । विविक्तः ।
महः । देवान् । बिश्वंती इति । न । ब्युथेते इति । एजत् ।
ध्रुवम् । पृत्यते । विश्वंम् । एकंम् । चर्त्। पृत्ति ।विषुणम् ।
वि । जातम् ॥ ८ ॥

पदार्थः—( विश्वा ) सर्वाणि ( इत् ) एव ( एते ) द्यावाप्ट-धिव्यो ( जिनमा ) जन्मानि (सम्) ( विविक्तः ) पृथक् कुर्वतः ( महः ) महतः ( देवान् ) दिव्यान् पदार्थान् ( विश्वती ) ( न ) निषेषे ( व्यथेते ) स्वस्वपरिषेरितस्ततो न चलतः (एजत्) चलत् (ध्रुवम्) ऋन्तरिद्मम् (पत्यते ) पितरिवाचरित (विश्वम् ) सर्व जगत् (एकम् ) ऋसहायम् (चरत् ) प्राप्नुवत् (पति ) पतनशीलम् (विषुणम्) विष्वगगच्छति (वि) (जातम्) निष्पनम्॥८॥

श्रन्वयः हे विहास य एते महो देवान् विश्वती विश्वा जनिमा सं विविक्तो न व्यथेते यत्रेदेव ध्रुवमेजदेकं विषुणं जातं पति चर- हिश्वं विपत्यते ते यूयं विजानीत ॥ ८ ॥

भावार्थः —हेमनुष्या इह प्रथिवीसूर्यादिस्त्रपाऽधिकरणेऽन्तरिसे च सर्वे पदार्था जीवाश्व वसन्ति जायन्ते स्त्रियन्ते नश्यन्तीति विदन्तु॥<॥

पद्रियः—हे विद्वानो जो (एते) ये मन्तरिच भौर पृथिवी (महः) बढे मर्थान् श्रेष्ठ (देवान्) उत्तम पदार्थों को (विश्वती) भारण करती हुई (विश्वा) सब (जिनमा) जन्मों को (सम्, विविक्तः) पृथक् करती हैं भौर (न) नहीं (ध्यथेते) मन्ते परिधि मर्थान् मण्डल में इधर उधर नहीं हिलने हैं भौर (पत्र) जिस में (इन्) ही (ध्रुवम्) मन्तरिक्ष (एजन्) चलता हुमा (एकम्) सहाय रहित मकेला (विष्णम्) नीचे को प्राप्त है (जातम्) बत्यन्त (पत्रित्र) गिरने वाला (चरन्) प्राप्त होता हुमा (विश्वम्) सम्पूर्ण संसार के (वि, पत्यते) खामी के सद्दश वर्त्तमान उस को माप लोग जानें ॥ ८॥

भ[व[र्थ:—हे मनुष्यो इन पृथिवी मूर्ष्यक्रव मधिकरण भीर मन्तरित्तमें संपूर्ण पदार्थ वसते भीर उत्पन्न होते मरते भीर नावा को प्राप्त होते हैं ऐसा जानी ॥८॥

> भ्य ईश्वरविषयमाह ॥ भव श्वर के वि०॥

सनां पुराणमध्येम्यारान्महः पितुर्जानितुर्जामि तन्नः । देवासो यत्नं पनितार एवेंहरो पृथि व्युंते तुरुथुरन्तः ॥ ९ ॥ सनां । पुराणम् । अधि । एप्ति । आरात् । मुहः । पितुः । ज्ञानितुः । ज्ञामि । तत् । नः । देवासंः । यत्रं । पनितारंः । एवैः । उरौ । पुधि । विऽउति । तुस्थुः । भन्तरिति ॥ ९॥

पदार्थः—(सना) सनातनम् (पुराणम्) पुरानवम् (स्त्रिधि) (एमि) सर्वतः स्मरामि (स्त्रारात्) दूरात्समीपाद्दा (महः) महतः पूजनीयस्य (पितुः) पालकस्य (जिनितुः) जनकस्य (जामि) जातम् (तत्) (नः) स्त्रस्मानस्माकं वा (देवासः) विद्दांसः (यत्र) (पितारः) व्यवहर्त्तारः स्तावकाः (एवैः) प्रापकैः (उरो) महति (पिथे) मार्गे (व्युते) विग्रतावर्णे प्रसिद्धे (तस्थुः) तिष्ठन्ति (स्त्रन्तः) मध्ये ॥ ९॥

श्रन्वयः हे मनुष्या यत्र पनितारो देत्रास एत्रैरुरी व्युते पिथ श्रम्तस्तस्युस्तिरिपतुर्जनितुर्महो जामि श्रारादनुविदितं भवतु तन-श्रारात्सना पुराणमध्येमि तस्यान्तो भवन्तोपि सन्ति ॥ ९ ॥

भावार्थः हे मनुष्या यत सर्वं जगितिष्ठति येन प्रोक्तेन मार्गेण गच्छिन्ति तत्सर्वस्य पालकं जिनति सर्वेभ्यो महदनादिभूतं ब्रह्मोपास-नीयंयदि तज्जानीयात्तर्हि समीपस्थं, नजानीयाचेदतिदूरस्थं भवति॥ ९॥

पद्धि:—हे मनुष्यो (यत्र ) तिस मे (पनिनारः) व्यवहार करने अर्थात् स्तुनि करने वाले (देवासः) विद्वान् लोग (एवेः) प्राप्त करने वालों से (उरी) बहे (व्युते ) आवरण अर्थात् दूसरे करके दृष्पने से रिवेत इस प्रकार प्रसिद्ध (पथि ) मार्ग में (अन्तः) मध्य में (तस्थुः) वर्त्तमान हैं (तन् ) वह (पितुः) पालन करने और (ज्ञितनुः) उत्थन करने वाले (महः) श्रेष्ठ पूजा करने योग्य से (ज्ञामि) उत्थन्न हुआ (आरान्) दूर वा समीण से ज्ञाना ज्ञाय और वेद (नः) हम जोगों के दूर वा समीण से (सना) प्राचीन काल से सिद्ध और (पुराणाम्) प्रथम नवीन को (अधि, एमि) स्मरण करता हूं उस के मध्य में आप लोग भी हैं ॥ ९॥

भीवार्थ:—हे मनुष्यो जिस में संपूर्ण संसार स्थित है और जिस की कही हुई मर्व्यादा से चलते हैं वह सब का पालक उत्पन्न करने वाला सब पदार्थों से बड़ा अनादि से सिद्ध ब्रह्म उपासना करने योग्य है जो उस को जाने तो समीप में वर्त्तमान कौर न जाने तो अत्यन्त दूर वर्त्तमान होता है ॥ ९ ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर बसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं।

इमं स्तोमं रोदसी प्रब्रवीम्यृदूदराः शृणवन्नाग्न-

जिह्याः । मित्रः समाजो वर्रुणो युवान त्रादित्यासीः

कुवर्यः पत्रथानाः ॥ १० ॥ २५ ॥

हमम् । स्तोमंम् । रोद्सी इति । प्र। ब्र्वीम् । ऋढू-दराः ।शृण्वन्।अग्निऽजिह्वाः।मित्रः।सम्ऽराजः। वर्रणः।

युर्वानः । <u>भादित्यासः । कुवर्यः । पुत्रथानाः ॥ १० ॥ २५ ॥</u>

पदार्थः—(इमम्)परमात्मानम् (स्तोमम्) प्रशंसनीयम् (रोदसी)
धावाप्टियव्याविव सकलविद्यावेद्यं प्रकाशकं सर्वस्य धर्चारम् (प्र)
(ब्रवीमि) उपदिशामि (ऋदूदराः) ऋत्सत्यमुदरे येषान्ते (शृणवन् )
शृणवन्तु ( श्राग्निजिह्याः ) त्राग्निरिवप्रकाशमाना सत्योपदेशा जिह्वा
येषान्ते (मितः) सर्वस्य सत्या (सम्राजः)सम्यग्राजमानाः (वरुषः)
श्रेष्ठः (युत्रानः) प्राप्तयुवावस्थाः (त्र्प्रादित्यासः) सूर्य इव पूर्णाविद्याप्र-

काद्गाः(कवयः)विकान्तप्रज्ञा मेधाविनः(पप्रथानाः)प्रक्याताः ॥१ •॥ श्रन्वयः—यिममं स्तोमं रोदसी इव मित्रो बरुणोऽहं प्रव्रवीमि

तमृद्दरा सम्राजोऽप्रिजिह्वा युवान त्र्यादित्यासः कवयः पप्रथानाः ज्ञापवन् ॥ १० ॥ भावार्थः न्यथा चक्रवर्ती राजा स्वाह्मया सर्वे न्यायं प्रकाशितं करोति तथैवाऽऽसा विहांसोऽध्यापनोपदेशाम्यां परमात्मानं तस्या- हां च प्रसिद्धां कुर्वन्ति । येऽष्टाचत्वारिशहर्षपर्यन्तं ब्रह्मचर्यं कृत्वा- ऽित्वलिविद्या जायन्ते त एवैनह्कुं श्रोतुं निश्चेतुमभ्यसितुं साह्मात्कर्तुं च शक्नवन्ति ॥ १०॥

पद्धि:—जिस ( रमम् ) रस परमेश्वर ( स्तोमम् ) प्रशंसा करते योग्य जीर ( रीद्सी ) अन्तरिश्च और पृथिती के सहता सम्पूर्ण विद्याओं से जानने योग्य प्रकाश और धारण करने वाले का ( मिन्नः ) सब का मित्र ( वक्षाः ) श्रेष्ठ हम ( प्र, व्रवीमि ) उपदेश देते है उस को ( ऋदृद्राः ) सत्य है हद्दय में जिन के वे (सम्रातः) अन्वे प्रकार प्रकाशमान (सम्निजिह्दाः) अग्नि के सहश प्रकाशमान सत्य के उपदेश देने वाली जिद्दा है जिन की वे ( युत्रानः ) युत्रा अवस्था को प्राप्त (आदित्यासः) सूर्य के सहश पूर्ण विद्या से प्रकाशित (कवयः) तीव्र बुद्धि से युक्त (पप्रथानाः) प्रख्यात बुद्धिमान् लोग ( शृण्वन् ) सुत्रो ॥१०॥

भिविथि:— तैसे चक्रवर्ती राजा अपनी आज्ञा से सम्पूर्ण न्याय को प्रका-शित करता है वैसे ही यथार्थवक्ता विद्वान् लोग अध्यापन और उपदेश से पर-मेश्वर और उस की आज्ञा को प्रसिद्ध काने हैं और तो लोग भड़नालीश वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य करके पूर्णविद्या युक्त हैं वेही इस के कहने सुनने निश्चय और अध्यास करने और प्रस्यच्च करने को समर्थ होने हैं ॥ १०॥

ऋष विद्द्विषयमाह ॥

मद विद्वान् के वि० ॥

हिरंण्यपाणिः सिवता सुंजिह्नस्त्रिरा दिवो विद्ये पत्यमानः। देवेषुं च सिवतः श्लोकमश्रेरादस्मभ्यमा सुव सुर्वतातिम् ॥ ११ ॥ हिरंण्यऽपाणिः । सुविता । सुऽज्ञिह्नः। त्रिः। मा । दिवः।

विदथे । पर्यमानः । देवेषुं । च । सृवित्तरिति । श्लोकंम् । मश्रेः । भात् । मुस्मभ्यंम् । मा । सुव्।सुर्वऽतांतिम्॥११॥

पदार्थः—(हिरएयपाणिः) पाणिरित्र हिरएयं तेजो यस्य सः (सविता) सूर्व्यः (सुजिह्नः) शोभना जिह्ना यस्य सः (तिः)

त्रिवारम् ( त्र्रा ) समन्तात् ( दिवः ) विद्युतादेः (विदये) विद्वाने ( पत्यमानः ) पतिरिवाचरन् ( देवेषु ) प्रथिव्यादिषु (च) विद्वत्सु ( सवितः ) परमैश्वर्यप्रद (श्लोकम् ) वाचम् ( त्र्राश्रेः ) त्र्राश्रय

( भ्रात् ) स्त्रानन्तर्थे ( त्र्यस्मम्यम् ) ( त्र्या ) ( सुव ) जनप ( सर्वतातिम् ) सर्वमेव ॥ ११ ॥

त्रान्वयः हे सवितस्मुजिह्नः पत्यमानस्त्वं दिवो विद्ये देवेषु हिरएयपाणिः सवितेवाऽस्मभ्यं य सर्वतातिं श्लोकमश्रेस्तं चादा त्रिरा सुव ॥ १९ ॥

भावार्थ — ऋत्र वाचकलु ॰ — यथा सूट्यों लोकानामधिष्ठाता वर्त्तते तथैव विद्वान् सर्वेषामध्यक्तो भवेत् ॥ ११॥

पद्धि:—हे (सिवतः) सत्यन ऐश्वर्ष के दाता (सुतिह्वः) सुन्दर जित्वा युक्त (पत्यमानः) पिन के सहश साचरण करने हुए साप (दिवः) विज्ञुली सादि के (विद्ये) विज्ञान सौर (देवेषु) पृथिवी सादिकों मे (हिरण्यपाणिः) हस्त के महश तेत से युक्त (सिवता) सूर्ष के सहश ( सस्मभ्यम् ) हम सोगों के लिये तिस (सर्वतानिम् ) सम्पूर्ण ही (इलोकम् ) वाणी का (सश्वेः) साश्रप करिये वस को (च) सौर (सात् ) सन्तर (सा ) सह भोर से (जिः) तीन दार (सा, स्व ) वत्यन करों ॥ ११॥

भावार्थ:-- इस मन्त्र में वाचकलु०-- तैसे मूर्ण्य लोकों का अधिष्ठाना है वैसे ही विदान् सब का अध्यच होते ॥ ११॥

> त्र्प्रथ शिष्यविषयमाह ॥ सन्शिष्य के विव ॥

सुकृत्सुंपाणिः स्ववा ऋतावां देवस्त्वष्टावंसे तानि नो धात् । पूप्पवन्तं ऋभवो मादयध्वमृ-र्ध्वयावाणो ऋध्वरमंतष्ट ॥ १२ ॥

सुऽकत् । सुऽपाणिः । स्वऽवान् । ऋतऽवां । देवः । त्वष्टां । अवंसे । तानि । नः । धात् । पृपण्ऽवन्तेः । ऋभ्नवः । मादयुष्वम् । ऊर्ध्वेऽयांवाणः । अध्वरम् । अतुष्ट ॥ १२ ॥

पदार्थः—( सुकृत् ) यः द्योभनं धर्म्य कर्म करोति (सुपाणिः) द्योभनौ पाणी हस्तौ यस्य सः ( स्ववान् ) बहवः स्वे विद्यन्ते गस्य सः ( ऋतावा ) सत्यप्रकाशकः ( देवः ) विद्वान् (त्वष्टा) प्रकाशकः (त्र्यक्षे) रक्तणाद्याय (तानि) (नः) त्र्रसमभ्यम् (धात्) द्यातु ( पूषएवन्तः ) बहवः पूषणो विद्यन्ते येपान्ते ( ऋभवः ) मेघाः ( ऋध्वरम् ) पालकं व्यवहारम् ( ऋतष्ट ) तन्कुरुत् ॥ १२ ॥

श्रन्वयः —हे पूषएवन्त ऋभवो यूयं यथा मुक्तत् सुपाणिः स्ववा-नृतावा त्वष्टा देवो नोऽवसे तानि धाद्ध्वयावाण इवाऽध्वरमतष्ट तथाऽस्मान् मादयध्वम् ॥ १२ ॥

भावार्थः - त्र्प्रत्र वाचकलु • - यथा धार्मिका विद्यांसो मेघा इव सर्वानानन्दयन्ति तथैव सर्वे विदुष ऋगनन्दयन्तु ॥ १२ ॥ पदार्थ:—हे (पूषण्यनः) बहुत पुष्टिक्सी विद्यमान हैं जिन के वे (स्क्रम्यः) वृद्धिमान् आप स्रोग जैसे (सुकृत् ) सुन्दर धर्म युक्त कर्म कर्सा (सुपािषाः ) सुन्दर इस्त युक्त (स्वरान् ) बहुत स्रात्म जन हैं जिस के वह (ऋतावां) सत्य का प्रकाश करने वाला (त्वष्टा ) प्रकाश कर्सा (देवः ) विद्वान् (नः ) हम स्रोगों को (स्वर्त्ते) रखण सादि के लिये (तानि ) इन स्रयेखित पदार्थों को (धात् ) धारण करे स्रोर (प्रावाणः ) मेणों के सहवा (सध्वरम् ) पासन करने वाले व्यवदार को (सतष्ट ) सूक्ष्म करता है वैसे ही हम लोगों के लिये (माव्यध्वम् ) सानन्द दीतिये॥ १२॥

भविश्वि:-- इस मन्त्र में नाचकलु०-तैसे धार्मिक निद्वान् स्रोग मेघों के सहज सब को मानन्द देने हैं वैसे ही सब लोग निद्वानों को मानन्द देनें॥१२॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥
फिर उसी वि०॥

विद्युद्रंथा मुरुतं ऋष्ट्रिमन्तौ दिवो मर्या ऋत-जांता श्रुवासः। सरंस्वती श्रुणवन्यज्ञियांसो धातां रुपिं सुहवीरं तुरासः॥ १३॥

विद्युत्ऽरंथाः । मुरुतंः । ऋष्टिऽमन्तंः । दिवः । मर्ग्याः । ऋतऽज्ञांताः । भ्रयासंः । सरंस्वती । गृणवृन् । युज्ञियांसः । धार्त । रुथिम् । सहऽवीरम् । तुरासुः ॥ १३ ॥

पदार्थः -(वियुद्रथाः) विद्युद्धक्ता रथा यानानि येषान्ते (मरुतः)
मरणधर्माणः ( ऋष्टिमन्तः ) बह्वय ऋष्टयो गतयो विद्यन्ते येषान्ते
( दिवः ) कामयमानस्य ( मर्याः ) मनुष्याः (ऋतजाताः) ऋतेन
सत्येन प्रसिद्धाः (ऋयासः) प्राप्तविद्याः ( सरस्वती ) सकत्वविद्याः
पुक्ता वाणी (गृणवन्) गृणवन्तु (यिज्ञयासः) शिष्टपञ्यवहारकक्तीरः

(धात ) । त्र्यत्र इयचोतस्तिङ इति दीर्घः (रायम् ) धनम् (सङ्गीरम् ) नीरैःसह वर्त्तमानम् (तुरासः ) सद्यः कर्त्तीरः॥ १३॥

श्रिन्वयः—सरस्वती विदुषी स्त्री य सहवीरं रियं विदुद्रथा मरुत ऋष्टिमन्तो दिवो मर्घ्या ऋतजाता श्रयातो यज्ञियासस्तुरासो विहांसः शृणवन् धात तथैतं शृणुयाद्दध्याच ॥ १३॥

भावार्थः - यथा पुरुषाविद्याभ्यासं कुर्घ्युस्तथैव श्वियोऽपि स्रत्वा श्रीमत्यो भवन्तु उभये त्र्यालस्यं विहाय ज्ञित्पविषयाणि सर्वाणि कर्माणि साधुवन्तु ॥ १३ ॥

पद्रिश्चः—(सरस्वती) विद्या पुक्त स्त्री निस (सहवीरम्) वीर पुरुषों के सहित वर्त्तमान (रियम्) धन को (विद्युद्धयाः) विज्ञजी से पुक्त हैं बाहन जिन के वे (महतः) मरण धर्म वाजे (ऋष्टिमन्तः) बहुन गतियों से पुक्त (दिवस्य) कामना करते हुए के सम्बन्धी (मर्थ्याः) मनुष्य (ऋतज्ञाता) सत्य सं प्रसिद्ध (स्रयासः) विद्यासों को प्राप्त (यिज्ञयासः) शिल्प व्यवद्धार के करने वाजे (तुरासः) शिष्ठकर्ता विद्वान् जोग (वृष्णवत्) मुनो भौर (धात) धारण करो वैसे इस को सुने भौर धारण करे ॥ १६॥

भ[वार्थ:—जैसे पुरुष जोग विद्या का अभ्यास करें वैसे ही खियां भी करके खदरी युक्त हों। दोनों खी और पुरुष आजस्य का त्याग करके जिल्ला विषयक संपूर्ण कर्यों को मिद्ध करों।। १३।।

श्राथ बक्तविषयमाह ॥
भव बक्ताक वि॰॥

विष्णुं स्तोमांसः पुरुद्दसम्पर्का भगंस्येव का-रिणो यामंति ग्मन् । उरुक्रमः कंकुहो यस्यं पूर्वीर्न मंद्वेत्ति युव्तयो जिनेत्रीः ॥ १४ ॥ विष्णुंम् । स्तोमांतः । पुरुद्धसम् । अर्काः । भगंस्यऽ-इव । कारिणंः । यामंति । ग्मृत् । उरुद्धमः । कुकुहः । यस्यं । पूर्वीः । न । मुर्द्धान्ति । युवृतयः । जनितीः ॥१४॥

पदार्थः—(विष्णुम् ) व्यापकम् (स्तोमामः) स्तावकाः (पुरु-दस्मम् ) पृद्धिण बहूिन दुःखानि दस्मान्युपद्मीणानि यस्मात्तम् (श्रकाः ) पूजनीयाः (भगस्येव ) ऐश्वर्यस्येव (कारिणः) कर्तुं शिलाः (यामिन ) प्रापणीये मार्गे (गमन् ) गच्छिन्त (उरु-क्रमः ) बहुपुरुषार्थः (ककुहः ) महतीः । ककुह इति महन्ना । विषे । १ (यस्य ) (पूर्वीः ) (न ) निषे (मर्थन्ति ) हिंसन्ति (युवतयः ) प्राप्तयोवनाः (जिनित्रीः ) मानृः॥ १४॥

अन्वयः हे विद्दनुरुक्रमस्त्वं यथास्तामासोऽकी भगस्येव कारिणो विद्वांसो यामिन पुरुद्दसमं विष्णुं ग्मन् । यस्य युवतयो ककुहः पूर्वी- जीनित्तीर्न मर्थन्ति तथा त्वं वर्त्तस्व ॥ १४ ॥

भावार्थः - त्र्यत्रोपमा वाचकलु - - ये भगवद्पासका ईश्वराज्ञा-नुकूलवर्त्तमानाभगवन्तो भूत्वाऽहिंसामहत्तीर्भगवतीः प्राप्य दुःखान्तं गत्वा महत्सुखं प्राप्नवन्ति ॥ १४ ॥

पद्धि:—हे विद्वान् (उक्कमः ) बहुत पुरुषार्थ वाले भाग ससे (स्ती-मासः ) स्तृति करने वाले (भर्का ) पृजा करने योग्य (भग्रस्येव ) ऐश्वर्ध्य के तुल्य (कारिणः ) करने वाले विद्वान् लोग (यामाति ) प्राप्त होने योग्य मार्ग मे (पुरुष्ट्यम् ) बहुत दुःख नाश हुए तिम से उस (निष्णुम् ) ब्यायक को (ग्यन् ) प्राप्त होते हैं सौर (यस्य ) तिस की (पुत्रत्यः ) पुत्रावस्था को प्राप्त (ककुतः ) बही (पूर्वीः) प्राचीन काल मे वर्तमान (जनित्रीः) माताओं का (न) नहीं (मर्थिन्त ) नाश करने हैं वैमे साय वर्त्ताव करो ॥ १४ ॥

मिन्धि:—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलु॰—को स्नोग मगवान् की उपासना करने वाले देश्वर की साजा के अनुकृत वर्त्तमान रेश्वर्य पुक्त को कर नहीं नावा होने वाली वड़ी लक्षिपयों को प्राप्त हो दुःख के पार बाकर बड़े सुख को प्राप्त होने हैं ॥ १४ ॥

ऋथ राजविषयमाह 🚜

सब राजा के विषय को सगजे मन्त्र में करते हैं।

इन्द्रो विश्वेंवींयैंद्रेः पत्यंमान: उमे आ पंत्रों रोदंसीमहित्वा।पुरन्दरो छंत्रहा धृष्णुषेणः सङ्ग्रः

भ्यां नु ऋा भरा भूरि पृश्वः ॥ १५ ॥ २६ ॥

इन्द्रः । विश्वैः । विश्वैः । पत्यमानः । उमे इति । मा।
पुप्ती । रोदंसी इति । मृद्धिऽत्वा । पुरुम्ऽदुरः । वृत्रुऽहा ।
धृष्णुऽसेनः । सम्ऽयभ्यं । नः । मा । भर । भूरि । पश्वः

॥ १५॥ २६॥

पदार्थः—(इन्द्रः) परमैश्वयों राजा (विश्वेः) स्त्रासिकौः (विर्येः) पराक्रमैः (पत्यमानः) पतिः स्वामीवाचरन् (उमे) (स्त्रा) (पत्रो ) व्याप्रोति (रोदसी) न्यायभूमिराज्ये (महित्वा) महिन्ना (पुरन्दरः) द्वात्रूणां नगराणां हन्ता (चन्नहा ) मेघहन्ता सूर्पेव (धृष्णुसेनः) धृष्णुः प्रगच्मा दढा सेना यस्य सः (सङ्ग्रम्य) सम्यग् गृहीत्वा । स्त्रत्न संहितायामिति दीर्घः (नः) स्त्रस्मान् (स्त्रा) (मर) धर । स्त्रत्न हथचोतस्तिङ इति दीर्घः (भूरि) बहु (पश्वः) पज्ञृन् ॥ १५॥

श्रम्वयः — हे राजन् यो रबहेव पुरन्दरः पत्यमानो भृष्णुसेन इन्ह्रो भवान् विश्ववीयैर्महित्वोभे रोदसी त्र्या पत्रौ स त्वं भूरि नोऽ-रमान् पश्चन्न सङगृष्या भर ॥ १५॥

भावार्थः — यथा भूमिसूर्यो सर्वान् घृत्वा संपोष्य वर्द्धयतस्तथैव राजादयोऽध्यक्षाः सर्वाञ्छभगुणान् घृत्वा प्रजां पेषियत्वा सेनामुनीय शत्रुत्त हत्वा प्रजामुनयन्तु ॥ १५॥

पद्धिः—हे राजन् जो (वृत्रहा) पेध को नाग करने वाले सूर्य के सदृश (पुरन्दरः) शत्रुकों के नगरों का नाश करने वाला (पत्यमानः) स्वामी के सदृश काचरण करना हुआ (धृष्णुसेनः) दृद्ध सेना और (इन्द्रः) अत्यन्त ऐश्वर्य युक्त राजा आप (विश्वेः) सम्पूर्ण (वीर्येः) पराक्रमो से (महिस्वा) महिमा से (उमे) दोनो (रोदसी) न्याय और भूषि के राज्य को (आ, पष्टी) व्याप्त करने हें वह आप (भूरि) बहुन (नः) हम लोगों और (पश्वः) पशुकों को (संगृश्य) उक्तम प्रकार ग्रहण करके (आ, भर) सब प्रकार पोषण कीर्जिये ॥ १५॥

भ[व] थें:—जैसे भूमि कोर सूर्ष सब पदार्थों को धारण कोर उत्तम प्रकार पोषण करके बढ़ाते हैं वैसे ही राजा कादि कव्यच्च सब उत्तम गुणों को धारण प्रजा का पोषण, सेना की वृद्धि कोर शत्रु गों का नाश करके प्रजा की वृद्धि करें॥ १५॥

श्रय विद्विषयमाह ॥

श्रम विद्वान के विषय को सगन्ने मन्त्र में कहते हैं ॥

नासंत्या में पितरां बन्धुपृच्छां सजात्यंम्श्विनाश्चेत्रारु नामं । युवं हि स्थो रियुदों नो रयीणां दात्रं रक्षेथे श्रकंवेरदंब्धा ॥ १६ ॥

नातंत्या । मे । पितरां । बुन्युऽष्टच्छां । सुऽजात्यंम् । मुश्चिनोः । चार्ठ । नामं । युवम् । हि । स्थः । र्षिऽदौ । नः। र्यीणाम् । दात्रम्।रक्षेये इति। मर्कवैः। मर्दच्या ॥१६॥ पदार्थः—(नात्या) न विद्यतेऽत्तत्यं ययोस्तौ (मे) मम (पितरा) पालकौ (बन्धुपच्छा) यो बन्धून् प्रच्छतस्तौ (सजात्यम् ) समानजातौ भवम् (ऋश्विनोः) सूर्याचन्द्रमसोरिव (चारु) सुन्दरम् (नाम) (युवम् ) (हि) यतः (स्थः) भवथः (रिवदौ) श्रीप्रदौ (नः ) ऋस्माकम् (रियोणाम् ) धनानाम् (दात्रम् ) दानम् (रिवेषे ) ( ऋकवैः ) ऋकृत्तितैः कर्माभः ( ऋद्वधा ) ऋहिंसितौ ॥ १६ ॥

त्र्यन्वयः—हे सभासेनेशौ युवं हि नो रियदौ रयीणां दात्रं रत्नेथे त्र्यकवैरदब्धा स्थो ययोरिश्वनोरिव चारु नामास्ति तो बन्धुपुच्छा नासत्या मे पितरेव सजात्यं चारु नाम रत्नतम् ॥ १६॥

भावार्थः—ये विद्वांसो मातापितृवत्सर्वेभ्यो विद्याधनप्रदा धर्माचा-रिषाः सन्तः सजात्यानन्याश्व रचन्ति ते सर्वेषां पूज्या भवन्ति ॥१६॥

पद्धि:—हे सभा और सेना के लामी (पुत्रम्) आप दोनों ('डि') तिस से कि (नः) हम लोगों के लिये (रियदों) लक्ष्मी देने वाले (रियदि पाम्) धनों के (दात्रम्) दान की (रिक्षेषे) रह्या करते हैं (अकतेंः) कुश्सिन भिन्न अर्थात् उत्तम कमों से (अदुक्षा) नहीं हिंसित हुए (स्थः) होते हैं और ति। की (अश्विनोः) सूर्य्य और चःद्रमा के तृत्य (चाक) सुन्दर (नाम) संता है उन (बन्धुपृच्छा) बन्धुओं का कुशलादि पूंछने वाले (नासत्या) असत्य के त्यांगी (मे) मेरे (पिनरा) पालन करने वालों के सहवा (सतान्यम्) समान जाति वाले मुन्दर नाम की रह्या करो। १६॥

भ विश्वि:-- तो विदान् सोग माता भीर विता के सहश सम के लिये विदा भीर धन देने वाले धर्मपूर्वक माचरण करते हुए प्रवने समान जाति वाले तथा भन्य जनों की रक्षा करते हैं वे सब के पूजा करने योग्य होते हैं॥१६॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

महत्तद्रंः कवय्श्वारु नाम् यद्वं देवा भवेथ् विश्व इन्द्रं । सखं ऋतुभिः पुरुहूत त्रियेभिरिमां धियं सातये तक्षता नः ॥ १७॥

महत्। तत्। वः। कवयः। चारुं। नामं। यत्। हु। देवाः। भर्वथः। विश्वै। इन्द्रै। सर्खाः। ऋतुऽभिः। पुरुऽहृतः। प्रियेभिः। इमाम्। धिर्यम्। सातयै। तक्षत्। नुः॥१७॥

पदार्थः—(महत् ) महान् (तत् ) (वः ) युष्माकम् (कवगः ) विपश्चितः (चारु ) सुन्दरम् (नाम ) (यत् ) (ह् ) किल (देवाः ) विहांसः (भवध ) (विश्वे ) (इन्द्रे ) परमेश्वर्ये राज्ञि वा (सखा ) सुन्दत् (ऋनुभिः ) मेधाविभिः सह (पुरुहूत ) बहुभिः प्रशांसित (प्रियेभिः ) स्वात्मवत् प्रियैः (इमाम् ) प्रत्य- वाम् (धियम् ) प्रज्ञाम् (सातये ) सत्याऽसत्ययोधिवेकाय (तव्वत) रव्वत । श्रत्र संहितायामिति दीर्घः (नः ) त्रप्रस्माकम् ॥ १७॥

अन्वयः हे कवयो वो यन्मह्चारु नाम नामास्ति तत्तेन युक्ता विश्वे देवा ह यूयं भवथ । प्रियेभिर्ऋतृभिः सहेन्द्रे सात्वे न इमां धियं तत्तत । हे पुरुहूत राजेन्द्र त्वमेतैः सह सखा संगतां प्रज्ञां प्राप्नुहि ॥ १७ ॥ भावार्थः—तेषामेव नामावि प्रशंसितानि प्रसिद्धानि स्युर्वे विद्र-त्स्वविद्दत्तु मैत्रीमासाच धर्माऽधर्मविवेकाय शुद्धां प्रद्वां सर्वेभ्यः प्रयच्छन्ति ॥ १७ ॥

पद्धिः—हे (कवयः) विद्वानों (वः) माप जोगों का (यन्) को (यहत् ) बहा (चार् ) मुन्दर (नाय ) नाय है (तन् ) वह कीर इस से पुक्त (विश्वे ) संपूर्ण (देवा ) विद्वान् कीर (ह) निश्वय काप जोग (भवश्व ) होको (प्रियेभिः) अगने सहरा प्रिय (ऋनुभिः) बुद्धिमानों के साथ (हन्द्वे) अत्यन्त ऐश्वर्य वा राजा में (सातये) मत्य और असत्य के विचार के लिये (नः) इम जोगों की (हयाम्) इस (धियम्) बुद्धि की (तच्चन) रखा करो । और हे (युष्टून) बहुनों से प्रशंमित हुए राजेन्द्र भाष हन के साथ (सखा) मित्र हुए हम बुद्धि को प्राप्त होओ।। १७॥

भिविधि:—उन लोगों के ही नाम प्रशंक्षा करने पोग्य मौर प्रसिद्ध होतें हैं कि तो निद्दान् मौर मनिद्दानों में मिलना की प्राप्त होकर धर्म मौर मधर्म के निचार के लिये उत्तम बुद्धि सब के लिये देने हैं॥ १७॥

> पुनस्तमेव विषयमाह॥ फिर उसी विष्ण

श्रुर्ध्यमा णो श्रिदितिर्धिज्ञियासोऽदंब्धानि वर्रः-.णस्य , ब्रुतानि । युयोतं नो श्रनपत्यानि गन्तौः श्रजावानः पशुमा श्रम्तु गातुः॥ १८॥

मुर्ग्यमा । नः । भदितिः । युक्तियांसः । भदेव्धानि । वर्रुणस्य । ब्रुतानि । युयोतं । नः । सुनुपत्यानि । गन्तौः । प्रजाऽवान् । नः । प्रगुऽमान् । सुरुतु । गृतुः ॥ १८ ॥ । पद्यिः—(अर्थमा) न्यायस्थीदाः (नः) अस्माकम् (अदितिः)

मातेव ( यज्ञियासः ) ऋदिसायज्ञस्याऽनुष्ठातारः ( ऋदब्यानि )

श्रिहिंसितानि (वरुणस्य ) श्रेष्ठस्य (ब्रतानि ) सत्यभाषणादीनि (युगोन ) प्रापयन त्याजयत (नः ) श्रम्माकम् (श्रमण्यानि ) श्रिव्यमानान्यपत्यानि येषु तानि (गन्तोः ) गन्तव्यानि (प्रजान्वान् )सन्तानवान (नः ) श्रम्मान् (पर्गमान्) बहुपशुयुक्तः (श्र-स्तु ) (गानः ) भूमिः । गानुरिति प्रथिवी ना । निव १।१। १८॥ श्रम्त्वयः—हे निद्दांसोऽदितिरि वार्ष्यमा यज्ञियासो पूर्य नो बरूण्णस्याऽदव्यानि व्यतानियुयोत । नो गन्तोरनपत्यानि युयोत येन नो गानुः प्रजावान् परामानस्तु॥ १८॥

भावार्यः - त्रत्रत्र वाचकलु ॰ - हे विद्यांसो भवनतोऽस्मान्न्याया-धीझवन्मातृवदन्यायाचरणात्ष्यक्रुत्य सत्यानि धन्पाणि कर्मशिष प्रापय्य भूगोलं बहुप्रजासमसंख्यधनं कुरुत ॥ १८ ॥

पदार्थ: — हे निदानों (अदि।तेः ) माना के सहश (अर्व्यापा ) न्याया-भीश (यशियामः ) तिस में हिंसा नहीं ऐसे यज के करने वाले आपखोगों (नः ) हम लोगों के (वरुपास्य ) श्रेष्ठके (अदृब्धानि ) हिंसा भिन्न (ब्रामा-नि ) सत्यवंश्लिने आदिवतों को (युयोत ) प्राप्त कराइये (नः ) ब्रग्न लोगों के (गन्तोः ) प्राप्त होने योग्य व्यवहार से (अन्तर्यानि ) नहीं विद्यमान हैं सन्तान जिन में उनको प्राप्त कराइये जिस से (नः ) हम लोगों की (गातुः ) पृथिवी (प्रजावान् ) सन्तान युक्त और (पशुमान् ) बहुत पशुपुक्त (अस्तु ) हो ॥ १८॥

भावाधीः—समयन्त्र में वासकलु० —हे तिहानी साप लोग हम खोगों को न्यापाधीश सीर माता के सहस्र अन्यापास्त्रण में अलगू करके सीर सध्य धर्म युक्त कमों को प्राप्त कराके सम्पूर्ण पृथ्वी को बहुत प्रता सीर असंख्य भव युक्त करों ॥ १८॥

द्वानां दूतः प्रिध प्रसूतोऽनांगान्नो वोचतु सर्वतांता । शृणोतुं नः एथिबी चौरुतापः सू-यो नक्षंत्रैरुवर्णन्तिसिम् ॥ १९॥

देवानांम् । दूतः । पुरुष । प्रऽसूतः । समांगान् । नः । वाचुतु। सर्वेऽतांता । शृणोतुं । नः । पृथिवी । द्यैः । उत । सार्पः । सूर्यः । नत्तंत्रैः । उरु । सन्तरिक्षम् ॥ १९॥

पदार्थः—(देवानाम्) विदुषाम् (दृतः) सत्याऽसत्यसमाचारदाता (पुरुषः) यः पुरून् दधाति तत्सम्बुद्धौ (प्रसूतः) उत्पनः
(श्रनागान्) त्र्रानपाधिनः (नः) त्र्रासान् (बोचतु) उपादिशतु (सर्वताता) सर्वानेव (शृणातु) (नः) त्र्रासान् (श्रिथ वी) भूमिरिव त्रमा (धौः) विद्यादिव विद्या (उत) (श्रापः)
जलानीव शान्तिः (सूर्ष्यः) सिवतेव विद्याप्रकाशः (नन्नत्रैः)
कारणहूपेणाविनस्वरैः (उरु) व्यापकम् (श्रान्तिः मून्तिः श्राकाश्रामवाऽत्तोभता ॥ १९॥

अन्वयः—हे पुरुध देवानां दूतः प्रसूतो मवान्त्सर्वताता नागा-नः पृथिव्यादिविद्या वोचतु । नत्ततैस्सहोर्वन्तारेत्तं सूर्व्यः प्राथिवी चौरुतापो नः प्राप्नोतु अस्माकं वचांसि शुणोतु ॥ १९॥

भावार्थः—श्रव वाचकलु • —ये धर्मसभाऽधिकतानां प्रेष्या उप-देशका सर्वान्त्सत्याऽसत्ये उपदिश्य धर्मात्मनः सम्पादयन्तु तेषां प्रश्नाञ्जूत्वा समादधतु प्रथिव्यादीना सकाशात् स्नमादिगुणान् गृ-इत्वि।ऽन्यान् ग्राह्यित्वा पाखण्डं विनाश्य धर्म प्रापट्य सर्वोञ्जि- ष्टान् कुर्वन्तु ॥ १९

पद्धि: — दे (पुरुष) बहुतों को धारण करने वाले (देशनाम् ) विद्वानों के (दूनः ) सत्य और ससत्य समाचार के देने वाले (प्रसूतः ) उत्यन्न आप (सर्वताता) सब को ही (सनागान् ) अपराध से राहेत (नः ) इन लोगों को भूषि आदि की विद्याओं का (बोचनु ) उपदेश दीजिये । और (नच्चतें ) कारण कप से नहीं गाश होने वालों के साथ (उक्क) व्यापक (सन्तिच्चम् ) माकाश के सहश नहीं हिलना (सूर्ष्यं ) सूर्ष्यं के समान विद्या का प्रकाश (पृथिवी ) भूषि के सहश च्या और (द्योः ) विज्ञली के सहश विद्या (उन ) और (आपः ) ननों के सहश शानि (नः ) इम जोगों को प्राप्त हो और इस लोगों को बचनों को (शृणानु ) सुनो ॥ १९॥

भावार्थ:—रस मन्त्र में वाचकलुं — तो धर्मसभा के अधिकृत कोगों के आधीत में वर्त्तगान उपदेश देने वाले मद को सत्य और समत्य का उपदेश देकर धर्मात्मा करें और उन के प्रश्नों को सुन के समायान करें और पृथिबी आदिकों के समीप में चामा आदि गुणों का ग्रहण कर के सन्यों को ग्रहण करा पाखण्ड का नाश और धर्म को प्राप्त करा के सब को श्रेष्ठ करें।। १९॥

श्वाप्तन्तुं ने। रूपणः पर्वतासो ध्रुवन्नमास इ-लेखा मदंन्तः। श्वादित्येनो श्रिदितः श्वणोतुः यच्छंन्तु नो मुरुतः शर्म भुद्रम्॥ २०॥

शृणवन्तुं। नः। वृषेणः। पर्वतासः। ध्रुवऽक्षेमासः । इळेया।

मदंन्तः । भादित्यैः । नः । भदितिः । शृणोतु । यच्छंन्तु ।

नुः। मुरुतः। शर्मे। भुद्रम्॥ २०॥

पदार्थः—( गृणवन्तु)(नः) त्रप्रस्मान् कीर्तिमतः ( इषणः ) इष्टिकराः ( पर्वतासः ) मेघा इव ( प्रुवत्तेमासः ) ध्रुवं निश्चितं क्षेम रक्षणं येभ्यस्ते (इळया) प्रशंसितया वाचा (मदन्तः) हर्षन्तः (त्र्प्रादित्यैः) पूर्णविद्यैस्सह (नः) त्र्प्रस्मान् (त्र्प्रदितिः) माता (शृणोतु) (यच्छन्तु) ददतु (नः) त्र्प्रस्मम्यम् (मरुनः) मानवाः (शर्गे) उत्तमं गृहमिव मुखम् (भद्रम्) कल्याणकरम् ॥२०॥

श्रन्वयः—हे विद्दांसो भवन्त इळया सह वर्त्तमानानोऽस्मा-उक्वृग्वन्तु रूपणो ध्रुवत्तेमासः पर्वतास इवाऽस्मान्मदन्त उन्तयन्तु । श्रादित्यैः सहादितिनैः शृणोतुमरुवा नो भद्रं दार्म यच्छन्तु ॥ २०॥

भावार्थः—मनुष्यं सर्वाभ्यः प्राप्तिभ्य त्र्प्रादै। सुशिता तनो विद्या पुनः सत्तङ्गकल्याणाऽऽचरण श्रवणमुपदेशनञ्च कृत्वा सर्वेषां योग-त्रेमी सप्ताधनीयो ॥ २०॥

पद्धः—हे विद्वानो साप जोग ( क्वया ) प्रशासित वाणी के सिक्ष वर्तागान ( नः ) हम जोगी की त्तिमानोको ( गूण्यन्तु ) सुनो ( गूण्याः ) हिष्टि करने वाल ( ध्रुवक्षेमासः ) निश्चित रह्मा है जिन से वे ( पर्यतासः ) मध्य जैसे वैसं हम जोगो की ( महन्तः ) प्रमन्त हुए छि करो । सौर ( खादित्येः ) पूर्णी विद्वानों के साथ ( खदितिः ) मासा ( नः ) हम लेगों को ( श्रुवोः म सुने ( सहनः ) सनुष्य जोग ( नः ) हम लेगों के लिये ( सहनः ) वश्वादा करने वाले ( श्रमें ) श्रीष्ठ गृह के सहश सुखको ( यच्छन्तु ) देवे ॥ २०॥

भाविश्वि:—मनुष्यों की चाहियं कि तब प्राप्तियों से प्रथम उत्तम शिक्षा नद्गन्तर विद्या पुनः सत्तकुत सं कत्याण कारक आंधरण उत्तम कालों का श्वरण और उपदेश करके सब के यात्य अधान भीजन आच्छादन के निवाह और कहणाण की सिद्ध नरें॥ २०॥

सद्। सुगः पितुमा श्रेरतु पन्या मध्वा देवा श्रोपंधीः सं पिष्टका भगी मे श्रग्ने सङ्ये न संदं । सुऽगः । पितुऽमान्। श्रम्तु । पन्थाः । मध्वां। देवाः ।
भोषंधीः । सम् । पिष्टुक्त । भगः । मे । श्रुग्ने । सुरु्ये । न ।
मृध्याः । उत् । रायः । श्रम्याम् । सदनम् । पुरुऽक्तोः ॥२१ ॥
पदार्थः—( सदा ) सर्वदा ( सुगः ) सुर्वन गच्छिन्ति
यस्मिन् (पितुमान् ) बहूर्गि पितवोऽनादीनि विद्यन्ते यस्मिन् (स्रुक्तु) (पन्थाः)मार्गः (मध्वा) मधुरादिगुणयुक्ताः (देवाः )
विद्दांसः (स्रोपधीः ) सोमलताद्याः (सम् ) (पिष्टक्त ) सम्यक्प्राप्तुतः (भगः ) ऐश्वर्यम् (मे ) मम (स्रुप्ते ) विद्दन् (सख्ये )
सख्युर्भावे कर्माण वा (न) ( मृध्याः ) हिंस्याः (उत् )
(रायः ) धनानि ( स्रुप्ताम ) प्राप्तुयाम् ( सदनम् ) ग्रहम् (पुरुक्तोः ) बह्दनस्य ॥ २०॥
स्रुत्वयः—हे दवा विद्दांसो यय मध्योषधीः सन्पिरक्त येना-

त्र्यत्वयः हे देवा विद्यांसी यूय मध्वोषधीः सम्पिटक्त येना-ऽस्माकं सुगः पितुमान पन्धाः सदास्तु । हे त्र्राप्ते में सख्ये त्वं न मृध्या में भगों तेऽस्तु यथाऽहं पुरुद्धोः सदनं रायश्चोदस्यां तथा भवानप्येतत्प्राप्तोतु ॥ २१॥

भावार्थः — ये विद्यासी वैद्या भूत्वा सदोषधीभीरोगानिवार्ध्य सवीनरोगान् कुर्ध्युस्सदैव मैत्री भावियत्त्वा राज्ञा निष्कएटका निर्भयाः सरलाः पन्थानो निर्मातन्याः येषु गत्वाऽऽगत्य प्रजाः पुष्कलाधना भवेयुः ॥ २ १ ॥

पदार्भः—हे (देवाः) विद्वानी आप लोग (मध्या) मधुर आदि गुणों से युक्त (अविधीः) सोमलना आदि भोवधियों को (सम्) (पिपृक्तः)

उत्तम प्रकार प्राप्त हों जिससे हम लोगों का ( मुगः ) सुख पूर्वक खलते हैं जिसमें भीर (पिनुमान् ) बहुन अब्ब आदि विद्ययान हैं जिसमें एसा (पन्थाः) मार्ग सदा सब कालमें ( अस्तु ) हो और हे ( अमे ) विद्वन् ( मे ) मेरे ( सख्ये ) मित्र के भाव अथान् मित्रपन वा कर्म मे आप (न ) नहीं ( मृथ्याः ) नाश करों मेरा (भगः) ऐश्वर्ष्य आप का हो और जैसे में (पृष्ठच्यो ) बहुन अब्ब वाले के (सदनम् ) गृह और (रायः ) धनो को ( उन् , अश्वाम् ) प्राप्त होत्रे वैसे आप भी दन गृह धनादि वस्तुओं को प्राप्त होत्र्य स्वत्रा सोवश्वरों में होतों विद्यान लोग तिस्ता होत्रा सवत्रा सोवश्वरों में होतों

भाषार्थ:—जो विद्वान् लोग वेद्य होकर सर्वदा भोवशियों से रोगों का निवारण करके सब को रोग रहित करे और सदैव मिनता करके राजा को चाहिये कि दृष्ट डाकू रूप कण्ट हों से तथा भय से रहित सरल मार्ग बनावे कि जिन मार्गों में जाकर तथा भाकर प्रजाये बहुत धनवाली होतें॥ २१॥

स्वदंस्य ह्व्या सिमयो दिदीह्यस्म्यूर्धक् सं मिमीहि श्रयांसि। विश्वी श्रासे पृत्सु ताञ्जेषि शत्रुतहा विश्वी सुमना दीदिही नः ॥२२॥२७॥

स्वदंस्य। हृव्या। सम् । इपंः । दिदीहि । अस्मय्क् । सम् । लिमीहि । अवंसि । विर्थान । असे । पृत्रसु । तान् । जेपि । इत्रिंत् । अहं। । विश्वा । सुरमर्नाः । दीदिहि । नः। ॥ २२ ॥ २७ ॥

पदार्थः—(स्वदस्व) भुट्क्व (हन्या) श्रातुमहाणि (सम्) (इपः) विज्ञानानि (दिदीहि) प्रकाशय (श्रासम्पृक्) योऽस्मा-नञ्चिति सः (सम्) (मिमीहि) संमिमीष्व (श्रावांसि) श्राचा-नि श्रवणानि वा (विश्वान्) सर्वान् (श्राप्रे) पावक इव वर्त्तमान (पृत्सु) सङ्ग्रामेषु (तान्) (जेषि) जयसि (श्रातृन्) ( श्रहा ) दिनानि ( विश्वा ) सर्वाणि ( सुमनाः ) प्रसम्बचित्तः ( दीदिहि ) प्रकाशस्य प्रकाशय वा । श्रत्रत्र संहितायामिति दीर्घः (नः ) त्र्यस्मान् ॥ २२ ॥

त्रान्वयः —हे त्राप्ते त्वमस्मय्क् सन् हव्या श्रवांसि स्वदस्वेषः सं दिदीहि । श्रवांसि सं मिमीहि यतस्त्वं पृत्मु तान् विश्वाठखनूर ठजेषि तस्माहिश्वाहा सुमनाः सन् दीदिहि। नोऽस्माश्च दीदिहि॥२२

भावार्थः--राजादिपुरुषेर्बुद्धिवनाशकानादित्यागमृत्का विज्ञा-नं वर्द्धित्वा लोकतो वार्ताः श्रुत्वा मेना उनीय शत्रूञ्जित्वा सर्वदा हर्षशांकरिहतैर्भवितव्यं धर्म्येण प्रजाः सपाल्य विषयाशक्तिं विहायाऽऽनिद्दित्वयमिति ॥ २२ ॥

त्रत्रत्र राजाविद्दुरप्रजाऽध्यापकशिष्येश्वरश्रोत्वक्तृशूरवीरकर्मगुण वर्णनादेतदर्थस्य पूर्वस्कार्थेन सह संगतिर्वेद्या ॥

इति चतु पञ्चाशत्तमं सूक्त सम्विशो वर्गश्र समामः॥

पदार्थ:—हे (अधे) अधि के सहरा वर्तमान आप (अस्पत्रक्) जो हम लोगों को ज्ञान, गमन, प्राप्ति और सन्कार देना है वह (इट्या) भोजन करने योग्य (अवांग्ति ) अन्य वा अवयोका (स्वदस्व ) भोगकरे

( श्वः ) विज्ञानों का ( सम्, दिदीहि ) प्रकाश करो। भौर अन्न वा श्रवणों की ( सम्, विमीहि ) नोलो भौर मुनो जिस से कि आप ( पृत्यु ) संप्रामों में ( तान् ) उनको ( विश्वान् ) सम्पूर्ण ( शत्रुन्) शत्रुओ को ( जेवि ) अतिने हो तिसमे ( विश्वा ) सव ( अहा ) दिनो को ( सुपनाः ) प्रसन्न चित्त होते

हुए (दीदिनि ) प्रकाशिन होइये मोर (नः) हम जोगों को प्रकाशिन कीजिये॥ २२॥

भविधि:-राता मादि पुरुषों को चाहिय कि बुद्धि के नाश करनेशाने

श्रम श्रादि का त्याग करना कनके विज्ञान बढाय के लोक से वार्ताओं की सुनके सेनाओं की इद्धि करके श्रीर रात्रुश्रों को जीत कर सब काल में श्रानन्द शीर शोक का त्याग करें श्रीर धर्म से प्रजाशों का पालन करके वि-षयों मे श्राशक्ति का त्याग करके श्रानन्द करना चाहिये॥ २०॥

इस सूक्त में राजा विद्वान् प्रजा. अध्यापक शिष्य र्श्वर श्रीता वक्ता मार श्रुप्तीर के अर्म्य मार गृण वर्णन करने से इस सुक्त के मर्थ की पिछिले मुक्त के मर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥

यह चौवनवा सूक्त और सत्ताईसवा वर्ग समाप्त हुआ।

श्रिय हार्विशातृचस्य पठचपठचाशात्तमस्य सूक्तस्य प्रजापति विश्वामित्रो वाच्यो वा ऋषयः । विश्वेदेवाः । १ उषाः । २ — १ ॰ श्रिक्षिः ।
११ श्रुहोरात्रो । १२ — १४ रोदसी । १५ रोदसी द्युनिशौ
वा । १६ दिशः । १७ — २२ इन्द्रः पर्जन्यातमा त्वष्टा
वाग्निश्च देवताः । १।२।६।७।९।१ ०।१ १।१२।१ १।२ १
निचृत्तृष्टुप् । १।८ । १३ । १६ । २१ त्रिष्टुप् ।
१४ । १५ । १८ विराट्तिष्टुप् । १७ भृरिक्
त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । ३ भुरिक् पट्तिः । ५ । २० स्वराट्
पट्तिः इन्दः । पठचमः स्वरः ॥

उषसः पूर्वाः ऋथ् यव्यूषुर्महि जिज्ञे ऋचरं पदे गोः । ब्रुता देवानामुप् नु प्रभूपेन्महंद्रवानी-मसुरुत्वमेकंम् ॥ १ ॥

उषतंः। पूर्वाः। अधं।यत्। विऽऊषुः। महत्।वि। जुङ्गे। श्रुचरंम्। पुदे।गोः। ब्रुता। देवानं।म्। उपं। नु। प्रुऽभूषंन्। महत्। देवानं।म्। असुरुऽत्वम्। एकंम्॥ १॥

पदार्थः—( उपसः ) प्रभातात् ( पूर्वाः ) ( ऋष ) ऋथ ( यत् ) ( व्यूषः ) विवसन्ति ( महत् ) ( वि ) ( जज्ञे ) जातम् ( ऋतरम् ) ( पदे ) स्थाने ( गोः ) प्रथिव्याः ( व्रता ) नियमाः (देवानाम् ) विदुषाम् ( उप ) समीपे (नु ) सद्यः ( प्रभूषन् ) । श्रलङ्कुर्वन् (महत् ) (देवानाम् ) प्रथिव्यादीनाम् (श्रसुरत्वम् )

यदसुषु प्राणेषु रमते तत् ( एकम् ) त्र्याद्दितीयमसहायम् ॥ १ ॥

त्र्यन्यः प्रवाद्यसः पूर्वा व्यूपुस्तन्महदत्तरं महत्तत्वाख्यं गोः पदे वि जज्ञे यदेकं देवानाम्महदसुरत्वं प्रभूषन्य देवानां व्रतोप नु जज्ञे तय्यं विजानीत ॥ १ ॥

भावार्थः-यहिचुदाख्यमुषसः सेवन्ते तहहर्त्तमानमेकमहितीयं बह्म प्रकृत्यादिषु व्यातं तत्सर्वे धर्रात तदेव सर्वेरुपास्यमस्ति ॥ १॥

महा प्रकृत्यादिषु व्याप्त तत्सव घरात तदव सवरुपास्यमास्त ॥ १॥ पदार्थ:—(यन्) जो ( ढक्मः ) प्रातःकाल से (पूर्वाः ) प्रथम हुए

(ब्यूबुः) विशेष करके वसते हैं वह (मन्त्) बहा (सन्त्रम्) ननीं नाश होने वाला (महत्) बहा तत्वनामक (गो) पृथिनी के (पदे) स्थान में (वि, जन्ने) उत्यन्न हुमा जो (एकम्) दिनीय भौर सहाय रहिन (देवानाम्)

पृथिती मादिकों में बड़े ( असुरत्म् ) प्राणों में रमने वाले को ( प्र, भूषन् ) द्योभित करता हुआ ( अर्च ) उसके अन्तर ( देवानाम् ) विद्वानों के ( वता )

नियम (उप) समीप में (नु) शीध उलका हुए उसकी आप लोग तानिये॥ १॥
भावार्थ :- जो विज्ञली नामक वस्तु को प्रातःकाल से सेवन करते हैं

उनके सदश वर्तमान एक दिनीय रहित ब्रह्म प्रकृति आदि पदार्थी में व्याप्त

हुमा वह सब को धारण करना है वही सब करके उपासनाकरने योग्य है॥१॥ मो षू णो त्रित्रत्रं जुहुरन्त देवा मा पूर्व त्रिश्ने पितरं: पद्जाः । पुराएयोः सद्यनोः केतुर्न्तर्मु-हद्देवानीमसुर्त्वमेकंम् ॥ २॥

मो । इति । सु । नः । अत्रं । जुहुरन्तु । देवाः । मा।पूर्वे । भुग्ने । पितर्रः। पुरुक्ताः । पुरारुयोः । सर्यनोः । केतुः । भुन्तः ।

| ऋग्वेदः मं० ३। अ० ५। सू० ५५॥                                                               | ६२७              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3+1-1 W mv                                                                                 |                  |
| घाम्यकथा. ५७<br>                                                                           | <b>ষ</b> )       |
| ग्राम्यकथा.                                                                                | त्राः)           |
| ( २ )                                                                                      | ₹₹; <b>)</b>     |
| धर्मशिचा.                                                                                  | હોઃ )            |
| "Theory" सिडान्त                                                                           |                  |
| ''पढ़ो वेटा, मातृवत् परदारेषु ।"                                                           | सेवा-            |
| वेटा -बायूजी, इसका <del>क्</del> या अर्थ हुआ ?                                             | ातम्             |
| याप—इसका अर्थ यही है कि जितनी पराई स्त्रियां है सबको                                       | वम् )            |
| अपनी माता समझनी चाहिये।                                                                    | 7/               |
| बेटा—तो सब स्त्रियां ही मेरी मां है।                                                       | ۲_2              |
| वाप—हां वेटा, सब तेरी मां है।                                                              | हिंदे-           |
| वेटाते। आपको बड़ी तकलीफ होगी।                                                              | देवा             |
| वाप—क्यों ?                                                                                | ાારા             |
| वेटामेरी मा होनेसे तो वह सव आपकी कौन हुई बाबूजी।                                           | 1                |
| थाप—चळ. ऐसी बात मत निकाल ।  पढ़, 'मातृवत् परदारेपु                                         | वियुर्ये         |
| पर द्रव्येषु लोपूबत्।"                                                                     | ृंशशा            |
| वेटा— इसके माने बताइये।                                                                    | । सिद            |
| बाप—परायी चीज को लोष्ट्र ममझना।                                                            | र्व सीर          |
| वेटा—लोधू क्या ?                                                                           | ्रे <b>ता</b> न- |
| बाप—मिट्टी का ढेला।                                                                        | ं त्रस           |
| वेटा—तब तो हलवाई को पेड़े का दाम न देना चाहिये क्योंकि                                     | ्र गण<br>विज्ञान |
| मिट्टी के टेले का दाम ही क्या है ।<br>बाप—यह बात नहीं हैं । परायी चीज को मिट्टीकी तरह समझो | तानने            |
| बाप—यह बात नहा है । पराया चाज का मिट्टाका तरह समझा<br>जिसमें लेने की इच्छा न हो ।          | (रन्त)           |
| न्त्राह्मका छन्। वाहा                                                                      | क्रोगों<br>सोगों |
|                                                                                            | है श्राप         |
| को पे सौंग न सर्हे ॥ २ ॥                                                                   | 1 m              |

ph. 1

भावार्थः — व दो इस संसार में विद्वान् जन पिता के सदय होतें कि हो प्रकृति सादि पदार्थों में स्थाप्त सर्वान्तय्यामी ब्रह्म को उत्तम प्रकार जान के ग्रन्थों को जनावें ॥ २ ॥

वि में पुरुत्रा पंतयन्ति कामाः शम्यच्छा दियो पूर्वाणि। समिद्वे ऋग्या द्यामिद्वेदेम महद्वेश-नामसुरत्वेमकम् ॥ ३॥

वि । मे । पुरुत्ता । प्रयुक्ति । कामीः । क्रामि । अच्छे । द्वीद्ये । पूर्वाणि । सम्इइंद्र । श्रुयो । ऋतम् । इत् । द्वेम महत् । देवानीम् । श्रुत्वम् एकंम् । ३ ॥

पदार्थः—(वि) विशेष (मे) मम (पुरुत्रा) बहुनि (पतयन्ति) पतिमाचन्नन्ते (कामाः ) स्त्रभिलाषाः (शामे ) कर्माणि (श्रमीति) कर्मना । निष्यं । १ (स्त्रच्छ)। स्त्रत्र संहितायामिति दीर्घः (दीद्ये) प्रकाशयेयम् । दीदयतीति ज्वल-तिकर्मा निष्यं । १६। (पूर्व्याणि) पूर्वः साधितानि (समिद्धे ) प्रदीते (स्त्रप्रौ ) (स्ततम् ) सत्यम् (इत् ) एव (वदेम् ) प्रतीते (र्श्वप्रौ ) (देवानाम् ) दिव्यानां पदार्थानां मध्ये (स्त्रप्तस्यम् ) प्राणाधास्य (एकम् ) स्रसहायम् ॥ ३॥

श्रन्वयः — येमें पुरुत्रा कामाः पतयन्ति तानि पूर्व्याणि शम्य-हमच्छ विदेखे समिद्धेशाविव देवानाम्महदेकमसुरत्वसृतं वदेम तिद्देव सर्वे वदन्तु ॥ ३ ॥

भे द्वार्थः - मनुष्यात्रशालस्यं विहाय पूर्वेरातिराचिरितानि कर्माणि सवित्वा देवानां देवं सर्वाधारं सत्यस्वद्धपं दीपेन घटादिकिमवाः न्तर्व्यातं परमात्मानं साचाद्दष्ट्वाऽन्यान् प्रत्युपदिशः तु ॥ ३ ॥

पद्रार्थ:- जिन से ( मे ) मेरी ( पुरुत्रा ) बहुत ( कामाः ) अभिला-

पार्चे (पतयान्त ) स्वामी को स्पष्ट कहने की इच्छा करनी हैं उन (पूर्व्याणि ) पूर्व जर्नों से सिद्ध किये गये (बामि ) कर्मों को मैं (अस्ड ) उत्तम प्रकार

(वि) विशेष करके (देशि) प्रकाश कर्छ (समिक्रि) प्रदीप्त (अधी) आधी में तैसे (देवानाम्) उत्तम पदार्थी के मध्य में (महत्) बढ़े (एक्स्) स-हाय रहित (अमुरत्वम्) प्राणों के अध्यार (ऋनम्) सत्य को (बद्मा)

कहे उसकी (दृग्) ही सब लोग करें।। ३॥

भावार्थ:—मनुष्य स्रोग मालस्य को त्याग के पूर्व पुरुषो करके किये हुये कर्मी का सेवन करके देवों के देव सब के माधार सत्यस्वरूप मीर दीपक से घट मादि के सहश भीनर व्याप्त परमात्या को साह्यान् देख के मन्यजनी के प्रति उपदेश देवें ॥ ३ ॥

समानो राजा विभृतः पुरुत्रा शये श्रयासु प्रयुंतो वनान्। श्रया वृत्सं भरति होति माता महद्वेवानांमसुरुवमेकंम ॥ ४ ॥

समानः । राजां । विऽभृंतः । पुरुऽत्रा । शयें । श्रयातुं । प्रऽयंतः । वना । धनुं । श्रन्या । वृत्तम् । भरंति । चीति माता । महत् । देवानाम् । धसुर्ऽत्वम् । एकंम् ॥ ८ ॥

पद्रार्थः—(समानः) एकः (राजा) प्रकाशमानः (विभृतः)

विशेषण धृतः (पुरुत्रा ) पूर्वासु (शये) (शयासु) शेरते यासु विद्युदादयः पदार्थाः तासु (प्रयुतः ) विभक्तः सन् मिलितः (वना)

किरणान् ( त्र्रानु ) सद्यः ( त्र्रान्या ) भिना त्रिगुणात्मिका प्रकृतिः ( बरसम् ) महत्तत्वादिकम् ( मरति ) धरति ( केति ) निवासयति (माता ) जनने व (महत् ) पूजनीयम् (देवानाम् ) मूर्य्यदिनां विदुषां वा मध्ये (अप्रस्त्वम् ) श्रास्यित प्रिचिपति दूरीकरोति सर्वाणि दुःखानि तस्य भावम् (एकम् ) श्राहितीयम् ॥ ४ ॥

श्रन्वयः—हे मनुष्या यत्र पुरुता शयास् प्रयुता विभृतस्समानी राजा सूर्यः शये शेते बना सेननेऽन्या माता वत्सं भरति सर्व जोति तद्देवानां महदेकमपुरत्वं यूयमनु विजानीत ॥ ४ ॥

भावार्थः —हे मनुष्या येन प्रकाशिताः सूष्ट्योदयः प्रकाशन्ते योऽव्यक्ते सर्वमुल्पाद्य घृत्वा मातृ ।द्रजाति यदामानां विदुषां सत्क- र्चव्यमस्ति तद्भक्ष यूयमुपाञ्चम् ॥ ४ ॥

पद्धिः—हे मनुष्या जिन (पुन्ता) प्राची। कान ने प्रतिद्धि शापासु)
तायनकरें जिनमें विजुनी आदि पदार्थ उन में (प्रयुतः ) निमक्त हुआं फिर
पिल गया (विभूतः) विशेष कर के धारण किया गया (मणानः) एक (राता)
प्रकाशमान सूर्य्ये (शारे) शायन करना है (बना) किरणां को सेवन करना
है (अन्या) निन्न त्रिगुण स्त्रक्तप प्रज्ञति (माना) माना (नत्तम्) पुत्र को
धारण करनी है और मब को (न्त्रात्) ग्याना है तर, देशनाम् ) सूर्यादिक वा
विद्वानों के मध्य में (महत्) सत्कार करने योग्य (एकम् ) दिनीय रहित
(असुरत्वम्) दूर करना है दुःखों को नो उस का होना उसको आपलोग (अनु)
शीध ज्ञानिये॥ ४॥

भावार्थ:—है मनुष्यो तिम करके प्रकाशित हुए सूर्ष्य बाहि प्रकाशित होते हैं हो अध्यक्त अर्थान् प्रकृति में सब को उत्पन्न करके तथा धारण कर के माना के सहश रच्चा करता है और हो यथार्थवक्ता निहानों करके सक्कार करने योग्य है उस ब्रह्म की आप सोग उपासना करों ॥ ॥ श्राक्षित्पूर्वास्वपंरा श्रनुरुत्सुद्यो जातासु तर्रः-णीष्वन्तः। श्रन्तवितोः सुवते श्रश्नेवीता महद्दे-वानीमसुरुवमेकम् ॥ ५॥ २८॥

माऽचित्। पूर्वीसु । भपराः । भन्हत् । सयः । जातासुं । तर्हणीषु । भन्तरिति । अन्तः ऽवंतीः । सुवते । भप्रेऽवीताः । महत् । देवानीम् । असुर्ऽत्वम् । एकंम् ॥ ५ ॥ २८ ॥ पदार्थः—(श्राचित् ) यः समन्तात् चियति सर्वत्न वसति सः (पूर्वासु ) प्राचीनासु सनातनीपु प्रजासु ( श्रपराः ) पा जनिष्यन्ते ( श्रान्रत्) योऽनुरोत्युपदिशाति ( सद्यः ) समानेऽहानि ( जातासु ) उत्पन्नास प्रजासु ( तरुणीषु ) युवतय इव वर्त्तमानासु ( श्रन्तः ) ( मध्य ) ( श्रन्तवितीः ) श्रान्तमध्ये कारण विद्यते यासु ताः ( सुवते ) उत्पद्यन्ते ( श्रप्रविताः ) स्रव्यासाः परिचित्रनाः ( महत् ) सर्वेभ्यो वृहत् ( देवानाम् ) दिव्यगुणानां सूर्व्यादीनां सकाशात् ( श्रप्तरत्वम् ) सर्वेषां प्रचेतारम् ( एकम् ) चेतनमान्तस्वस्त्रम् ॥ ५ ॥

श्रान्यदाः —हे मनुष्या यः पूर्वीसु सघोजातासु च तरुणीषु प्रजास्वन्तरिविद्गूरुद्गति वस्योत्पादनेनाऽपरा श्रान्तर्वतीरप्रवीताः प्रजाः सुवते तदेव देवानान्महदसुरत्वमेकं परमात्मानं यूपं भजत॥५॥ भावार्थः —हे मनुष्या य उत्पन्नासूत्पद्यमानासूत्पत्स्यमानासु प्रजासु व्याप्तो धर्त्तोऽन्तर्ध्योमी वर्त्तते तं परमात्मानं सेवन्ताम् ॥५॥ पदार्थः —हे मनुष्यो जो (पूर्वासु ) प्राचीन काल में विद्यमान और

(सदाः) समान दिन में (ज्ञानासु) उत्यक्त भीर (तरुणीषु) युवावरणा वालियों के सहश वर्त्तपान प्रजाभों के (भन्नः) मध्य में (भावित्) मो चारो भीर सर्वत्र वसता है वह (भनूषन्) उपदेश देने वाला वर्त्तपान है भीर तिसके उत्यक्त करने से (भपराः) उत्यक्त की जानीं (भन्नवितः) मध्य में कारण विद्यमान है जिनमें उन (भन्नविताः) नहीं ज्यास भयान् गणाना से नापशकने योग्य प्रजा (सुवने) उत्यक्त हाती हैं वहीं (देशानाम्) उत्तम गुण वाले सूर्य भादिकों के मध्य में (महन्) सब से बहे (भसास्वम्) मब के फेंकने वाले भीर (एकम्) चेतन मात्रस्वरूण परमात्मा की भाष लोग सेवा करो॥ ५॥

भावार्थ, —हे मनुष्यो तो उत्यन्न, उत्यन्न हो गई मीर उत्यन्न होने वाली प्रज्ञामो में न्याम धारण करने वाला मन्तर्यामी वर्त्तमान है उस परमात्मा की सेवा करो ॥ ५ ॥

शुयुः पुरस्ताद्धं नु हिमातार्बन्धनश्चरित वृत्सः एकः । मित्रस्य ता वरुणस्य वृतानि महद्दे-वानामसुरुवमकेम् ॥ ६ ॥

शृषुः । प्रस्तांत् । अर्थ । नु । हि तमाता । श्रुबन्धनः । चरति । वत्सः । एकः । मित्रस्य । ता । वरुणस्य । ब्रुतानि । महत् । देवानांम् । श्रुपुरत्वम् । एकम् ॥ ६ ॥

पदार्थः—(शयुः) योऽभिन्याप्य शेते (परस्तात्) परिसम् देशे ( त्रायः) त्राय ( तृ ) ( हिमाता ) हे वाघ्वाकाशौ मानरौ यस्याऽग्नेः सः ( त्रावन्धनः ) यो वमाति तद्भिनः ( चरति ) गच्छति (वत्सः ) पुत्रइष वर्त्तमानः (एकः ) त्रासहायः (भित्रस्य) सुदंदः ( ता ) तानि (वरुषस्य ) सर्वोत्तमस्य जगरप्रवन्धकस्य (वतानि) सत्यभाषणादीनि कर्माणि। वतानिति कर्मना • निषं • २। १। (महत् ) (देवानाम् ) विदुषाम् (श्राप्तुरत्वम् ) प्रकेमृ-त्वम् (एकम् ) श्राप्तहायं तेजः ॥ ६ ॥

श्रन्वयः —हे मनुष्या यः परस्ताच्छयुद्दिमाताऽवन्धनी वस्स इवैको नु चरत्यथ यद्देवानाम्महदेकमसुरत्वं चरित ता वतानि मित्रस्य वरुणस्य परमात्मनः सन्तीति वैद्यम् ॥ ६ ॥

भावार्थः —हे मनुष्या यितकिञ्चदत्र जगति सूर्घादि वस्तु या त्रात विविधा रचनाः सन्ति यच विचित्रहूपं स्वादादिकं वर्तते सर्वे स्वस्वपरिधौ अमन्ति प्रलयात्प्राक् न विनश्यान्ति तानीमानि परमहमनः कर्माणि सन्तीति वेदितव्यम् ॥ ६॥

पद्गिः—है मनुष्यो हो (परस्तात्) दूसरे देश में (श्युः) ध्याश्व हो कर शयन करने शाला (हिमाना) दो वायु और भाकाश माना है जिस भाक्षि के वह (अवन्थनः) जो बन्धन राहिन वह (बस्सः) पुत्र के सहशा वर्त्तमान (एकः) सहापरित (नु, चरिन) शिम चलना है (अध) रस के अनन्तर हो (देशानाम्) विद्वानों का(महत् ) वड़ा (एकम्) सहाप रहित तेज (अधुरखम्) के कनापन (मा) वे (द्वतानि) सत्यभाषण भादि कर्म (मित्रस्य) मित्र और (अध्यास्य) सह में उत्तम भीर संसार के प्रवस्थ करने वासे परमाध्या के हैं ऐसा जानना चाहिये॥ ६॥

भावार्थ:—हे यनुहर्ण तो कुछ तम संसार में सूर्य आदि वस्तु और ती इस संसार में अनेक प्रकार की रचना हैं और तो विचित्रकाप स्वाद् आदि वर्त्तभाग है और सब अपने २ मण्डल में पूर्यने हैं प्रस्तय से प्रवम नहीं नष्ट होते हैं वे पे पर्यास्या के कर्म हैं यह जानना आदिवे॥ ६॥

हिमाता होता विदयेषु समाळन्वयं चरति क्षेति बुधः । प्र रणयानि रणयवाची भरन्ते महद्दे-वानामसुरत्वमेकंम् ॥ ७॥

हिऽमाता । होतां । विदेधषु । सम्रऽराट् । अनुं । अर्थम् । चर्रति । चेतिं । बुधः । प्र।रएयंनि । रुण्युऽवार्चः । भरन्ते । महत् । देवानाम् । असुर्ऽत्वम् । एकंम् ॥ ७॥

पदार्थः—( द्दिमाता ) द्दे वाघ्वाकाशो मातरौ यस्य सूर्ध्यस्य सः ( होता ) त्र्यादाता दाता च ( विदयेषु ) विज्ञातघ्येषु पृथिच्यादिषु (सम्नाट्) यः सम्पग् राजते ( त्र्यनु ) (त्र्य्यम् ) सर्वेषां
मध्यं केन्द्रं स्थानमुपरिस्थम् ( चरति ) गच्छति ( चेति) निवसति
निवासयति वा ( बुधः ) बुधमन्तरिच्नं निवासस्थानं विद्यते यस्य सः । त्र्यत्राषीदित्वादच् (प्र) ( रएयानि ) रमणीयानि लोकजातानि ( रएयवाचः ) रमणीयभाषाः (भरन्ते) धरन्ति पुष्णिन्त वा (महत् ) ( देवानाम् ) ( त्र्यसुरस्वम्) (एकम् ) ॥ ७ ॥

त्र्यन्वयः —हे मनुष्या येन निर्मितो हिमाता होता बुधो विद-थेषु सम्राडग्रमनुचरित चोति रएयानि प्र चोति यद्देवानां महदेकमसुरत्वं रएयवाचो भरन्ते तदेव ब्रह्म यूयं सेवध्वम् ॥ ७ ॥

भावार्थः —हेमनुष्यायो जगदीश्वरस्तूर्य्यादि जगिनिर्माय घृत्वा प्रकाश्य पालयति । यः सर्वत वसन्तसन्त्सर्वीन्त्स्विस्मन् वासयति यमेकमेवासा विद्वांसः सेवन्ते तमेव सर्व उपासन्ताम् ॥ ७ ॥ पद्धिं,—हे मनुष्यो जिस करके निर्माण किया गर्था (दिमाता ) दो वायु भीर माकाश हैं माता जिस सूर्य के बह (होता) लेने मार देने वाला (बुधः) अन्तरिच्च निश्चास का स्थान विद्यमान है तिसका बह (विद्येषु) जानने योग्य पृथिशी मादिकों में (सम्राट्) जो उत्तम प्रकार प्रकाशमान है (अप्रम्) सब के मध्य केन्त्र स्थान जो कि द्वपर वर्त्तमान उस को (अनु, चराते) प्राप्त होता है वसता वा वसाता (रण्यानि) सुन्दर मीर लोकों में उत्यम हुओं को (प्र,चेति) वसता वा वसाता मीर जो (देशानाम्) विद्वानों में (महत्) बहे (एकम्) सहाय रहित (असुराध्यम्) प्राणों में रमने वाले को (रण्यशास्तः) रमणीय भाषाएं (भरन्ते) भारण वा पोषण करती है उस ही ब्रह्म की माण नोग सेवा करो ॥ ७॥

भिविधि:—हे मनुष्यो जो जगदिश्वर सूर्य्य अदि जगत् क्रो निर्माण धारण और ब्रकाश करके पालन करता है। और जो सर्वत्र वसता हुआ सब को अपने में बसाना है जिस एकहीं को यथार्थ बोबने वाले विद्वान् लोग सेवते हैं उसही की सब बोग उपासना करो॥ ७॥

शूरंस्येव युध्यंतो अन्तमस्यं प्रतीचीनं दहशे विश्वंमायत् । अन्तर्मतिश्चरति निष्यिधं गोर्म्-हद्देवानांमसुरत्वमकंम् ॥ ८॥

शूरंस्यऽइव । युध्यतः । श्रन्तमस्यं । प्रतीचीनम् । दहुशे । विश्वम् । श्राऽयत् । श्रन्तः । मृतिः । चर्ति । निःऽसिधंम् । गोः । मृहत् । देवानाम् । श्रुगुरऽत्वम् । एकंम् ॥ ८ ॥

पदार्थः—( जूरस्येत्र ) यथा शत्रून् हिंसतः ( युध्यतः ) प्रह-रतः । त्र्यत्र व्यत्ययेन परस्मैपदम् ( त्र्यन्तमस्य ) समीपस्थस्य ( प्रतीचीनम् ) षश्चाद्भृतम् (ददशे) दश्यते (विश्वम् ) सर्वञ्जगत् ( श्रायत् ) प्राप्नुवत् ( श्रान्तः ) मध्ये ( मितः ) मेवावी । मतप इति मेधाविनाः निषं १।१५ ( चरित ) गच्छति ( निष्पिधम् ) यन्तितरां सेधित ज्ञास्ति तत् ( गोः ) वाष्याः ( महत् ) ( देवानाम् ) ( श्रिमुस्त्वम् ) ( एकम् ) ॥ ८ ॥

श्रान्वयः है मनुष्या श्रान्तमस्य युध्यतः ज्ञूरस्येव यत्र प्रती-षीनमांपद्विश्वमन्तर्दद्वा गोर्महनिष्ष्यं देवानामकमसुरत्वं मति-श्रारति तदेव श्रद्धा यूपं विजानीत ॥ ८ ॥

भावार्थः —हे मनुष्या यथा युध्यमानस्य समीपस्थस्य जारस्य समीपे कातरो जनस्तिरस्कतवद् दृश्यते तथैव सर्वशक्तिमतोऽन-न्तस्य परमात्मनस्सनिषौ सूर्घादिकं जगत् जुद्रं तिरस्कृतं वर्तते। यो जगदीश्वरो विद्याकोशं वेदचतुष्ट्यं वाएयाऽऽभूषणं शास्ति तदेवेष्टं पूर्व मन्यध्वम् ॥ ८॥

पदार्थ:—है मनुष्यो ( अन्तमस्य ) समीप में वर्त्तगान ( पुष्यतः ) प्रदार करने हुए ( शुरस्येव ) शत्रुकों के गारने वाले के सहश झहां ( प्रती-खीनम् ) पीछे से हुए ( आयत् ) प्राप्त होते हुए ( विश्वम् ) संपूर्ण संसार (अन्तः ) मध्य में (इडशे ) देख पड़ना है भीर (गीः ) वाणीका (गहन् ) वड़ा ( नीष्विधम् ) अन्यन्त शासन करने वाला ( देशानाम् ) विद्वानों में ( एकम् ) खबापरहित ( असुरहाम् ) प्राणो में रमने वाला ( मितः ) बुद्धिमान् (खरित) प्राप्त होता है इस ही की ब्रह्म भाष लोग झानें ॥ ८ ॥

भावार्थ:—है मनुष्यों जैसे युद्ध करते हुए समीप में वर्समान कीर शक्त के नाशक वीर पुद्ध के समीप में कायर मनुष्य तिरस्क्षन हुए पुद्ध के सद्धा देखा जाता है वैसे की संपूर्ण शक्ति वाले अनन्त परमास्मा के समीप में सूर्य आदिक वान् श्रुद्ध और निरस्क्षन है बीर की वगदीश्वर विद्या के कवाने रूप चारों वेदों काणी के आमूच्छ हुओं का शासन करता है उस बी को एक चार सोम मानो ॥ ८॥

नि वैवेति पिल्तो दूत श्रास्वन्तर्महाश्रारित रोचनेनं । वपूषि विश्रंदाभ नो वि चष्टे मह-देवानामसुर्वमेकंम् ॥ ९॥

नि । वेवेति । पृत्तिः । दूतः । भासु । भन्तः । मृहान् । चुरुति । रोचनेनं । वर्षेषि । बिश्नंत् । स्रुभि । नुः । वि । चुष्टे । मृहत् । देवानं । भूसुर्ऽत्वम् । एकंम् ॥ ९ ॥

पदार्थः—(नि)(वेवेति) भृदां व्याप्रोति। स्त्रत्र वाच्छ-ग्दतीती डभावः (पिलतः) श्वेतकेदाः (दूतः) समाचारदातेव (स्त्रासु) प्रजासु (स्त्रन्तः) स्त्राभ्यन्तरे (महान्) व्याप्तः सन् (चरित) प्राप्तोऽस्ति (रोचनेन) स्वप्रकादोन (वपृषि) रूपाणि (विश्रत्) धरत् सन् (स्त्रिभि) स्त्राभिमुख्ये (नः) स्त्रस्मान् (वि)(चष्टे) विदोषेणोपिददाति (महत्) (देवानाम्) विदु-पामस्माकम् (स्त्रसुरत्वम्) दोषाणां प्रदोष्तृत्वम् (एकम्) स्त्राहितीयम्॥ ९॥

श्रान्वयः —हे मनुष्या य श्रास्वन्तान वेवेति पिततो दूत इव महान् रोचनेन चरित वर्ष्षि विश्रानोऽस्मानिम विचष्टे तदेव देवा-नामस्माकमेकमसुरत्वं महत्पूज्यमस्तीति पूयमप्येतं पूजयत ॥ ९॥

भावार्थ: — त्रम वाचकलु • — हे मनुष्पा यो जगदीश्वरी योगिनो वायुहारा चद्धो दूत इव दूरस्य समाचारं पदार्थ वा ज्ञापयति। त्रमन्तर्यामी सन्तरवप्रकाशेन सर्व प्रकाश्य जीवानां कर्माणि विदित्वा फलानि प्रयच्छाते स्प्रात्मस्यस्तन्याय्यमन्त्याय्यं कर्त्तुमकर्तुं चे-तयित तदेवास्माकं पूज्यतमं श्रह्म वस्त्वस्तीति भवन्तोऽप्येव विजानन्तु ॥ ९ ॥

पद्र्थि:—हे मनुष्यो जो ( अस्मु ) इन प्रताकों में ( अन्तः ) भीतर ( नि, वेवेनि ) अत्यन्त व्याप्त है ( पिलनः ) श्वेन केशों से युक्त ( दूतः ) समा- चार देने वाले के मटश ( महान् ) व्याप्त हुआ ( रोचनेन ) अपने प्रकाश से ( चरित ) प्राप्त हैं ( वर्ष्षि ) रूपो को ( विश्वन् ) धारण करता हुआ ( नः) हम खोगो को ( अभि ) सन्मुख (मि, चेष्टे) विशेष करके वपदेश देना है वही ( देवानाम् ) विद्वान् हम खोगों का ( एकन् ) दिनीय से रहित ( असुरत्यम् ) दोषों का फेकना ( महन् ) बड़ा पृज्य है आप लोग भी इसकी पूना करो॥ ।।

भावार्थ: —इस मन्त्र मे नाचकलुः — हे मनुष्यो तो तगदीश्वर योगियों को वायु के द्वारा वृद्ध दून के सहश दूर देश मे वर्त्तमान समाचार वा पदार्थ को जनाना है। भीर अन्तर्यामी हुआ अपने प्रकाश मे सब को प्रकाशित और जीवो के कर्यों को जान कर फखो को दना है। अन्त करणा मे वर्त्तमान हुआ न्याय्य और अन्वाय्य करने और न करने को चिनाना है वही हम लोगों को अतिशय पूजा करने योग्य ब्रह्म वस्तु है आप लोग भी ऐसा जानो ॥ ९ ॥

विष्णुंगोंपाः पंरम पाति पार्थः त्रिया धामा-न्यमृता दधानः। श्रुश्लिष्टा विश्वा भुवनानि वेद महद्वानामसुर्त्वमेकम् ॥ १० ॥ २९ ॥

विष्णुः । गोषाः । प्रमम् । पाति । पार्थः । प्रिया । धार्मानि । मुमृता । दर्धानः । मुग्निः । ता । विश्वा । भुवनानि । वेद् । मुहत् । देवानीम् । मुसुरुत्वम् । एकम् ॥ १ ०॥ २९ ॥ पदार्थः—(विष्णः) वेविष्ट व्याप्तोति चराचरं जगत् सं परमारमा (गोपाः) सर्वस्य रक्तकः (परमम्) प्रक्रष्टम् (पाति) रक्तति (पाधः) प्रिथिव्यायनम् (प्रिया) प्रियाणि कमनीयानि सेवितुमहीणि (धामानि) जन्मस्थाननामानि ( ऋमृता ) नादा-रहितानि प्रकृत्यादीनि (दधानः) धरन् पुष्पन्तसन् ( ऋग्निः) पावको विद्युदिव स्वप्रकाद्याः (ता) तानि (विश्वा) सर्वाणि (भुवनानि) निवासस्थानानि (वेद) जानाति (महत्) व्यापकं सत् (देवानाम्) प्रथिव्यादीनां मध्ये (ऋसुरत्वम्) सर्वेषां प्रतेपारम् (एकम्) ऋदितीयं ब्रह्म ॥ १ • ॥

त्र्रान्वय: —हे मनुष्या योऽग्निरिव विष्णुर्गोपा यानि परमंपाथः प्रिया त्र्रामृता धामानि दधानः पाति ता तानि विश्वा भुवनानि वेद तद्देवानां महदेकममुरत्वं यूयं वित्त ॥ १ • ॥

भावार्थः - त्रत्रत्र वाचकलु • - हे मनुष्या योऽस्य जगत उत्पा-दको धाता पालको विनादाकोऽस्ति सर्वेषां जीवानां हिताय विविधान् पदार्थानिर्मिमीते तमेव यूयं सेवध्वम् ॥ १ • ॥

पद्धिः—हे मनुष्यो जो (अग्निः) अग्नि रूप निजुली के सहवा स्वयं प्रकाशित (विष्णुः) चर और अचर संसार में व्यापक परमात्मा (गोपाः) सब की रज्ञा करने वाला परमेश्वर जिन (परमम्) उत्तम (पाथः) पृथिवी आदि अल और (प्रिया) कामना करने और सेवा करने योग्य (अयुता) नाम से रहित प्रकृति आदि और (धामानि) जन्म,स्थान और नाम की (द्यानः) धारण और पुष्ट करता हुआ (पाति) रज्ञा करता है (ता) उन (विश्वा) सम्पूर्ण (भुवनानि) निवासस्थानों को (वेद) ज्ञानता है उस (देवानाम्) पृथिवी आदिकों के मध्य में (महन्) व्यापक हुए (एकम्) दिनीयरहित

ब्रह्म ( सस्टत्वम् ) सब के केंकने वाले की बाप लोग जानी ॥ १०॥

भावार्थ: - इस मन्त्र में वाचकलु - हे मनुष्यो हो इस संसार का उलका, भारण, यासन भीर नावा करने वाला है भीर सह तीवीं के दिन के सिये मनेक

प्रकार के पदार्थों का निर्माण करता है प्रमही की आप जीमें सेवा करी ॥१०॥ नानां चक्राते युम्या १ वपूँ वि तयीं रुन्य द्रोचेते कुष्णम्न्यत् । इयावीं च यदरुषी च स्वसारी

महद्वेवानांमसुर्त्वमकम् ॥ ११ ॥

नाना । चुकाते इति । युम्या । वर्षूषि । तयोः । मन्यत् । रोचंते। कृष्णम् । भन्यत् । इयावी । खा यत्। भरंषी। च। हर नंही । महत्। देवानंष्। मसुर्ऽत्वम् । एकंम् ॥११॥ पदार्थः-( नाना ) अनेकानि ( चकाते ) कुरुतः (यण्या)

या सर्वोत् प्राणिनो निद्रया नियच्छिति साराहिः। यम्येति रात्रिनाः निषं • १।७।(वपूंषि) रूपाणि। वपुरिति रूपना • निषं • ३।७।( तयोः)

( স্পন্यत् ) ( रोचते ) प्रकाशते ( কুণ্णम् ) निक्रष्टवर्णं तमः ( स्त्रन्यत् ) हितीयमारुणोति ( वयात्री ) स्त्रन्थकारह्मपा ( च )

( यत् ) या ( त्र्प्ररुषी ) प्रकाशक्रयोषा ( च ) (स्वसारी ) मगि-न्याविव वर्त्तमाने (महत् ) बृहत् ( देवानाम् ) पृथिव्यादीनां सकाज्ञात् ( त्र्रासुरत्वम् ( एकम् ) ॥ ११ ॥

श्रन्वयः — हे मनुष्या यद्देवानां महदेकमसुरत्वमस्ति तैन व्यवस्थापिते यत् या श्यावी यन्या चाऽरुषी स्वसाराविव वर्त्तमाने सत्यो नाना वपूंषि चकाते तयोरन्यदुषोद्धपं रोचते च कृष्णमन्यद्-रात्रिक्रपमावणोति तद्द्वा विजानीत ॥ ११॥

भावार्थः न्यान वास्त्रज्ञ न्यादे परमेश्वरो सूनेः सूर्वेद्धम् व सम्मास्य व्यवस्थां न कुर्यात्ताहि रात्रिदिने कथं सम्मनेतां येन समानिश्वरेण पुरुषार्थाय दिनं झयनाय दार्वरी निर्मिता तमीश्वरं दृष्टि. सर्वे भ्यायन्तु ॥ ११ ॥

पृद्धिः—हे मनुष्यो जो (देवानाम्) पृथिती कादिकों के समीप के (मन्त्) बढ़ा (एकम्) दितीय रदित (मसुरत्वम्) दीयों को फेंकने वाकाः वे उस से व्यवस्थापित (यन्) तो (द्यावी) मन्धकारक्व (यन्या) जो संपूर्ण प्राण्यियों को निद्धा से युक्त करती है वह रात्रि (व) और (सक्वी) प्रकाशक्त प्रातःकाल (स्वमारों) भिगनी के सहया वर्त्तमान हुए (नाना) धनेक प्रकार के (वपूर्ण) कपों को (चक्राते) करते हैं (तयोः) उनका (सन्यत्) सन्य प्रातःकाल कप (रोचने) प्रकाशित होता है (च) और (कृष्णम्) काला वे काम (सन्यन्) दूनरा वर्ण रात्रिक्य जो सादरण करता है वह जिससे प्रसिद्ध उस को ब्रह्म जानो ॥ ११॥

भ[व[र्थ:-इस मन्त्र में वाचकलु०-तो परमेश्वर पृथिषी मृहि सूर्य के यूमने की व्यवस्था को न करे तो रात्रि मौर दिन कैसे होवें मौर जिस नमहीश्वर ने पुरुषार्थ के लिये दिन मौर शयन करने के लिये रात्रि रखी उस श्विर का हुद्र में सब ध्यान करो ॥ ११॥

मृाता च यत्रं दुहिता चे धेनू संत्रर्दुघे धापयेते समीची । ऋतस्य ते सदंसीळे त्रान्तर्महद्देवानां-मसुरुत्वमेकंम् ॥ १२ ॥

माता। च। यत्रं। दुहिता। च। धेनू इति । सुबर्दुधे इति सुबर्दुधे इति । सुमावी इति सम्दर्भे । भाषयेते इति । सुमावी इति सम्दर्भे । सुमावी इति सम्दर्भे । सुमावी इति सम्दर्भे । सुमावी स्वाप्तं । सुमावी सुमावी स्वाप्तं । सुमावी स्वाप्तं । सुमावी स्वाप्तं । सुमावी स

षदार्थः—( माता ) मान्यप्रदा जननीव रात्रिः (च ) (यत्र) बित्मन्त्समपे (दुहिता) दुहितेत्रोषा (च) (धेनू ) धेनुवद्रसप्रदे (सबर्दुषे) सवः पालकस्य दुग्धादेरिव रसस्य प्रपूरिके (धापयेते ) पाययतः (समीची ) सम्यक् प्राप्नवन्यौ (ऋतस्य ) जलस्येव सत्यस्य (ते) तव (सदिस) सभायाम् (ईळे) स्तौमि (ऋतः) मध्ये (महत्) (देवानाम् ) सभ्यानां विदुषाम् (ऋत्रस्वम् ) (एकम् )॥१२॥

श्रन्वयः है राजनहं ते सदिस यथा यत्र माता च दुहिता च समीची सबर्दुघे धेनू ऋतस्य सम्बन्धेन धापथेते तथैव ते सदस्यन्तः स्थितस्सन्नृतस्य देवानाम्महदेकमसुरत्वमीळे॥ १२॥

भावार्थः — ये सभ्या जना परमेश्वराङ्गीत्वा तदाज्ञाऽनुसारेण यथा रात्रिदिवसौ सर्वस्य जगतो नियमेन पालकी भवतस्त्रयेव सभाः यां धर्मस्य विजयेनाऽधर्मस्य पराजयेन प्रजा त्र्यानन्दयन्त् ॥ १२॥

पद्रिधः—हे राजन्मं (ते) आपकी (सर्वास) सभा से जैसे (यत्र) जिस समय (याता) मान को देने वाली साता के सट्य रात्रि (च) कर्षर (दुक्ति।) वन्या के सट्य प्रातःकाल (च) क्रार (समीची) उत्तम प्रकार प्राप्त होती हुई (सर्बद्धे ) पालन करने वाले दुग्ध अर्थाद के सट्या रास की पूर्ति करने क्यार (धेनू) धेनु के सट्या एस को देने वाली (अन्तर्य) जल के सट्या सत्य के सम्बन्ध से (धापयेते) पिलाती हें वसे ही सभा के (अन्तः) मध्य में वर्त्तमान हुआ (अन्तर्य) जल के सट्या मत्य का (देवानःम्) श्रेष्ठ विदानों में (महत्) बड़े (एकम्) दिनीयगहित (असुरत्वम्) दोषों को दग करनेवाले की (रेळे) म्तुनि करताहूं॥१२॥

भिविधि:—जो सभ्य जन परमेश्वर से डर के उस की आजा के अनुमार जैसे रात्रि कौर दिन संपूर्ण संसार के नियम पूर्वक पालनकची होने हैं वेसे ही सभा में धर्म के विजय और अधर्म के पराजय से प्रजाओं को आनिद्दित करें॥ १२॥

श्रुन्यस्यां वृत्सं रिह्नती मिमाय कयां भुवा नि दंघे धेनुरूधः। ऋतस्य सा पर्यसापिन्वतेळा मह-हेवानीमसुरुवमेकंम् ॥ १३ ॥

भुन्यस्योः। वृत्सम् । रिहृती । मिमायु । कर्या । भुवा । नि । <u>दधे । धेतुः । कर्यः । ऋतस्यं । सा । पर्यसा। भृषिन्वतः ।</u> इक्षा । महत् । देवानीम् । भ<u>ुसुर</u>ऽत्वम् । एकम् ॥ १३ ॥

पदार्थः—( ऋन्यस्याः ) ह्योर्मध्य एकतरस्याः ( वस्तम् ) वस्तवस्याननीयम् ( रिहती ) मन्ती ( मिमाय ) मिमीते ( कया ) ( भुवा ) पृथिच्या ( नि ) (दधे ) निदधाति ( धेनुः ) गोवह्र्तमाना ( ऊधः ) उपा ( ऋतस्य ) सत्यस्य ( सा ) (पयसा ) दुग्धेनेव जलेव ( ऋपिन्वत ) सिञ्चित सेवते वा ( इळा ) पृथिवी । इळेति पृथिवीना । निष्यं । भाग ( महत् ) ( देवानाम् ) दिच्यानां पृथिच्यादीनाम् ( ऋसुरस्वम् ) ( एकम् ) ॥ १३ ॥

श्चन्वयः —हे मनुष्या देवानां मध्ये यन्महदेकमसुरत्वं वर्त्तते तेन नियुक्ता धेनुरिव रात्रिक्षधश्चाऽन्यस्या वत्सं रिहती कया भुवा सह मिमाय या निदये सर्त्तस्य पयसा सहळापिन्वत ॥ १३ ॥

भावार्थः हं मनुष्या यः परमात्मा रात्रिदिनाभ्यां पृथिवीस्थान् पदार्थात्र् इायनजागरणार्थाभ्यां प्रकाझाऽन्धकाराभ्यां ष्टस्या च धेनु वद्रचित तमेवार्चत ॥ १३॥

पद्धि:—हे मनुष्यो (देवानाम्) उत्तम पृथिवी मादिकों के मध्य में जी (महत् ) बड़ा (एकम् ) दिनीय रहित (असुरत्वम् ) दोकों को दूर करने बाला वर्त्तमान है उससे पुक्त (धेनुः ) गो के सहत्र वर्त्तमान राजि और ( उद्धः ) प्रातःकाल ( भन्यस्याः ) दोनों के मध्य में एक किसी के ( वत्सम् ) वछड़े के सदश पाजन करने योग्य को ( रिहती ) नाश करती हुई ( कया ) किस ( भुवा ) पृथिवी के साथ ( मिगाय ) नापती है जो ( नि,द्वे ) धारण करती है ( सा ) वह ( ऋतस्य ) सत्य के ( पयसा ) दुःध के सदश जल के साथ ( रळा ) पृथिवी ( भिग्वत ) सींचती वा सेवन करती है ॥ १३॥

भ्विथि:—हे अनुष्यों तो परमान्या रात्रि भार दिन से पृथिवी में वर्त्तपान पदार्थों को शयन और जागरण प्रयोजन जिन का उन प्रकाश भीर सन्धकार और दृष्टिसे गाँके सदश रहा। करना है उसही की पूछा करो ॥ १३॥

पद्यां वस्ते पुरुक्त्या वर्षूष्यूध्यां तस्थो त्यविं रेरिहाणा । ऋतस्य सद्य वि चरामि विद्वानमह देवानामसुरत्वमेकंम् ॥ १८ ॥

पद्यां। वस्ते। पुरुऽरूपां। वपूँपि। ऊर्धा। तस्यौ। त्रिऽ-भविम्। रेरिहाणा। ऋतस्यं। सद्यं। वि। चरामि। विद्यान्। महत्। देवानीम्। असुरुऽत्वम्। एकंम्॥ १४॥

पदार्थः—( पद्या ) पादेष्वंद्यापु भवा ( वस्ते ) स्त्राच्छादयति ( पुरुद्धपा ) बहुद्धपा ( वपूंषि ) क्याणि ( ऊर्ध्वा ) उत्कृष्टा ( नस्यो ) तिष्ठाति ( व्यविम् ) कार्य्यकारणजीवाल्यानि न्ने.णि वस्तूनि यो रत्निति तम् ( रेरिहाणा ) भृद्यां लिहन्ती ( ऋतस्य ) सत्यस्य ( सन्ध ) गृहम् ( वि ) ( चरामि ) (विद्यान् ) ( महत् ) ( देवानाम् ) ( स्त्रस्य ) ( एकम् ) ॥ १४ ॥

त्र्यन्यः-हेमनुष्या विद्वानहं यदतस्य देवानां च महदेकं सद्यासु-रत्वं विचरामि तेन नियामिता पद्या रात्रिः सर्वान् वस्ते। त्र्यन्या त्र्यविं वपूषि रेरिहाणोध्वा पुरुद्धपोषा तस्थौ तं ते यूपञ्च विजानीत॥१८॥ भावार्थः —हे मनुष्या यथा दिनं विचित्राणि रूपाणि दर्शयति तथैत्र रातिः सर्वाणयाच्छादयति इम एत्र सत्यकारणादुत्पद्यमानजन्ये विदित्वा सर्वस्य निर्मातारमीशं च सुखेन विचरन्तु ॥ १४ ॥

पद्धि:—हे यनुष्यो (विद्वान्) विद्वायुक्त भें जो (ऋतस्य) सत्य और (देवानाम्) विद्वानों में (महन्) बहें (एकम्) दिनीय रहित (सद्ध) स्थान और (असुरत्वम्) दोगों के दूर करने वाले को (वि, चरामि) प्राप्त होता हूं उससे नियमित (पद्धा) अंशो में होने वाली रात्रि सब को (वस्ते) आच्छादित करनी घेरती हैं। अन्या(अपनिम्) कार्य्य कारण और जीवनामक तीन वस्तुओं की रक्षा करने वाले और (वपृंषि ) रूपो को (रेरिहाणा) अत्यन्त खाटनी हुई (क्रध्यों) उत्तम (पुनरूपा) बहुत रूप पुक्त प्राप्त काल (तम्थों) स्थित है उस को वे और आपनोग जाने॥ १४॥

भीविश्वि:—हे मनुर्ध्या तमे दिन अने कार्यों को दिखाना है वैसेही राजि सब को घेरती है, ये ही सन्य के कार्या से उत्यन्न हुए सौर उत्यन्न होने वाले को तान कर सब के बनाने वाले परवेश्वर को सुख्यूर्वक जाने।॥ १४॥

पुदे ईव निहित दुस्मे अन्तरतयोर्न्यद्गुह्यं-माविर्न्यत् । सुधीचीना पृथ्या हे सा विपूची मह द्वानांमसुर्वमेकेम् ॥ १५ ॥ ३० ॥

प्दे इवेति प्देऽईव। निहिते इति निऽहिते। दुस्मे। मन्त-रिति। तयोः। मन्यत्। गुर्ह्यम्। माविः। मन्यत्। सुधीर्चिना। पृथ्यां। सा। विर्यूची। महत्। देवानाम्। मसुरऽत्वम्। एकंम्॥ १५॥ ३०॥

पदार्थ:—(पदे इव ) यथा पादी तथा ( निहिते ) धृते (दस्मे ) उपचित्र्यी (त्र्प्रन्तः ) मध्ये (तयोः ) (त्र्प्रन्यत् )

( गुह्मम् ) गुप्तम् ( स्त्राविः ) रक्तकम् ( स्त्रन्यत् ) ( सम्रीचीना ) सहाञ्चन्ती ( पथ्या ) पथोऽनपेता स्वकत्तां विहायाऽन्यत्रागन्त्री ( सा ) ( विषूची ) या विषूत् व्याप्तानञ्चति सा ( महत् ) ( देवानाम् ) ( स्त्रसुरत्वम् ) ( एकम् ) ॥ १५ ॥

श्रन्वयः हे मनुष्या देवानां यन्महदेकमसुरत्वमस्ति येन दस्मे पदे इव निहिते रात्रिदिने वर्त्तते पान्या सम्रीचीना पथ्या सा विपूची वर्त्तते तयोरन्तरन्यदृह्यमन्यचाविरस्ति तत्सर्व विजानीत ॥ १५॥

भावार्थः -- त्रत्रत्रोपमालं ॰ -- यथा मनुष्याद्दास्यां पादास्यां गच्छ-नित तथैव रात्रिदिनं गच्छतः । यथा दिनं पथ्यमस्ति तथा रात्रिः पथ्या न भवति । एवं सर्वान्तर्ध्यामि ब्रह्म विहायान्यदुपासित पथ्यं न जायते ॥ १५॥

पद्धिः — हे मनुष्यो (देवानाम् ) विदानों का जो (महत् ) बड़ा (एकम् ) दिनीयरहित (अनुरत्वम् ) दोषां का दूर करने वाला है और जिससे (दम्मे ) नाझ होने वाले (पदेदव ) परो के सहश (निहिते ) धारण किये गये रात्रि और दिन वर्त्तयान है जो भन्य (सभीचीना) एक साथ सेवन करती हुई (पथ्या ) अपनी कच्चा को त्याग के भन्यत्र नहीं जाने वाली (सा ) वह (विप्ची ) व्याप्त पदार्थों का सेवन करती है (तयोः ) उनके (भन्तः ) मध्य मे (भन्यत् ) दूसरा (गृह्यम् ) गृप्त (भन्यत् ) अन्य (आदिः ) एचा करने वाला है उस सब को जानो ॥ १५॥

भिविधि:--इस मन्त्र में उपमालं ०-- तसे मनुष्य लोग दो पैगें से चलते हैं वैसे ही शांत्र और दिन चलने हैं और तसे दिन पथ्य है वसे शांत्र पथ्य नहीं होती है। इसी प्रकार सर्वान्तर्यामी ब्रह्म को त्याग करके अन्य उपासिन हुआ। पथ्य नहीं होता है॥ १५॥ श्रा धेनवौ धुनयन्तामिशिश्वीः सबुर्दुघाः शशायाः श्रप्रदुग्धाः । नव्यानव्या युवतयो भवन्तीर्महद्देवाः नामसुरुवमेकम् ॥ १६ ॥

भा । धेनवंः । धुन्यन्ताम् । भिर्शिक्षाः । सबःऽवृषाः । राश्याः । अप्रेऽदुग्याः । नव्याःऽनव्याः । युवृतयः । भवन्तीः । महत् । देवानाम् । सुसुर्ऽत्वम् । एकंम् ॥ १६ ॥

पदार्थः—( त्र्या ) समन्तात् ( घेनवः ) वाचः (धुनयन्ताम्) कम्पन्ताम् ( त्र्प्रिक्षिः) त्र्र्याताः (सर्वर्ष्ट्याः) सर्वान् कामान् प्रपृतिकाः (शशयाः) शयाना इव ( त्र्प्रप्रदुग्धाः ) न केनापि प्रकर्षतया दुग्धाः (नव्यानव्याः) नवीनानवीनाः ( युवतयः ) प्राप्तयोवनावस्था ब्रह्मचारिणयः (भवन्तीः) भवन्त्यः (महत् ) ( देवानाम् ) ( त्र्र्युन्स्वम् ) ( एकम् ) ॥ १६ ॥

त्र्रान्वयः - हे मनुष्या युष्माकं सबर्द्धाः शशया त्र्रप्रदुग्धा धेनवो त्र्राश्चिनिव्यानव्या भवन्तीर्युवतय इव देवानां महदेकमसुरत्वमाधुनयन्ताम्॥ १६॥

भावार्थः-- त्रत्रत्रवाचकलुत्तोपमालङ्कारः-यथा प्रथमे वयित वर्त्त-माना त्र्र्योतिविद्यात्र्रवाला ब्रह्मचारिषयः स्वसद्द्यान् पतीनुपनीयाऽऽ-नन्दन्ति तथैव सर्वविद्यायुक्ता वाचो प्राप्य विद्दांसः मुखयन्ति ॥१६॥

पद्रिशः—हे मनुष्यो भाष लोगों के (सर्वर्तुघाः) सब मनोरथों को पूर्वी करने वाली (शक्याः) शयन करती भी हुई (अप्रदुष्धाः) नहीं किसी करके भी बहुत दुही गई (धेनवः) काणियां (अश्विश्वीः) वालाओं से मिका

(नन्यानन्याः) नवीननवीन (भवन्तीः) होती हुई (युवतयः) यौवनावस्था को प्राप्त ब्रह्मचारियी स्त्रियां जैसे वैसे (देवानाम्) विदानों में (महत्) बढ़े (एकम्) द्वितीयरहित (समुग्त्वम्) दोषों के दूर करने वाले को (सा, धुनयन्ताम्) सन्छे प्रकार कंपाइये॥ १६॥

भिविधिं,—इस मन्त्र में वाचक तुमीपमाल इकार है—जैसे प्रथम अवस्था में वर्त्तमान विद्यापदी हुई बालाभिन ब्रह्मचारिणी ख्रियां अपने सहवा पनियों को प्राप्त हो कर आनिन्दिन होती है वसे ही सब विद्याओं से पुक्त वाणियों को प्राप्त हो वर विद्वान् लोग सुखी होते हैं॥ १६॥

यद्वन्यासुं रुपभो रोरंवीति सो श्रुन्यसिंमन्यूथे नि दंघाति रेतंः।सहि क्षपावान्त्स भगः स राजां महद्वेवानांमसुरत्वमेकंम्॥ १७॥

यत् । श्रन्यास् । बृष्भः । रोरंबीति । सः । श्रन्यस्मिन् । युषे । नि । दुषाति । रेतः । सः । हि । चपाऽवान् । सः । भर्गः। सः । राजां। महत्। देवानाम्। श्रसुरऽत्वम् । एकंम् ॥१०॥

पदार्थः—( यत् ) यः ( ऋन्यासु ) रात्रिपृषःमु च (वषभः) विषष्ठः ( रोरवीति ) भृशं शब्दयित ( सः ) ( ऋन्यस्मिन् ) ( यूथे ) समूहे ( नि ) ( दधानि ) ( रेतः ) (विध्यम्) ( सः ) ( हि ) यतः ( जपावान् ) जपा रात्रिः सम्बन्धिनी यस्य स चन्द्रः ( सः ) ( भगः ) ऐश्वध्यप्रदः सूध्यः ( सः ) ( राजा ) प्रकाशः मानः ( महत् ) ( देवानाम् ) ( ऋसुरत्वम् ) ( एकम् ) ॥१ ७॥

त्र्रन्वयः—यद्यो रुपभः सूर्र्योऽन्यासु रात्रिषूषःसु च रोरवीति सोऽन्यस्मिन् यूथे चन्द्रादिषु रेतो निद्धाति । हि यतस्स चपावा-न्त्स स्सभगस्स राजा देवानां महदेकमसुरत्वं प्राप्यं भवति ॥१७॥ भावार्थः—हेमनुष्या यःसूच्यो राज्यन्ते दिनादौ सर्वान् प्राणिनो जजागरित्वा संशब्ध व्यवहार्घ्य श्रीः प्रापगति राजौ च चन्द्रादिषु किरणान् प्रज्ञिष्य प्रकाशयति सोऽयं प्रकाशयानो जगदीश्वरेणो-त्पादित इति वेद्यम् ॥ ३७॥

पद्धिः—(यत्) जो ( वृषभ ) बलयुक्त सूर्य ( सन्यासु ) राति स्थार प्रातःकालों में ( गेरवीति ) सन्यन्त दाद्द करता है (सन्) वह ( सन्य-स्मिन्) सन्य ( यूथे ) समूह में चन्द्र सादिकों में (रेन ) पराक्रम का (निद्द-धाति ) स्थापन करता है। / हि ) जिससे कि (सः ) वह ( स्वपातान् ) राजिवान् संधीन् गाति जिस की सम्बन्धिनी होती और (सन्) वह (भगः ) ऐश्वरयोँ का दाता मूर्य्य तथा (सः) वह (राजा) प्रकाशमान होता ( देवानाम् ) विद्वानों में ( महत् ) वड़ा ( एकम् ) एक यह ( अमुरन्यम्) दोषों के दृर करने वाला प्राप्त होने योग्य गुण होता है ॥ १७॥

भिविधि:—हे मनुषो जो मूर्ष्य रात्रि के अन्त और दिन के आदि में सब प्राणियों को निरन्तर जगाय के राब्द कराय और व्यवहार कराय के लिंध्यों को प्राप्त कराना है और रात्रि में चन्द्र आदिकों में किरणों को रख के प्रकाश कराना मो यह प्रकाशमान जगदीन्वर में उत्यन्न किया गया ऐसा जानना चाहिये॥ १०॥

## श्रयेश्वरगुणानाह ॥

अब ईश्वर के मुखों का वर्णन अगले मंत्र में करते हैं॥

वीरस्य नु स्वर्व्यं जनासः प्र नु वीचाम वि-दुरंस्य देवाः। पोढा युक्ताः पञ्चंप्वचा वहन्ति मह-देवानांमसुरत्वमेकंम् ॥ १८॥

वीरस्यं । नु । सुऽश्रद्ध्यम् । जनातः । प्र । नु । वोचाम । विदुः । श्रुस्य । देवाः । पोढा । युक्ताः । पञ्चं ऽपञ्च । श्रा । वहन्ति। महत्। देवानाम् मुसुरुत्वम्। एकम्॥ १८॥

पदार्थ:—(वीरस्य)प्राप्तशौष्यिदिगुणस्य (नु)सद्यः (स्वश्च्यम्) शोभनेष्वश्वेषु साधु वचः (जनासः ) विद्यासुं प्रादुर्भूताः (प्र) (नु) (वोचाम ) उपदिशाम (विदुः ) जानन्ति ( श्र्यस्य ) (देवाः) विद्यंसः (पोढा) षट् प्रकाराः (युक्ताः) (पञ्चपञ्च) (श्राः) (वहन्ति )प्राप्तुवन्ति (महत् ) (देवानाम् ) (श्रमु-

रत्वम् ) ( एकम् ) ॥ १८ ॥

स्त्रन्वयः —हे जनासो वयमस्य वीरस्य स्वश्व्यं नु प्रवोचाम ये युक्ताः देवा देवानां महदेकमसुरत्वं विदुर्ये पोढा युक्ताः पञ्चपञ्च यदा बहन्ति तहिदुस्तान् प्रति वयमेतद्बह्म नु वोचाम ॥ १८ ॥

भावार्थः—हे मनुष्या यस्य प्राप्ती पञ्च प्राणा निमित्तं यं सर्वे योगिनः समाधिना जानन्ति तस्यैवोपासनं भृत्यानां वीरत्वजन-कमस्तीति वयमुपदिशेम ॥ १८॥

पद्धि:-हे (जनास) विद्याओं से प्रकट हुए मनुष्यो हम ( सम्य ) इस (वीरस्य) शौष्य सादि गुणों को प्राप्त हुए हुए को (स्वरूथ्यम् ) सनि उत्तम सद्य विषयक अच्छे वचन का ( नु ) शीध (प्र, शोचाम ) उपदेश देवें जो ( पुक्ताः ) संयुक्त हुए (देवाः)विद्वान्तन (देवानाम् ) विद्वानों में ( महत् ) हु । (ए श्रम् ) एक ( समुग्तम् ) दोषों के दूर करने को ( विदुः ) जानते स्रार जो ( घोड़ा ) छः प्रकार की संयुक्त हिद्धयां सौर (पञ्चपञ्च ) पांच पांच प्राणा जिस विषय को ( सा, वहन्ति ) प्राप्त होने हैं उसको जानते हैं उनके प्रति हम खोग इस ब्रम का ( नु )शीध उपदेश देवें ॥ १०॥

भावि थिं:—हे मनुष्यो जिस की प्राप्ति में यांच प्राणा निमित्त और जिन मको सब योगी लोग समाधि से जानने हैं इसी की उपासना भृत्यों के वीर-पन को उत्पन्न करने वाली है ऐसा हम स्रोग उपदेश देवें ॥ १८॥ पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी ।वेषय को म०॥

देवस्त्वष्टां सिविता विश्वरूपः पुपोषं प्रजाः पुंरुधा जंजान । इमा च विश्वा भुवनान्यस्य महद्देवानीमसुर्त्वमेकम् ॥ १९॥

देवः । त्वष्टां । स्विता । विद्यवऽरूपः । पुपोपं । प्रऽजाः । पुरुधा । जुजान् । इमा । च । विद्यां । भुवनानि । सुस्य । महत् । देवानाम् । सुसुर्ऽन्वम् । एकम् ॥ १९ ॥

पदार्थः—(देवः) देदीप्यमानः (त्वष्टा) प्रकाशकः (सविता)
प्रेरकः (विश्वरूपः) विश्वानि रूपाणि यस्मात् सः (पुपोष)
पुष्यति (प्रजाः) प्रजाताः (पुरुषा) बहुधा (जजान) जनयनि
(इमा) इमानि (च) (विश्वा) सर्वाणि (भुवनानि) लोकजातानि (ग्रस्य) परमेश्वरस्य (महत्) (देवानाम्) (ग्रसुरुत्वम्) (एकम्)॥ १९॥

त्र्यन्यः हे मनुष्या यस्त्वष्टा परमेश्वरो देवो विश्वरूपः सवितेव प्रजाः पुषोष इमा विश्वाः भुवनानि च पुरुधा जजाना स्येदमेव देवानां महदेकमसुरत्वमस्तीति वेद्यम् ॥ १९ ॥

भावार्थः - ग्रत्र वाचकलु • - यथा सूर्घः सर्व जगत्पालयति तथैव जगदीश्वरः सूर्घादिकं वहविधं जगनिर्माय रचति । इदमेव परमात्मनो महदाश्वर्धं कर्माऽस्तीति वोध्यम् ॥ १९॥

पद्धि:—हे मनुष्यो जो (त्रष्टा) प्रकाश करने वाला परमेश्वर (देव) प्रकाशमान (विश्वरूपः) जिससे सम्पूर्ण रूप हैं ऐसे (सविना) प्रेरणा करने

बाले सूर्यमण्डल के सद्दर्श (प्रजाः) उत्पन्न हुए प्राणी भप्राणी को (पुणेष)
पुष्ट करता है और (इमा) इन (विश्वा) सम्पूर्ण (भुवनानि) जोकों को
(च) भी (पुष्टथा) बहुत प्रकार से (जजान) उत्पन्न करता है (सस्य)
इस परमेश्वर का यही (वैवानाम्) विद्वानों के बीच (महन्) बड़ा (एकम्) एक
(भ्रसुरत्वम्) दोपों का दूर करने वाला गुण है ऐसा जानना चाहिये॥ १९॥

भावार्थ: -- इस मन्त्र में वाचकलु ० -- जेसे सूर्ध्य जगन् का पासन करता है वैसे ही जगदीश्वर सूर्ध्य आदि अनेक प्रकार संसार की धनाय करके रक्षा करता है। यही परमात्मा का बड़ा आश्वर्ध कर्म है ऐसा जानना खाहिये॥ १९॥

पुनस्तमेव • ॥

फिर उसी ।।

मही समेरश्चम्बां समीची उभे ते श्रस्य वर्मुनाः न्यृष्टे । शृएवे वीरो विन्दमानो वसूनि महद्देवानां-मसुरत्वेमकंम् ॥ २०॥

मही इति । सम् । ऐर्त् । चम्वां । समीची इति सम्-ऽईची । उमे इति । ते इति । मृश्य । वसुना । न्यृष्टे इति निऽऋष्टे । शृएवे । वीरः । विन्दमानः । वसूनि । मृहत् । वैवानाम् । मृसुरऽत्वम् । एकम् ॥ २०॥

पदार्थः—(मही) महत्यो (सम्) (ऐरत्) प्रेरयित (चन्वा) सेनयेव (समीची) सन्यक् प्राप्ते (उमे) (ते) (त्रप्रस्य) (वसुना) द्रव्येस्सह (न्यृष्टे) निश्चितं स्वरूपं प्राप्ते (ज्ञृएवे) (वीरः) विद्यमानवलः (विन्दमानः) प्राप्तुवन् (वसूनि) धनानि (महत् ) (देवानाम्) (त्रप्तुरत्वम्) (एकम्)॥ २०॥

श्रन्वयः है मनुष्या यो जगदीश्वरस्त उमे मही समीची धावापृथिव्यो चन्वेव समैरदस्य वसुना सह न्यृष्टेस्तस्तद्देवानां मह-देकमसुरत्वं वसूनि च विन्दमानो वीरोऽहं ब्रह्म नित्यं शृएवे तच्यमिष सततं श्रुरवैतानि प्राप्नुत ॥ २०॥

भावार्थः नहि कश्चिदि परमेश्वराज्ञापालनेन विना महदै-श्वर्यं लभते न चाप्तेभ्यः श्रवणादिना विना परमात्मनो बोधः कञ्चि-दाप्तोति तत्सर्वैः परमेश्वराज्ञां पालियत्वश्वर्यवद्भिभवितव्यम् ॥२ ॥

पद्रार्थः — हे मनुष्यो जो जगदीश्वर (ने) उन (उभे) दोनों (मही) वही (समीची) उत्तम प्रकार प्राप्त मन्तरित्त मौर पृथिनी को (चन्ना) सेना से जैसे नैसे (सम्, ऐरन्) प्रेरणा करना है वह दोनों (मस्प) हम के (नसुना) द्वर्णों के साथ (न्यृष्टे) निश्चिन स्वरूपको प्राप्त हुई हैं (देवानाम्) विद्वानों के उस (महन्) बहे (एकम्) एक ( मनुरत्वम् ) दोषों के दूर करने वाले को मौर (वसूनि) धनों को (विन्द्रमान ) प्राप्त होना हुमा (बीरः) बन्न से पुक्त में ब्रम्स का नित्य (शृष्टे) अवण कढं उसको भाष लोग भी निरन्तर सुनके उन सबो को प्राप्त हुजिये॥ २०॥

भृति थि:—कोई भी पुरुष परमेश्वर की आज्ञापालन के तिना बड़े ऐश्वर्ष्य को नहीं प्राप्त होता है और यथार्थवक्ता पुरुषों से सुनने विना पर-माला का बोध किसी को भी नहीं प्राप्त होता है निससे सब लोगों को चाहिये कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके ऐश्वर्षवान् होने ॥ २०॥

पुनस्तमेव ।।।

किर उसी विषय० ॥

ड्मां चंनः एथिवीं विश्वधाया उपंक्षिति हितमिं त्वो न राजां । पुरःसदंः शर्मसद्ो न वीरा महहे-वानामसुर्वमेकंम् ॥ २१ ॥ ्र हमाम् । च । नः । ष्ट्रथिवीम् । विश्विद्यायाः। उपं । क्षेति । हितऽमित्रः । नं । राजां । पुरःऽसर्वः । शुर्मेऽसर्वः । न । वीराः । महत् । देवानीम् । मुसुर्ऽत्वम् । एकम् ॥ २९ ॥

पदार्थः—( इमाम् ) ( च ) ( नः ) श्रास्मान् ( पृथिवीम् ) ( विश्वधायाः ) या विश्वं दधाति तस्याः ( उप ) ( चेति ) उपवसति ( हितमित्रः ) हितानि धृतानि मित्राणि येन सः (न) इव (राजा ) विद्याविनयाम्यां प्रकाशमानः ( पुरः सदः ) ये पुरःसीदन्ति ते (शर्म-सदः ) ये शर्मणि गृहे सीदन्ति ते (न ) इव ( वीराः ) चात्वधर्म-युक्ताः (महत्) (देवानाम् ) देदीप्यमानानां राज्ञाम् ( श्रासुरत्वम् ) शत्रूणां प्रचेतृत्वम् ( एकम् ) श्रासहायम् ॥ २ १ ॥

श्रन्वय:—हे मनुष्या यो न इमां द्यां पृथिवीं च विश्वधाया हितमित्रो राजा न उप देति पुरःसदः शर्मसदो वीरा न विजयं ददाति तदेव देवानां महदेकमसुरत्वमस्माभिरुपासनीयमस्ति॥२ शा

भावार्थः - त्रातोपमालं • - हे मनुष्या यो धर्मात्मराजवज्जगति निवासयति धनुर्वेदविद्दीरविद्दीजयं दापयित तदेव ब्रह्माऽस्माकमु-पास्यमस्तीति ॥ २१ ॥

पद्धि:-हे मनुष्यो को (नः) हम लोगो के (हमाम्) इस सन्तरिख (च) और (पृथिवीम्) भूमिको समीप(विश्वधायाः) सम्पूर्ण को धारण करने वाली पृथिवी उस के (हितमितः) मित्रों को धारण करने वाले (राजा) विद्या और विभव से प्रकाशगान अधिपति के (न) सहश (उप, खेति) वसता हैं और (युर:सदः) आगे चलने और (शर्मसदः) गृह में बहरने वाले (वीराः) खात्र धर्म से युक्त शूरों के (न) तुल्य विजय देता है वही (देवानाम्) प्रकाशमान राजा लोगों में (महन्) बड़ा (एकम्) सहायरहिन (क्रयुरस्तम्) वासुमों को दूर करने वाला हम लोगों से उपासना करने पोग्प है ॥ २१ ॥

भावार्थ:—रस मन्त्र में उपमालं - हे मनुष्यों जो धर्मात्मा राज्ञा के सहश संसार में निश्चाम कराना और धनुरेंद्र के जानने वाले वीर के सहश विजय दिखाना है वही ब्रह्म हम लोगों को उपासना करने वोग्य है ॥ २१ ॥ पुनस्तमेन - ॥

फिर उसी०

निष्पिध्वंरीस्त श्रोपंधीरुतापों रुचितं इन्द्र पृथिवी विभक्ति । सर्खायस्ते वामुभाजः स्याम महद्देवा-नामसुरुवमेकंम् ॥ २२ ॥ ३१ ॥ ३ ॥

निःऽतिध्वरीः । ते । भोषंधीः । उत । भाषः । रुपिम् । ते । इन्द्र । ष्टुधिवी । त्रिभुर्त्ति । सर्खायः । ते । वामुऽभाजः । स्याम् । महत्। देवानाम् । ससुर्ऽत्वम् । एकप् ॥२२॥३९॥३॥

पदार्थः—(निष्पध्वरीः) नितरां मङ्गलकारिणीः (ते) तव ( श्रोषधीः) सोमाद्याः ( उत ) श्रापि (श्रापः) जलानि ( रिपम् ) ( श्रिपम् ) (ते ) तव ( इन्द्र ) परमैश्वर्धप्रदेश्वर ( प्रथिवी ) ( विभित्ते ) धरति पुष्पति वा ( सम्बायः ) सुहृदः सन्तः ( ते ) तव (वामभाजः) प्रशस्तकर्भसंविनश्श्रेष्ठभोगा वा (स्थाम) (महत्) सर्वेश्यो वृहत् ( देवानाम् ) सूर्यादीनाम् ( श्रमुरत्वम् ) ( एकम् ) श्रह्तियम् ॥ २२ ॥

श्रन्वय: —हे इन्द्र यथा ते सृष्टी प्रधिवी निष्धिष्वरी श्रोषधी-विभक्ति । उतापि त श्रापोर्रायं विभक्ति तदेव देवानान्महदेकमसुरत्वं प्राप्य ते वामभाजः सखायो वयं स्याम ॥ २२ ॥ भावार्थः -- अत्रत्र वाचकलुः -- हे जगदीश्वर येन भवताऽस्माकं सुखाय सृष्ट्यां विविधा स्त्रोषधय स्त्रापो निर्मितास्तस्य ते वयमुपास-का भवेम। भवन्तं विहायाऽन्यस्योपासनं कदाचिन कुर्ग्यामेति॥ २ २॥

त्रप्रताऽहानिशविहद्यावाष्ट्रियीसाजधेमेश्वरगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गृतिर्वेद्या ॥

इत्यृक्संहितायां तृतीयाष्टकं तृतीयोऽध्याय एकित्झो वर्गस्तृ-तीये मएडले पञ्चपञ्चाशत्तमं सूक्तञ्च समाप्तम् ॥

पद्धिः— हे ( त्रद्ध ) सत्यन्त ऐश्वर्ण के देने वाले ईश्वर तैसे (ते ) साप की सृष्टि में ( पृथिती ) भूमि ( निष्यिश्वरीः ) सत्यन्त मंगल करने वाली ( स्रोवरीः ) सोमलता सादि स्रोवधियों को ( विभित्त ) धारण वा पोषण करती है । ( उत ) सौर ( ते ) साप के ( साप ) तल ( रिषम् ) लक्ष्मी को धारण करते हैं उसी ( देवानाम् ) सूर्य्य सादिकों मे ( महत् ) सब से खड़े ( एकम् ) दिनीय रहित ( ससुरत्वम् ) बानुस्रों के नावा करने वाले को मास होकर ( ते ) साप के ( वापभातः ) उत्तम कर्मों के सेवन करने वा श्रेष्ठ भोग भोगनेवाले ( सलाय ) सित्र हम लोग ( स्थाम ) होते ॥ २२ ॥

भ[व]थें:—इस मन्त्र में वाचकलु॰—हे जगदीश्वर तिन आपने हम स्रोगों के सुख के जिये मृष्टि में अनेक प्रकार की ओवाधियां और जल रसे इन आप के हम स्रोग उपासना करने वाले होनें और आप को छोड़ के दूसरे की उपासना कभी न करें॥ २२॥

इस सूक्त में दिन, रात्रि, विद्वान् , मन्तरिक्त, पृथिवी, राजधर्म सौर रिश्वर के गुणवर्णन होने से इस मृक्त के सर्थ की पिछिले सूक्त के सर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह ऋग्वेद की संहिता के तीसरे मण्टक में तीसरा मध्याय हक्तीसवां वर्ग सौर तीसरे मण्डल में पचपनतां सूक्त समाप्त हुमा॥

## भो ३म्।

त्र्यय तृतीयाऽष्टके चतुर्थाऽध्यायाऽऽरम्भः॥
सब तृतीयाष्टक में चौथे अध्याय का सारम्भ है॥

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव । य<u>ड</u>द्वं तन् श्रासुंव ॥ १॥ श्रयाऽष्टर्चस्य पट्पञ्चाझत्तमस्य सूक्तस्य प्रजापति वैश्वा-मित्रो वाच्यो वा ऋपयः । विश्वे देवा देवताः । १। ६।८ निचृत्तिष्ठुप् । ३।४ विराट् त्रिष्ठुप् ५।७ त्रिष्ठुप् छन्दः। धेवतः स्वरः । २ भुरिक् पङ्क्तिश्-छन्दः । पञ्चमःस्वरः ॥

ऋयेश्वरगुणानाह ॥

स्रव उप्पनवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में ईश्वर के गुर्गो को कहने हैं॥

न ता मिनन्ति मायिनो न धीरां ब्रुता देवानां प्रथमा ध्रुवाणिं। न रोदंसी श्रुद्धहां वेद्याभिनं पर्वता निनमें त-स्थिवांसंः॥ १॥

न। ता । मिनुन्ति । मुायिनंः । न । धीरांः । ब्रुता ।

वेवानाम् । प्रथमा । भ्रुवाणि । न । रोदंसी इति । श्रुद्धां । वेद्याभिः । न । पर्वताः । निऽनमें । नुस्थिऽवांसः ॥ ३ ॥

पदार्थ:—(न) (ता) तानि ( मिनन्ति ) हिंसन्ति (मायिनः) निन्दिता माया प्रज्ञा येषान्ते ( न ) ( धीराः ) ध्यानवन्तः श्रेष्ठाः ( व्रता ) उत्तमानि कर्माणि ( देवानाम् ) त्राप्तानां विदुषाम् ( प्रथमा ) त्रादिमानि ( ध्रुवाणि ) त्राखणिडतानि (न) (रोदसी) यावाप्राधिन्यौ ( त्रप्रदुहा ) द्रोहराहितावध्यापकाष्पदेशकौ (वैद्याभिः ) वेतुं योग्याभिः प्रजाभिः ( न ) निषेधे ( पर्वता ) होलाः (निनमे) नमनीये स्थाने ( तास्थवांसः ) तिप्रन्तः ॥ १ ॥

त्र्यन्वयः है मनुष्या ईश्वरेण देवानां यानि प्रथमा ध्रुवाणि वतोपदिष्टानि निर्मितानि वा ता मायिनो न मिनन्ति धीरान मिनन्ति रोदसी न मिनुतोऽद्रहा न मिनुतो वैद्याभिस्सह निनमे वर्त्तमाना-स्तस्थिवांसः पर्वताश्च न मिनन्ति तानि यूयं विदित्वाचरत ॥ १ ॥

भावार्थः—निहं कस्यापि इाक्तिरस्ति य ईश्वरक्रतानियमानु-छुङ्घेत यस्य निर्धमानि इन्तमानि कर्माणि सन्ति तमेव दयानिधिं परमेश्वरं सर्वेउपासीरन् ॥ १ ॥

पद्धि:—हे मनुष्यो ईश्वर ने (देशनाम्) पथार्थवादी विद्वानोके जो (प्रथमा)मादि में वर्तमान (धुवाणि) अखिण्डन (व्रता) उत्तम कर्म उपदेश किये गये वर रचे गये (ता) उन का (मापिनः) निन्दित बुद्धिवाले (न) नहीं (मिनन्ति) नाश करते हैं (धीराः) ध्यान करने वाले श्रेष्ठ पुरुष नहीं नाश करते हैं (रोदसी) अन्तरिख और पृथिवी (न) नहीं नाश करते हैं (अद्वा) द्वोह से रहित बध्यापक और उपदेशक (न) नहीं नाश करते हैं

(वैद्याभिः) ज्ञानने के योग्य प्रजाश्रों के साथ (निनमे) नवने के योग्य स्थान में (निस्थितांसः) स्थित होते हुए (पर्वताः) पर्वत (न) नहीं नादा करते हैं उन को भाष ज्ञान के भावरण करो ॥ १॥

भविषि:-किसी का भी नहीं सामध्ये है कि जो ईश्वर के किये हुए नियमों का उल्लङ्घन करे और जिस परमेश्वर के श्वयरहित सुखरूप कर्म हैं उसी दयानिधि परमेश्वर की सब लोग उपासना करो ॥ १॥

पुनस्तमेव विपयमाह ॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहने हैं॥

पड् भाराँ एको अचरिन्बभर्यृतं वर्षिष्टमुप् गाव आगुः। तिस्त्रो महीरुपरास्तस्थुरत्या गुहा हे निन्तिते दश्येकां॥ २॥

पर्दे। भारान् । एकंः । अचरन् । बिभृत्ति । ऋतम् । वर्षिष्ठम् । उपं । गावंः । आ । अगुः । तिस्तः । महीः । उपंराः । तृस्थुः । अत्याः । गुहां । हे इति । निहिते इति निऽहिते । दिनि । एका ॥ २ ॥

पदार्थः—( षट् ) ( भारान् ) पञ्चतत्त्वानि महत्तत्त्वञ्च ( एकः ) ( अचरन् ) स्थिरः ( विभात्तं ) धरति पुष्यति वा ( ऋतम् ) सत्यं कारणम् ( वाषष्ठम् ) अतिद्यायेन रुद्धम् (उप ) ( गावः ) किरणाः ( आ ) ( अगुः ) आगच्छन्ति (तिस्रः ) स्थूला मध्या सूक्ष्मा च ( महीः ) भूमीः (उपराः) मेघाः (तस्थुः) तिष्ठान्ति ( आत्याः ) अतिन्तं सर्वत्र व्याप्तवन्ति त आकाद्यादयः ( गुहा ) गुहायां महत्तत्त्वाख्यायां समष्टिबुद्धौ ( हे ) कार्यकारणे

( निहिते ) संधृते ( दर्शि ) दश्यते ( एका ) कार्याख्या ॥ २ ॥

श्रन्वयः हे मनुष्या येन जगदीश्वरेणात संसारे हे निहिते गयोरेका दर्श्वया गुहा उपराश्व तस्थुरुपराश्वातिस्रोमहीर्गाव उपागु-स्तान् पड् भारानचरन्तसनेक श्रमहाय ईश्वर विष्णमृतं च विभक्ति तमेव सततं ध्यायत ॥ २ ॥

भावार्थः —हे मनुष्या येन परमेश्वरेण प्रकृत्यादिभूम्यन्तं जग-निर्माय धृत्वा संपाल्य व्यवस्थाप्यते स एव पूज्योस्तीतिमन्यध्वम् ।२।

पद्धि:—हे मनुष्यो तिस तगदीश्वर ने इस संसार में (दे) दो कार्य सीर कारण (निहिने) धारण किये उन दोनों के मध्य में (एका) एक कार्य नामक (दिशे) देख पड़ना है (अत्याः) सर्वत्र व्यापक होने वाले आकाशादि वा (गुद्दा) महत्त्रस्वनामक संपूर्ण वृद्धि में (उपराः) मेघ (नस्थः) स्थित दोने और मेघ (तिस्त्र ) स्थूलमध्य और सूद्रम (मही.) मृमियो की और (गाव ) किरणें (उप, मा, मगु.) प्राप्त होने हैं उन (पट्) छ. (भारान्) पञ्चन वृद्धि और महत्त्रत्व अर्थात् वृद्धि को (अस्पन्) न कम्पाना हुआ (एकः) सन्यरहित देखर (विध्यम्) अनीव बढ़े हुए (अस्तम्) सत्य कारण कः (विभक्ति) धारण वापोषण करना है उसी का निरन्तर ध्यान करी ॥ २ ॥

भविधि:—हे मनुष्यो जिम परमेश्वर से प्रकृति अवि पृत्मि पर्यान्त सन्तर रच धारण कर और उत्तम प्रकार पालन करके व्यवस्थापित अर्थान् हैन पर चलापा जाना है वहीं पूज्य है ऐसा मानी ॥ २॥

> पुनस्तमेव वि॰॥ फिर उसी वि॰॥

तिपाज्स्यो छंष्मो विश्वरूप उत त्युधा पुंरुध प्रजावान् । त्युनीकः पंत्यते माहिनावान्त्स रेतोधा छंषभः शर्थतीनाम् ॥ ३ ॥ त्रिऽपाज्यः। वृष्भः विश्वऽह्यः। उत्त । त्रिऽव्रधा। पुरुष । प्रजाऽबीत्। त्रिऽश्रनीकः । पृत्यते । माहिनऽवात्। सः । रेतःऽधाः। वृष्भः । शहवैतीनाम् ॥ ३ ॥

पदार्थः—(त्रिपाजस्यः) त्रिषु द्वारीसत्मसम्बन्धिवलेषु साधुः ( रूपमः ) वर्षकः (विश्वरूपः ) विश्वमित्तिलं रूपं यस्मिन् यस्माद्दा सः ( उत ) ऋषि ( ज्युधा ) त्रीणि कारणसूक्ष्मस्थूलान्यूधांसि यस्मिन् सः । ऋत्र वर्णव्यत्ययेन ह्रस्वः ( पुरुष ) यः पुरुत् बहून् दधाति तत्संवुद्धौ ( प्रजावान् ) बह्वधः प्रजाविद्यन्ते यस्य सः ( ज्यनीकः ) त्रीणि—त्रिगुणान्यनिकानि सैन्यानि यस्य सः ( पत्यते ) पतिस्वाचसनि ( माहिनावान् ) बहूनि माहिनानि सत्करणानि विद्यन्ते यस्य सः ( सः ) ( रेतोधाः ) यो रेत उदकन्मित्र वीर्ष दधाति सः ( रूपमः ) ऋतन्तवलः ( द्राश्वतीनाम् ) ऋतादिभूनानां प्रकृतिजीवाण्यानां प्रजानाम् ॥ ३ ॥

त्रान्वयः—हे पुरुव विद्यन् यिख्यपाजस्यो रूपमस्त्रपुधा विश्व-ह्रपो विद्युदित उतापि प्रजावास्त्रपनीक इव माहिनावान् पत्यते स रूपभश्शस्वतीनां रेतोधाः सूर्यइव वीर्पप्रदोऽस्तीति विजानीहि॥३॥

भावार्थः - त्रव वाचकलु • - योजगदीश्वरो विद्युद्दत्सर्वत्राऽभि-व्याप्य प्रकाशको धर्ता उतापि न्यायाधीशस्त्वान्यनन्तमहिमयुक्तो-ऽनादिभूतानां न्यायाधीशो वर्तते तस्माद् भीत्वा पापानि त्यक्त्वा प्रीत्या धर्ममाचर्य तमेव स्वान्ते सर्वे समादधीरन् ॥ ३ ॥

पदार्थः —हे (पुरुष) बहुनों को धारण करने वाले विद्वान् पुरुष जो (निपातस्यः) नीन-शरीर आत्मा और सम्बन्धियों के बलों में नियुग ( त्वमः ) तृष्टिकत्तां (त्रपुथा) जिस मे तीन अर्थात् कारण्, सृक्ष्य और स्थूज वह हुए जीवशिर और (विश्वकृषः ) मन्य संपूर्ण क्रय जिस में विद्यमान जी विद्युज्ञ के सहश (उन) और (प्रजावान् ) बहुन प्रजाजन (त्र्यनीकः ) तथा त्रिपुणित सेनायुक्त के समान (माहिनायान् ) बहुन सत्कारवान् है वा (पत्यने ) जो स्वामी के सहश आचरण करना (सः) वह (तृष्यः ) अत्यन्त वलयुक्त (शश्वतीनाम् ) अनादिकाल से हुई प्रकृति और जीव नामक प्रजाओं का (रेतोधाः) जल के सहश विर्यं को धारण करने वाले पूर्य के सहश वीर्यं का देने वाला जगदीश्वर है ऐसा जाने। ॥ ३॥

भविश्वि:--इस मंत्र मे वाचकलुट-- जो सगदीश्वर विजुली के सहश सब नगइ व्यापक हो के प्रकाश कर्ना धारण कर्ना फिर भी न्यायाधीश स्वामी अनन्त महिमा से युक्त और अनादि नीवों का न्यायाधीश वर्नमान है उस से डर के और पापों का त्याग कर के प्रीति से धर्म का आचरण कर अपने अन्तः करण में सब लोग उसी का ध्यान करे ॥ ३॥

## पुनरीश्वरगुणानाह ।

फिर भी ईश्वर के गुर्णों का उपदेश ०

श्रुभीकं श्रासां पद्वीरंबोध्यादित्यानांमक्के चारु नामं । श्रापंश्चिद्समा श्ररमन्त देवीः पृथग् वृजन्तीः परिं षीमरुजन् ॥ ४॥

अभीके । आसाम् । पद्वाः । अबोधि। आदित्यानाम् । अहे । चारुं । नामं । आपंः । चित् । अस्मे । अरमन्त । देवीः । प्रथंक् । वर्जन्तीः । परिं । सीम् । अव्जन् ॥ ४ ॥

पदार्थः—(त्रप्रभीके) कमितरि (त्र्रासाम्) सनातनीनां प्रजा-नाम् (पदवीः) यः पदानि वेति व्याप्तोति ( त्र्राबीधि ) बुध्यताम् ( न्नादित्यानाम् )सूर्यादीनां मासानां वा(न्निह्ने)न्नाह्वयेषम् (चारू) श्रेष्ठम् (नाम) संज्ञा (न्न्नापः) प्राणाः (चित्) न्न्रिपि (न्न्नरुमे) (न्निरमन्त ) रमन्ते (देवीः ) देदीप्यमानाः ( प्रथक् ) ( व्रजन्तीः ) गच्छन्तीः (परि) (सीम्) परिग्रहे (न्नाटक्जन्) द्वज्ञान्ति ॥ ४ ॥

श्रन्वयः हे मनुष्या येन जगदीश्वरेणासामादित्यानां च पदवीरबोधि यस्य चारु नाम यिसमाश्रिद् वजन्तीर्देवीरापः सीम् प्रथगरमन्त पर्यरञ्जनस्मा श्रभीके स्थितोऽहमिममह्ने तमेव यूय-मण्यह्वायत ॥ ४ ॥

भावार्थः—हे मनुष्या यः सर्वेषां सुखं कामयते यस्मिन्त्सर्वे - जीवा लोकादयश्व पदार्थाः प्रथक् प्रथक् कीडन्ति गृह्णन्ति त्यजन्ति च तं विहायाऽन्यं किंचदिष मोपाध्वम् ॥ ४ ॥

पद्धिः — हे मनुष्यो निस नगदिश्यर ने (आसाम्) इन अनादिकाल से सिद्ध प्रनामों मोर ( मादित्यानाम् ) सूर्यादिकों वा मास आदि समयविभागों के ( पद्तीः ) पदों को जो न्यास होता वह ( भवीधि ) जाना हुआ हे और जिसका ( चाह ) अत्यन्त श्रेष्ठ ( नाम ) नाम जिस मे ( चित् )निश्चित ( व्रजन्तीः ) जाते हुए ( देवीः ) प्रकाशमान ( आर्षः ) प्राणा ( सीम् ) परिष्रह करते में ( पूथक् ) सलगृं २ (परि, अरमन्त) सब भोर से रमते और ( सहक्तन् ) स्वाग करते हैं ( सस्मे ) इस के लिये ( अभीके ) कामना करने वाले में वर्त्तन्यान में इस ईश्वर को ( अह्वे ) वुलाना हूं उसी को आप लोग भी बुलाओं ॥ ४ ॥

े भिविधि:—हे यनुष्यो तो सब के सुख की कामना करता है जिस में सब अधि और जोकादि पदार्थ पृथक् पृथक् कीड़ा करते प्रदश् करते और त्याग करते हैं उस को छोड़ के अन्य किसी की भी मत उपासना करो ॥ ४ ॥

श्रथेश्वरेण सर्वेषां निवासाय जगद्रचितिमत्याह ।

श्रद सब के निवासके लिये देश्वरने जगद्र बनाया रस विषय को श्रय । ॥

त्री प्रथम्था सिन्धवस्त्रिः कंवीनामुत त्रिमाता
विद्येपु सम्बाट्। ऋतावंदीयोपंणास्तिस्त्रो श्रप्याः

स्त्रिरा दिवो विद्ये पत्यमानाः॥ ५॥

त्री । स्थऽस्थां । सिन्धवः । त्रिः । क्वीनाम् । वृत्त । ब्रि ऽमाता । विदयेषु । सम्(राट् । ऋतऽवंरीः। यार्षणाः । तिस्तः । भप्याः । त्रिः । भा । द्वियः । विदये । पत्यमानाः । ५ ॥

भष्याः । त्रः । भा । ाद्वः । ाव्दथ । पत्यमानाः । ५ ॥
पद्ध्यः—(त्री) त्रीणि (सयस्था ) सहस्थानानि (सिन्धवः )
नयः (त्रिः ) (कवीनाम् ) विदुषाम् (उत ) (त्रिमाता ) त्रयाणां जन्मस्थाननान्नां माता जनकः (विदथेषु ) संग्रामादिषु
विज्ञातन्त्रेषु न्यवहारेषु (सम्राट् ) यः सन्यग्राजते भूमौ
(ऋतावरीः ) ऋतं सत्यं विद्यते यासु ताः (योषणाः ) योषाइव
वर्त्तमानाः (तिस्रः) स्थूलसूक्ष्मकारणाख्याः (त्र्यपाः) त्र्यप्स्वन्तरिन्ने
भवाः (त्रिः ) त्रिवारम् (त्र्या ) (दिवः ) ज्योतीिषे (विदथे )
संग्रामे (पत्यमानाः ) पतिरिवाचरन्तीः ॥ ५ ॥
त्र्यन्वयः—हे मनुष्या यो जगदीश्वरस्त्री सथस्था सिन्धव उतापि

त्र्यन्वयः—हं मनुष्या या जगदीश्वरस्त्री सधस्था सिन्धव उतापि कवीनां त्रिस्त्रिमाता विद्धेषु सम्राडिवर्त्तावरीयाँपणा इव तिस्रोऽप्या विद्धे पत्यमानास्त्रिदिवो निर्मिमीते सएव सर्वाऽधीशोस्ति ॥ ५ ॥

भावार्थः—श्रत्र वाचकलु • – हे मनुष्याः येन परमात्मना सर्वेषां प्रारमप्राणिनां नित्रासाय जलस्थलान्तारिज्ञाणि निर्मितानि तं पर्ति पतिव्रतेव सततं सेवध्वम् ॥ ५ ॥ पदार्थ:—है मनुष्यों को जगदीश्वर (क्षी) तीन (सथस्था) साथ के स्थान (सिन्थवः) नदियां (उत) और (करीनाम्) विद्वानों के (बि.) तीनवार (निमाता) जन्म स्थान और नाम इन तीनों को उत्यक्त करने वाजा (निद्येषु) वा जो संपामों और जानने योश्य व्यवहारों में (सम्बाट्) उत्तम प्रकार भूमि में प्रकाशित है ऐसे पुरुष के सदश (श्रष्टनावरीः) किनमें सत्य विद्यमान (योषणाः) जो खिणों के सदश वर्त्तमान (निम्नः) स्थूल सूक्ष्य और कारण नामक (अप्याः) अन्तरिच में होने वाली मृष्टियां (विद्वे ) संत्राम में (पत्यमानाः) पति के सदश आचरण करती हुई दें उन को (नि.) तीन वार और (दिनः) नारागणों को रचना है वही सद का खामी है ॥५॥

भाविधि:—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो जिस परमात्मा ने सब प्राणी और प्राणीभिकों के निवास के लिये जल स्थल और अन्तरिच रचे इस स्वामी की पतिव्रता स्त्री के सदश निरन्तर सेवा करो॥ ५॥

त्र्राथेश्वरप्रार्थनया जगहिषयमाह ॥

अब ईश्वर की प्रार्थना के साथ जगदियय की अगन्ने मन्त्र में कहते हैं।

तिरा दिवः संवितुर्वार्याणि दिवेदिव श्रा सुंव त्रिनों श्रह्नंः। विधातुं राय श्रा सुंवा वसूंनि भगं त्रांतर्धिपणे सातये धाः॥ ६॥

त्रिः । मा । दिवः । सदितः । वायाँणि । दिवेऽदिवे । षा । सुव । तिः । नः । मद्गः । विऽधातुं । रायः । षा । सुव । वर्स्ति । भगं । त्रातः । धिष्णे । सातये । धाः॥ ६॥

पदार्थः - ( त्रिः ) त्रिवारम् ( त्र्प्रा ) समन्तात् ( दिवः ) कमनीयाः ( सवितः ) ऐश्वर्यप्रद ( वार्याणि ) वरितुं योग्यान्ये-

श्वर्याणि (दिवेदिवे ) प्रतिदिनम् (त्र्या ) (सुव ) जनय (त्रिः) त्रिवारम् (नः ) त्र्प्रस्मभ्यम् ( महः ) दिवसस्य मध्ये (त्रिधातु ) त्रिणि सुवर्णरजताऽयसादयो घातवो येषु तानि (रायः ) (त्र्या ) (सुवा ) त्र्प्रत ह्यचोतास्तिङ इति दिधिः (वसूनि) धनानि (भग ) भजनीयतम (त्रातः ) रज्ञक (धिषणे ) यावाष्टिथव्यौ (सातये ) संविभागाय (धाः ) धेहि ॥ ६॥

त्रान्य:—हे सवितस्त्वं दिवेदिवे नोऽस्मभ्यं दिवो वार्याणि तिरासुव । हे भग ऋहो मध्ये रायस्त्रिरासुव । हे त्रातस्सातये तिथातु वसूनि धिषणे त्रा धाः ॥ ६ ॥

भावार्थः—हे जगदीश्वर भवान् क्रपयाऽस्मान् धर्मेण पुरुषा-र्धियत्वा प्रतिदिनमैश्वर्धं प्रापय सततं रिचत्वा सर्वेषां सुखाय विभागान् कारय॥ ६॥

पद्रार्थः—हे (सिवतः) ऐश्वर्य के देने वाले आप (दिवेदिवे) प्रति-दिन (न.) हम लोगों के लिपे (दिन ) कामना करने योग्य कियाओं को (वार्षाणि) प्रहण करने योग्य ऐश्वर्यों को (त्रिः) तीन वार (आसुन) उत्यक्त करों हे (भग) अत्यन्त भजने योग्य (अहनः) दिन के मध्य में (राय.) धनों को (त्रिः)तीन वार (अ।सुन ) उत्यक्त करों और (त्रातः) हे रक्षा करने वाले (सातये) उत्तम प्रकार विभाग के लिपे (त्रिधातु) सुनर्या और चांदी आदि धानु जिनमें ऐसे (त्रमूनि) धनों और (थिष्वणे) अन्तरिश्व और पृथिवी को (आ, धा) सब प्रकार धारण करों ॥ ६॥

भावार्थ:—हे जगदीश्वर भाव रुपा से हमलोगों को धर्म से पुरुषार्थ-कुक्त कर के प्रतिदिन ऐश्वर्ष प्राप्त कराओं और निरम्तर रखा कर के सब के कुछ के लिये विभागों की कराओं ॥ ६॥ श्रथ राजप्रस्तावेन विद्दिषयमाह ॥

अब रातप्रस्ताव से विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं।

त्रिरा दिवः संविता सोपवीति राजांना मित्रा-वरुंणा सुपाणी। त्रापंश्चिदस्य रोदंसी चिदुवीं रत्नै भिक्षन्त सवितुः सुवायं ॥ ७॥

त्रिः । भा । द्विवः । सृद्विता । स्रोस्विति । राजांना । सित्राः वर्रुणा । सृपाणी इति सुरुपाणी । भाषः । चित् । भस्य । रोदंसी इति । चित् । उवीं इति । रत्नेम् । भिक्षन्त । सृद्वितः । स्वार्यं ॥ ७ ॥

पदार्थः—(भिः) (स्रा) ऋभिविधौ (दिवः) प्रकाशात् (स-विता) प्रेरकोऽन्तर्थ्यामी (सोषवीति) भृशं सुवति (राजाना) विद्या-विनया भ्यां प्रकाशमानः (मित्रावरुणा) प्राणोदानवत्सर्वेषां सुद्धदौ (सुपाणी) शोभनौ पाणी ययोस्तौ (स्त्रापः) प्राणा इव (चित्) इव (ऋस्य) जगदीश्वरस्य (रोदसी) प्रकाशाप्रकाशे जगती (चित्र) ऋपि (उत्रीं) बहुत्ते (रत्नम्) रमणीयं धनम् (भिन्नन्त) याचनते (सवितुः) सकतैश्वर्धसम्पनस्य सकाशात् (सवाय) ऐश्वर्याया। ॥

श्रन्वयः —हे मनुष्या यस्सविता मित्राबरुणा सुपाणी राजा-नेव दिविस्तरा सोषवीत्यस्य सवितुः सकाज्ञात्सवायाऽऽपिश्वदुर्वी रोदसी रतनं चित्सर्वे भिन्नन्त ॥ ७ ॥ भावार्थः - ऋत्रोपमालं ॰ - ये राजानः परमेश्वरवद्गुणकर्म-स्वभावास्तन्तः प्रजासु वर्त्तन्ते त एव साम्राज्यमसंख्यं धनञ्च लभन्ते॥ ७॥

पृद्धिः के पनुष्यो तो(सिना) प्रेरणा करने नाला प्रश्नियों शिना-वहणा) प्राण भीर उदाननाषु के सहम सब के पित्र (मुपाणी) भीर मुन्दर जिन के द्वाथ ऐसे (राजाना) निवा भीर निनय मे प्रकाशमाम नरें के समान (दिनः) प्रकाश से (तिः, मा, सोधनीति) नीनवार सब भीर से निरन्तर प्रेरणा देना वै (प्रस्थ) दस (सिन्दिनः) सम्पूर्ण ऐश्वर्ष पुक्त जगदीश्वर के समीप से (सनाय) ऐश्वर्ष के लिप (मापः) प्राणों के (चिन्) सहश (उर्वी) बहुन (रोदसी) प्रका-तिन और भाषाशिन जगन् और (रत्नम्) सुन्दरधन की (चिन्) भी सब लोग (भिद्धन्न) पाचना करने हैं ॥ ७॥

भविर्थः—इस में उपमालं - नते गाता लोग परमेश्वर के सहश गुण कर्ष भीर स्वभाव युक्त हुए प्रताभों में वर्तमान हैं वे ही चक्रवर्ति गाउथ भीर ससङ्ख्य धनकी प्राप्त होते हैं ॥ ១॥

पुनस्तमेव विषयमाह

फिर उसी विषय को ०

विस्तुमा दूणशां रोचनानि त्रयो राजन्त्यसुंरस्य वीराः । ऋतावांन इषिरा दूळभासुस्त्रिरा दिवो विद्ये सन्तु देवाः ॥ ८॥ १॥

त्रिः । ब्रुत्ऽत्रमा । दुःऽनशं । रोचनानि । त्रयंः।राजनित्। षर्तुरस्य । वाराः । ऋतऽवानः । द्वष्टिराः । दुःऽदश्यंसः । त्रिः । षा । द्विवः । विद्ये । सुनतु । देवाः ।। ८ । पदार्थः—(त्रि.) त्रिवारम् (उत्तमा) उत्तमानि (दूणशा) दुःखेन नशो नाशो पेषान्तानि (रोचनानि ) प्रकाशमानानि (त्रयः) विद्युत्प्रासिद्धसूर्य्याः (राजान्त) (त्र्रप्तस्य) दुष्टान् दोषान्प्रज्ञेषुः (वीराः) व्याप्तविद्याशौर्धवलाः (त्रतावानः) प्रसंशितमृतं सत्यं विद्यते पेषु ते (इषिराः) गन्तारः (दूळमासः) दुर्गतो दभो हिंसा येम्यस्ते (त्रिः) (त्र्रा) (दिवः) कामयमानाः (विदये ) संग्रामादिव्यवहारे (सन्तु) (देवाः) विद्यंसः ॥ ८ ॥

श्रन्वयः-ये बह्मभक्तास्त्रय इवाऽसुरस्येषिरा ऋतावानो वीरा दूळभास श्रादिवो देवा विदये तिस्सन्तु ते दूणशोत्तमा रोचनानि त्री राजन्ति ॥ ८ ॥

भावार्थः—ये जगदीश्वरं प्राणवित्रयं राजवदादेष्टारं न्यायाधी-शवनेतारं सूर्यवत्सुप्रकाशं सर्वप्रकाशकं सततं भजन्ते त एव शातुभिर्दुर्जयाः सत्याचारा त्र्रान्येषां सुखं कामयेमानाश्वक्रवात्तिराज्यं प्राप्य सूर्यविद्दिराजन्ते त एवात्र रज्ञाधिकृता भवन्त्विति ॥ ८ ॥

त्रवेश्वरजगद्दिद्दुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेनसह संगति-वेंद्या ॥

इति षट्पञ्चाशत्तमं सूक्तं प्रथमो वर्गश्व समाप्तः॥

पद्रार्थ:—तो ब्रह्म के भक्त ( नय ) तितुकी प्रसिद्ध स्नान सीर सूर्यापिन के सदश (असुरस्य) दुष्ट सीर दोषों के दूर करने बांचे के सम्बन्ध में (हिंपिराः) जाने वाले (ऋतावानः) प्रशंसित सन्य जिन में विद्यमान तथा (वीराः) विद्या शूरता सीर बल से परिपूरित वे ( दूळभासः) हिंसा से रहित (आ) संब-क्तार ( दिवः ) कामना करते हुए ( देवाः ) विद्वान् जीग ( विक्थे ) संमाम प्रादि व्यवहार में (तिं) तीनवार ( सन्तु ) प्रसिद्ध हों भार ( दूषाशा ) दुः आ से तिनका नाश होता है वे (उत्तमा ) श्रेष्ठ (रोचनानि ) प्रकाशकानः (तिः ) तीनवार (राजनि ) शोभित होते हैं ॥ ८॥

भावार्ध:—जो लोग तगदीश्वर को प्राणों के सहरा विय, राजा के सहश उपदेश दाना, न्यायाधीश के सहश नायक, सूर्य के सहश अपने से प्रकाशमान और सब का प्रकाशकर्त्ता मान निरन्तर भतने हैं वेही शत्रुकों के दुःख से जीनने योग्य सस्य के आखरण करने और अन्यों के सुख चाहने वाले हैं वे चक्रवर्त्ती राज्य को प्राप्त होकर मूर्य्य के सहश शोधित होने हैं और वेही इस संसार में रचा के अधिकारी हों ॥ ८॥

दस सूक्त में श्विर तगन् चौर विदानों के गुणों का वर्णन देनिसे इस सूक्त के अर्थ की पिछिले सुक्तार्थ के साथ संगति समभानी चाहिए॥

त्र्रथ षड्चस्य सप्तपञ्चादात्तमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः।

विश्वेदेवा देवताः। १। १। ४। त्रिष्टुप्। २।

५ । ६ निचृत्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

ऋय वाणीविषयमाह

भाव छः ऋखावाले सत्ताकति मूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मंत्र में वाणी के विषय को कहते हैं॥

त्र में विविक्ताँ त्रंविदन्मनीषां धेनुंचरन्तीं त्रयुंता मगौपाम्। सुद्यद्दिद्या दुंदुहे भूरि धासेरिन्द्रस्तद्-गिनः पंनितारों त्रस्याः॥ १॥

त्र। मे। विविकान् । मिविद्त् । मिनीषाम् । धेनुम् । चरं-न्तीम् । प्रऽयुंताम् । भगीपाम् । सद्यः । चित् । या । दुदुहे । भूरि । धासेः । इन्द्रंः । तत् । मुग्निः । पुनितारंः ।

षस्याः॥ १ ॥

पदार्थः—(प्र) (मे) मम (विविकान् ) विदिक्तः (श्रविदत् ) प्राप्नुयात् (मनीषाम् ) प्रज्ञाम् (धेनुम् ) वत्सस्य पालिकां गामिव वाचम् (चरन्तीम् ) प्राप्नुवन्तीम् (प्रयुताम् ) श्रप्तं ल्यवोधाम् (श्र्यगोपाम् ) श्रप्तं ताम् (सद्यः ) (चित् ) (या ) (दुदृहे ) प्राति (भूरि ) बहु (धासेः ) प्राणवारकस्यान्तस्य । धासिरित्यन्ताम निषं र । ७ (इन्द्रः ) विद्युत् (तत् ) श्रज्ञम् (श्रप्तिः ) पावक इव वर्त्तमानः (पिनतारः ) स्तोतारो व्यवहर्त्तारो वा (श्रस्याः ) वाचः ॥ १ ॥

श्रन्वयः —यो विविकान् मनुष्यो मे मनीषां चरन्ती प्रयुतां धेनुं प्राविदत् या धासेरिन्द्र इवाऽगोपां भूरि सद्यश्चिद् दुदुहे तद्गिनिरव पुरुषः प्राप्नुयादस्याः पानितार उपदिशेयुस्तां वाचं सर्वे प्राप्नुवन्तु ॥ १ ॥

भ् वार्थः - त्रत्रत्र वाचकलु ॰ येऽधर्माचरणाद्दिराहितां विद्यां जिघृत्तवः सुवाचं प्रयुक्तजानास्तत्यं धर्ममाचरन्तः सर्वेषामिच्छां दुहन्ति ते भृरि सत्कर्त्तव्याह्स्युः॥ १॥

पद्धिः—नो (विविक्तान्) प्रकट मनुष्य (मे) मेरी(मनीषाम्) बुद्धि को (चरन्तीम्)प्राप्त होती हुई (प्रयुताम् )सङ्ख्यारहित बोधों से युक्त (धेनुम् ) वल हे को पालन करने वाली गो के सहरा वाणीको (प्र, भविदन् )प्राप्त हो भोर (पा) वो (धासेः ) प्राणों को धारण करने वाले अन की (दन्द्रः ) विज्ञली के सरदा (भगोपाम् ) भरिक्षत को (पूरि ) बहुन (सदाः ) घीष्र (सिन् ) धी (दुदुहे ) पूर्ण करना है (तन् ) उस भन्न को (भिष्तः ) भिष्ठ के सहश्च वर्तमान पुरुष प्राप्त होते (भस्याः ) दस वाणी का (पनितारः ) स्तुति वा ध्यवहार करने वाले उपदेश देने उस बाणी को सब लोग प्राप्त हो ॥ १॥

भावार्थः — सस मंत्र में वाचकलु० — जो लोग मधर्म के भाचरण से रहित विवा को प्रहण करने की स्टा पूरी करने वाले उत्तव वाणी का

प्रथीय करते भीर सत्यधर्म का अन्वरण करते हुए सब की रण्डाकी पूरी करते हैं वे अत्यन्त सत्कार करने योग्य होवें ॥ १ ॥

त्र्राथ बुद्धिविषयमाह ॥ सब बुद्धिविषय को समजे मंत्र में कहते हैं

इन्द्रः सु पूषा द्यषंणा सुहस्तां दिवो न श्रीता शंश्यं दुंदुह्रे । विश्वे यदंस्यां रूणयंन्त देवाः प्र वोऽत्रं वसवः सुम्नमंश्याम् ॥ २ ॥

इन्द्रेः । सु । पूषा वृषंणा । सुऽहस्तां । दिवः । न । प्रीताः शश्यम् । दुदुहे । विश्वे । यत् । सस्याम् । रुणयंन्त । देवाः । प्र । वः । सत्रं । वस्तवः । सुस्रम् । सरयाम् ॥ २ ॥

पदार्थ:—(इन्द्रः) विद्युत् (सु) (पूषा) पोषकः प्राणः (दृष-णा) वलकरो (सुहस्ता) शोभनी हस्तौ ययोस्तहत् (दिवः) प्रकाशाः किरणाः कमनीयाः (न) इत्र (प्रीताः) प्रसन्नाः (शशयम्) स्वश्यं मेघम्। त्रात्र वर्णव्यत्ययेन खस्य शः (दुदुहे) दुहन्ति (विश्वे) सर्वे (यत्) ये (त्रास्याम् ) प्रज्ञायुक्तायां वाचि (रणयन्त ) रणः संग्राम इवाचरान्ति (देवाः) विद्यां जिज्ञासवः (सुन्नम्)सुखम् (त्रात्रशाम् ) त्राप्तुयाम् ॥ २ ॥

त्र्रन्वय: हे वसवो यदात्र विश्वे देवा त्र्रास्मां झहायभिव सुम्नं प्रदुदुहे रणयन्त ते दिवो न प्रीता जायन्ते ये सुहरतेवं याविन्द्रः पूषा रुपणा दुदुहे ते सुप्रीता भवन्ति पथा सत्सङ्गेन वस्सकाज्ञा-स्सुम्नमहमझ्यां तथा यूपं प्रयत्तत ॥ २ ॥ भावार्थः — स्त्रत्रोपमावाचकलु • — ये शरीरात्मवलं कामयनेते त एव विद्वांसो भूत्वा शास्त्रश्वरबोधान्वितायां वाचि रममाणाः सन्तो विद्युदादिविद्यांप्रसिद्धीकृत्यविजयमानाभूत्वाऽनुलमानन्दंप्राप्याऽन्या-न्पूर्णोऽऽनन्दाठजनयान्त त एव जगत्पूर्णाः सर्वगुरवो भवन्ति॥२॥

पदि थि: - हे (तसवः) विद्या की जितासा करने वाले (यन्) जो (अव) इस व्यवहार में (विश्वे) सम्पूर्ण (देवाः) विद्वान् लोग (सस्याम्) बृद्धि से युक्त वाणी में (शवायम्) मेघ के सहवा (सुम्नम्) सुख को (प्र, दुवहे) दुहते हैं बंहर (रण्यम्त ) संप्राम के सहवा भाचरण वरते हैं वे (दिवः) कामना करने योग्य प्रक्रावाकरणों के (न) सहवा (प्रतिगः) प्रमन्त्र होते हे भौर जो (सुहरता) सुन्दर हाथें। वाले दो पृष्टों के समान जो (हन्द्रः) विज्ञली भौर (पूषा) पुष्टि-कत्तां प्राण ( तृषणा ) वज्ज करनेवाले हें उन को पूरा करते हें वे (सु, प्रीताः) इत्तम प्रशार प्रसन्ध होते हैं भौर जैसे महर्तग से (वः) तुम लोगों के समीप से (मुम्नम्) सुख को में (सहयाम्) प्राप्त हो के वैसे आप लोग प्रपन्न करिये ॥२॥

भिविधि:—इस मंत्र में उपमानानकलु॰—तो तारीर भीर भातमा के बल की कामना करते हैं वेदी निदान हो जास्त्र भीर ईश्वर के बीध से युक्त वाणी में रमते हुए निक्कली भादि की निवा को प्रांत कर भीर विक्रय-मान हो अनुस अमन्द को पाप सन्यत्ननों को पूर्ण मानन्द उत्पन्न करते वेदी जगत् के पून्य सब के गुरू होते हैं॥ २॥

श्रथ गृहाश्रमकत्यमाह सब गृहाश्रम के क्रत्यको सगले मः

या जामयो रुष्णं इच्छन्तिं शक्ति नंमस्यन्तीं-जीनते गर्भमस्मिन्। अच्छां पुत्रं धेनवीं वावशाना मुहश्चरन्ति बिश्चतं वपूँषि॥ ३॥ याः । जामयः । तृष्णे । इष्णिनतं । गुक्तिम् । नुमस्यन्तीः । जानते । गर्मम् । मस्मिन् । मच्छे । पुत्रम् । धेनवं । ब्रायुशानाः । महः । चरन्ति । विश्वंतम् । वर्षेषि ॥ ३ ॥

पदार्थः—( गाः ) ( जामगः ) प्राप्तचतुर्विद्यातिवर्षा पुवतयः ( खण्णे ) वीर्यसेचनसमर्थाय प्राप्तचत्वारिशद्षीय महाचारिणे ( इच्छन्ति ) ( शक्तिम् ) सामर्थ्यम् ( नमस्यन्तीः ) सत्कारं कुर्वन्तः ( जानते ) जानन्ति ( गर्भम् ) ( श्रास्मिन् ) संसारे ( श्रप्र्ञ ) श्रेष्ठ्ये । स्त्रत्र संहितायामिति दीर्घः (पुत्रम्) (धनवः) विद्यासुदित्तायुक्ता वाच इव वर्त्तमानाः (वावद्यानाः) पतीन् काम-यमानाः (महः) महान्ति पूच्यानि (चरन्ति) प्राप्तवन्ति (विश्रतम्) धारकं पोषकम् ( वपूंषि ) रूपवन्ति शरीराणि ॥ ३ ॥

अन्वय: —या नमस्यन्ति ब्रह्मचारिएयो जामयो ष्टणो शक्ति-मिच्छन्त्यस्मिन् गर्भे धर्तु जानते ताः पतीन् वावशानाः धेनवो ष्टपभानिव महर्वपृषि विभतमच्छ पुत्रं चरन्ति ॥ ३॥

भावार्थ: -- श्रत्रवाचकलु • -ता एव कन्याः सुखं प्राप्तुवन्ति याः स्वाग्योहिगुणविद्याशारीरवलान् पतीनि मेळ्पान् हृद्यान्सुपरीक्ष्य स्वीकु-विनित तथैव पुरुषा स्त्रापि हृद्या भार्या उपपच्छन्ति त एव परस्परेण प्रीत्यानुकूलव्यवहारेण विर्धस्थापनाऽऽकर्षणविद्यां बुध्वा गर्भ धृत्वा सुपाल्य सर्वान् संस्कारान् कृत्वा महाभाग्यान्यऽपत्यानि जनिवत्वाऽ-तुलमानन्दं विजयञ्च प्राप्नुवन्ति नातोन्यथा व्यवहारेण ॥ ३ ॥

ख्द्रार्थ; — (याः) को (नमस्यन्तीः) सन्कार करती हुई (तामयः) खोंबीस
वर्ष की समस्या को प्राप्त पुत्रती ब्रह्मचारिणी (वृष्णी) वीर्यसेचन में समर्थ चाक्षीया
वर्ष की सायु को प्राप्त ब्रह्मचारी के लिये (वाक्तिम्) सामर्थ्य की (इजिन्त)
इच्छा करती और (अस्पन्) इस संसार में (गर्भम्) गर्भ के धारण करने
को (जानते) जानती हैं वे पतियों की (वात्रशानाः) कामना करती हुई (धेनवः)
विश्वा सीर उत्तम शिखायुक्त वाणियों के सहश वर्तमान गोवें जैसे वृष्मों
को वैसे (महः) वहे पूज्य (वपूषि) कपवाले शरीरों को (विश्वनम्) धारण
सीर पोषण करने वाले (सण्ड) श्रेष्ठ (पुत्रम्) पुत्र को (चरन्ति)
प्रवण करती हैं। ३॥

भिविधि:—इस मंत्र में वासकनु०—वेदी कन्यां मुखको प्राप्त दोती दें कि तो भवने से दुगने विद्या और शरीर वल वाले भवने सदय प्रेमी पतियों की उत्तमप्रकार परीचा करके स्वीकार करती हैं वैसे ही पुरुष जीग भी प्रेमपान स्त्रियों को महण्य करते हैं वेशी परस्पर प्रीतिपूर्वक भनुकूल व्यवहार से वीर्यस्थापन और भाकर्षण विद्या को जान गर्भ को धारण उत्तका उत्तम प्रकार पालन सब संस्कारों को करके दह भाग्यवाले पुत्रों को उत्पन्नकर अनुका आनन्द और विद्या को प्राप्त दोते हैं इससे विपरीन व्यवहार से नहीं ॥ ६॥

श्रथ स्त्रीपुरुषयोः कृत्यमाह ॥

सब म्त्रीपुरुषों के कत्य का०॥

श्रच्छां विविषम् रोदंसी सुमेके यावणी युजानो श्रंध्वरे मंनीषा । इमा उं ते मनंवे भूरिवारा कुर्घा भंवन्ति दर्शता यजंत्राः ॥ ४ ॥

षष्ठं। विवासम् । रोदंसी इति । सुमेके इति सुऽमेके । माठणंः । युजानः । मुख्यरे । मुनीषा । हुमाः । उँ इति । ते । मनेते । भूरिऽवाराः । कुर्ध्वाः । भुवान्ति । कुर्धुनाः । यज्ञीताः ॥ १ ॥

पदार्थः—( श्रच्छ ) श्रत्र संहितायामिति दीर्घः (विवक्ति) विशेषेणोपदिशामि ( रोदमी ) द्यावाप्टिय्याविव ( सुमेके ) सुष्ट्वेकीमृते ( ग्राव्णः ) मेद्यात् ( युजानः ) ( श्रप्यदे ) संगन्तव्ये व्यवहारे ( मनीषा ) प्रज्ञया ( इमाः ) प्रजाः ( उ ) श्रास्त्रव्ये ( ते ) तुम्यम् ( मनवे ) मनुष्याय ( भूरिवाराः ) भूरि बहुविधं सुखं दृग्वन्ति ( ऊर्वाः ) उत्कृष्टाः ( भवन्ति ) ( दर्शताः ) दृष्टुं योग्याः ( यजत्राः ) संगन्तुं प्रजितुमहीः ॥ ४ ॥

श्रन्वयः है विद्यांसो हिमलच्बरे या इमा मनीषा सह वर्तन माना भूरिवारा दर्शता यजता उद्धा भवन्ति ता युजानो भवन्तो ग्राव्ण इव संयोगात्मु खिनो भवन्ति यौ स्त्रीपुरुषी सुमेके रोदसी इब ते मनवे वर्तेते तौ तान् प्रत्यु श्रहमच्छ विवक्तिम ॥ ४ ॥

भावार्थः - श्रत्र वाचकलु • - यो स्नापुरुषो भूमिसूर्याविव संयुक्ती वर्त्तते तौ भाग्यशालिना भवतः ये स्नापुरुषाः सम्यक् परीक्ष्य स्वयंवरं विवाहं कुर्य्युस्तं मेचवदुत्तमान्यपत्यान्युत्पाद्य सर्वदा सुविनो जायन्ते ॥ ४॥

पद्रिशः—हे विदानो इस ( अध्वरे ) मेख करने योग्य स्ववहार में जो ( हमाः ) ये प्रजायें ( मनीवा ) वृद्धि के सहित वर्त्तमान ( भूरिवाराः ) अनेक प्रकार के सुख को प्राप्त होने वाली ( दर्शनाः ) देखने तथा ( यजनाः ) मेख भीर संकार करने के योग्य ( अर्थाः ) उत्तय ( भवन्ति ) होती हैं इन की

( युजानः ) प्राप्त होते हुए आप जोग ( प्राव्णाः ) मेघ के सद्ध्या संयोग से सुख्या होते हैं । और हो स्त्री पृष्ट्य ( सुने के ) उत्तम प्रकार एक हुए (रोदसी) अन्तरिख्य और पृथ्वी के तुरुष ( ते ) आप ( मनवे ) मनुष्य के लिय हक्तीयान हैं उन दोनों और उन आप जोगों के प्रति (३) आश्वाने के माथ में ( अप्र ) उत्तम प्रकार ( विविद्य ) निरोध करके उपदेश दता हूं ॥ । ॥

भिविधि:—स्म मंत्र में वाच ब्लु०-तो खी सीर पुरुष पृथिवी सीर सूर्य के सहश संयुक्त हुए वर्त्तमान हैं वे भाग्यशाली होने हैं। तो खी सीर पुरुष उत्तम प्रकार परीक्षा करके स्वयंत्र विवाह को करें ने मेच के सहश उत्तम सन्तानों को बत्यका करके सब काल में मुखी होने हैं॥ ४॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को ॥

या ते जिह्बा मधुंमती सुमेधा त्राग्ने द्वेष्च्यते उक्क्ची । तयेह विश्वा त्रावसे यने व्यानासादय पाययां चा मधूंनि ॥ ५॥

या। ते। जिह्वा । मर्थुऽमती । सुऽम्धाः । अन्ते । हेवेषु । दुव्यते । दुक्वी। तयां । हुह । विश्वान् । अवंस । यजंत्रान् । भा । साद्य । पाययं । चु । मर्थुनि ॥ ५॥

पदार्थः—(या)(ते) तत्र (जिह्वा) वाणी जिह्वेति वाङ्नाम निषं १। ११ (मध्मती) बहूनि मधूनि सत्य-भाषणानि विद्यन्ते यस्यां सा (सुमेधाः) द्याभना मधा यस्यां सा (त्रप्रग्ने) विद्वन् विदुषि वा (देवेषु) विद्वत्सु (उच्यते) कथ्यते (उद्भवी) या उर्वार्बह्वीविद्या ऋठवित प्राप्तीति सा (तया) (इह) ऋरिमन् गृहाश्रमे (विश्वान् ) समग्रान् (ऋवसे ) रक्तणा-धाय (यजत्रान् ) संगतान् पूज्यान् तनयान् (ऋा ) (सादय) प्रापय (पापय) ऋत संहितायामिति दीर्घः (च) ऋत निपा-तस्य चेति दीर्घः (मधूनि) मधुयुक्तानि रसविद्योषाणि पेषानि ॥५॥

श्रन्वयः नहे त्राने स्त्रि पुरुष वा ते तव या देवेषु मधुमती सुमेधा उद्भवी जिह्नोच्यते तयेह विश्वान्यजत्रानासादयेषामवसे च मधूनि पायय ॥ ५॥

भावार्थः —यदि स्त्रीपुरुषो प्रसन्तया कतिववाही विद्याप्रज्ञासुवाणीयुक्ती भूत्वेह ग्रहाश्रमे स्थित्वा प्रेमजान्यपत्यान्युत्पाद्य पासन्
पित्वा सुशिद्यायुक्तानि कत्वा स्वयंवरं विवाहंकारियत्वा निवासयन्ति
तएवाऽत्र गृहाश्रमे मोद्यमिव सुखमनुभवन्ति ॥ ५॥

पद्धिः — वे ( अपने ) विदान् पुरुष वा विदुषि स्त्री ( ते ) नुम्हारी (या) जो ( देवेषु ) विदानों में (अधुमनी) बहुन सत्यभाषणों वासी (सुमेधाः) तिस में उत्तम बुद्धि विश्वमान वह ( उरुची ) बहुन विद्यामों को प्राप्त होनी हुई ( जिह्ना ) वाणी ( उच्यते ) कही जाती है ( तथा ) उस से (इह) इस मृहाश्रम में (विश्वान् ) मन्पूर्ण ( यतत्र न् ) विसे हुए श्रेष्ठ पुत्रों को (आ, साद्य) प्राप्त कराओं (च) और इन की (असने ) रच्चा आदि के लिये (अधूनि) अधुरता से मुक्त वीने के योग्य विशेष रसों का ( पायय ) वान कराओं ॥५॥

भावार्थ:—तो स्त्री कौर पुरुष प्रसन्नना से विवाह किये हुए विद्या बृद्धि कौर उत्तम वासी से पुक्त इस संसार में गृहाश्रम में वर्तमान हो कर प्रेम से उत्पन्न होने वाले पुत्रों को उत्पन्न पालन कौर इसम शिक्षायुक्त करके तथा स्वयंवर विकास करा के निवस्स कराते हैं वेदी इस गुडाश्रम में मीख के सहशा मुख का मनुभव करते हैं ॥ ५॥

पुनः स्वीपुरुषयोः कत्यमाद् ॥

फिर स्त्री पुद्रव के इत्य को बगले मं०॥

या ते श्रम्ने पर्वतस्येव धारासंश्रन्ती पीपर्य-हेव चित्रा । तामुस्मभ्यं प्रमंतिं जातवेद्योवस्रोरास्वं सुमृतिं विश्वजन्याम् ॥ ६ ॥ २ ॥

या। ते । मृग्ने । पर्वतस्यऽइव । धारा । मसंभन्ती । प्रिपंत् । देव । चित्रा । ताम् । मुस्मभ्यंम् । प्रऽमंतिम् । जातुऽवेदः । वसो इति । राखं । सुऽमृतिम् । विश्व-ऽजन्याम् ॥ ६ ॥ २ ॥

पदार्थः—(या) (ते) तव ( त्र्रग्ने ) स्त्रि पुरुष वा ( पर्वतस्येव) मेघस्येव (धारा) प्रवाहवहाणी। धारेति वाङ्नाम निषं •
१।११। ( त्र्रसम्बन्ती ) त्र्रसमवयन्ती (पीपयत्) पिबति (देव)
दिव्यगुणसम्पन्न (चित्रा) त्र्रम्हता (ताम्) ( त्र्रसमम्यम् )
( प्रमतिम्) प्ररुष्टां प्रज्ञाम् ( जातवेदः ) जातेषु विद्यमानेश्वस्
( वसो ) सर्वत्र वसन् ( रास्व ) देहि । त्र्रत्र व्यत्ययेनात्मनेपदम्
( सुमतिम् ) ज्ञोभनप्रज्ञां स्त्रियमुत्तमप्रज्ञं पुरुषं वा (विश्वजन्याम्)
विश्वं समग्रमपत्यं जायते यस्यास्ताम् ॥ ६ ॥

श्रन्वयः हे श्रग्नेते यासश्रन्ती चित्रा पर्वतस्येव धारा पीपयत्तां प्रमिति विश्वजन्यां सुमिति त्वं सहव । हे देव वसी जातवेदीभगवें स्त्वं

दंपनीभ्योऽसमभ्यमेतां विद्यां प्रज्ञां वाचमीहङ्गी श्वियमीहङ्गं पर्ति च रूपदा देहि यतो वयं सर्वदा सुखिनो भवेम ॥ ६ ॥

भावार्थः - स्वीपुरुषैबंद्यच्घेण विद्यामुझिद्धाः प्राप्य गुवाव-स्थार्यो त्रव्यगुणकर्मस्वभावान्तम्परीक्षण हिगुणबलायुष्कं पति स्वां च प्राप्य ग्रहाश्रपे स्रवेन निवसनीयभिति ॥ ६ ॥

स्त्रत वाक्ष्रज्ञागृहाश्रमखीपुरुषविवाहकत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वस्कार्येन सह संगतिर्वेदा ॥

इति सतपञ्चादात्तमं सूक्तं हितीयो वर्गश्र समाप्तः॥

पद्गिरें — हे ( अपने ) खि ना पुरुष ( ते ) आप की ( या ) तो ( असक्षाती ) अर्थकाथ रखती हुई ( चित्रा ) अद्भुत ( प्रितस्येव ) मेघ के ( थारा ) प्रनाह के सद्धा नाणी बुद्धि नो ( पीपपन् ) पीती हैं ( ताष् ) उस (प्रयतिम् ) उत्तम बुद्धि को और (विश्वज्ञायाम् ) तिम से सम्पूर्ण संतान उत्पन्न होता है उस ( सुमातिम् ) उत्तम बुद्धि वाजी स्त्री ना उत्तम बुद्धि वाको पुरुष को आप ( राख्य ) दीतिये । हे ( देन ) उत्तम गुणों से पुत्र ( वसो ) सर्वन्न बसेन हुए ( ज्ञाननेदः ) उत्तम्ब हुए पदार्थों में विद्यमान भगवन् ईश्वर आप ( अस्मभ्यम् ) हम लोगों के लियं ऐसी विद्या बुद्धि नाणी और ऐसी स्त्री तथा ऐसी पति को रूपा से दीजिये जिम से कि—हम लोग सदा सुष्वी होतें ॥ ६ ॥

भिवार्थ:—बी मौर पुरुषों को चाहिये कि ब्रह्मचर्य से विद्या और उत्तम विकारों को प्राप्त को कर पुतानस्था में नुस्य गुणाकर्प मौर स्वभावों की परिश्वा करके दिन्या बस भौर अवस्था वासे पति मौर प्रेमपात स्वी को प्राप्त हो कर गृहाश्रम में सुख से रहें ॥ ६ ॥

इस सूक्त में वाणी बुद्धि गृहाश्रय मीर स्त्री पुरुषों के कृत्य का वर्षीन बोने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के कर्य के साथ सक्ताते जाननी चाहिये॥

यह सत्तायनमां मूक्त कौर वूसरा वर्ग पूरा हुआ। ॥

श्चाय नवर्चस्याष्टपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः। श्चित्री देवते। १।८।९ त्रिष्टुप्।२।३।४। ५।७ निचृत्रिष्टुप्छन्दः। येवतः स्वरः।६ भुरिक्पङ्क्तिश्खन्दः। पञ्चमः स्वरः॥

श्रथ शिव्पिजनकत्यमाह ॥

माद नत्र ऋट्या वाले माट्ठावनर्वे सूक्त का कारम्य हे उस के प्रथम सन्त्र में शिल्पिजन के काम को कहते हैं ॥

धेनुः प्रत्नस्य काम्यं दुहानान्तः पुत्रश्चरित् दक्षिणायाः । त्रा द्योतनिं वहति शुभ्रयामोषसः स्तोमो त्रश्चिनांवजीगः ॥ १ ॥

धेनुः। प्रत्नस्यं। काम्यंम्। दुहाना। भन्तरिति। पुत्रः। चर्ति। दक्षिणायाः। मा। द्योतिनम्। वहति। शुश्रऽयांमा। उपसंः। स्तोमंः। भृष्यिनौं। भुजीगुरिति॥ १॥

पदार्थः—( घेनुः ) गौरिव वाक् ( प्रत्नस्य ) पुरातनस्य ( काम्यम् ) कमनीयं बोधम् ( दुहाना ) प्रपूरयन्ती ( अप्रन्तः ) आप्रयन्तरे (पुत्रः) तस्या जातो बोधः ( चरति ) विलसाते ( दिन्न-ग्रापाः ) ज्ञानप्रापिकायाः (आ) ( घोतनिम् ) प्रकाशस्त्रपां विद्याम् (वहाते)प्राप्रोति प्रापयति वा (शुभयामा) शुभाश्शुद्धा यामा दिवसा यया सा (उपसः) प्रभातान् ( स्तोमः ) ब्लाघनीयः ( अश्विनौ ) भ्राप्तावघ्यापकोपदेशकौ ( अप्रजीगः ) प्राप्तोति ॥ १॥

त्रन्वयः — हें मनुष्या शुश्रयामा या प्रत्नस्य काम्यं दुहाना धेनुरस्ति तस्या दक्षिणायाः पुत्रोऽन्तश्ररति धोतनिमन्धिनौ उपस इवाऽऽवहति यया स्तोमोऽश्विनावजीगस्तां पूर्व प्राप्नुत ॥ १ ॥

भावार्थः - श्रत्र वाचकलु • - यथा सूर्य उषसो जनयति तथै -वात्मिन जातो बोधः पूर्ण कामं जनियत्वा सत्याऽसत्ये प्रकाशयति । या विद्याधर्मयुक्ता श्लच्णा वा वाग्यमाप्रोति तं सनातनस्य ब्रह्मणो बोधोप्याप्रोति ॥ १ ॥

पदिश्विः—हे पनुष्यो ( शुश्रयामा ) शुद्धादेन जिससे होते वा जो ( प्रजस्य ) प्राचीन के ( काम्यम् ) कामना योग्य होध को ( दुहाना ) पूर्ण करती हुई ( धेनुः ) गो के सहश वाणी है उस ( दिख्यायाः ) ज्ञान को प्राप्त कराने वाली वाणी का (पुत्रः ) पुत्र अर्थान् उस से उत्पन्न होध ( सन्तः ) मध्य में ( चरित ) विलसता अर्थान् रहता है ( होतिनिम् ) और प्रकाश-रूप विद्या को ( अश्विनो ) तथा पर्थार्थवक्ता अध्यापक और उपदेशक को ( उपद्वः ) प्रातःकालों के सहश ( आ, वहति ) प्राप्त होना वा प्राप्त कराना है । और जिस से ( स्तायः ) प्रशंसा करने योग्य पथार्थवक्ता अध्यापक और उपदेशक ( अर्थागः ) प्रशंसा करने योग्य पथार्थवक्ता अध्यापक और उपदेशक ( अर्थागः ) प्रशंसा होना है उस को आपलोग भी प्राप्त होनो ॥ १ ॥

भिविधि: -- इस मंत्र में बाचकबु०-जैसे सूर्ध्य प्रातःकाओं की उत्यम करता है वैसे ही आत्मा में उत्यम हुआ बीध पूर्ण मनौरध की उत्यम कर सत्य भीर सस्य का प्रकाश करता है। तो विवाध में से पुक्त वा खेष्ठ वाणी जिस को प्राप्त होता है ॥ १॥

श्रयोध्वीषःस्थानविषयकं शिल्पिजनकत्यमाह ॥ यह वर्षः स्थार वष्यक विल्यकतों के कृत्य ॥ सुयुग्वहन्ति प्रति वासृतेनोध्वी मंवन्ति पुतरेषु

## मेधाः । जरेथामुस्महिपुणेर्मनुषां युवोरवंश्वकुमा । यातमुवाकु ॥ २ ॥

सुऽयुक् । बहुन्ति । प्रति । बाम् । ऋतेनं । कुर्घाः । भुवन्ति । पितरांऽइव । मेर्घाः । जरेथाम् । भुश्मत् । वि । पुणेः । मुनीषाम् । युवोः । सर्वः । चुकुम् । मा । यातुम् भुर्वाक् ॥ २ ॥

पदार्थः—( सुयुक् ) ये सुष्ठु युञ्जनित ते ( वहन्ति ) प्रा-प्नुवन्ति ( प्रति ) ( वाम् ) युवाम् ( ऋतेन ) सत्येन (ऊर्ध्वाः) ऊर्ध्वगमिषण्यः ( भवन्ति ) ( पितरेव ) जननीजनकाविव (मेधाः) प्रज्ञाः ( जरेथाम् ) स्तुयातम् ( श्र्यस्मत् ) ( वि ) ( पणेः ) व्यवहारस्य ( मनीषाम् ) मनस ईषिणीम् ( युवोः) युवयोः (श्र्यवः) रक्षणम् ( चक्रम ) कृष्णीम ( श्रा ) समन्तात् ( यातम् ) प्राप्नुतम् ( श्र्यांक् ) श्रधः ॥ २ ॥

श्रन्वयः हे श्रश्विनावध्यापकोपदेशकी सुयुग् या ऊर्ध्वा मेधा ऋतेन वां वहन्ति ता श्रस्मान्प्रति बाह्य याः पितरेव पालिका भवन्ति ता युवां विजरेथाम् । श्रस्मिद्दपर्णर्मनीषामायातमर्वाग्यु- बोरवी वयं चरुम ॥ २ ॥

भावार्थः —यथा वायुकिरणाः सूर्घ्यादिकं वहन्ति तथैवीस-मप्रज्ञावहर्त्तमानाः श्चियो सुखं प्रतिवहन्ति । ये विद्वांसी मृषु पितृ-वहर्त्तन्तें तान्प्ति सर्वैः पुत्रवहात्तित्वा सर्वे व्यवहारं विज्ञाय यथा-वदनुष्ठातव्यम् ॥ २ ॥ पदार्थ:—है अध्यापक और उपदेशक ( मुपुक्) उसम क्रथ के योगकर्ता जन जिन (कर्धाः) कपर को पहुंचाने वाली ( मेधाः ) बुद्धियों और ( ऋतेन ) सत्य से ( बाम् ) आप दोनों को ( वहान्त ) प्राप्त होते हैं इन को इम लोगों के (प्रति ) प्राप्त पहुंचाओ जो ( पितरेव ) माता और पिता के सहश पालन करने वाली (भवन्ति ) होती हैं आप दोनों ( जरेशाम् ) उन की स्नुति करो । ( अस्पन् ) हमारे लिये ( वि, पर्णेः ) व्यवहार की (मनी- खाम् ) बुद्धि को ( आ। ) सब प्रकार ( यानम् ) प्राप्त हों ओ ( अर्थाक् ) नीचे स्थानों में ( पुत्रोः ) आप दोनों की ( अनः ) रच्चा हमलोग ( चक्रम ) करें ॥ २॥

भावार्थ:—जैसे वापु कीर किरणे सूर्य कादि को पहुंचानी हैं वैसे ही उत्तम बुद्धि के सहश वर्त्तमान स्त्रियां सुख को पहुंचानी हैं। कीर जो विदान लोग मनुष्यों में पिना के सहश वर्त्तमान हैं उन के प्रति सब को चाहिये कि पुत्र के सहश वर्त्ताय को साह विश्व को सहश वर्त्ताय को साह व्यवहार को जान के यथावन करें।। २।।

श्रयाग्न्यादिपदार्थचालितयान्विषयकं दिन्छित्रस्यमाह ॥

सब सि सि पदार्थवालिनयानिवयक शिल्पिकत्य को ॰ ॥
सुयुग्निरइवैंः सुद्यता रथेन दस्त्रांविमं शृंणुतं
श्लोकमद्रैः । किमुङ्ग वां प्रत्यवंतिं गिमेष्ठाहुर्विप्रांसो

श्रिविना पुराजाः ॥ ३ ॥

सुयुक् ६ भिः । मधेः । सुऽवृतां । रथेन । दस्तां । हुमम् । वृाणुतम् । श्लोकंम् । मदेः । किम् । मुक्त । वाम् । प्रति । मविम् । गामिष्ठा । माहः । विप्रांतः । मुद्दिन्ता । पुरा- ऽजाः ॥ ३ ॥

पदार्थः - ( सुयुग्भः ) सुष्ठु योजितैः ( ऋश्वैः ) श्रम्या-दिभिः पदार्थैः ( सुरता ) यः सुष्ठु वर्तते तेन (रथेन) विमानादि- यानेन (दस्री) दुःखानामुपत्नेतारी (इमम्) (गृणुतम्) (श्लोकम्) वाचम् (श्रद्रेः) मेघरयेव (किम्) (श्रद्धुः) (वाम्) (प्रति) श्रवर्तिम्) श्रवर्त्तमानाम् (गिमिष्ठा) श्राति- श्रयेन गन्तारी (श्राहुः) कथयन्ति (विप्रासः) मेधाविनो विप- श्रितः (श्रिश्चना) सूर्याचन्द्रमसाविव वर्त्तमानावध्यापकोपदे- श्रकी (पुराजाः) पूर्व जाताः ॥ ३॥

श्रन्वयः —हे दस्नाविश्वना युवां सुयुग्भिरश्वैर्युक्तेन सुरता रथेनागत्याऽद्रेरिवास्माकिममं श्लोकं शृणुतम्। श्रङ्गयो वां गमिष्ठा पुराजा विप्रास श्राहुस्तौ युवां प्रत्यवार्ति किं न गच्छेतम्। किन्तु प्राप्नुयातमेव ॥ ३॥

भावार्थः - ये विद्दांसोऽग्न्यादिविद्यया चालितैर्यानैवर्यवहरेयुस्ते किं किंमैश्वर्यं न लमेरन् ॥ ३ ॥

पद्रश्रिं:—हे (दस्ती) दुः खों की नाश करने वाले ( प्रश्विना ) सूर्य और चन्द्रमा के सदश वर्त्तमान मध्यापक और उपदेशक माप दोनों (सुपुम्पः ) वत्तम प्रकार नो हे गये ( प्रश्वेः ) ग्राम मादि पदार्थी से पुक्त ( सुन्ता ) उत्तम (रथेन) तिमान मादि वाहन से ( ग्राकेः ) मेघ के सदश हम लोगों की (इमम् ) इस (रखोकम् ) वाणी को (शृणुनम् ) सुनो । भौर (ग्राक्ष) हे पूर्वोक्त ग्रध्यापक उपदेशको नो (वाम् ) तुम दोनो को (गमिष्ठा ) मत्यन्त चलने वाले ( पुरान्नाः ) प्रथम उत्यन्त हुए ( विमासः ) बुद्धिमान् विद्वान् लोग (ग्राहुः ) कहते हैं वे ग्राम दोनों ( प्रति, ग्रवर्त्तम् ) ग्रवर्त्तमान ग्रथीत् ग्रानम्य पदार्थं को ( किम् ) क्यों नहीं प्राप्त हों किन्तु प्राप्त ही होवें ॥ ३ ॥

भावार्थ:—जो विदान् खोग ग्रीम ग्रादि विद्या से खलाये वाहनों से व्यवहार करें वे किस २ ऐश्वर्थ को न प्राप्त होतें ॥ ३॥

## पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय ।।

श्रा मंन्येथामार्गतं कच्चिदेवैर्विश्वे जनांसो श्राश्विनां हवन्ते । इमा हि वां गोर्त्रांजीका मधूनि प्र मित्रासो न ददुरुस्रो श्रये ॥ ४॥

मा। मन्येथाम्। मा। गृतम्। कत्। चित्। एवै:। विश्वें। जनांसः। मृश्विनां। हृवन्ते । हुमा। हि। वाम्। गोऽऋंजीका। मर्थ्ने। प्र। मित्रासंः। न। दृदुः। चुस्रः। भर्षे॥ १॥

पदार्थ:—(त्रा) समन्तात् (मन्येधाम्) विजानीतम् (त्रा) ( गतम् ) त्रागच्छतम् ( कत् ) कदा ( चित् ) भिष ( एवैः) सद्यः प्रापकैर्विद्युदादिचालितेर्यानैः ( विश्वे ) सर्वे ( जनासः ) प्राप्तिद्धा मनुष्याः ( त्र्राश्विना ) वायुविद्युतौ ( हवन्ते ) त्र्राददति ( इमा ) इमानि ( हि ) यतः ( वाम् ) ( गोत्रजीका ) गवां दुग्धादिना मिश्रितानि ( मधूनि ) ( प्र ) ( मित्रासः ) सखायः ( न ) इव ( ददुः ) दद्यः ( उस्तः ) गाः । उस्रोति गोनाम • निषं • २।१५ ( त्र्राग्रेग्रे ) पूर्वम् ॥ ४॥

अन्वयः—हे अश्विनावध्यापकोपदेशको यौ युवां विश्वे ज-नासो हबन्तेऽग्रे हीमा गोऋजीका मधूनि मित्रासो न प्रवदुस्ता-नुस्रो वामेवैः कदाऽऽगतं चिदपि तानामन्येथाम् ॥ १॥ भावार्थः-विदुषां योग्यतास्ति ये प्रीत्या धार्मिकाः सुसेवका विद्यार्थिनश्त्रोतारोवासमीपमागच्छेयुस्तेन्यः प्रशस्तानि विज्ञानादीनि देशुः । हि यतो सर्वे मनुष्याः सर्वेः सह मित्रवहर्त्तेरन् ॥ ४ ॥

पद्रिंशं—हे ( मिन्ना ) मध्यापक मीर उपदेशक तन माप दोनों की ( विन्ने ) सम्पूर्ण ( तनासः ) प्रसिद्ध समुख्य ( हवन्ते ) प्रहण करते हैं (सप्रे) मीर प्रथम (हिं) कि तिस से (रमा) हन (गोऋतिका) गोवों के दुख्य मादि से मिले हुए (मधूनि) सोमलतारूप मोषधियों के रसों को ( मित्रासः ) नित्र कोगों के ( न ) सदश ( प्र, ददुः ) देवें । उन को तथा ( उस्रः )गौर्मों को (वाम्)भाप दोनों ( एवै: ) शीघू पहुंचाने वाले विज्ञुली मादि से चलाये गये वाहनों से ( कन् ) कव ( मा, गनम् ) प्राप्त हुए ( विन् ) भी ( मा ) सब प्रकार ( मन्येथाम् ) जानिये ॥ ४ ॥

भावार्थं — विद्वानों की योग्यता है कि जो प्रीति से धार्मिक उत्तम सेवक विद्यार्थी वा श्रोताजन समीप कार्वे उन को उत्तम विद्वान कादि देवें। जिस से सह मनुष्य सब के साथ मित्रों के सहवा वर्त्ताव करें॥ ४॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

किर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥

तिरः पुरू चिदंश्विना रजांस्याङ्गूषो वां मघ-वाना जनेषु। एह यांतं पृथिभिदेवयानेदेस्त्रांविमे वां निषयो मधूनाम्॥ ५॥ ३॥

्रितः। पुरु। चित्। भरिवना। रजीति। भाइनुषः। वाम्। मुष्ऽवाना। जनेषु। भा। इह। यातम्। पृथिऽभिः। देव- ऽयानैः । दस्त्रां । इसे । बाम् । निऽधर्यः । मधूनाम् ॥५॥ ३॥

पदार्थ;-(तिरः) तिर्थक् (पुक्त) बहूनि (चित् ) श्रापि (श्राश्वना) शिल्पविद्याविदावध्यापकोपदेशको (रजांसि) स्नो-कान् (श्राङ्गूषः) विद्वान् (वाम्) युवाम् (मघवाना) पर-मोत्तमधनयुक्तो (जनेषु) मनुष्येषु (श्रा) (इह) (यातम्) (पथिभिः) मार्गैः (देवयानैः) देवा विद्वांसो यान्ति यस्तैः (दस्तौ) क्षेशविनाशको (इमे) (वाम्) (निषयः) धनस-मूहाः (मधूनाम्) माधुर्ध्यगुणयुक्तानां पदार्थानाम्॥ ५॥

त्र्यन्यः हे दस्रो मघवाना त्र्राश्वना यदि वां देवपानैः पिथिभिः पुरू रजांसि तिर त्र्रायातं तहींह वां जनेष्विमे मधूनां निधयः प्राप्नुयः । त्र्राङ्गूषश्चिदपि प्राप्नुयात् ॥ ५ ॥

भावार्थ:—ये विद्दगतैर्मार्गैः पदार्थविद्या त्र्रान्विच्छेयुस्ते सकलविद्याः प्राप्य जलस्थलान्तरित्तेषु गत्वागत्य श्रीमन्तो भूत्वा दारियं तिरस्कत्य निधिमन्तः सन्तोऽन्यानप्येवं कुर्युः॥ ५॥

पदि थिं:—हे (दस्ती) के त के नाश कर्ता ( मधवाना ) अत्यन्त इत्तम धन युक्त ( अश्विना ) शिल्प विद्या के जाननेवाले अध्यापक और उपदेशको जो ( वाम् ) आप दोनों (देवयानैः) विद्वान् लोग तिन से चलते इन (पथिभिः) मार्गों से (पुरू ) बहुत (रजांसि ) जोकों को (तिरः ) तिर्छे मार्ग से (आ, यातम् ) प्राप्त होर्वे तो (हह ) यहां (वाम् ) तुम दोनों को ( अनेषु ) मनुष्यों में (हमें ) ये ( मधूनाम् ) माधुर्य गुणों से युक्त पदार्थक्षन्यन्थी ( निधयः ) धनों के समूह प्राप्त होनें । और ( आकृगूषः ) विद्वान् ( जिन् ) भी प्राप्त होने ॥ ५॥

भाविषि: — तो लोग विदानों के मार्गों से पदार्थविद्याओं का लोज करें वे सम्पूर्ण विद्यामों को प्राप्त हों तथा तल स्थल मौर मन्तरिक्षों में ता मा मौर लक्ष्मीयान् हो दारित्र का निरस्कार करके धनवान् होते हुए सन्ध-तनों की भी ऐसेही करें ॥ ५॥

यदि शिल्पिविहर्मिरन्ये परस्परं मैत्रीं कुर्य्युस्तर्हि कि प्राप्नुयुरित्याह ॥ जो बिन्नी विद्वानों के साथ और जोग परम्पर वित्रता करें तो क्या पावें रस वि०॥

पुराणमोकः सुरूयं शिवं वां युवोर्नरा द्रविणं जहनाव्याम्।पुनः कृणवानाःसुरूया शिवानि मध्वां मदेम सुह नू संमानाः॥६॥

पुराणम् । ष्रोकंः । स्रख्यम् । श्रिवम् । वाम् । युवोः। नुरा । द्वविणम् । जहनाव्याम् । पुन्रिति । कृण्वानाः । सुख्या।श्रिवानि । सर्वा । सुदेम । सह । नु । सुमानाः॥६॥

पदार्थः—(पुराणम्) पुरातनम् (त्र्रोकः) सर्वर्तुसुखप्रदं स्थानामिव (सल्यम्) सल्युः कमं मित्रत्वम् (शिवम्) कल्या- एकरम् (वाम्) (युत्रोः) (नरा) नायकौ (द्रविणम्) धनम् (जहनाव्याम्) जहनोस्त्यक्तुरियं नीतिस्तस्याम् । स्त्रत्रा- काराऽकारयोव्धत्ययः (पुनः) (रुएवानाः) कुर्वन्तः (सल्या) सुहृदः कर्माणि (शिवानि) सुखकराणि (मध्वा) मधुरमावेन (मदेम) स्त्रानन्देम (सह) (नु) सद्यः। स्त्रत्र ऋचि तुनु घेति दीर्घः (समानाः) तुल्योत्तमगुणकर्मस्वमावाः ॥ ६॥

श्रन्वयः है नरा नायकी सभासेनेशी वां पुराणमोक इव शिवं सख्यमात्रोतु । जहनाव्यां युवोद्रीविणं मिलतु पुनः शिवानि सख्या क्रएवानाः समाना वयं मध्या सह नु मदेम ॥ ६॥

भ[वार्थः-यदि विद्दांसोऽविद्दांसश्च परस्परं मैत्री कुर्युस्ते सनातनं द्विवं बहीश्वर्यं विज्ञानञ्च प्राप्य धार्मिकास्सन्तो दुष्टानि व्यसनानि विहाय सदैव सुखिनः स्युः॥ ६॥

पदि थि:-हे (नरा) नायक सभा और सेना के ईशो (वाम्) आप दोनों (पुराषाम्) प्राचीनकाल से सिद्ध (ओकः) सब ऋनुओं में सुख देने वाले स्थान के तुल्य (शिवम्) कल्पाषा करने वाले (सख्यम्) मित्र के कर्म को प्राप्त हूनिये। और (तह्नाञ्याम्) त्याग करने वाले की नीति में (पुत्रोः) तुम दोनों को (द्वित्रणाम्) धन प्राप्त हो (पुनः) किर (शिवानि ) सुख-करने वाले (सख्या) मित्र के कर्मों को (क्वानाः) करने हुए (समानाः) तुल्य और उत्तम गुण कर्म स्वमाव वाले हम लोग (मध्या) मधुरभाव के (सह.) साथ (नु) शीधू (मदेम) आनन्द करें ॥ ६॥

भावार्थः—जो निहान् भौर भनिद्वान् लोग परस्पर मैत्री करें ने सनादिसिद्ध कल्याणकारक ब्रह्म ऐश्वर्य सोर निज्ञान की प्राप्त होकर धार्मिक होते हुए दुख्ल्यसनों का त्याण करके सदाही सुख्ती होतें ॥ ६॥

अथ शिल्पविद्योपदेशार्थाज्ञाविषयमाह ॥

भव शिल्पविद्या उपदेशार्थ भाजाविषय को अ०॥

श्रिवंना वायुनां युवं सुंदत्ता नियुद्धिश्च स्जोषं-सा युवाना । नासंत्यातिरोश्रंह्न्यं जुषाणा सोमंपिबत मस्त्रिधां सुदान् ॥ ७ ॥ भिवना । वायुनां । युवम् । सुऽवृक्षा । तियुत्ऽभिः । च । सुऽजोषंता । युवाना । नार्तत्या । तिरःऽभंहत्यम् । जुषाणा । सोर्मम् । पि<u>वतम् । धित्रिधां । सुवान</u>् इति सुऽदान् ॥ ७ ॥

पदार्थः -( त्राश्वना ) शिल्पविद्याध्यापकाऽध्येतारी स्वामि-सेवकी वा ( वायुना ) पवनेन ( युवम् ) युवाम् ( सुदद्धा ) सृषु चतुरी ( नियुद्धिः ) नियुक्तैः ( च ) ( सजोषसा ) समानप्रीति-सेविनौ ( युवाना ) प्राप्तयोवनौ ( नासत्या ) त्र्यविद्यमानाऽसत्या-चारी ( तिरोत्रप्रहन्यम् ) तिरश्चीनेष्वहस्सु साधुम् ( जुषाणा ) सेवमानौ ( सोमम् ) महौषधिरसम् ( पिवतम् ) ( त्र्रास्त्रिधा ) त्र्राहिंसकौ ( सुदानू ) उत्तमपदार्थदातारौ ॥ ७ ॥

श्रन्वयः —हे युवाना नासत्या सुदत्ता सजोषसा तिरोश्रह्न्यं जुषाणा श्राम्निधा सुदानू श्रिश्वना युवं वायुना नियुद्धिश्व युक्ते याने स्थित्वाऽऽगत्य सोमं पिवतम् ॥ ७॥

भावार्थ:—हे मनुष्या भवन्तो हिंसाद्यधर्मव्यवहारं विहाय वायुविद्युदादिपदार्थविद्या विज्ञायाऽन्येग्यो विद्यादि दत्वा पूर्ण-श्रह्मचर्यं सेवित्वा चिरञ्जीवन्तु ॥ ७ ॥

पदार्थः — हे (पुताना) यौतनावस्थाको प्राप्त (नासत्या) असत्य आचार से रहित (सुद्वा) उत्तम प्रकार चतुर (सजीवसा) तुरुप प्रीति के सेवने वाले (निरोक्षह्न्यम्) तिच्छें दिनों में उत्तम की (जुवाणा) छेवा

करते हुए ( ग्रास्त्रधा ) ग्रहिंसक (सुदानू ) उत्तर पदार्थ के देने (ग्रन्धिना ) शिल्पविद्या के पडाने भीर पडने वाले स्वाभी भीर सेवकी ( पुत्रम ) आप दोनों ( बायुना ) यवन से ( नियुद्धिः,च ) नियत किये हुए भी वाहनों में स्थित बो भौर भाकर (सीमम् ) बढी मोदाध के रस का (विवनम् ) पान की तिथे॥७॥

भावार्थ:-हे मनुष्यो साप हिंसा सादि अधर्म व्यवहार की त्याग के वाप विजली सादि पदार्थविद्यासों को जान सन्य जनो के लिये विद्या भादि दे भौर पूर्ण ब्रह्मचर्य का सेवन करके भनिकाल जीओ। (७॥) श्रथ शिल्पविद्यासिद्धयानेन गमनागमनविषयम।ह॥

भर शिलाविद्यांसिक्टवान से जाने आने के विषय को अगले ।।।

अश्विना परि वामिषं: पुरूचीर्यियुर्गीर्भिर्यतं-माना ऋमंध्रा:। रथों ह वामृतुजा ऋद्गिजूतः परि

द्यावारिथवी यांति सद्य:॥८॥

मर्थिना । परि । वाम् । इषंः । पुरूचीः । ईयुः । गुीः-ऽभिः । यतमानाः । ममृधाः । रथः । ह । वाम् । ऋतऽजाः ।

मद्रिऽजृतः । परि । द्यावाप्टियेवी इति । यु।ति । सुद्यः॥ ८॥

पदार्थः ( त्र्राश्विना ) सकलविद्याव्याप्तो ( परि ) सर्वतः (वाम् ) युवाम् (इषः ) इच्छासिद्धीः (पुरूचीः ) पुरूणि सुखान्यञ्चन्तीः ( ईयुः ) प्राप्तयुः ( गीभिः ) वाग्मिः (यतमानाः)

( त्र्यमधाः ) त्र्यध्यापकोपदेशकाः ( रथः ) ( ह ) किल (वाम) युवयोः ( ऋतजाः ) ऋतात्सत्याज्जातः ( ऋद्रिज्तः ) योऽद्रौ

मेघे जवाते सद्यो गच्छति ( परि ) सर्वतः ( द्यावाप्रथिवी )मृमि-

प्रकाशो ( याति) गच्छति ( सद्यः ) शीव्रम् ॥ ८ ॥

श्रन्वय:—हे श्रश्विना यदि वाम्रतजा श्राद्रेज्तो स्थो धावा-प्रथिवी सद्यः परि याति ताई तेन वां ह गीमिरमधा यतमाना श्रध्या-पकोपदेशका इव पुद्धचीरिष परीयुः ॥ ८ ॥

भ[वार्थः-ये विमानादियानाद्यम्यादिभिनिर्मिमते तेऽभीछानि सुखानि प्राप्य यत्रेच्छा तत्र सद्यो गन्तुं शक्कुवन्ति ॥ ८ ॥

पदिष्यः — हे ( मन्धिना ) सम्पूर्ण विद्यामी में व्याप्तरमते हुए पदि (वाम्) माप दोनों को (ऋतताः ) सत्य से उत्यन्न ( मदिन्नः ) मेघ में शीध नाने-वाला (रथः) वाहन ( द्यावापृथिवी ) भूमि भीर प्रकाश को ( सद्यः ) बीध ( परि,पानि ) सब मोर पहुंचाता है तो उस से ( वाम् ) माप दोनों को (ह ) निश्चपकर ( पीर्धिः ) वाण्यिं से तैसे ( मसुपाः ) मध्यापक मीर उपदेशक ( यनयानाः ) प्रयक्षकरने प्राप्त हों वैसे ( पुरुचीः ) सुखों को पहुंचाने वाली ( इषः ) हच्छा सिद्धियों को (परि, ईयुः) सब मोर प्राप्त हो वें ॥ ८ ॥

भविथि:—तो जोग वियान सादियानों को समिन सादि से रचने हैं वे अभीष्ट सुखों को प्राप्त होकर जहां इच्छा हो बीघू जासक्ते हैं॥ ८॥

ऋथ शिल्पविद्याफलमाह ॥

सब शिल्पविद्याफल को भ०॥

अश्विना मधुषुत्तमो युवाकु: सोम्रतं पात्मा गतं दुरोणे।रथो ह वां भूरि वर्षः करिकत्सुतावेतो निष्कृत मार्गामिष्ठः॥९॥४॥

भदिवता । मधुसुत्रतंमः । युवाकुः । सोमः । तम् । पात्तम् । भा । गृत्म् । दुरोणे । रथः । है । वाम् । भूरि । वर्षः । कारिकत् । सुतर्वतः । निःऽकृतम् । भारगंमिषः ॥ ९ ॥ ९ ॥ पदार्थः—(स्त्रश्चिना ) सर्वावीशसेनाधीशौ ( मधुषुत्तमः ) यो मधूनि सुने।ति सोऽतिशिषतः (युवाकुः) मिश्रिताऽमिश्रितः (सोमः) ऐश्वर्यलाभः (तम्) (पातम्) रक्ततम् (न्त्रा) (गतम्) स्त्रागच्छतम् (दुरोणे) ग्रहे (रथः) (ह) किल (वाम्) युवयोः (भूरि) बहु (वर्षः) रूपयुक्तः (करिकत् ) भृशं करे।ति (सुतावतः ) निष्पचैश्वर्यको-शस्य (निष्कतम् ) निष्पचम् ( स्त्रागिष्ठः ) स्रातिशयेनाऽऽ-गन्ता ॥ ९ ॥

त्रन्वयः - हे त्र्रश्विना यो ह वां रथो भूरि वर्षः सुतावतो नि-•कृतमागिमष्ठः करिकदित तेन यो मधुपुत्तमो युवाकुस्सोमोऽ-स्ति तं दुरोणे पातं परदेशात् स्वदेशमागतम् ॥ ९ ॥

भावार्थः - - ये मनुष्या शिल्पविद्ययाऽनेकानि कलायन्त्राणि निर्माय यानादीनि निर्मिमते ते स्वगृहकुलदेशे पूर्णमैश्वर्यं कर्नुं श-क्नुवन्ति ॥ ९ ॥

श्रत्राश्विशिहपरुत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह संगति-वेंद्या ॥ इत्यष्टपञ्चाशत्तमं सूक्तं चतुर्थो वर्गश्व समाप्तः ॥

पद्धि:—हे (सिन्धना ) सब के सधीश और सेनाके सधीश हो (ह)
निक्षय (बाय्) आप दोनों का (रथः) (अरि) बढ़े (वर्षः) रूप से पुक्त (हुता-वतः ) उत्पन्न ऐश्वर्ष कोश के (निष्कृतम् ) सिद्धहुए विषय को (आगिष्ठः )
सित्थाय करके प्राप्त होने थाला (करिकन् ) निरन्तरकारी है इस से बी
( मधुचुत्तयः ) मीठे रसोंको निचोडने वाला (पुताकुः ) मिला और अन-मिला (सोमः) ऐश्वर्ष का जाभ है (तय्) इस की (दुरोग्रे) गृह में (धात्र्य्)
रचा कीतिये और अन्य देश से अपने देश में (आ,यत्र्य) आहए।। २ ॥ भावार्थः — जो मनुष्य शिल्पविद्यासे मनेक कलायन्त्रों का निर्माण कर के बादन मादि को स्थेत हैं वे मपने गृह कुल भौर देश में पूर्ण ऐश्वर्ष कर सक्ते हैं ॥ ९ ॥

इस सूक्त में अन्ति शब्द से शिल्पी तनों का कृत्य वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व मूक्त के अर्थ के साथ संगात जाननी चाहिये॥ यह अठावनवां मूक्त और चौधा वर्ग समाप्त हुआ।।

श्रथ नवर्चस्यैकोनषष्टितमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः

मित्रो देवता। १ । २ । ५ त्रिष्टुप् । ३ निचॄन्निष्टुप्छन्दः धैवतः स्वरः । ४ भुरिक्पङ्क्तिःछन्दः पठचमः

स्वरः। ६। ९ निचृद्गायत्ती। ७।८

गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

त्र्रथ मित्रगुणानाह ॥

भव नत्र ऋखा वाले उनसटर्वेसृक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मंत्र में मित्रगुणों का उपदेश करते हैं॥

मित्रो जनांन्यातयति ब्रुवाणो मित्रो दाधार पृथिवीमुत द्याम्। मित्रः कृष्टीरनिमिषाभिचंष्टे मित्रायं हुव्यं घृतवंज्जुहोत ॥ १॥

मित्रः । जनान् । यात्याते । बुवाणः । मित्रः । दाधार। ष्टथिवीम् । उत्ताद्याम् । मित्रः । कृष्टीः । भनिऽमिषा । भूभि । चुष्टे । मित्रायं । हृज्यम् । वृत्तऽवत् । जुहोत् ॥ १ ॥

पदार्थः—(मित्रः) सखा (जनान्) (यातयतिं) पुरु-षार्थयाति ( मुत्राणः ) उपदेशेन प्रेरयन् (मित्रः) सूर्य इव परमात्मा (दाधार) धरति (पृथिवीम्) मूमिम् (उत) स्त्रापि (धाम्) सूर्यलोकम् (मित्रः) सर्वस्य सुरुद्राजा (रुष्टीः) कर्षिका मनुप्यप्रजाः (स्त्रानिमिषा) स्त्रहानिंद्राजन्यया कियया(स्त्रिमि) (चष्टे) स्त्रिमितः रूपाति (मित्राय) बह्नये (हन्यम्) होतुमईम् (घृतवत्) बहुघृतादियुक्तं हविः (जहोत) दत्त ॥ १ ॥

स्त्रत्वयः हे मनुष्या यो श्रुवाणो मित्रो जनानिनिषा यात-यति यो मित्रः पृथिवीमुत द्यामनिमिषा दाधार । यो मित्रः रुष्टी-रनिमिषाऽभिचष्टे तस्मै मित्राय घृतवद्धव्यं जुहोत ॥ १ ॥

भावार्थः —ये मनुष्या सत्योपदेशकं सत्यविद्याप्रदं सखायं सर्वाधारकं परमात्मानं सर्वव्यवस्थापकं राजानं सत्कुर्वन्ति त एव सर्वस्य सुदृदः सन्ति ॥ १ ॥

पद्धि:—हे पनुष्यो जो ( ब्रुगाण ) उपदेश से प्रेरणा करता हुआ ( मित्रः) सब का मित्रजन (जनान्) मनुष्यों को ( अनिमिषा) दिन और राजि में होने वाली क्रिया से ( यातवाने ) पुरुषार्थ कराना जो ( मित्रः ) सूर्य के सम्मान परमानमा मित्र ( पृथिवीम् ) भूमि ( उन ) और ( वाम् ) सूर्य जोक को दिन और रात्रि में होने वाली क्रिया से ( दाधार ) धारण करता और जो ( मित्रः ) सबका मित्र ( कृषीः ) खोंचने वा जोतने वाली मनुष्यक्रण प्रवाओं को दिन और रात्रि में होने वाली क्रिया से ( अभि, चष्टे ) सब प्रकार वपदेश देता है उस ( मित्राय ) वक्त सर्वत्र्यवहार को चलाने वाले मित्र के लिये ( घृतवस् ) बहुत घृत आदि से युक्त ( हव्यप् ) हिवष्यान्न ( जुहोत ) दिविष्यान्न ( गुहोत )

भिविधि:—तो मनुष्य लोग सत्य का उपदेश करने सत्य विद्या देने मित्रना रखने सब को धारण करने वाले वरमात्मा और सब के व्यवस्थायक राजा का सस्कार करते हैं वेडी सब के विश्व हैं ॥ १ ॥

## ऋयेश्वरातमित्रतामाह ॥

अब ईश्वर और आप्त विद्वान् की मित्रपन की अगरी संत्र में कहते हैं ॥

प्रस मित्र मर्ती अस्तु प्रयंखान् यस्तं आदित्य शिक्षति क्रुतेनं । न हन्यते न जीयते त्वोतो नैन मंही अश्वीत्यन्तितो न दूरात् ॥२॥

प्र। सः। मित्र। मर्तः। मस्तु। प्रयंस्वान्। यः। ते। मादित्य । शिषंति । व्रतेनं । न । हन्यते । न । जीयते । रवाऽर्जतः । न । एनम् । मंहंः। मश्चोति । मन्तितः। न । दूरात्॥ २॥

पदार्थः — (प्र) (सः) (मित्र) सखे (मर्तः) मनुष्यः (श्रास्तु) भवतु (प्रयस्वान्) प्रयत्नवान् (यः) (ते) तव (श्रादित्य) श्राविनाद्गिस्वरूप (ज्ञित्तति) विद्या गृह्णाति ग्राह्यति वा। श्रात्र व्यत्ययेन परस्मैपदम् (ज्ञतेन) कर्मणेव (न) (हन्यते) (न) (जीयते) जेतुं ज्ञाक्यते (त्वोतः) त्वया रिवतः (न) (पनम्) (श्रहः) पापम् (श्रश्नोति) प्राप्नोति (श्रान्तितः) समीपात् (न) (दूरात्)॥ २॥

अन्वय:—हे मिस आप्ता विहञ्जगदीश्वर वा यो मर्तः प्रय-स्वानस्तु हे आदित्य यो मनुष्यस्ते वतेनेबाऽन्यान्प्रशिचाति स त्वो-तोऽन्येर्न हन्यते न जीयते। एनमन्तितोंऽहों नाऽश्लोति नैनं दूरादंहो-ऽश्लोति ॥ २ ॥ भावार्थ: —ये मनुष्या श्राप्तेश्वरयोर्गुणकर्मस्वभाववत्स्वगुण-कर्मस्वभावान्कत्वा सत्यन्यायेन सर्वाडिच्छक्तन्ते ते निष्पापा धर्मा-त्मानो भूत्वाऽऽप्तेश्वराम्यां रिक्ताः सन्तो दुष्टैईन्तुं पराजेतुं च न वाक्यन्ते। नेव ते दूरात्समीपाद्दा पचपातेन पापं भजन्ते॥ २॥

पद्धि:—हे (मित्र) पित्र पथार्थवक्ता विदान् वा जनदीन्दर (यः) तो (मर्तः) मनुष्य (प्रपत्थान्) प्रपत्न वाला ( अस्तु ) हो । और हे (आव्हिंग्य) अधिन। त्रिस्त रूप तो मनुष्य (ते ) आप के (व्रतेन) कमें से त्रैसे वैसे अन्य क्षनों को (प्र, शिक्षति ) विद्याध्वद्या कराता वा आप वहण करता है (सः) वह (त्रोतः) आप से रिच्चित अन्य त्रनों से (न) न (हन्यते ) मारा ज्ञाता (न) और न (जीयने) जीता ज्ञाता है (एनम्) इस को (अन्तितः) समीप से (अंह.) पाप (न) नहीं (अश्वोति) प्राप्त होता और (न) न इस को (दूरान्) दूर से पाप प्राप्त होता है ॥ २॥

भावार्थ:—जो मनुष्य यथार्थवक्ता मीर स्वामी के गुश्च कर्म मीर स्वभाव के सददा अपने गुणा कर्म मीर स्वभावों को कर के सत्य न्याय से सब की शिक्षा करते हैं वे पापरिक्त धर्मात्मा होकर यथार्थवक्ता बीर स्वामी से राखित हुए दुर्हों से नादा तथा पराज्ञप को प्राप्त नहीं हो सकते और न वे दूर वा समीत से पद्मपात से बाग्य कर सेवन करते हैं ॥ १॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर इसी विषय को अगने पन्न में कहते हैं।

श्रुनमीवास् इछंया मदंन्तो मितज्ञंवो वरिम्ना पृथिव्याः । श्रादित्यस्यं व्रतमुंपत्तियन्ती वृयं मित्रस्यं सुमृतौ स्याम ॥ ३ ॥ <u>मन</u>मिवातः । इळेया । मर्वन्तः । मितऽर्ज्ञवः । वरिमन् । मा । पृष्टिच्याः । मादित्यस्ये । व्रतम् । उपुऽश्चियन्तेः । व्यम् । मित्रस्यं । सुऽमृतौ । स्याम् ॥ ३ ॥

पदार्थः:—( श्रानमीवासः ) शिशातमशेगरहिताः ( इळ्या ) सुशिक्तिया वाचा प्रथिवीराज्येन वा ( मदन्तः ) श्रामन्दन्तः ( मितज्ञवः ) मितानि जानूनि येषान्ते (विरमन् ) बहुशीलसत्य-युक्तम् ( श्रा ) ( प्रथिव्याः ) भूमेः ( श्रादित्यस्य ) सूर्व्यस्य ( वृतम् ) समां न्यायप्रकाशं वा कर्म ( उपिक्यन्तः ) उपिनव-सन्तः ( वयम् ) ( मित्रस्य ) सर्वस्य सुद्धद ईश्वरस्याऽऽत्रस्य वा ( सुमतो ) उत्तमाज्ञायां प्रज्ञायां वा ( स्याम ) भवेम ॥ ३ ॥

श्रन्वय:—हे मनुष्या यथा ब्रह्मचर्धेणाऽनमीवास इळया मदन्तो मितज्ञवः एथिव्या श्रादिखस्य वरिमन् व्रममेषिक्षयन्तो वयं मित्रस्य सुमतौ स्थाम तथा भवन्तोऽपि भवन्तु ॥ ३ ॥

भावार्थ:-- ये परमेश्वरेणाऽऽत्तैस्सह सौहार्द करवा चमादि-विद्यान्यायप्रकाशादिगुणान् स्वीकृत्य धर्म्ये पथि वर्त्तन्ते त एव परमेश्वरस्याप्तानां च प्रिया जायन्ते ॥ ३ ॥

पद्धिः — हे मनुष्यो जैसे ब्रम्स वर्ष से ( अन्योवातः ) शरीर कार बात्या के रोग से रहित ( रळ्या ) उत्तम प्रकार शिक्षित वर्षणी वर पृथिवी के राज्य से ( मदन्तः ) कानन्दित होते हुए ( मितज्ञवः) कीर नधी कक्ष्यकों वासे ( पृथिव्याः ) भूमि कीर ( कादित्यस्य ) सूर्य्य के ( वारमन् ) बहुत शीस कीर सम्य से पुन्त ( वृत्तम् ) ख्या वा न्यायप्रकाश करने विके कम की ( वार् उपस्थिवन्तः ) प्राप्त होते हुए (वयम्) हम खोग ( मित्रस्य) संब के मित्र देश्वर वा यथार्थकता पुरुष की (सुमती) श्रेष्ठ माहा हा बुद्धि में (स्थामः) होतें वैसे माप जोग भी होमी ॥ ३॥

मिविधि:—हो लोग परमेश्वर और यथार्थवक्ता पुछ्यों के साथ मिवता कर और खमा आदि विद्या न्याय के प्रकाश आदि गुणों का स्वीकार करके । धर्मपुक्त मार्ग में वर्त्तमान हैं वेही परमेश्वर और यथार्थवक्ता पुरुषों के निय होने हैं ॥ ३॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥
किर उसी विषय को ॥

श्रयं मित्रो नेम्स्यंः सुशेवो राजां सुन्तत्रो श्रंजः निष्ठ वेधाः । तस्यं वयं सुमृतौ युज्ञियुस्यापि भुद्रे सौंमनुसे स्याम ॥ ४॥

श्रम् । मित्रः । नमस्यः । सुऽशेवः । राजां । सुऽध्नत्रः । श्रजनिष्ट । वेधाः । तस्यं । व्यम् । सुऽमृतौ । युश्नियंस्य । श्रिपं । भुद्रे । सौमनुसे । स्याम् ॥ ४ ॥

पदार्थ:—( श्रयम् ) परमात्माऽऽसो राजा वा ( मितः ) सखा ( नमस्यः ) परिचरितुं सत्कर्तुं योग्यः ( सुशेवः ) सुष्ठुसु-खप्रदः ( राजा ) भूमिपः ( सुज्ञनः ) सुष्ठु सुख्वि ज्ञतं राष्ट्रं यस्य सः ( श्रजानिष्ट ) जायते ( वेधाः ) मेधावी ( तस्य ) ( वयम् ) ( सुमतौ ) श्राह्मायां प्रज्ञायां वा ( यज्ञियस्य ) न्यायव्यवहारसं-पादकस्य ( श्र्रपि ) ( भद्रे ) कल्याणकरे ( सौमनसे ) सुमनासि भवे व्यवहारे ( स्याम ) ॥ ४ ॥

श्रन्वयः-सर्वेगेंऽयं मित्रो सुक्षेवः सुक्षत्रो राजा वेथा नम-स्योस्ति यस्य राष्ट्रं सुख्यजानिष्ठ तस्य यक्तियस्य सुमतौ सौमनसे भद्रेऽपि वयं स्याम तथैव सर्वे भवन्तु ॥ ४ ॥

भावार्थः —यथेश्वर त्र्यात्ताश्व धर्मे वर्त्तमाना नमस्या भवन्ति तथैव न्यायविनयाभ्यां राष्ट्रपालका राजानः सत्कर्त्तन्याः स्युः। यथा शिष्टाः परमेश्वरस्याऽऽसानां च कर्मसु वर्त्तन्ते तथैवाऽस्माभि-स्सदैव वर्त्तितव्यम् ॥ ४ ॥

पद्धि:—सब को जो ( अपम् ) यह परमात्मा वा यथार्थवक्ता राजा ( मित्रः ) मित्र ( सुशेवः ) उत्तम सुख का दाता ( सुक्षत्रः ) वा जिस का राज्यदेवा उत्तम प्रकार सुखी ( राजा ) जो पृथिवी का पालनकर्ता ( बेधाः ) बुद्धिमान् ( नमस्यः ) और सत्कार करने योग्य है तथा जिस का राज्यदेवा सुखी ( अजनिष्ट ) होता है ( तस्य ) उस ( यज्ञियस्य ) सत्यव्यवहार के बत्यन्न करने वाले की ( सुमतो ) आज्ञा वा बुद्धि में तथा ( सोमनसे ) श्रेष्ठमानसञ्चवहार और ( भद्रे ) कल्याण करने वाले व्यवहार में ( अपि ) भी ( वयम् ) हम जोग ( स्याम ) प्रसिद्ध होवें वैसेही सब जोग हों ॥ ४ ॥

भविर्ध:—कैसे रिश्वर और यथार्थवक्ता पुरुष धर्म में वर्त्तमान हुए नमस्कार करने के योग्य होते हैं वैसे ही न्याय और विनय से रास्य के पालन-कर्त्ता राजा लोग सत्कार करने योग्य होतें और सज्जन लोग परमेश्वर और यथार्थवक्ता मों के कर्मों में वर्त्तमान हैं वैसे ही हम लोगों को चाहिये कि वर्त्ताब करें ॥ ४॥

श्रथ मित्राय प्रियपदार्थान् दातुमाह ॥ सर मित्र के लिये प्रिय पदार्थ देने की सग०॥

महाँ श्रांदित्यो नर्मसोप्सद्यौ यात्यज्जनो रण्वते सुद्देवः। तस्मां एतत्पन्यंतमाय जुष्टंम्गनौ मित्रायं ह्विरा जुहोत॥ ५॥ ५॥ महात्। <u>माहित्यः। नर्मता। उपुरत्तयः। यात्यत्</u>रक्षनः। युगुते। सुद्रोवंः। तस्मै । एतत्। पन्यदतमायः। सुष्टेम्। मुग्नो । मित्रायं। हाविः। मा । सुष्टोत्॥ ५॥ ५॥।

पदार्थः — ( महान् ) महागुणविशिष्टः ( ऋादित्यः ) सूर्यं-इव शुभगुणप्रकाशकः ( नमसा ) सत्कारेण ( उपसदः ) प्राप्तु-योग्यः ( यातयज्जनः ) प्रेरयन् ( गृणते ) स्तुवन्ति ( सुशेवः ) सुसुवः ( तस्मै ) ( एतत् ) ( पन्यतमाय ) ऋतिशयेन प्रशंसि-ताय ( जुष्टम् ) प्रीतम् ( ऋप्रौ ) ( विश्राय ) प्राणवहर्त्तमानाय ( हविः ) होतन्यमत्तन्यम् ( ऋप्रो ) ( जुहोत ) दशुः ॥ ५ ॥

श्रन्वय:—हे मनुष्या य श्रादित्य इव महान् सुरोवो यात-यज्जनो नमसोपसचो भवेद्यं सर्वे गृणते तस्मै पन्यतमाय मित्रा-याऽग्नो हविरिवेतज्जुष्टं हविरा जुहोत ॥ ५ ॥

भविषि: - अत वाचकलु • -त एव पूज्यास्सूर्धविद्याधर्म-प्रकाशका आता विद्यांसो ये शुभगुणकर्मसु सर्वान्प्रेरयेयुर्पथार्तेव-जोऽग्नी सुसंस्कृतं हविर्हुत्वा जगत्प्रसादयन्ति तथैव शुभगुणयुक्तेषु विद्यार्थिषु विद्याधर्मी संस्थाप्य सर्वान्मनुष्यादीनसुखिनः कुर्वन्ति॥५॥

पद्धिः—हे यनुष्यो जो ( आदित्यः ) सूर्य के सहता अच्छे गुणोंका प्रकाश करने वाका ( महान् ) बहे २ गुणों से युक्त ( सुशेषः ) जिसका उत्तम सुख ( यातपण्डानः ) जो प्रेरणा करना हुमा जन (नमसा ) सत्कार से ( दपसदाः ) प्राप्त होने योग्य हो और जिसकी सब जोग ( गुणोंने ) स्तृति करते हैं ( तस्ये ) उस ( पन्यतमाय ) अत्यन्त प्रचासा युक्त ( मिजाय ) प्राणों के सहश दक्षमान पुरुष के जिथे ( मन्यो ) स्राप्त में ( हार्वः ) इतम करने तथा जाने योग्य पदार्थ के सहश ( एतत् ) इस ( जुएम् ) प्रिय पदार्थ को ( जा, जुहोत ) देशो ॥ ५ ॥

भिति थि:— स्म मंत्र में बालक मु॰ — नेही पूर्व सूर्य के सहका विद्या खीर धर्म के प्रकाश करने वाले प्रधार्यक्ता विद्यान् लोग हैं कि को उत्तम गुद्या कौर कभी में सब को प्रेरच्या कौर लेसे प्रहत्विक् वर्धान् प्रस्तु प्रस्तु में हवन करने वाले लोग धानन में सब्के बनाए हुए हिंब सर्धान् होन करने योग्य पदार्थ को होम के संसार को प्रसक्त करने हैं वैसेही उत्तम गुर्फों से युक्त विद्यार्थी जनों में विद्या भीर धर्म को अच्छे प्रकार स्थापन करके सब मनुष्य मादि प्राचियों को सुखी करने हैं ॥ ५॥

श्रथ प्रजामित्रराजगुणानाह ॥

अब प्रतामित्र राजा के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं।

मित्रस्यं चर्षणीधृतोऽवो देवस्यं सानासि । द्युम्नं चित्रश्रंवस्तमम् ॥ ६ ॥

मित्रस्यं । चुर्षेणिऽधृतः । सर्वः । देवस्यं । सानाति । द्युन्नम् । चित्रश्रंवःऽतमम् ॥ ६ ॥

पदार्थ:-(मित्रस्य) सर्वस्य सुहृदः (चर्षणीधृतः) मनुव्याणां धर्नुः (त्र्रावः) रत्तणादिकम् (देवस्य) विदुषो राज्ञः
(सानिस) पुरातनम् (युम्नम्) यद्याःकरं धनं विज्ञानं वा (चित्रश्रवस्तमम्) चित्रारायद्वतानि श्रवांसि श्रवणान्यनानि वा धेनतदित्रायितम् ॥ ६ ॥

अन्वयः —हे मनुष्यायस्यचर्षणीधृतो मित्रस्य देवस्य सानस्य-वश्वित्रश्चवस्तमं युम्नं चास्ति स एव प्रजा रचितुं झक्कोति॥ ६॥

भावार्थः:—ये सनातनं विद्याधनं गृहीत्वा सर्वाः प्रजारक्तन्ति तेऽत्राऽमुत्र च सुखं लभन्ते ॥ ६ ॥ पद्धिः—हे मनुष्यो जिस (चर्षणीपृतः) मनुष्यों के धारण करने वाले (मित्रस्य) सब के मित्र (देवस्य) विद्वान् राजा का (सानसि) प्राचीन (सवः) रखा चादि (चित्रश्रवस्तमम्) जिस के घत्यन्त होने से धातुत श्रवण वा चन सिद्ध होते ( बुद्धम्) भीर जो यश करने वाला धन वा विद्वान है वही प्रजाणों की रखा कर सक्ता है ॥ ६॥

भ[वार्थ:—जो लोग मनादिकाल से सिंख विवाधन का प्रह्मा कर के सम्पूर्ण प्रजामों की रच्चा करते हैं वे स्स लोक भौर परलोक में सुख को प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥

त्र्राथ मित्रत्वेनेश्वरस्य पदार्थरचनं तत्सेवनं चाह ॥ सर मित्रपन से ईश्वर का पदार्थरचन सौर ईश्वरसेवन को सग०॥

श्रमि यो मंहिना दिवै मित्रो बुभूवं सुप्रथाः। श्रमि श्रवोभिः पृथिवीम् ॥ ७ ॥

श्राभा यः। महिना। दिवंम् । मित्रः । ब्रभूवं । सुऽप्रथाः । श्राभा । श्रवंःऽभिः । ष्ट्रियीम् ॥ ७ ॥

पदार्थ:—( ऋमि ) ऋाभिमुख्ये (यः) ( महिना ) महिमा ( दिवम् ) प्रकाशमयं सूर्य्यम् (मितः) सखेव वर्त्तमानः (बभूव) मवति (सप्रथाः) प्रथसा विस्तृतेन जगता सह वर्त्तमानः (ऋभि) ( अवोभिः ) ऋनादिभिस्सह ( पृथिवीम् ) मूमिम्॥ ७॥

त्रन्वयः —हे मनुष्या यस्तप्रथा मित्रो जगदीश्वरः स्वस्यमहिना दिवं निर्मायाऽभिवभूव श्रवोभिः एथिवीं रचयित्वाऽभिवभूव तं निर्ह्यं सेवध्वम् ॥ ७ ॥ भावार्थ: —हे मनुष्या यो महासामध्येन सूर्घप्रिधिव्यादिकं सित्रहतरं जगिनिर्मायान्तर्पामिक्सपेण सर्व विज्ञाय धृत्वा नियमयति स प्रोपासितुं योग्यः ॥ ७ ॥

पद्रियः—हे मनुष्यो (म) जो (सप्रधाः) विस्तारपुक्त जनम् के साथ वर्त्तमान वा (यित्रः) यित्र के सहश वर्त्तमान जगदीश्वर अपनी (महिना) महिमा से (दिनम्) प्रकाशमय सूर्यको रच के (अभि) सन्मुख (वभूष) होता वा (श्रवोभिः) अञ्च आदि पदार्थों के साथ (पृथिवीम्) भूषि को रच के (अभि) सन्मुख होता है उस की नित्य सेवा करो ॥ ७॥

भ विश्वि:—हे मनुष्यो तो बहे सामध्ये से सूर्य और पृथिवी साहि निस्तार सहित संसार को रच और अन्तर्थामिक्य से सब को जान और धारण करके नियम में जाता है वही उपासना करने के योग्य है ॥ ७॥

पुनस्तमेवविषयमाह ॥

फिर उमी विषय ।।

मित्राय पञ्चं येमिरे जनां ऋभिष्टिंशवसे। स देवान्विश्वांन्बिभर्ति॥ ८॥

मित्रायं । पर्ञ । येमिरे । जनाः। श्रुभिष्टिऽदावसे । सः । देवान् । विश्वान् । विभूत्ति ॥ ८ ॥

पदार्थः—( मित्राय ) सखेव सर्वेषां सुखप्रदाय ( पत्र्च ) प्राणादयः ( येमिरे ) यच्छान्त ( जनाः ) विहासः ( त्र्प्रभिष्टि- शवसे ) श्रमिष्टिकलाय ( सः ) (देवान् ) सूर्य्यादीन् ( विश्वान् ) सर्वान् ( विश्वान् ) पर्यान् ।

अन्वयः हे मनुष्या इमे पञ्च प्राणा इव जना परमा आमि-ष्टिशवसे मिलाय पेमिरे स विश्वान् वेवान् विभर्त्तीति विजानीत॥८॥

भावार्थः-त्र्रव वाचकलु - पथा निगृहीताः प्राणा इन्द्रि-याणि निगृह्णन्ति तथैव योगिनो जना समाधिना परमात्मानं प्राप्नुवन्ति ॥ ८ ॥

पद्धि:—हे मनुष्यो ये (पब्च) पाब्च प्राण सादि के सहस (जनाः)
विदान् लोग जिस ( स्रिशिष्ट्यावसे ) अपेचितवलपुक्त ( पित्राय ) पित्र के
सहश सब को सुख देने वाले परमात्मा के लिये ( येमिरे ) प्रमादि साधन
साधने हैं । (सः ) वह (विश्वान् ) समस्त (देवान् ) सूर्ष्य सादिकों को
( विभक्ति ) धारण तथा पोषण करता है ऐसा जानो ॥ ८ ॥

भेविथि:-इस मन्त्र में वाचकलु०-तैसे रोके गये प्राण वायु विद्या को रोकते हैं वैसे ही योगीवन समाधि से परमात्मा की प्राप्त होते हैं ॥ ८॥

भ्रथ मित्रत्वेनेश्वरापासनाविषयमाह ॥

अब मित्रत्व से ईश्वरीयासनाविषय को अगले ।।

मित्रो देवेष्वायुषु जनाय यक्तवंहिंषे। इष इष्ट्रवृंता त्रकः॥ ९॥ ६॥

मित्रः। देवेषुं । भागुषुं । जनाय । वृक्तऽबंहिषे । इषंः । हुष्टऽवृंताः । भुक्ररित्यंकः ॥ ९ ॥ ६ ॥

पदार्थः—( मित्रः ) सखा ( देवेषु ) दिव्येषु ( श्राबुषु ) जीवनेषु ( जनाय ) मनुष्याद्याय( एक वहिंषे) एक वहिंस्दकं येन तस्मै

(इपः) इञ्डाः ( इष्टवृताः ) इष्टकमीणः ( त्र्रकः ) करोति ॥ १ ॥

अन्वयः हे मनुष्या यो मित्र ईश्वरो एक्तवाईषे जनाय वेवे-ष्वायुष्विष्ठवता इषोऽकस्तं सर्वे भजध्वम् ॥ १ ॥

भावार्धः —यः परमातमाऽन्यायवर्जितान् मक्तान्मनुष्यान्तिस-देष्ट्यान् करोति स एव सर्वैध्यातच्य इति ॥ ९ ॥ श्रव मित्रादिगु णवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह संगतिवेद्या ॥

इत्येकोनषष्टितमं सूक्तं षष्ठो बर्ग्गश्च समाप्तः॥

पदार्थ:—हे मनुष्यो जो (सिन्नः) ईश्वर ( वृक्तवर्धिते ) छोड़ा है जल जिस ने उस ( जनाय ) मनुष्य मादि के जिये ( देवेषु ) उत्तम(मायुषु ) जीवनों में ( दथन्ननाः ) चाहे हुये काम जिन से होते उन की ( एपः ) दण्डामों को ( सकः ) पूर्ण करता है उस की सब लोग सेवा करो ॥ ९ ॥

भावार्थ: — जो परमात्मा अन्याय से रहित भक्त मनुष्यों को सिद्ध इण्डा वाले करता है वहीं सब जोगों को ध्यान करने पौग्य है ॥ ९॥

श्रथ सप्तर्चस्य पष्टितमस्य सूक्तस्य विश्वामित ऋषिः। ऋभवो देवताः। १।२।३ जगती। १।५ निचुज्जगती। ।६ विराङ्जगती। ७ भुरिग्जगती छन्दः।

निषादः स्वरः॥

ऋप्रथ राजविषयमाह ॥

भव सात ऋचा वाले साववें सूक्त का भारम्भ है उसके प्रथम मंत्र में राज-विषय का उपदेश करतेहैं।

. इहेहं वो मनंसा बुन्धतां नर उक्षिजो जग्मु-

र्भि तानि वेदंसा । याभिर्मायाभिः प्रतिज्ञतिब-र्षमःसौधनवना याज्ञियं भागमानुश ॥ १ ॥

ड्रहऽईह । वः । मनंसा । बन्धुतां । नरः । उदिाजः । ज्रम्मः । ध्राप्ति । तानि । वेदसा । याभिः । मायाभिः । प्रतिजूतिऽ-वर्षतः । सीर्धन्वनाः । युद्धिवंम् । भागम् । भूग्निज्ञा ॥ १ ॥

पदार्थः—(इहेह) भारिमनिस्मन् व्यवहारे (कः) युष्माकम् (मनसा) चित्तेन (बन्धुता) बन्धूनां भावः (नरः) नायकाः
(उशिजः) कामपमानाः (जग्मुः) (ह्यभि) (तशिन) मित्रत्वयुक्तानि कर्माणि (वेदसा) वित्तेन (पाभिः) (मायाभिः) प्रज्ञाभिः
(प्रतिज्ञतिवर्षसः) प्रतीतं ज्ञित्वेगवद्वपों रूपं पेपान्ते (सौधन्वनाः)
शोभनं धन्वमन्तरितं यस्य तदनत्यानि तस्य पुत्राः (यिद्यम्)
पज्ञाऽहेम् (भागम्) (ह्यानशः) ह्यानशिरे व्याप्नुवन्ति। ह्यत्र

श्रन्वयः — हे नरो या उद्याजो मनसहेह वो या बन्धुता तया तान्याभेजगमुर्याभिर्मायाभिः प्रतिज्ञातेवर्पसो वंदसा सौधन्वनाः सन्तो यज्ञियं भागमानदा ते भाग्यद्यालिनो भवन्ति ॥ १ ॥

भावार्थः न्यमनुष्या इह जगाति सर्वेस्सइ भातः व कत्वा बुद्ध्या धनेन च सुर्व वर्द्धयन्ति तेऽलंक मा जायन्ते ॥ १ ॥

पदार्थः - हे ( नरः ) नायककारी ! तो ( विश्वतः ) कामग्राकरतेहुए ( यनसा ) चित्तसे ( रहेड ) रस्र इसव्यवहार से ( वः )बापब्रोगोकाती (वन्धुता) व पुरन वससे ताने वनिषक्षनेसेयुक्तकारीकी (स्थि,तःसुः ) प्राप्तकीतेहें सौर (याभिः) तिन (यायाभिः) बृद्धियोंसे (याने तृतिवर्णसः) प्रतीतहुकावेशयु-स्तरुपतिनका वे (वेदसा) धनसे (सीधन्यनाः) वसम कन्तरिस्त जिस का इसके पुत्र होते हुए (यित्यम्) यज्ञके योग्य (भागम्) अंशको (ग्रान्या) स्याप्त होने कोर भाग्यशासी होते हैं॥ १॥

भ[वार्थ: - जो मनुष्य तस संसार में सब के साथ भारिपन कर के बुद्धि कीर धन से सुद्धा बदाते वे पूर्ण मनोरथ वाले दोने हैं। १॥ पनस्तमेव विषयमाइ॥

किर इसी राजविश्वाविषय को ।।

यानिः शचीनिश्चमसाँ श्रिपिशत् ययां धिया गामरिणित् चमणः। येन हरी मनसा निरतंक्षत् तेनं देवत्वमृभवः समानश् ॥ २॥

याभिः। श्राचीभिः। <u>चम</u>सान्। भपिंशत। ययां। धिया। गाम्। भरिंणीत। चर्मणः। येनं । हर्षा इति । मनसा। निःऽभतेचत।तेनं। देवुऽत्वम्। ऋभवः। सम्। भानुशु॥२॥

पद्धिः-(याभिः) ( इाबीभिः) प्रज्ञाभिः कर्मिमेवी ( चम-सान् ) मेघान् ( श्रापदात ) श्रवयवयन्ति । श्रव्यवहुलं छन्दसीति दाब्विकरणोपि ( यया) (थिया) प्रज्ञया (गाम्) धेनुम् (श्रिरिणीत) प्राप्तुवन्ति (चर्मणः) चर्मप्राप्तेः (येन) (हरी) धारणाक्षणो (मनसा) विज्ञानिन (निरतत्तत्ते) नितरां विस्तृणान्ति (तेन) (देवत्वम् ) विद्द-स्वम् (सभवः) मेधाविनः (सम्) (श्रानदा) सम्बग्व्यामृतः। २ ॥

श्रन्वयः हे मनुष्या भाभवीयाभिः शाचीभिश्रमसानिपंशत

यया थिया चर्मणो गामरिणीत येन मनसा हरी निरतज्ञत तेन यूपं देवत्वं समानश ॥ २ ॥

भावार्थ:—हे मनुष्या यथा मेधाविनोऽत्र वर्त्तेयुस्तथैव वर्तित्वा विहांसो भवत ॥ २ ॥

पदिथि:—हे मनुष्यो (ऋथवः) बुद्धियान् छोग (याधिः) जिन (श्राचीधिः) बुद्धियों वा कमों से (स्थमान्) पेघों को (स्थितात्) सव-यर्गे वाखे करते हैं (यया) जिस (धिया) बुद्धि के साथ (स्थियाः) सर्थ की प्राप्ति से (गाम्) धेनु को (स्रिरिशात्) प्राप्त होते हैं (येन) जिस (सनसा) विज्ञान से (हरीं) धारया सौर साकर्षया का (निरतस्तत् )निरन्तर विस्तार करते हैं (तेन) उस से साथ छोग (देवत्वम्) विद्वान्यने को (सम्, सानशा) उत्तम प्रकार व्याप्त होस्रों॥ २॥

भविथि: — हे मनुष्ये। जैसे बुद्धिमान् स्रोग यहां बर्साव करें वैसाही वर्ताव करके विदान् होस्रो ॥ २ ॥

च्य्रथ सर्वाधीशस्य परमात्मनः सारिवत्यफलमाह ॥ अब सर्वाधीश परमात्मा की मित्रना का फल अगले मंत्र में ॥

इन्द्रंस्य सुरूयम्भवः समानशुर्मनोर्नपातो श्रुपसी दधन्विरे । सौधन्वनासी श्रमृत्वमेरिरे विष्ट्वी शमीभि: सुरुतः सुरुत्ययां ॥ ३ ॥

इन्ह्रंस्य । सुरूयम् । ऋभवेः । सम् । <u>षान्जः</u> । मनौः । नपातः । भूपतंः । दुधान्<u>वेरे । सीधन्वनातः । भुमृतुऽस्यम् ।</u> मा । <u>ईरिरे</u> । विद्यो । शमीनिः । सुऽकृतः । सुऽकृत्ययो ॥३॥ पदार्थः—(इन्द्रस्य)परमेश्वर्ययुक्तस्य परमात्मनः(सख्यम्)
नित्रत्वम् (ऋभवः) मेधाविनः (सम्) (ऋ्ञानञ्जः) सन्यक्
प्राप्नुयुः। ऋत्राऽपि व्यत्ययेन परस्मेपदम् (मनोः) मननर्ज्ञालस्य
(नपातः) न विद्यते पातो यस्य (ऋपसः) कर्माणि (दधन्विरे)
दधित (सौधन्वनासः) शोभनज्ञानस्य पुत्राः (ऋमृतत्वम्) (ऋग)
(ईरिरें) प्राप्नुवन्ति (विष्ट्वी) कर्म (शमीभिः) कर्मभिः
(सुकृतः) ये सुष्ठु कुर्वन्ति ते (सुकृत्यया) धर्मिकियया॥ ३॥

श्रन्वयः—य ऋभव इन्द्रस्य सख्यं समानशुर्यस्य मनोर्नपातो-ऽस्मा श्रपसो दधन्विरे ते सौधन्वनासः शमीभिविष्ट्वी कृत्वा सुकृत्यया सुकृतः सन्तोऽम्हतत्वमेरिरे ॥ ३॥

भावार्थः-ये परमेश्वरे प्रीतिं तदाज्ञा मङ्गाद्भयं धर्म्यकर्मी-चरणं कुर्वन्ति त एव मोज्ञमाऽऽप्नुवन्ति॥ १॥

पदार्थ:—जो (ऋगवः) बुद्धिमान् लोग (इन्द्रस्य) अस्यन्त ऐश्वर्ष से युक्त परमात्मा की (सख्यम्) मित्रना को (सम्, आनत्तः) उत्तम प्रकार प्राप्त होवें तथा जिस (मनोः) मनन करने वाले का (नपातः) नहीं गिरना होता उस के लिपे (अपसः) कमों को (द्धन्विरे)धारण करते हैं वे (सीध-न्वनासः) उत्तम ज्ञान के युक्त करने वाले (श्विमीभिः) कमों के साथ (विद्यूवी) कर्म को करके (सुक्तत्यमा) धर्म की क्रिया से (सुक्तः) उत्तम कर्म करने-वाले होते हुए (अमृतस्वम्) मोच्चपद्वी को (आ, बिरिरे) प्राप्त होते हैं॥ ३॥

भावार्थ:—जो जोग परमेश्वर में प्रीति भीर उस की भाता के भंग होनेसे भय तथा धर्मका बाचरचा करते हैं वेदी मोखपद्वीको प्राप्त दोनेहें ॥६॥ पुनाराज्यविषयमाह ॥

किर राज्य विषय को ।।

इन्द्रेण याथ सुरथं सुते सर्चें। ऋषो वशानां भवथा सह श्रिया । न वंः प्रतिमे संकृतानि वाघतः सौधंन्वना ऋभवो वीर्याणि च ॥ ४ ॥

इन्द्रेण। याथु। सुऽरथंम्। सृतं। सर्चा। मथो इति। वद्गानाम्। भवथु । सह। श्रिया। न। वः। प्रातिऽमं। सुऽकृतानि । वाष्ट्रतः। सौधन्वनाः। ऋभवः। विविधि। वृ॥ २॥

पदार्थ:-(इन्द्रेण) परमैश्वरेण (याथ) गच्छथ (सर-थम्) रथेन सह वर्त्तमानं सैन्यम् (सृते) निष्पन्ने राज्ये (सचा) विज्ञानेन (ऋथो) ऋानन्तर्ये (वशानाम्) कमनीयानाम् (भवथ) ऋत्रत्र संहितायामिति दीर्घः (सह) (श्रिया) (न) (वः) (प्रतिमे) प्रतिमातुम् (सुरुतानि) धर्म्याणि कर्माणि (वाघतः) विपश्चितः (सौधन्वनाः) ऋाप्तस्य पुत्राः (ऋभवः) मेथाविनः (वीर्याणि) चलानि (च)॥ १॥

त्र्यन्वयः हे सौधन्वना वाघत ऋभवो यूपं सुते सचेन्द्रेण सर्यं याथ । त्र्यथोवज्ञानां श्रिया सह भवध । येन वः सुकतानि वीर्या-णि च प्रतिमे न भवेयुः ॥ ४ ॥

भावार्थः-ये विद्वांसो भूत्वाधर्म्येण प्रयतन्ते ते श्रीमन्तो भूत्वा-ऽतुलानि धनानि प्राप्य बीर्याणि वर्धयन्ति ॥ ८ ॥ पदार्थ:—हे (सौधन्वनां ) पथार्थवक्ता पुष्तव के पुत्रो! (वाधनः ) विदान् (फ्राभवः ) बुद्धिमान् भाग लोग (सुते ) उत्पन्न हुए राज्य में (सन्धा) शिवान भार (ब्ल्डेस) अत्यन्त ऐश्वर्य से (सग्धम्) रथ के साथ वर्त्तमान सेना को (याथ) प्राप्त हृतिये (भथो) इस के भनन्तर (वशानाम्) कामना करने योग्यों की (श्विया) लक्ष्मी के (सह ) साथ (भवश ) हृत्तिये तिस से (व) भाष लोगों के (सुक्रतानि ) धर्मयुक्त कर्म्म (बीर्याणि, च) भीर पगक्रम (प्रतिमे ) समान (न) नहीं होतें ॥ ४॥

भविधि:-- जो निद्धान होकर धर्मयुक्त माचरणसे प्रयक्षकरने हैं वे लक्ष्मीवान् भीर मनुलयनी की प्राप्त होकर एराक्रमी की बहाने हैं ॥ ४॥

पुनस्तमव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

इन्द्रं ऋभुभिवाजविद्धः समृज्ञितं सुतं सोम्मा द्यंपखा गर्भस्त्योः । ध्रियेपितो मंघवन्दाशुषी यहे सौ धन्वनिभिः सह मंत्स्या नृभिः॥ ५॥

इन्द्रं। ऋभुऽभिः। वार्जवत्ऽभिः। सम्ऽउंक्षितम्। स्नुतम्। सोमम् । मा। तृप्स्व । गर्भस्त्योः। धिया। डाष्ट्रितः । मघुऽवन्। दाशुपंः। गृहं। सौधन्वनेभिः। सह। मृतस्व । नृऽभिः॥ ५॥

पदार्थः—(इन्द्र) परमेश्वर्यवन् राजन (ऋभुभिः कें मेवा-विभिः (वाजविद्धः) प्रशस्तानाधैश्वर्ययुक्तैः सह (समुद्धितम् ) सन्यक्तिकम् (सुतम् ) निष्पादितम् (सोमम् ) ऐश्वर्यम् (श्रा) ( चषस्व ) बिलिष्ठो भव । स्त्रित संहितायामिति दीर्घः (गभरत्योः) हस्तयोः (धिया) प्रज्ञया (इिंगतः) प्रेरितः (मधनन् ) प्रश्नांसितधनयुक्त (दाशुषः ) दातुः (गृहे ) (सीधन्यनेभिः ) मेधा-विपुत्रेः (सह ) (मत्स्व ) स्त्रानन्द । स्त्रत्र हयचोतिस्तिङ इति दीर्घः (नृभिः ) विद्यादिन्यवहारेषु नायकैः ॥ ५॥

श्रन्वय:—हे मघविनद्र धियेपितस्तवं वाजवाद्विर्मभुभिस्सह समुद्धितंसुतं सोमं गभस्त्योर्वलेनाष्ट्रपस्व ।सीधन्वनिभिनृभिस्सह दा-शुषो ग्रहे मत्स्व ॥ ५ ॥

भावार्थः -- राज्ञा प्राहोर्जनैस्सिहितेन प्रजाः संरक्ष्य न्यायेनैश्वर्य-मुनीय राजकरदानूनानन्य नायकैः सह प्रजाः सदैव रंजनीयाः॥५॥

पदार्थः — हे ( मघवन् ) प्रशंसिनधनयुक्तः ( इन्द्रः ) सत्यन्त ऐश्वर्यं वाले

(धिया) बुद्धि से (हांचतः) प्रेरित आप (वाजवद्धिः) प्रशंसनीय अन्न आदि ऐश्वयों क्षे युक्त (ऋष्मेः) बुद्धिमानों के साथ (समुक्तिनम्) उत्तम प्रकार सींचे (सुतम्) उत्पन्न किये गए (सोमम्) ऐश्वर्य को (गभस्त्योः) हाथों के बल से (आ, वृषल्व) सब प्रकार पुष्टिये (सौधन्वनेभिः) बुद्धिमानों के पुत्रों और (वृभिः) विद्या आदि व्यवहारों में अग्रगन्ता जनों के (सह) साथ (दाबुषः) देने वासे के (गृहे) घर में (मत्स्व) आनन्दित हुतिये॥ ५॥

भविर्थ: -- राता को चाहिये कि नृद्धिमान् जनों के सहित प्रजाओं की रच्चा और न्याय से ऐश्वर्य की नृद्धि करके तथा राज्य के कर देने वालों को सानिद्दत कर के नायकों के साथ प्रजाओं को सदित आनिद्दित करें ॥ ५॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उसी विषय को अगले०॥

इन्द्रं ऋभुमान्वाजवानमत्स्वेह नोऽस्मिन्त्सवने

## श्रच्यां पुरुष्ठुत । इमानि तुभ्यं स्वसंराणि येभिरे वृता देवानां मनुंषश्च धर्मभिः ॥ ६ ॥

इन्द्रं । ऋशुरमान् । वार्जरवान् । मृत्स् । हृह । नः । श्राहिमन् । सर्वने । शब्यां । पुरुरस्तुत् । इमानि । तुभ्यम् । स्वर्तराणि । येमिरे । वृता । देवानाम् । मनुंषः । च । धर्मेरिनः ॥ ६ ॥

पदार्थः—(इन्द्र) परमेश्वर्यवन्।जन् (ऋभुमान् ) बहव ऋभवो मेधाविनो विद्यन्ते यस्य सः (वाजवान् ) वहवो वाजा ऋजाद्ये-श्वर्ययोगा विद्यन्ते यस्य सः (मत्स्व ) ऋगनन्द (इह) ऋस्मिन् गृज्ये (नः ) ऋस्माकम् (ऋस्मिन् ) (सवने ) ऐश्वर्ययुक्ते राज्ये (वाच्या ) प्रज्ञया वाएया वा (पुरुष्ट्रत ) बहुभिः प्रश्नंसित (इमानि ) वर्त्तमानानि (तुभ्यम् ) (स्वसराणि ) दिनानि (येग्मिरे ) यच्छन्तु (व्रता ) सुद्गीलानि कर्माणि (देवानाम् )विदु-षाम् (मनुषः ) मनुष्यान् (च ) (धर्मभिः ) धर्मैः॥ ६॥

त्र्यन्यः —हे राच्या पुरुषुतेन्द्र त्विमिह ऋभुमान वाजवान् सचोऽस्मिन्सवने मत्स्व यस्मै तुभ्यमिमानि स्वसराणि येमिरे स त्वं देवानां धर्मभिस्सिहितानि वता ग्रहीत्वा मनुषश्चानन्दय ॥ ६ ॥

भावार्थः —हे राजंस्त्वं सदा धर्मात्मप्रज्ञसङ्गी मूर्खांसङ्गी मूर्त्वेकं चणमपि व्यर्थ मा नय। यथाप्ताः पचपातं विहाय सर्वे-स्सह निष्कपटत्वेन वर्चन्ते तथैव वर्चस्व॥ ६॥

पद्धिः—हे (शस्या) बुद्धि वा वाणि से (पुरुष्ट्य) बहुनों से प्रशंसा किये गये (इन्ह्र) अरगन लेखपंत्रान् राजन् आप (इन्ह्र) इस राज्य में (अरुप्रमान्) बहुन बुद्धियान् और (श्वावान्) बहुन अल आदि लेखपंयुक्त होने बुए (नः) हमजीगों के (अस्मिन्) इस (सबने) लेखपं युक्त राज्य में (मरुव) आनित्त होओ जिन (नुभ्यम्) अप के लिये (इमानि) यह वर्तमान (स्यम-राणि) दिन (पेमिरे) निया होते हैं वह आग (देवानाम्) विद्वानों के (अभिक्षः) अभी के महिन (द्वता) सुशीलकर्यों को श्रुष्ण करके (मनुष्य) मनुष्यो को (च) भी आनिन्दिन करो॥ ६॥

भ[व[थ]: - हे राजन् भाष सदा धर्मात्मा भोग बृद्धिनानों के सहगी भीर पृष्टी के संग के त्यागी होकर एक चाए भी व्यर्थन ध्यतीन करो भीर जैसे यथार्थनका पुरुष पन्नपति का त्याग करके सद के भाष कपटरहित वर्तीत करने हैं बैसा ही बन्तीय करो ॥ ६॥

त्र्यय राजप्रसमे नामात्यप्रजाकर्भाग्याह सब राजप्रसंग से समात्य क्रीर प्रजाकत्व की वा

इन्द्रं ऋभुभिर्वाजिभिर्वाजयंत्रिह स्तोमं जिर्तु रुपं याहि युज्ञियंम् । शतं केतेनिरिपिरिभरायवें सहस्रंणीथो अध्वरस्य होमंनि ॥ ७॥ ७॥

इन्द्रं । ऋभुऽभिः । वाजिऽभिः । वाजयेन् । इह । स्तो-मंम् । जिरितुः । उपं । याहि । यक्षियंम् । जातम् । केर्ते-भिः । इषिरेभिः । आयवे । सहस्रंऽनीथः । अध्यरस्यं । होमंनि ॥ ७ ॥ ७ ॥

पदार्थ:-( इन्द्र ) परमेश्वर्यप्रद नरेश ( ऋभुभिः ) प्राज्ञेः ( वाजिभिः ) वेगादिगुणयुक्तेः ( वाजयन् ) प्रापयन् ( इह ) स्त्रास्मिन् संसारे (स्तामम् ) स्तुतिम् (जिरतः) स्तावकस्य विदुषः (उप) (याहि) उपाऽऽगच्छ (यज्ञियम्) राज्यव्यव-हारिनेष्पादकम् (ज्ञतम्) त्र्यसङ्ख्यम् (केतिभिः) प्रज्ञाभिः (इषिरेभिः) इष्टेः (त्र्यायवे) मनुष्पाय (सहस्राणीधः) सह-स्त्रेरसंख्यैधीर्मिकैर्नीधः प्राप्तः (त्र्यध्वरस्य) न्यायव्यवहारस्य (हो-मनि) स्त्रादातव्ये व्यवहारे॥ ७॥

त्र्रान्वय: हे इन्द्र त्विमह वाजिभिक्संभुभिस्सह वाजयन्त्स-न जित्तुः स्तोममुपयाद्यायत्र इपिरंभिः केतोभिः सहस्रणीथः स-नध्वरस्य होमिन दातं याज्ञियम्पयाहि॥ ७॥

भावार्थ: —हे राजँस्त्वमत्र राष्ट्रे मनुष्याणां हितायाऽसंख्यानि शुभानि कर्माणि कत्वा धार्मिकैरमात्यैरध्यापकोपदेशकैः सहाऽऽतिः कर्ना प्रशंसां प्राप्य परजनमन्यपि मोत्तं प्राप्तहीति ॥ ७ ॥

त्रत्रत्राजामात्यप्रजाकत्यवर्णनादेवदर्थस्य पूर्वमूक्तार्थेन सह सं-गाविवेद्या ॥ इति पाष्टितमं सूक्तं सप्तमो वर्गिश्व समाप्तः ॥

पद्धिः—हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य के देनेवाले मनुष्यों के स्वामिन् काप (इह ) इस संसार में (वाजिभिः ) वेगआादि गुणों से युक्त (ऋधुभिः) वृद्धिमानों के साथ (वाजपन् ) प्राप्तकराने हुए (जिरिनुः) म्नुनि करने वाले विद्वान् की (म्नोमम्) म्नुनि को (उप,याहि) प्राप्त हूजिये। सार (स्रायवे) मनुष्य के लिये (इपिरिभे ) इष्टं (केनेभिः ) बुद्धियों से (सहस्रणीथः ) सर्सस्य धार्मिकों से प्राप्त होने हुए (सध्नरस्य) न्यायव्यवहार के (होमनि) ग्रहणा करने योग्य व्यवहार में (शतम् ) ससङ्ख्य (योजयम्) राज्यव्यवहार के उत्यन्न करने वाले के समीप प्राप्त हूजिये॥ ७॥

भैविथ: — हे राजन् आण इस राज्य में मनुष्यों के हिन के लिये अस-इन्ह्य उसम क्षमीं की कर के धार्निक मन्त्री जन और उपदेशकों के साध यथार्थवक्ता पुरुषों से किई हुर्दि प्रशंसा की प्राप्त होकर सगरी जन्म में भी मोच को प्राप्त हातिये॥ ७॥

हसमूक्त में राजा मन्त्री और प्रजा के क्रत्यवर्षान करनेसे इस सूक्त के बर्ध की इस से पूर्व मूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ यह साठवां सुक्त और सातवां वर्ग समाप्त हुमा॥

त्र्रथ सप्तर्चस्यैकाधिकषष्टितमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः उषा देवता । १ । ५ त्रिष्टुप् । २ विराट् त्रिष्टुप् । ६ निचृत्तिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । ३ । भुरिक्पङ्क्तिः छन्दः । पठचमः स्वरः ॥

त्रत्रथ प्रातर्वेलोपमया स्त्रीगुणानाह ॥

स्रव सात ऋचावाजीएकसउर्वे मूक्त का सारम्भ है उस के प्रथम मंत्र में प्रातःकाल की वेला की उपमा से स्त्री के गुणों को ब

उपो वाजेन वाजि।ने प्रचेताः स्तोमं जुपस्व रुणतो मंघोनि । पुराणी देवि युव्तिः पुरंन्धिरनुं व्रतं चंरसि विश्ववारे ॥ १ ॥

उषः । वाजेन । वृाजिनि । प्रऽचेताः । स्तामम् । जुप-स्व । ग्रुणतः । मुघोनि । पुराणी । देवि । युवतिः । पुरम्ऽधिः । भनुं । ब्रुतम् । चुरुति । विश्वऽवारे ॥ १ ॥

पद्धिः— ( उषः ) उपर्वदर्त्तमाने ( वातन ) विकानन ( वातिन ) विताननती ( प्रचेताः ) प्रक्रष्टतया सद्धेतायिका ( स्तोमम् ) श्वाधाम् ( तु-पस्त ) ( गृवातः ) स्नोतुः ( मधोनि ) परमधनयुक्ते ( पुराणी ) पुरा नवीना (देति ) कमनीये (पुर्वाः) पूर्णचतुर्विकानिवर्षा (पुरिधः ) या बहुच्छुभगुणा-स्थराने ( सनु) सानुकूछ्ये ( वनम् )कमैं (चरित्र) ( विश्वनारे )सर्वनो वरणीये ॥१॥

श्रन्तयः —हे वाजिनि मघोनि देवि विश्ववारे स्नि त्वमुष इव वाजेन प्रचेताः सती गृणतो मम स्तोमं जुषस्व यतःपुराणी पुरन्धिधुव-तिस्ततीव्रतमनुचरित तस्माद्ध्यासि ॥ १ ॥

भावार्थ: —हे स्त्रियो यथोषसः सर्वान् प्राणिनः प्रबोध्य कार्येषु प्रवर्त्तयन्ति तथैव पतिवता भूत्वा पतिभिस्सहाऽऽनुकृष्ये- न वार्तित्वा प्रशंसिता भवत ॥ १॥

पदार्थः — हे (वाजिनि) विज्ञानवाली ( मघोनि ) मत्यन्त धन से युक्त (देवि) सुन्दर (विश्ववारे ) सबप्रकार वरने योग्य स्त्री तुम (उषः) प्रातवेला के सद्या वर्त्तमान (वाजेन ) विज्ञान के साथ ( प्रचेताः ) उत्तमना से सत्य मर्थ की जनाने वाली होती हुई (गृणतः) मुभ्र स्तुति करने वाले की (स्तोमम्) प्रशंसा का (जुषस्त) सेवन करो । जिस से कि (पुराणी) प्रथम नवीन (पुरन्थः) बहुन उत्तम गुणो को धारण करने वाली (पुत्रतिः) पूर्ण चौवीस वर्षवाली हुई (वूनम्) कर्म को ( मनु ) मनुकूजना में (चरासि) करती हो इस से हृद्यप्रिय हो ॥ १ ॥

भ[वार्थे:—हे स्त्रियो जैमे प्रानर्वेसा सम्पूर्ण प्राणियों को सगाय के कार्यों में प्रवृत्त करती हैं वैसे ही पतिवृता होकर पतियों के साथ अनुकूसता से वर्षित प्रशंक्षित होओ ॥ १॥

पुनस्तमेव विषयं प्रकारान्तरेणाइ ॥

किर उसी विषय को प्रकाशन्तर से अग०॥

उषी देव्यमंत्यां वि भाहि चन्द्ररंथा सून्तां ईरयंन्ती। त्रा तां वहन्तु सुयमां सो त्रश्वा हिरंगय-वर्णी एयुपाजंसो ये॥ २॥ उषः।देवि। मर्मर्का । वि। भाहि। चुन्द्ररथा । सूनुताः। ईरयन्ती । मा। खा। बहन्तु । सुऽयमासः । मर्थाः । हिरंण्य-ऽवर्णाम् । पृथुऽपाजंसः । ये ॥ २ ॥

पदार्थ:—(उनः) उपर्वहर्त्तमाने (देनि) सुशोभिते (ऋमर्त्या)
मरणधर्मरहिता (नि) (भाहि) (चन्द्ररथा) चन्द्र इव रधो
यस्याः (सूनृताः) सुष्ठु सत्याः कियाः (ईरयन्ती) प्रेरयन्ती
(ऋ।) (त्वा) त्वाम् (वहन्तु) (सुयमासः) सुष्ठुनियामकाः
(ऋथाः) व्याप्ताः किरणाः (हिरणपवर्णाम्) तेजोमगीम् ( प्रथुपाजसः) वहुबन्ताः (ये)॥ २॥

अन्वयः - हे देव्युषर्वतम्नृताः प्रेरयन्ती चन्द्रस्था अमन्यो सती विभाहि । ये प्रथुपाजसः सुयमासो हिरएयवर्णामश्वा इव त्वाऽऽ-वहन्तु तान् सुखेन त्वं विभाहि ॥ २ ॥

भावार्थ: स्था चन्द्रयानोषास्तेजोमयी भूत्वा सर्वाञ्जाग-रयति तथैवोत्तमा विदुष्यस्त्रियः स्वकीयं स्वकीयं पति सेवावि-नयाभ्यां सुद्दालिं सम्पाद्यन्ति ॥ २ ॥

पदार्थः —हे (वृति) उत्तम प्रकार शोमिन (उपः) प्रानः वेला के सहश वर्लमान (सृतृताः) उत्तम प्रकार सत्य कियामों की (उर्पश्ती) प्रेरणा करती हुई (चन्द्रतथा) चन्द्रमा के सहश रथ निसका ऐसी (भ्रमत्यों) मरणा धर्म से रहित हुई (विभाहि) शोभित होग्रो। भीर (पे) की (पृथुगालसः) बहुत वल पुक्त (सुषमासः) उत्तम प्रकार नियम करने वाले (हिरण्यवर्णाम्) नेतोमपी कान्तिको (भ्रम्थाः) ध्यान किरणों के सहश (त्वा) भाव को (मा, वहन्तु) प्राप्त हो उन को सुखपूर्वक भाव शोभित करिये॥ २॥ भावार्थ:—जैसे चन्द्रमारूपरधवाली प्रानःकाल की वेला नेजस्तरूप होकर सबकी जगाती है वैसेही उत्तम पण्डिना खियां अपने अपने पति की सेवा और विनय से सुशील करती हैं॥ २॥

पुनस्तमेव विषयमाह

फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं ॥

उषं: प्रतीची भुवनानि विश्वोध्वां तिष्ठस्यमतस्य केतु:। समानमधं चरणीयमाना च्क्रमिव नब्यस्या वेटत्स्व ॥ ३ ॥

उर्पः । प्रतिची । भुवनानि । विश्वां । ऊर्धाः । तिष्ठसि । मुमुतंस्य । केतुः । सुमानम् । मधेम् । चुरुणीयमाना । चुक्रम्ऽइंव । नृब्युति । मा । वृद्धुत्स्व ॥ ३ ॥

पदार्थ:—( उषः ) उषाः ( प्रतीची ) प्रत्यञ्चित प्राप्तोति सा ( भुवनानि ) लोकजानानि ( विश्वा ) सर्वाणि ( ऊर्ध्वा ) ऊर्ध्व स्थिता (तिष्ठासि ) तिष्ठाति। स्त्रत्र पुरुषव्यत्ययः ( श्रम्हतस्य ) स्रम्हतात्मकस्य रसस्य ( केतुः ) प्रज्ञापिका ( समानम् ) ( स्र्यम् ) वस्तु ( चरणीयमाना ) प्राप्तवती ( चक्रमिव ) यथा चक्रं गच्छिति तथा ( नव्यासि ) स्रातिशयेन नवीना ( स्त्रा ) (वट्टत्स्व) स्रावर्त्तस्व ॥ ३ ॥

श्रन्वय: हे स्त्रि यथा विश्वा भुवनानि प्रतीच्यमृतस्य केतु-स्थ्वी चक्रामिव समानमर्थ चरणीयमाना नव्यस्युष श्रा वर्त्तते तिष्ठति तथैव त्वमावदृत्स्व॥ ३॥ भावार्थः हे सत्स्थियो यथोषसः सर्वाणि भुवनानि प्रका-शयन्ति तथैव सद्व्यवहारान् प्रकाशयत ॥ ३ ॥

पद्रियः — हे स्ति तसे (तिश्वा) सम्पूर्ण (भुत्रनानि) उत्यक्त हुए लोकों को (प्रतीची) प्राप्तहोने और ( मन्तस्य ) अन्तस्त्ररूप रस की (केतुः) जनाने वाली (ऊर्घ्वा) उत्यर को वर्त्तमान (चक्रमिष) पहिषे के सदश.चलने वाले (समानम्) तुल्य (अर्थम्) वस्तु को (चरणीयमाना) प्राप्त होती हुई (नव्यसि) अत्यन्त नत्रीन (उदः) प्रातःकाल की वेला वर्त्तपान और (तिष्ठति) स्थिर होती है वैसेही आष (आ,तवृत्स्त्र) वर्त्तात्र करिये ॥ ३॥

भावार्थ:-हे उत्तमित्रयो तैसे प्रातःकाल सम्पूर्ण भुवनों के खण्डों को प्रकाशित करते हैं वैसेही उत्तम व्यवहारों को प्रकाशित करो ॥ ३॥

> पुनस्तमेव विषयमाह ॥ फिर उमी विषय को अगले०॥

श्रव स्यूमेव चिन्वती मुघोन्युषा यांति स्वसं-रस्य पत्नां । स्वं १ र्जनंनती सुभगां सुदंसा श्रान्तां-दिव: पंत्रथ श्रा एंथिव्या: ॥ ४ ॥

भवं । स्यूमंऽइव । चिन्वती । मघोनी । उषाः । याति । स्वसंरस्य । पत्नी । स्वः । जनन्ती । सुऽभगां । सुऽदंसाः । भा । भन्तात् । दिवः । पुप्रुथे । भा । प्रुथिव्याः ॥ ४ ॥

पदार्थ:—( त्र्प्रव ) ( स्यूमेव ) तन्तुवद्व्याप्ता ( चिन्वती ) चयनं कुर्वती ( मघोनी ) परमधनयुक्ता ( उषाः ) प्रभातवेलाः ( याति ) गच्छति ( स्वसरस्य ) दिनस्य ( पत्नी ) पत्नी

वहर्त्तमाना (स्वः) सूर्यं सुखं वा(जनन्ती) जनयन्ती (सुभगा) सौभाग्यकारिणी (सुदंसाः) शोभनानि दंसांसि यस्यां सा (त्र्रा) (त्र्रान्तात्) समीपात् (दिवः) प्रकाशमानात्सूर्यात् (पप्रथे) प्रथते (त्र्रा) (प्रथिव्याः)॥ ४॥

श्रन्वयः हे स्त्रियो या स्यूमेव चिन्वती मघोनी स्वसरस्य पत्नीव स्वर्जनन्ती सुमगा सुदंसा उषा स्त्रा, श्रन्तादिव श्रा, श्रन्तात्प्रियेच्या पप्रथेऽवयाति प्राप्तोति तथैव यूयं वर्त्तेध्वम् ॥ ४ ॥

सिवार्थः - त्र्यतोपमालं ॰ - हे स्त्रियोयधा दिनस्य सम्बन्धिम्युषा त्र्यास्ति तथेव बायावत्स्वस्वपत्या सहाऽनुकूलाः सत्यो वर्त्तन्ताम्। यथायं प्रकाशः प्रथिव्या योगेन जायते तथा पतिपत्निसम्बन्धादप-त्यानि जायन्ते॥ ४॥

पद्रिथं:—हे खियो जो (स्पूमेव) डोरो के सटश व्याप्त (चिन्तती) बटोरती हुई (मघोनी) सत्यन्त धन से युक्त (खसरस्य) दिन की (पत्नी) खी के सटश वर्त्तमान (खः, जनन्ती) सूर्ध्य वा सुख को उत्यन्न करती हुई (सुभगा) सौभाग्य की करने वाली (मुदंसाः) उत्तम कर्म जिस में विद्यमान ऐसी (उषाः) प्रातःकाल की वेला (कां, क्रन्तान्) सब प्रकार समीप से (दिवः) प्रकाशमान सूर्ध्य और (बा) सब प्रकार समीप (पृथिव्याः) पृथिवी के योग से (पप्रथे) प्रख्यात होती है (अव, याति) और प्राप्त होती है वैसे ही आप लोग भी वर्त्ताव करो ॥ ४॥

भविथि: — इस मन्त्र में उपमालं ० — हे खियो जैसे दिन का सम्बन्धी प्रातः काल है वैसे ही छाया के सदय अपने २ पति के साथ अनुकूल होकर वक्तीय करो और जैसे यह प्रकाश पृथियी के योग से होता है वैसे पति और पत्नी के सम्बन्ध से सन्तान होते हैं ॥ ४ ॥

## पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

श्रच्छां वो देवीमुषसं विभातीं प्र वो भरध्वं नमंसा सुद्यक्तिम्। ऊर्ध्वं मधुधा दिवि पाजो श्रश्चे-त्प्र रोचना रुरुचे रुपवसंदृक् ॥ ५॥

अच्छं। वः। देवीम्। उपसंस्। विऽभातीम्। प्र। वः। भरुष्वम्। नमंसा। सुऽग्रुक्तिम्। ऊर्ध्वम्। मुधुधा। दिवि। पार्जः। अश्रेत्। प्र। रोजुना। रुरुवे। रुण्वऽसंदक्॥५॥

पदार्थः—(त्र्रच्छ) त्रप्त संहितायामिति दीर्घः (वः) युष्मान् (देवीम्) देदीप्यमानाम् (उषसम्) प्रातर्वेलाम् (विभाताम्) विविधान् पदार्थान् प्रकादायन्तीम् (प्र) (वः) युष्माकम् (भरध्वम्) (नमसा) वज्रेण विद्युता सह (सृष्टक्तिम्) सुष्ठु वर्त्तन्मानाम् (उध्वम्) उत्कृष्टम् (मधुधा) या मधूनि दधाति (दिवि) प्रकाद्ये (पाजः) बलम् (त्र्रश्रेत्) श्रयति (प्र) (रोचना) रुविकरी (रुरुवे) रोचते (रण्वसंदक्) या रण्वान्रमणीयान्य-दार्थान् सन्दर्शयति सा॥ ५॥

अन्वयः —हे मनुष्या या रएवसन्ह्योचना मधुधा दिवि वो युष्मान् प्र रुरुचे । यया वो युष्माकमूर्ध्व पाजोऽश्रेत् तां देवीं युष्मान् विभातीं सुष्टिक्तमुषसं नमसा यूयमच्छ प्र भरध्वम् ॥ ५॥ भावार्थः —यथा प्रातवेलां सेवमाना जना उत्कृष्टं वलं प्राप्नुवन्ति तथैव हुद्यां पतिव्रतां भार्यो प्राप्य पुरुषः शारीरात्मवलाऽऽरोग्यानि प्राप्नोति यतो ह्योः सद्द्रायोः सत्योर्रुचिर्वर्धेत ॥ ५ ॥

पद्धिः—हे यनुष्यो तो (रण्यसन्दक्) सुन्दरपदार्थों के दिखाने (रोचना) हिच करने कीर (यधुधा) यधुरपदार्थों को धारण करने वाली (दिनि) प्रकाश में (वः) आप लोगों को (प्र, हरूचे) अच्छी लगनी है। और जिससे (वः) आप लोगों के (उर्ध्यम्) उत्तम (पाजः) बल का (अश्रेन्) श्रपण करती है उस (देवीम्) प्रकाशमान और आप लोगों और (विभानीम्) अनेक पदार्थों को प्रकाशित करती हुई (मुद्धक्तिम्) उत्तम प्रकार वर्त्तमान (उपसम्) प्रभातवेला को (नमसा) वन् अर्थान् विजुली के साथ आप लोग (अच्छ) उत्तम प्रकार (प्र, भरध्वम्) पुष्ट की जिये॥ ५॥

भ्विधं,—जैसे प्रातःकाल का सेवन करते हुए लोग उत्तम बस को प्राप्त होने हैं वैसेही स्नेहपात्र पानवना स्त्री को प्राप्त होकर पुरुष वारीर सात्मबल स्रोर सारोग्यपन को प्राप्त होने हैं जिस से दोनो के सटश होने पर प्रेम बढ़ें ॥ ५॥

न्त्रथ प्रातर्वेलाया एव गुणानाह ॥

भव प्राववीलाही के गुणोंकी ॥

ऋतावरी दिवो ऋकैर्रबोध्या रेवती रोदंसी चित्रमंस्थात् । श्रायतीमंग्न उपसं विभातीं वाम-मेषि द्रविणुं भित्तमाणः ॥ ६ ॥

ऋतऽवरी । दिवः । अकैंः । अबोधि । आ । रेवती । रोदंसी इति । चित्रम् । अस्थात् । आऽयतीम् । अग्ने । उषसंम् । विऽभातीम् । वामम् । एषि । द्रविणम् । भिक्षं-माणः ॥ ६ ॥ पद्रार्थः—( ऋतावरी ) ऋतं सत्यं विद्यते यस्यां सा (दिवः)
प्रकाशात् ( ऋकें: ) सूर्पें: ( ऋवोधि ) बुध्यते ( ऋा ) (रेवती )
प्रशस्तधनकारिणी (रोदसी ) द्यावाष्टार्थव्यो ( चित्रम् ) ऋद्भुतम्
( अस्थात् ) तिष्ठति ( ऋायतीम् ) ऋागच्छन्तीम् ( ऋप्रे )
विद्वन् ( उषसम् ) ( विभातीम् ) प्रकाशयन्तीम् ( वामम् )
प्रशस्तम् ( एषि ) प्राप्तोसि ( द्रविणम् ) धनम् ( भिन्नमाणः )
याचमानः ॥ ६ ॥

श्रुन्व्यः—हे त्राप्ते विद्वन् या रेवती ऋतावरी दिवो जातोषा श्रुकैंरबोधि रोदसी त्र्यास्थात् तामायतीं विभातीमुषसं प्राप्य समा-धिना जगदीश्वरं भिद्ममाणस्त्वं चित्रं वामं द्रविणमेषि ॥ ६ ॥

भावार्थः-ये जना रात्रेश्वतुर्थे यामे प्रवुध्येश्वरस्य स्तुतिप्रा-र्थनोपासनाः कत्वा द्याभान्गुणानैश्वर्ण्यं च याचन्ते ते पुरुपार्थेनाऽ-वश्यमेतत्प्राप्नुवन्ति ॥ ६ ॥

पद्रिं — हे ( अग्ने ) विद्वान् जन जो ( रेवती ) उत्तम धन करनेवाली ( ऋतावरी ) जिसमें सत्य विद्यमान ऐसी ( दिवः ) प्रकाश से उत्यक्त हुई वेला ( अकें: ) सूर्थों से ( अबोधि ) जानीजाती है ( रोदसी ) अन्तरिस्त और पृथिवी को ( आ, अस्थान् ) अच्छेप्रकार स्थित करती है उस ( आयतीम् ) आती और (विभातीम् ) प्रकाशित करती हुई ( वषसम् ) प्रभाववेला को प्राप्त होकर समाधि से जगदीश्वर की ( भिचामाणाः ) याचना करते हुए आप ( चित्रम् ) अञ्चत ( वामम् ) उत्तम प्रशंसा पोग्य ( द्विष्णम् ) धन्को ( एपि ) प्राप्त होते हो ॥ ६॥

भविर्थि:- को लोग राजि के चौथे पहर में जाग के स्थिर की स्तुति

प्रार्थना कौर उपासना करके उत्तम गुणो कौर ऐश्वर्य को मांगते हैं वे पुरुवार्थ से अवस्य इसको प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥

त्र्रथ विद्वाचिद्वाचिपगुणानाह ॥

अब विज्ञा और शिन्तियों के गुर्णो की अगले०।।

ऋतस्यं बुध्न उषसांमिष्ण्यन्त्रषां मुही रोदंसी श्रा विवेश। मुही मित्रस्य वरुणस्य माया चन्द्रेवं भानुं वि दंधे पुरुत्रा॥ ७॥ ८॥

श्वतस्यं । बुध्ने । उपसाम् । इष्ण्यन् । वृषां । मही इति । रोदंसी इति । आ । विवेश । मही । मित्रस्यं । वरुंणस्यः । माया । चन्द्राऽईव । भानुम् । वि । द्र्षे । पुरुऽत्रा ॥ ७ ॥ ८ ॥

पदार्थः—(ऋतस्य)सत्यस्य (वृषे) ऋन्तारेत्ते (उपसाम्) प्रभातवेलानाम् (इपएयन्) ऋगत्मन इपणं प्रेरणिमेच्छिनिव (दपा) द्याप्टिहेतुः (मही) महत्यौ (रोदसी) द्यावाप्टियव्यौ (ऋपा) (विवेशा) ऋगविशति (मही) महती पूज्या (मित्रस्य) सुहृदः (वरुणस्य) श्रेष्ठस्य (माया) प्रज्ञा (चन्द्रेव) सुवर्णानीव चन्द्रिमिति हिरएयना । निषं । १।२ (मानुम्) सूर्य्यम् (विदर्धे) विद्याति (पुरुषा) पुरुष्ठपम् ॥ ७॥

स्त्रन्वयः —हे मनुष्या यो विद्युदूपोऽग्निः बुध उषसामृतस्ये-षण्यन्तिव रुषा मही रोदसी स्त्रा विवेश मित्रस्य वरुणस्य मही माया चन्द्रेव पुरुत्रा भानुं विदये स्त्रतस्तं विज्ञाय कार्य्याणि साधुत ॥७॥ भावार्थः—यथा विदुषां वाणी प्रज्ञा चैश्वर्यप्रदा भूत्वा वि-द्यासु प्रविष्य सुखानि प्रयच्छिति तथैव सर्वत प्रविष्टा विदुद् विज्ञाता कार्येषु प्रयुक्ता सत्यैश्वर्यं जनयतीति ॥ ७ ॥

त्रत्रत्रोषःस्त्रीविद्युच्छिविष्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह संगतिर्वेद्या ॥

इत्येकाधिकषाष्टितमं मूक्तमष्टमो वर्गश्च समाप्तः॥

पद्रिश्कः—हे मनुष्यों जो विज्ञलीक्षण अग्नि (बुधे) अन्तरिक्ष में (उपण्यम्) अपनी प्रानःकालों और (अद्भारम्) सत्य के संबन्ध में (उपण्यम्) अपनी प्रेरणा की उच्छा करता हुआसा (ख्या) दृष्टि का बेतु (मही) बड़ी (रोदसी) अन्तरिच्च और पृथिवी को (आ, विवेश) प्राविष्ट होता है और (मित्रस्य) मित्र (विरुण्णस्य) श्रेष्ठ पुरुष की (मही) बड़ी पूँज्य (मापा) बुद्धि (चन्द्रेत) मुत्रणों के सदृश (पुरुत्रा) बहुनक्षणपुक्त (भानुम्) मृर्ध्य को (विद्धे) धारण करता है इस से उस को ज्ञान के कार्यों को मिद्ध करो ॥ ॥

मावार्थ:—जैसे विदानों की वाणी और बुद्धि ऐश्वर्ष्य को देने वाली ही और विद्याओं में प्रवेश करके सुखों को देनी है वैसे ही सर्वत्र प्राविष्ट हुई विद्युली जानी हुई कार्यों में प्रयुक्त होकर ऐश्वर्य को उत्पन्न करती है।। ७॥

स्स सूक्त में प्रातःकाल स्त्री विजुली और शिल्पीतनों के गुणवर्षान करने से स्स के अर्थ की इस से पूर्वसूक्त के अर्थ के साथ संगति ज्ञाननी चाहिये॥

यह रकसदवां मूक्त भीर अष्टम वर्ग समाप्त हुआ।

स्प्रथाष्टादशर्चस्य हिषष्टितमस्य सूक्तस्य विश्वामित ऋषिः। १८-१८ विश्वामित्रो जमदिग्नर्वा।१-३ इन्द्रावरुणौ। ४-६ बृहस्पतिः। ७-९ पूषा।१०-१२सविता।१३-१५ सोमः।१६-१८ मित्रावरुणौ, देवताः॥ १ विराट्तिष्ठुप्। २ त्रिष्ठुप्।३ निचृत्रिष्ठुप् छन्दः। धैवतः स्वरः। ४।५।१०। ११।१६ निचृद्गायत्री। ६ त्रिपाद्गायत्री। ७।८।९।१२।१३।१४।१४।१५।१७।

श्रथ मित्राध्यापकोपदेशकविषयमाह ॥

सब सदारह ऋचा वाले बासदनें मूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मंत्र
से पित्र सध्यापक और उपदेशकों के विषय को कहते हैं ॥

डुमा उं वां भूमयो मन्यंमाना युवावंते न तुज्यां
त्रभूवन् । कं १ त्यदिन्द्रावरुणा यशों वां येनं स्मा

सिनं भरंथ: सार्विभ्य: ॥ १ ॥

डुमाः । कुँ इति । वाम् । भृमयः। मन्यमानाः । युवाऽवंते । न । तुज्याः । सुभूवन् । कं । त्यत् । डुन्द्रावरुणा । यशः । वाम् । येनं । स्मु । सिनंम् । भर्रथः । सर्विऽभ्यः ॥ ९ ॥

पदार्थ: —(इमाः) (उ) (वाम्) युवयोः (भृमयः) अमणानि (मन्यमानाः) (युवावते) त्वां रत्तते (न) निषेधे (ज्ञयाः) हिंसनीयाः (त्र्रभूवन्) भवेयुः (क) कस्मिन् (त्यत्) तत् (इन्द्रैण्फणा) विद्युद्दायू इव वर्त्तमानी (यद्दाः) कीर्तिः (वाम्)

युवयोः (येन) (स्म) एव। स्त्रत्र निपातस्य चेति दीर्घः (सिनम्) स्त्रनादिकम् । सिनमित्यन ना । निषं । २। ७ ( मरथः ) ( सार्विभ्यः ) मित्रेभ्यः ॥ १॥

अन्वय: हे अध्यापकोपदेशको या वामिमा मन्यमाना भृमयो युवावते तुज्या नाभूवन् तथा कुरुतम् । हे इन्द्रावरुणा येन वां सिखिन्यः सिनं रुम भरथस्त्यद्यशो वामु कास्ति॥ १॥

भावार्थ: में प्रथापकोपदेशका वायुविशुद्दुपकारकाः की-र्निमन्तः प्रियाचरणाः स्युस्तेभ्यः स्नेहेनाऽनादिकं देयम् । तैस्सह सर्वैर्मित्रता च रज्ञणीया ॥ १॥

पद्धिः—हे अध्यापक और उपदेशक तो (शम्) आप दोनों के (हमाः) ये वर्त्तमान (मन्यमानाः) आदर कियेगये (धूमयः) धूमने आदि (युश्वते) आप की रखा करनेवाले के लिये (तुल्या ) हिंसा करने के योग्य (न) नहीं (अभूतन्) होवें वैसे करिये और हे (इन्द्रावरुणा) विज्ञली और वायु के सहश वर्त्तमान (येन) तिस यश से (वास्) आप दोनों के (सिक्थः) मित्रों के लिये (सिनम्) अन्न आदि को (स्म) ही (भरधः) धारण करते हो (त्यन्) वह (यशः) यश (उ) ही (क) कहां है ॥ १॥

भावार्थ:—तो अध्यापक और उपदेशक लोग वायु और विज्ञुली के सहश उपकार करनेवाले कीर्त्ति से युक्त और प्रिय आचरण करने वाले होतें उन के खिये स्नेह से अन आदि देना और उन के साथ सदाही पित्रता की रखा करनी चाहिये॥ १॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय की अगले मन्त्र में कहते हैं॥

श्र्यमुं वां पुरुतमी रयीयञ्जश्वनुममवंसे लोह-

वीति। सजोषांविन्द्रावरुणा मुरुद्गिर्दिवा एथिव्या शृणुतुं हवं मे ॥ २ ॥

भ्यम् । कुँ इति । वाम् । पुरुऽतमः । रायिऽयन् । जारव-तऽतमम् । भवसे । जोहवीति । सऽजोषौ । हुन्द्रावुरुणा । मुरुत्ऽभिः । दिवा । ष्ट्रिया । श्टुणुतुम् । हर्वम् । मे ॥२॥

पदार्थः—( श्रयम् ) राजा ( उ ) वितर्के ( वाम् ) युवयोः ( पुरुतमः ) श्रातिशयेन बहुः ( रयीयन् ) श्रात्मनो रियमिच्छन् ( शश्वतमम् ) श्रानिश्वतम् (श्रवसे ) रत्तणाद्याय (जोहवीति) भृशं ददाति ( सजोषी ) समानप्रीतिसवनी ( इन्द्रावरुणा ) विद्युज्जले इव वर्त्तमानी ( मरुद्धिः ) वायुभिरिव श्रोतिभिः (दिवा) सूर्येण ( पृथिव्या ) भून्या ( शृणुतम् ) ( हवम् ) स्तवनम् ( मे ) मम ॥ २ ॥

स्त्र व्याः —हे इन्द्रावरुणा यथावियुज्जले मरुद्धिदिवा प्रिथिच्या सह वर्जित्वा सुखं प्रयच्छतो यथाऽयमु पुरुतमो स्यीयन् वामवसे शश्चलमं जोहवीति तथा सजोषी युवां मे हवं शृष्णतम् ॥ २॥

भावार्थः-यथा राजाऽध्यापकोपदेशकाश्व सर्वेषां रक्षादृद्धिवि-चाप्रवेशाय शिक्षां कुर्वन्ति तथैव परस्परेषां प्रशंसया पृथिव्यादिष्वै-श्वरुषीणि प्रयत्नेन प्राप्य परस्परेषु प्रीतिमन्तः सर्वे मनुष्यास्सन्तु ॥२॥

पद्रार्थः — हे ( ान्द्रान हुए। ) विज्ञुली और जल के सदश वर्त्तमान ( महिद्रः ) पत्रनों के सदश सुनने वाले जनो से ( दिवा ) सूर्य और ( पृथिव्या ) सूर्यि के साथ वर्त्तमान होकर आप सुक्ष देते हैं और जैसे ( अपम् ) यह राजा ( व ) क्या ( पुरुतमः ) अतिवाय करके बहुत ( रथीयन् ) अपने धन की इच्छा करता हुआ ( वाम् ) आप दोनों की ( अवसे ) रखा आदि के लिये ( वाश्वत्तमम् ) अनादि काल से सिद्ध पदार्थ को ( बोहवीति ) वारंवार देता है वैसे ( सनोषी ) तुल्य प्रीति के सेवन करने वाले आप दोनों ( मे ) मेरी ( हवम् ) स्तृति को ( शुणुतम् ) सुनिये ॥ २ ॥

भविधि:—जैसे राजा अध्यापक और उपदेशक जोग सब के रक्का शिक्ष और विद्या में प्रवेश होने के जिये शिक्षा करते हैं वैसे ही परस्पर की प्रशंसा से पृथिवी सादिकों में ऐश्वयों की प्रयत्न से प्राप्त कर के परस्पर में प्रीतिवासे सब मनुष्य होसी ॥ २॥

त्रप्रध्यापकविषयमाह ॥

श्रव सगले मन्त्र में सध्यापक के विषय की कहते हैं ॥

श्रुस्मे तिदैन्द्रावरुणा वसुं प्याद्समे र्यिमेरुतः सर्ववीरः।श्रुस्मान्वरूद्धीः शर्णैरंवन्ह्वस्मान्होत्रा भारतो दक्षिणाभि:॥३॥

मस्मे इति । तत् । इन्द्रावृरुणा । वर्तु । स्यात् । स्रस्मे इति । रियः । मुरुतः । सर्वेऽवीरः । स्रस्मान् । वर्रुत्रीः । शुरुणैः । सुवन्तु । सुस्मान् । होत्रां । भारती । दक्षिणाभिः॥३॥

पदार्थ:—( श्रस्मे ) श्रस्मासु (तत् ) ( इन्द्रावरुणा ) वायुवियुद्वद्वर्तमानौ (वसु ) (स्यात् ) (श्रस्मे ) श्रस्मासु (रियः ) श्रीः (मरुतः ) मनुष्याः (सर्ववीरः ) सर्वे वीरा यस्मात् (श्रस्मान् ) (वस्तिः ) श्राद्यन्तं वराः ( शरणैः ) दुःखादीनां हिंसनैः ( श्रवन्तु ) ( श्रस्मान् ) ( होत्रा ) श्रादातुं योग्या

( भारती ) सकलविद्यां भरन्ती वाणी (दिल्लाभिः ) दानैः ॥३॥

श्रन्वयः हे इन्द्रावरुणा यथा ऽस्मे तहसु स्यादस्मे सर्ववीरो रियः स्यात् । हे मरुतो यथाऽस्मान् वस्त्रीहोंत्रा भारती च शरणै-देविणाभिश्वाऽस्मानवन्तु तथैव प्रयतध्वम् ॥ ३ ॥

भावार्थः हे त्रप्रध्यापकीपदेशका राजानश्च यथा वयं वसुम-न्तः श्रीमन्तो विद्यांसो भवेम तथैवाऽस्मान् प्रेर्ध्वम् ॥ ३ ॥

पदार्थ: —हे (इन्द्रावरुणा) पवन और विजुली के सटश वर्त्तमान जैसे ( अस्मे ) इसलोगों में ( तन् ) वह ( वसु ) धन (स्पान् ) होवे और ( अस्मे ) इस लोगों में ( सर्ववीरः) सबवीर जिस से ऐसी ( रिपः ) लक्ष्मी होवे और हे ( महनः ) मनुष्यो जैसे ( अस्मान् ) इस लोगों को (वरुवीः) अत्यन्त श्रेष्ठ विद्या ( होत्रा ) यहण करने योग्य क्रिया और (आरती) सम्पूर्ण विद्याओं को पूर्णकरती हुई वाणी ( शरणोः ) दुः ख आदिकों के नाश करने वाले (दान्तिणाभिः ) दानों से ( अस्मान् ) इस लोगों की ( अवन्तु ) रच्चा

भविधिः—हे बध्यापक उपदेशक बीर राजालोगो जैसे हमलोग धनी लक्ष्मीवान् बार विदान् होवें वैसे ही हम लोगो को प्रेरणा करो॥ ३॥

करें वैसाही प्रयत्न करो ॥ ३॥

पुनस्तमेव विषयंमाह

फिर उसही विषयको सगले मन्त्र में कहते हैं॥

बहंस्पते जुषस्वं नो हृव्यानि विश्वदेव्य । रास्व रक्षांनि दाशुषे ॥ ४ ॥

बृहंस्पते । जुषस्यं । नः। हृज्यानि । विश्वुऽदेज्यु । रास्यं। रत्नोनि । दाहाषे ॥ ४ ॥ पदार्थ:—( व्रहस्पते ) बृहत्या वाचः पालक ( जुषस्य ) सेवस्व ( नः ) त्र्रासम्यम् ( हव्यानि )दातुमहाणि ( विश्वदेव्य) विश्वेषु देवेषु साधो ( रास्व ) देहि ( रत्नानि ) रमणीयानि धनानि ( दाशुषे ) दात्रे ॥ ४ ॥

त्रान्वयः हे विश्वदेव्य बृहस्पते विद्वंस्त्वं नो ह्व्यानि जुषस्व दाशुषे रत्नानि रास्व ॥ ४ ॥

भावार्थः - हे त्रप्रध्यापक त्वमस्मदर्थ विद्याः सेवस्व हि राजंस्त्वं विद्यादात्रे उत्तमं धनं देहि ॥ १ ॥

पदार्थ:—हे (विश्वदेव्य ) सम्पूर्ण विद्वानों में उत्तम (बृहस्पते) वड़ी बाणी के पालन कर्त्ता विद्वान्पुरुष साप (नः) हम जोगों के लिये (हन्यानि) देने के योग्य पदार्थों का (जुषल्ल) मेनन करो सार्र (दाशुषे) देनेवाले के लिये (रज्ञानि) मुन्दर धनों को (राख्न) दीतिये । ४॥

भविर्थः — हे अध्यापक आप हम लोगों के लिये विद्याओं का सेवन करी। और हे राजन् आप विद्या देनेवाले के लिये उत्तम धन दीतिये ॥ ४॥

मित्रविषयमाह ॥

अब इस अगले मन्त्र में मित्र के विषय को कहते हैं ॥

शुचिमकेर्बृहस्पतिम्ध्वरेषु नमस्यत । अनाम्योज

त्राचके ॥ ५ ॥ ९ ॥

शुचिम् । मुर्कैः । तृहस्पतिम् । मध्वरेषु । नमस्यत । मनामि । मोर्जः । मा । चुके ॥ ५ ॥ ९ ॥

पदार्थ: — ( गुचिम् ) पवित्रम् ( श्रकीः ) सःकर्ज्ञध्येमंत्रीव-चारैः ( वृहस्पतिम् ) वाग्विद्यारत्तकम् ( श्रध्यरेषु ) श्राह्मिनीः येषु विद्याप्राप्तिकर्मसु (नमस्यत ) सत्कुरुत (त्र्यनामि ) नम्यते ( स्रोजः ) पराकमः (त्र्या ) (चके ) कामये ॥ ५ ॥

श्रन्वय:—हे विद्याप्रिया जना यूयमध्वरेष्वर्केवर्त्तमानं शुर्वि वृहस्पतिं नमस्यत यदोजोऽनामि यदहमा चके तद्यूषं कामयध्वम्॥५॥

भावार्थः —ये मनुष्या वेदार्थविदोऽघ्यापकानुपदेशकांश्व नम-स्यन्ति सत्कुर्वन्ति ते पवित्रा विद्वांसः सन्तो बलमाप्तुवन्ति ॥ ५ ॥

पद्धिः—हे विद्या के प्रेमीतनो भाग लोग (अध्वरेषु) जिन में हिंसा नहीं होती ऐसे विद्या की प्राप्ति के कमों में (अर्कें:) सत्कार करने योग्य विचारों से वर्तमान (श्राचिम्) पवित्र (बृहस्पतिम्) वाणीक्य विद्या की रच्चा करने वाले का (नयस्पन) सत्कार करो। और जो (ओत.) पराक्रम (अनामि) नहीं नम्न होने वाला और तिस की मैं (आ, चकें) कामना करना हूं उस की साथ लोग कामना करो॥ ५॥

भ[वार्थ:-जो मनुष्य वेदार्थ के जानने वाले अध्यापक और उपदेशकों का नमस्कार और सत्कार करते हैं वे पवित्र विद्वान् हुए बल को प्राप्त होतेहैं॥५॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं॥

त्रुष्भं चेषणीनां विश्वरूपमदीभ्यम् । बृह्रस्पतिं वरेण्यम् ॥६॥

वृष्यमम् । वर्षणिनाम् । विश्वऽरूपम् । अदान्यम् । बृह्रस्प-तिम् । वरेण्यम् ॥ ६ ॥ पदार्थः—( रूपभम् ) श्रत्युत्तमम् ( चर्षणीनाम् ) विद्याप्रका-इावतां मनुष्पाणां मध्ये ( विश्वक्रपम् ) विश्वानि कर्माणि वस्तूनि वा क्रपयन्तम् ( श्रदाभ्यम् ) श्रिहंसनीयं सत्कर्त्तव्यम् ( वृहस्प-तिम् ) वृहतां पालकं राजानम् ( वरेएयम् ) श्रितिश्रेष्ठम् ॥ ६ ॥

अन्तय: —हे मनुष्याश्चर्षणीनां मध्ये रूपमं विश्वरूपमदाभ्यं वरेण्यं वृहस्पतिं यूयं नमस्यताऽतः पराक्रमं कामयध्वम् ॥ ६ ॥

भावार्थः — यथा राजानं सत्कत्य प्रजाजना ऐश्वर्यवन्तो जाय-न्ते तथैव राजानः प्रजाः सत्कत्य कीर्तिमन्तो भवन्ति ॥ ६ ॥

पदि थिं — हे मनुष्यों (चर्षणीनाम्) विद्याप्तकाश से युक्त मनुष्यों के मध्य में (वृषभम्) अत्यन्त उक्तम (विश्वक्रपम्) कमें वा वस्तुओं को कियत करते हुए सर्थात् उनको यथार्थभाव से प्रकट करते हुए (अदाभ्यम्) नहीं हिंसा करने और सत्कार करने योग्य (वरेण्यम्) अत्यन्त श्रेष्ठ (वृहस्पित्) वड़ों के पाजन करने वाले राजा का आप लोग आदर करो इस से पराकम की कामना करो॥ ६॥

भावार्थ: — जैसे राजा का सरकार करके प्रजा जन ऐश्वर्षवान् होते हैं वैसेही राजा जोग प्रजाओं का सरकार करके कीर्त्तियुक्त होते हैं ॥ ६ ॥

विद्दिषयमाह ॥

अब अगले मंत्र में विद्वान् के तिषय की कहते हैं।

ड्यं ते पूषन्नाघृणे सुद्युतिर्देव नव्यंसी। श्रुस्मा-एकः संस्थाने ॥ १० ॥

भिस्तुभ्यं शस्यते ॥ ७ ॥

ह्रयम् । ते । पूष्न । माघृणे । सुऽस्तुतिः । देव । नव्यसी । मस्माभिः । तुभ्यम् । ग्रस्यते ॥ ७ ॥ पदार्थः—( इयम् ) (ते) तव (पूषन्) पृष्टिकर्तः (श्राषृषे) समन्तात् प्रकाशितः ( सुष्टुतिः ) शोभना प्रशंसा (देव ) दिन्य-गुणसन्पच ( नन्यसी ) श्रातिशयेन नवीना ( त्र्रास्माभिः ) (तुभ्यम्) ( शस्यते ) ॥ ७ ॥

श्रान्वयः—हे पूषनाघृणे देव विद्वन् राजन् वा ते येयं नव्यसी सुष्ठुतिर्वर्तते सा तुभ्यमस्माभिः शस्यते ॥ ७ ॥

भावार्थः-ये मनुष्या धर्म्यकर्माऽनुष्ठानेन कीर्तिमन्तो भवेषु-स्ताञ्जूत्वा दृष्ट्वा सर्वे प्रसना भवन्तु ॥ ७ ॥

पदार्थ:—हे (पूषन् ) पुष्टि करने वाले (आपृषो ) सब प्रकार प्रकाित्रात (देव ) उत्तम गुर्पो से पुक्त विद्वान् पुरुष वा राजन् (ते ) आप की तो (श्यम् ) पह (नव्यसी ) अत्यन्त नवीन (सुष्टुतिः ) उत्तम प्रशंसा वर्त्तमान है वह (तुभ्यम् ) आप के लिये (अस्माभिः ) इम लोगों से (शस्पते ) उद्यारण की जानी है ॥ ७ ॥

भावार्थ:—जो मनुष्य धर्मसम्बन्धी कर्यों के करने से पशस्त्री है हैं उनको सुन भीर देख के सब जोग प्रसच्च हो भी ॥ ७ ॥

त्रप्रध्ययनिषयमाह ॥

सब सगले मन्त्रमें पठनविषयको कहते हैं ॥

तां जुंषस्व गिरं ममं वाज्यन्तीं मवा धियंम्। ब्धूयुरिव योषणाम् ॥ ८॥

ताम् । जुषस्व । गिरम् । मर्म । वाज्र प्रग्तीम् । भ्व । धिर्यम् । वध्युः ऽईव । योषणाम् ॥ ८ ॥ 412

पदार्थ:—(ताम्) (जुपस्व) सेवस्व (गिरम्) सत्य-भाषणशास्त्रविज्ञानयुक्तां वाचम् (मम) (वाजयन्तीम्) सत्याऽ-सत्यविज्ञापयन्तीम् (श्रव) रदा। श्रश्र इयचोतास्तिङ इति दीर्घः (थियम्) प्रज्ञाम् (वधूयुरिव) श्रात्मनो वधूमिच्छिषिव (योष-णाम्) स्वपत्नीम्॥ ८॥

श्चान्वय;—हे देव विद्वन् राजन् चा त्वं तां वाजगन्तीं मम गिरं योषणां वधुयुरिव जुबस्व धियञ्चाव ॥ ८ ॥

भावार्थः - श्रत्रोपमालं • -- मनुष्या यथा स्नीकामाः स्वां स्वां स्वां ह्यां प्रियां पत्नीं रचनित सेवन्ते चत्रयेव शास्त्रान्वितां वाचं सेवित्वा प्रज्ञां सत्ततं रचन्तु ॥ ८ ॥

पद्रार्थः — वे देव विद्वन् वाराजन् आप (ताम्) वस (वाजयन्तीम्) सत्य और असत्य के जनाने वाली (यम्) मेरी (गिरम्) सत्यभाषणा और वाला के विज्ञान से मुक्त वाणी का जैसे (योषणाम्) निज्ञ की की (वधूयुरिव) अपनी की की हण्डा करनेवाला वैसे (जुषस्व) सेवन और (धियम्) बुद्धि की (अव) रखा करो॥ ८॥

भिविधि:—सि यन्त्र में उपमालं - मनुष्य लोग, कैसे खी की कामना करने वाले अपनी अपनी प्रेमपात्र पत्नी की रखा और सेवा करने हैं वैसेवी शास से युक्त वाणी का सेवन करके बुद्धि की निरन्तर सेवा करें ॥ ८॥

श्रिध परमात्मविषयमाह ॥

अब इस अगले मन्त्र में परमात्मा के विषय की कहते हैं !!

यो विश्वामि विपश्यंति भुवंना सं च पश्यंति । स नः पूर्वाविता भुवत् ॥ ९ ॥ यः । विश्वा । जाभि । विऽपश्यति । भुवना । सम् । च । पश्यति । सः । नः । पूषा । भृविता । भुवत् ॥ ९ ॥

पदार्थः—(यः) परमात्मा (विश्वा) सर्वाणि (त्रामि)
माभिमुख्ये (विपश्यति) विविधतया प्रेत्तते (भुवना) सर्वाणि
भूतानि लोकान् वस्तूनि वा (सम्) (च) (पश्यति) (सः)
(नः) त्रास्माकम् (पूषा) पृष्टिकरः (त्राविता) रविता (भुवत)
भूयात्॥ १॥

श्रान्वय:—हे मनुष्या यो जगदीश्वरो विश्वा मुक्तामि विप-ध्यति सं पश्यति स नः पूषाऽक्तिता मुक्त् । येन च क्यं सततं वर्षेमहि ॥ ९ ॥

भावार्थः —यः सर्वस्य विधाता द्रष्टा कर्मणां फलप्रदाता न्या-याधीश ईश्वरोऽस्ति स एवाऽस्माकं रचको वर्धको मूयादिति सर्वे वयमभिल्लेम ॥ १॥

पद्धि:—हे मनुष्यो (यः) जो जगद्गियर (विश्वा) सम्पूर्ण (भुव-ना) जीव, लोक, वा वस्तुओं को (अभि) सन्मुख (विपस्यति) सनेकप्रकारसे देखता है (सम्, पश्यति) मिलेहुए देखता है (सः) वह (नः) हम खोगों का (पूषा) पृष्टिकसी (सविता) रखक (भुवत्) होवै (ख) सौर विसासे हम खोग निरन्तर हुक्कि को प्राप्त होवैं॥ ९॥

भावाधी:—को सबका रचने देखने भीर कर्यों के फल देने बाला न्या-बाधीश रेखर है क्यों हम लोगों की रक्षा करने भीर वृद्धि करने वाला होते ऐसी इस सब और अधिलावा करें ॥ ९ ॥

## पुनस्तमेव विषयमाह ।

फिर उसी विषय की अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यं धीमहिं। धियो यो नः प्रचोदयात्॥ १०॥ १०॥

तत्। सृष्टितुः । वरेण्यम् । भर्गः । देवस्यं । धृामाहि । धिर्यः । यः । नुः । प्रुप्त्तोदयात् ॥ १० ॥ १० ॥

पदार्थः—(तत् ) (सिवतुः) सकलजगदुत्पादकस्य समग्रेश्वर्ययुक्तस्येश्वरस्य (वरेण्यम् ) सर्वेभ्य उत्छष्टं प्राप्तं योग्यम्
(भर्गः) भृज्जन्ति पापानि दुःखमूलानि येन तत् (देवस्य)
सकलैश्वर्यप्रदातुः प्रकाशमानस्य सर्वप्रकाशकस्य सर्वत्र व्याप्तस्याऽन्तर्यामिणः (धीमिहि ) दधीमिहि (धियः) प्रज्ञाः (यः)
(नः) श्रास्माकम् (प्रचोदयात् ) सद्गुणकर्मस्वभावेषु प्रेरयतु॥ १०॥

अन्वय: —हे मनुष्याः सर्वे वयं यो नो धियः प्रचोदयात्तस्य स्वित्दैवस्य तहरेएयं भगीं धीमहि॥ १०॥

भावार्थः —ये मनुष्याः सर्वसाविणं पितृबह्त्तमानं न्यायेशं दयालुं शुद्धं सनातनं सर्वात्मसाविकं परमात्मानमेव स्तुत्वा प्रार्थ-यित्वोपासते तान् रूपानिधिः परमगुरुर्दुष्टाचारान्निवर्त्यं श्रष्टाचारे प्रवर्तायत्वा शुद्धान् सन्पाच पुरुषार्थयित्वा धर्मार्थकाममोन्नान् प्रापयति ॥ १०॥ पद्धिः—हे मनुष्यो सब हम स्रोग (यः) जो (नः) हमसीगों की (ध्यः) बुद्धियों को (प्रचोदयात्) उत्तम गुण कर्ष भौर स्वभावों में प्रेरित करें उस (सवितुः) सम्पूर्णसंसारके उत्यक्तकरनेवाले भौर सम्पूर्ण ऐश्वर्य से पुक्त स्वामी भौर (देवस्य) सम्पूर्ण ऐश्वर्यके दाता प्रकाशयान सब के प्रकाश करने वाले सर्वत्र ज्यापक सन्तर्यामी के (तत्) उस (वरेण्यम्) सब से उत्तम प्राप्त होने पोग्य (धर्मः) पापक्रय दुःस्तों के मूल को नष्ट करने वाले प्रभाव को (धीमहि) धारण करें ॥ १०॥

भविष्टि:—जो यनुष्य सब के साची पिता के सहश वर्त्तपान न्यायेश द्याजु शुद्ध सनातन सब के मात्माओं के साक्षी परमात्माकी ही स्तुति सौर प्रार्थना करके उपासना करते हैं उन को रूपाका समुद्र सब से श्रेष्ठ परमेश्वर, दुष्ट साचरण से पृथक् करके श्रेष्ठ माचरण में प्रवृत्त करा सीर पवित्र तेंगी पुरुषार्थपुक्त करके धर्म, सध, काम भीर मोच को प्राप्त कराता है ॥ १०॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को सगन्ने मन्त्र में कहते हैं

देवस्यं सा<u>वेतुर्वयं वांजयन्तः पुरंन्ध्या। भगंस्य</u> राति मीमहे ॥ ११ ॥

देवस्यं । सुबितुः । वयम् । वाजुऽयन्तः । पुरम्ऽध्या । भ-गंस्य । रातिम् । ईमहे ॥ ११ ॥

पदार्थ:—(देवस्य) कमनीयस्य (सवितुः) प्रेरकस्या-ऽन्तर्यामिणः (वयम्) (बाजयन्तः) तिज्ञापयन्तः (पुरन्ध्या) यया प्रज्ञया बहून् बोधान् वधाति तया (मगस्य) ऐश्वर्धप्रदस्य (रातिम्) दानम् (ईमहे) याचामहे॥ ११॥ त्रान्वयः —हे मनुष्या यथा पुरम्ध्या वाजयन्तो वयं सवितु-र्देवस्य मगस्य रातिमीमहे तथा यूयमप्येतां याचध्वम् ॥ ११ ॥

भावार्थ:-मनुष्येर्धादे प्रज्ञां वर्धियत्वा पुरुषार्थेन धर्ममनुष्टाय परमेश्वराऽऽज्ञाऽऽनुकृष्येन वित्तित्वास्वात्मग्रुद्धये प्रार्थना क्रियेत तहीं-श्वरस्तान्त्सद्यः पविषाञ्बुद्धाचारान्करोति ॥ ११॥

पदार्थ:--हे मनुष्यो तैसे (पुरन्थ्या ) तिस कुदि से बहुत को को को धारण करता उस से (वातपन्तः) तनाते हुए (वयम् ) हम जोग (सिंवतुः) प्रेरणा करने वाले मन्तर्यामी (देवस्य ) कामना करने के पोग्य (भगस्य) ऐश्वर्य देनेवाले के (रातिम् ) वान की (र्धमहे ) पाचना करते हैं वैसे झाप-छोग भी उस बुद्धि की पाचना करो ॥ ११॥

भिविश्विं, -मनुष्य जोग तो बुद्धि को बहाय पुरुवार्थ से धर्म का सनु-छान कर और परमेश्वर की साजा के सनुकूज वर्त्ताव करके अपनी शुद्धि के जिये प्रार्थना करें तो श्विर उन को बीघू पवित्र और बुद्ध साचरणपुक्त करता है॥ ११॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिरइसही विषयको समसे मंत्रमें कहतेहैं॥

देवं नरः सिवतारं वित्रां युद्धे: सुंद्धिकिभिः। नुमुस्यन्ति धियेषिता:॥ १२॥

देवम् । नरः । सुवितारम् । विप्राः । युक्तैः । सुव्यक्तिऽभिः । नुमुस्यन्ति । धिया । हुषिताः ॥ १२ ॥

पदार्थ:-(देवम्) सुखरम दातारम् (नमः) योगेनेन्द्रियान्ता-करणस्य नेतारः (सवितारम् ) सकलजगदुत्पादकक् (विद्याः) ्रहींमें । मस्मभ्यम् । हिऽपदे । चतुःऽपदे । च । पुझर्वे । पुनिवाः । इषः । कुरुत् ॥ १२ ॥

्रवृष्टिः— (सोमः ) चन्द्रः ( श्रश्मभ्यम् ) ( द्विपदे ) ्राधाय (चतुष्पदे ) गवाद्याय (च ) (पद्मवे ) (श्रनमीवाः ) गाः (इषः ) श्रनाद्यानोषधिगणान् (करत्) कुर्यात् ॥१४॥

श्रन्थयः—हे मनुष्या यस्तोमो हिपदेऽस्मभ्यं चतुष्पदे गवे श्रावेऽनमीवा इषस्करत्तं सर्वदा सत्कुरुत ॥ १४ ॥ भावार्थः—ये वैद्याः सर्वान् हिपदश्वनुष्पदोऽरोगान्कुर्ध्युस्ते

े मैंनिनीयाः स्युः ॥ १४ ॥

पद्रिधः—हे यनुष्यो जो (सोमः) चन्द्रया (हिपदे) यनुष्य आदि
्रमसम्यम्) हम क्षोगों के (चनुष्यदे) गौ मादि के (च) सीर (पश्चेते)
सन्य पशु के लिये (सनमीताः) रीग निवर्त्तक (इपः) सन्न सादि सोषधिश्रूहों को (करत्) करे उसका सब काल में सत्कार करो॥ १४॥

्रभावाधि:-- तो वैश्व जोग सब दो पैर वाले अधीत् मनुष्य आदि और शिपाये गो आदिकों को रोगरहित करें वे सब जोगों को मान करने योग्य ांतें ॥ १४॥

#### मित्रताविषयमाह ॥ ॥

भर रस मगने मंत्र में मित्रसा के विषय को करते हैं।।
अस्माकुमार्थुर्वेधयं सिमातीः सहमानः। सोमः
सुधस्थमासंदत्॥ १५॥

म्हमाकम् । भायुः । वर्धयेन् । मिन्द्रमातीः । सहैमानः । सोमः । सुधऽस्थम् । भा । मुसुदत् ॥ १५॥ पदार्थः—( श्रस्माकम् ) ( श्रायुः ) जीवनम् ( वर्धयन् ) उनयन् ( श्रिभिमातीः ) श्रात्नुनिव रोगान् ( सहयानः ) ( सोमः ) सुपथ्ये युक्ते व्यवहारे प्रेरयन् ( सघस्थम् ) सहस्थानन् ( श्रा ) ( श्रसदत् ) श्रासीदतु ॥ १५ ॥

श्रन्वयः —हे मनुष्या यः सोमोऽभिमातीः सहमान इवाऽ-स्माकमायुर्वर्धयन्सधस्थमासदत्सोऽस्माकं सखा वयं च तस्य सखा-यः स्याम ॥ १५॥

भावार्थः-ये धार्मिकाः ज्ञूरवीराञ्जावून् विनाव्य सखीन् रिक्ति-त्वा सर्वान्त्सज्जनानायुर्विजयाभ्यां वर्धयन्ति तैः सह सदैव मैत्री सर्वे रक्षणीया ॥ १५ ॥

पद्रार्थ:—हे मनुष्यो जो (सोमः) सुन्दर पथ्य और योग्य व्यवहार हैं प्रेरणा करता हुआ (अभिमाती ) शत्रुओं के सहश रोगों को (सहमानः) सहन करता हुआसा (अस्माकम्) हम लोगों के (आयुः) जीवन को (वर्ध-यन्) बढ़ाता हुआ (सधस्थम्) साथ के स्थान को (आ,असदन्) स्थित हो वह हम लोगों का मित्र और हम लोग उस के मित्र होतें ॥ १५॥

भीवार्थ:—जो धार्मिक शूरवीर पुरुष शत्रुकों का नाश कीर मित्रों की रह्या करके सब सज्जनों की जीवन कीर विजय से चृद्धि करते हैं उन के साथ सदैव मैत्री सब लोगों को रक्षा करनी चाहिये॥ १५॥

श्रध्यापकोपदेशकविषयमाह ॥

अब अगले मन्त्र में अध्यापक और उपदेशक के विषय को कहते हैं॥

त्रा नो मित्रावरुणा घृतैर्गव्यूतिमुक्षतम् । मध्<u>वा</u>

रजीसि सुकतू॥ १६॥

# अ। नः । मित्रावरुणा । घृतैः । गर्च्यतिम् । उक्षतुम् । मध्वां । रजीसि । सुकृतु इति सुऽकतू ॥ १६ ॥

पदार्थ:—( न्न्रा ) (नः ) न्न्रसमभ्यम् (मित्रावरुणा ) प्रा-णोदानवदध्यापकोपदेशकौ ( घृतैः ) उदकादिभिः ( गन्यूतिम् ) कोशह्यम् ( उत्ततम् ) सिञ्चतम् ( मध्वा ) माधुर्येण( रजांसि ) लोकान् ( सूकत् ) उत्तमप्रज्ञै। सत्कर्माणौ वा ॥ १६॥

ह्यन्वय: —यौ सुकतू मित्रावरुणा घृतैर्गन्यूतिं रजांसि सिञ्चत इव मध्वा नोऽस्मानोत्ततं तौ वयं प्राणवत्त्रियौ मन्यामहे ॥ १६॥

भावार्थः —यावध्यापकोपदेशकोपदिष्ठप्राणिवद्यां विज्ञाय लोक-लोकान्तरव्यवहारेण सर्वदेशेषु गमनागमनौ संसाधयतस्तौ जलव-निमलान्तःकरणो विज्ञातव्यो ॥ १६॥

पद्धिं - जो ( मुक्रतृ ) उत्तम बुढ़ि वा श्रेष्ठ कर्म वाले ( मित्राव-कणा ) प्राण और उदान वाषु के सटश सध्यापक और उपदेशक ( घृतेः ) जल सादिकों से ( गव्यूतिम् ) दोकोस ( रजांसि ) लोकों को सिञ्चने वाले के सटश ( सध्या ) सधुरता से ( न ) हम लोगों के लिये ( सा, उच्चतम् ) सींचने वाले हैं उन दोनो को हम लोग प्राणों के सटश प्रिय मानते हैं ॥१६॥

भ[व[र्थ:-जो पड़ाने भीर उपदेश देने वाले से उपदेश की गई प्राण भर्थान् पवनसम्बन्धी विद्या को जान कर लोकलोकानर सर्थान् एकदेश से दूसरे देश के व्यवहार से सम्पूर्ण देशों में जाना भाना सिद्ध करते हैं वे तल के सहश शुक्क अन्तः करण वाले जानने पोग्य हैं॥ १६॥

#### पुनस्तमेव त्रिषयमाह ॥

फिर इसडी विषय की अगन्ने मन्त्र में कहते हैं ॥

उरुशंसा नमोद्यां मुह्ना दक्षस्य राजय: । द्राघि-ष्ठाभिः शुचित्रता ॥ १७ ॥

<u> ब्रह</u>ऽशंसा । <u>नमः</u>ऽत्वर्धा । मुद्रा । दक्षंस्य । राजुधः । द्राविष्ठाभिः । शुचिऽ<u>वता</u> ॥ १७ ॥

पदार्थ:—( उरुशंसा ) बहुप्रस्तुती ( नमोद्या ) नमसोऽ-नादेर्वर्धको ( महा ) महत्त्वेन ( दत्तस्य ) बलस्य ( राजयः ) ( द्राधिष्ठाभिः ) आ्रत्यन्तं दीर्घाभिः पुरुषार्थयुक्ताभिः कियाभिः ( शुचिवृता ) पवित्रकर्माणौ ॥ १०॥

अन्वयः — हे शुचिव्रतोरुदांसा नमोदधा मित्रावरुणा यतो युवां प्राणोदानाविव दत्तस्य मह्ना द्राधिष्ठाभी राजयस्तस्मात्सत्क- तैव्यो भवधः॥ १७॥

भावार्थः - हे मनुष्या ये पिनत्रोपचिता यशस्विनो बलैश्वर्या-नादीनां दृष्या महतीभिः सत्कियाभिङ्कोंकेषु प्रकाशन्ते तानेव सेवध्वं सत्कुरुत ॥ १७॥

पद्रार्थं;—दे ( शुचित्रता ) उत्तम कर्म करने वाले ( उद्दश्यां ) बहुत स्तुतियों से युक्त ( नमोवृथा ) अन आदि के बद्दाने वाले अध्यापक और उप देशक लोगो तिससे कि आप दोनों प्राचा और उदान वायु के सहश (वृद्धस्य) बक्त के ( मह्ना ) महत्त्व से ( द्वाचिष्ठाभिः ) बहुत बढ़ी और पुरुषार्थ से मुक्त कियाओं से (राज्ञथः) प्रकाशित होते हैं सस कारण सत्कार करने यो ाहें ॥ १०॥

भावार्थ:—हे मनुष्यो जो पवित्रता से युक्त यशस्वीतन बस ऐश्वेर्ष्य इमीर सम सादि की हाढे सीर बड़े श्रेष्ठ कम्प्रें। से लोकों में प्रकाशित दीने हैं उन की ही सेवा सीर सत्कार करो ॥ १७॥

पुनस्तमेव विषयमाह॥

फिर उसी विषय के। अगन्ने मंत्र में कहने हैं।।

गृणाना जमदंशिना योनोन्नतस्यं सीदतम्। पातं सोमंमृतान्धा ॥ १८ ॥ ११ ॥ ५ ॥ ३ ॥

ग्रुणाना । जमत्ऽर्मप्रिना । योनी । ऋतस्यं । सीद्तुम् । पातम् । सोर्मम् । ऋतुऽत्रुषा ॥ १८ ॥ ११ ॥ ५ ॥ ३ ॥

पदार्थः—(गृणाना) स्तुवन्तौ (जमदिमना) चत्तुषा प्रत्य-चेण (योनौ) गृहे (ऋतस्य) सत्याचारस्य (सीदतम्) वस-तम् (पातम्) रक्ततम् (सोमम्) ऐश्वर्षम् (ऋताद्या) सत्यवर्द्धकौ ॥ १८॥

त्रान्वयः हे ऋताद्या गृणाना मित्रावरुणी युवां जमदग्निना ऋतस्य योनी सततं सीदतं सोमं पातम् ॥ १८॥

भावार्थः —त एवाऽध्यापकोपदेशका भवितुमहिन्ति ये प्रत्य-चादिमिः प्रमाणैः प्रथिवीमारभ्य परमेश्वरपर्यन्तान् पदार्थान्त्साचा-त्कत्वा सत्यविद्याचरणदृद्धिप्रया धर्म्येण पथा गच्छेयुस्ते सत्कर्त्तु-महीः स्युरिति ॥ १८ ॥

्रिः 🛪 🤊 वित्राऽध्यापकाऽध्येतृश्चोत्रुपदेशकपरमात्मविद्दत्प्राणो-

#### अनुष्तेदः अ०३। अ०४। व०११॥

दानादिगुणवर्णनादेनदर्थस्य पूर्वसूकार्थन सह सङ्गतिरस्तीति वैद्यम्॥

इति तृतीये मगडले हिपाप्टितमं सूक्तं पञ्चमोऽनुवाकस्तृती-याप्टक एकादशो वर्गस्तृतीयञ्च मगडलं समाप्तम् ॥

पदार्थ:—(ऋतावृधा) सत्य के बहाने वाले (गृणाना) स्तृति करते हुण मध्यापक भौर उपदेशक आप दोनो (जमदामेना) नेव भर्थान् प्रत्यक्ष से (ऋतस्य) सत्य भाचरण के (योगो) स्थान में निरन्तर (मीदनम्) वसो भीर (सोपम्) ऐश्वर्ष्य की (पातम्) रखा करो॥ १८॥

भावार्थ:—वे ही अध्यापक और उपदेशक रोने के योग्य है कि जी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से पृथिती को लेकर परमंश्वरपर्यन्तपदार्थों का साला कार करके सन्यविद्या के आचरण की दृद्धि जिनकी प्रिय. तो धर्मयुक्त मार्ग से जावें वे सत्कार करने के योग्य होतें ॥ १८ ॥

इस सूक्त में मित्र अध्यावक पड़ने वाले श्रीता उपदेशक परमात्मा विदान प्राण भीर उदान आदि के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इस से पूर्वमुक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है ऐसा जानना चाहिये!

यह नीसरे मण्डल में बामडवां सूक्त षांववां अनुवाक तीसरे अएक में ग्यारहवां वर्ग और नृतीय मण्डल समाम हुआ। ॥

The state of the s

### बीर सेवा मन्दिर